# भगवान महावीर के २५००वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाशित

# जैन धर्म का पाचीन इतिहास

प्रथम भाग

तीर्थंकर चरितावली

प्ररक

ग्रध्यात्म योगी प्रमुख ग्राचार्य श्री देशभूषणजी महाराज विद्यालंकार

लेखक बलभद्र जैन

प्रकाशक

में केशरीचन्द्र श्रीचन्द्र चावलवाले नया बाजार, दिल्ली-६ प्रैंकाशक मेसर्स केझरीचन्द्र शीचन्द्र चावलवाले नया बाजार, दिल्ली६

> प्रथमावृत्ति : ११०० वीर नि०सवत् : २५००

मूल्य : तोस रुपये

मुद्रक राजस्थानी प्रिटिंग एजेन्सी द्वारा एस० नारायण एण्ड संस ७११७/१८ पहाड़ी घीरज, दिल्ली-६ मे मुद्रित फोन: ४१३६६८

#### प्राक्कथन

# पुराण बनाम इतिहास

प्रत्येक सस्कृति, देश और जाति का अपना एक इतिहास होता है। इतिहास तथ्यों का सकलन मात्र नहीं है, सितृ परिस्थितियों के परिप्रक्ष में उत्थान और पतन, विकास और सवनित, जय और पराजय की पृष्ठभूमि और तथ्य सकलन ही इतिहास कहलाता है। देश और जाति के समान व्यक्ति और धर्म का भीमिकों के उच्च निति सहुत भा के विहास होता है। करवुत भा का इतिहास भी व्यक्तियों का ही इतिहास होता है क्योंकि धर्म का भीमिकों के उच्च निति साचार और आदबों में ही परिनक्षित होता है। व्यक्तियों और धर्म के इतिहास का एकमात्र प्रयोजन वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरणा देना होता है, जिससे वह भी उन आवारों और सादशों को जोवन व्यव-हार का धर्मिन अप वनाकर अपने जीवन को उस उच्च भूमिका तक पहुँचा सके। इससे मृतुष्य के निजी जीवन ने तो शान्ति और सन्तरीय की अपनुभव होता ही है, उनके अववाहार में जिन व्यक्तियों का सम्पर्क होता है, उनके भी शान्ति और सन्तरीय की अपनुभव होता ही है, उनके अववाहार में जिन व्यक्तियों का सम्पर्क होता है, उनके

इतिहास लेखन की परम्परा प्रति प्राचीन काल से उपलब्ध होती है। किन्तु प्राचीन काल के सङ्गपुरुषों का चित्र प्रत्यों मे पुन्कित किया गया है, उनका नाम इतिहास न होकर पुराण रखा गया है और इतिहास की सोमाड्रित प्रविध और उतिहास की होता है। विद्या प्रति होता है। विद्या प्रति होता है। किन्तु पुराण और इतिहास है होता है। किन्तु पुराण और इतिहास है इति है। किन्तु पुराण और इतिहास है को बोल के प्रस्ता भी होता है। "इतिहास केवल घटित घटनाओं का उल्लेख करता है, परस्तु पूराण महापुरुषों के जोवन में बटित घटनाओं का उल्लेख करता है, पार्च प्रति के की की प्रविध होता है। किन्तु पुराण को प्रति होता है ति स्वी के की विद्या परना प्रति के की की प्रति होता है परना प्रति के स्वी की प्रति की स्वी स्वी की स

भारत के प्राचीन जैन, वैदिक झौर बौद्ध धर्मों में से बौद्ध धर्म में पुराण-साहित्य नही मिलता । उसमें जातक नाम से कथाय दो गई है। किन्तु जैन भीर वैदिक धर्म में पुराण साहित्य विद्युल परिमाण में उपलब्ध होता है। वैदिक धर्म में १८ पुराण है। ये महापुराण के हान इसार है – १ सत्त्य पुराण, भाकंण्डेय पुराण, ३ भागनत पुराण, ४ भविष्य पुराण, ब्रह्माण्ड पुराण, ६ ब्रह्मवैवर्त पुराण, ७ ब्राह्म-पुराण, विद्याप, १२ क्राम्प पुराण, १२ ह्याम पुराण, ११ नाय पुराण, ११ ह्याम पुराण, ११ ह्य

उपपुराणो के नाम इस प्रकार हैं- १ सनत्कुमार, २ नरसिंह, ३ स्कन्द, ४ शिवधर्म, ५ ग्राश्चर्य, ६ नारद

७ कपिल, ८ वामन, ६ उद्यानस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वरुण, १२ कालिका, १३ महेरुवर, १४ साम्ब, १५ सौर, १६ परां-शर, १७ मारीच स्रीर १८ भागव ।

इनके स्रतिरिक्त भौर भी अनेक पुराण उपलब्ध है। इतिहासकार इनका निर्माण-काल ईसा की तीसरी से साठवी शताब्दी मानते हैं। कुछ विद्वान रामायण भौर महाभारत की भी गणना पुराण साहित्य मे करते हैं।

जैन धर्म मे वैदिक धर्म की तरह पुराणो और उपपुराणो का विभाग नही मिलता। जैन धर्म की दिगम्बर परम्परा मे पुराण साहित्य विगुल परिमाण मे मिलता है, किन्तु क्वेताम्बर परम्परा मे पुराण नामक साहित्य का ध्रमाव है। दिगम्बर परम्परा मे सस्कृत, अपभ्र श और कन्नड भाषा में ज्ञात पुराणो की सस्या ५० से ऊपर है जिनमें भगवांड्यनसेत का ध्रार पुराण, ध्राचार्य गुणभ्र का उत्तर पुराण, ध्राचार्य जिनसेत का हरिवश पुराण, ध्राचार्य रिविश्ण का पद्म पुराण सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इनके ध्रतिरिक्त कि पप का ध्रादि पुराण (कन्नड), महाकि पुण्यदन का महापुराण (अपभ्रश), किववर रङ्घू का पद्म पुराण (अपभ्रश), किववर रङ्घू का पद्म पुराण (अपभ्रश), किववर रङ्घू का पद्म पुराण (अपभ्रश) ध्रोर किव स्वयम्भू का पउमचरिय (अपभ्रश) भी साहित्य जगत में गोरवर्ण स्थान रखते है।

जैन वाङ्मय को चार भागो में विभाजित किया गया है, जिन्हे चार अनुयोग कहा जाता है। उनके नाम इस प्रकार है-द्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग । इनमे प्रथमानुयोग मे प्राण, श्राख्यायिका, कथा भीर चरित ग्रन्थ सम्मिलित है। जैन साहित्य मे प्रथमानुयोग सबधी ग्रन्थों की सख्या विपूल परिमाण में है। इन ग्रन्थों में. विशेषतः पूराण ग्रन्थों में प्राचीन राजवशो ग्रीर महापूरुषों का इतिहास सुरक्षित है। इसलिए यह कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिये जैन पुराणो ग्रीर कथा ग्रन्थों से बड़ी सहायता प्राप्त होती है। जैन पराणो की अपनी विशिष्ट वर्णन-शैली अवश्य है, किन्तु उसमे इतिहास की जो यथार्थता सुरक्षित है बह जैनेतर पूराणों में देखने को नहीं मिलती। जैन पूराणों और कथा ग्रन्थों की एक विशेषता की स्रोर विशेष रूप से ध्यान जाता है। उनकी मूल कथावस्तू में विभिन्न लेखको मे कोई उल्लेखनीय मतभेद दिष्टिगोचर नहीं होता, जब कि जैनेतर पूराणों में कथावस्तु में भारी मन्तर और मतभेद दिखाई पड़ते हैं। उसका मूख्य कारण यह है कि भग-वान महावीर के पश्चात आज तक आचार्यों की अविच्छित्न परम्परा रही है। उन्होंने गृह मख से जो सुना और मध्ययन किया, उसको उन्होंने भ्रपनी रचना मे ज्यो का त्यो गुम्फित कर दिया । इसलिये दिगम्बर भौर इवेनाम्बर पराणो भीर भागमो के कथानको में भी प्राय. एकरूपता मिलती है। इसलिये उनकी प्रामाणिकता ग्रमदिख है। यहाँ खनकी विश्वसनीयता के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा । जैनेतर पुराणो मे हनुमान, नल, नील, जामवन्त, रावण मादि प्रसिद्ध पुरुषों को बानर, रीष्ट, राक्षस मादि लिखा है, जब कि जैन पुराणों ने उन्हें विद्याधर लिखा है और उनकी जाति का नाम बानर, रीछ, राक्षस झादि दिया है। जैन पुराणो मे विद्याघरो झौर उनके विभिन्न वज्ञानिक धनसभानो धीर उपलब्धियो का विस्तत वर्णन मिलता है। जैन पूराणो मे विश्वत इन विद्याधर जातियो की सत्ता प्राचीन काल में थी. इन बात को नवश विज्ञान और विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है। अत कहा जा सकता है कि जैन पूराण कल्पना भीर किम्बदन्तियो पर आधारित न होकर पूर्वाचार्या की आविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त तथ्या पर बाधगरत है।

# धर्म के इतिहास की म्रावश्यकता

किसी घर्म का इतिहास उसके उत्थान-पतन, प्रचार भीर ह्रास का इतिहास होता है। किन्तु उसका कोई स्वतन इतिहास नहीं होता। घर्म कोई मूर्तिमान स्यूल पदार्थ नहीं है; वह तो जोवन के उच्च नंतिक व्यवहार में परिलक्षित होता है। घर्म-सस्थापना के दो उपाय है—हृदय-परिवर्तन भीर दण्ड-भय। घर्म-तायक प्रथम उपाय करते है, जबकि जोकनायक दूसरा उपाय काम में लाते हैं। जिन्होंने जीवन में घर्म का पूर्ण व्यवहार करके प्रपत्ने जीवन को घर्म-समय बना लिया है और दूसरों को उस घर्म का उपदेश देते हैं, वे धर्म नायक होते है। मुख्य घर्मनायक तीर्थकर होते है। वे जन-जनमानतरों की घर्म साधना हारा तीर्थकर जीवन में घर्म के मूर्तिमान स्वरूप वेननायक तीर्थकर होते है। वे जन-जनमानतरों की घर्म साधना हारा तीर्थकर जीवन में घर्म के मूर्तिमान स्वरूप वेननाति होते है। को जन-जनमानरारों की घर्म साधना हारा तीर्थकर जीवन में घर्म के मूर्तिमान



श्री १०८ ग्राचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज

दुर्बलता नही रहती, ग्रतः वे कल्याण का उपदेश देकर श्वसस्य प्राणियों के जीवन को धर्ममय बनाने मे सफल होते हैं। इसरा उपाय है यथ द्वारा लोक जीवन को श्रधमें से विमुख करना। ऐसे व्यक्ति जोकनायक कहलाते हैं। इस लोक नायकों में मुख्य कक्षतीं, नारायण श्रीर बलभद्र होते हैं। पहला उपाय गुजनात्मक है श्रीर दूसरा निर्येषात्मक । पहले उपाय है—श्रधमा के के जीवन में से अध्येष दूर करके उन्हें धार्मिक बनाना श्रध्यांत हुदय परिवर्तन द्वारा वर्म को स्थापना जब कि दूसरा उपाय है—श्रधमा के की स्थापना जब कि दूसरा उपाय है—श्रधमियों श्रीर दुष्टों को दण्ड भय द्वारा अध्यमांचरण श्रीर दुष्टता से रोकना। न मानने पर उन्हें दिख्त करना। हृदय परिवर्तन का प्रभाव स्थाप होता है। प्राणी का कल्याण हृदय-परिवर्तन हारा हो। हो सकता है, जब कि दण्ड केवल भय उत्पन्न करके श्रस्थाई रूप से दुष्टता का निवारण कर सकता है। इसिली धर्म नायक तीर्थकरों की मान्यता और प्रभाव सर्वीपरि है।

इन धर्मनायको का इतिहास पुराणो ग्रौर कथा ग्रन्थों में सुरक्षित है किन्तु लोक भाषा में एक हो ग्रन्थ में सब नायको का इतिहास नही मिलता । इसलिये ऐसे ग्रन्थ की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की जाती रही है, जिसमें सरल भाषा ग्रौर सुबोध बौलों में इन धर्मनायको ग्रौर लोकनायको का इतिहास हो।

# प्रस्तुत ग्रन्थ-निर्माण का इतिहास

उत्पर्वक्त स्रावस्यकता के फलस्वरूप सस्तुत ग्रन्थ 'जैन धर्म का प्राचीन इतिहासं की सयोजना को गई है। इस समोजना के मुक्षार पुरुष स्राचारत्व से देशभूषण जी महाराज रहे है। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि भगवान महावीर के २५०० वे निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में एक ऐसे ग्रन्थ का निर्माण किया जाय, जिसमें चोदीस तीथ-करों का पावन चरित्र गुरिकत हो। साथ ही जिसमें चलतियों, वनभदों, नारायणों और प्रतिनारायणों का मौचरित्र हो। उन्होंने प्रयनी यह इच्छा मुक्त पर व्यवत की और यह कार्य भार लेने के लिये मुक्ते प्रांवस दिया। में भ्राजकल 'भारत के दिगम्बर जैन नीथों का इतिहास' तैयार करने में व्यस्त हूँ, जो भारतीय ज्ञानपीठ के तत्वावधान में भारत-वर्षीय दिगम्बर जैन तीथ क्षंत्र को और ये पांच भागों में तीयार हो रहा है। इस व्यस्तता के कारण मैन विनअतापूर्वक स्थाचय महाराज से अपनी स्रमर्थाला व्यवत कर दी। किन्तु झाचार्य महाराज ऐसे मन्य की स्रावश्य की उपनिता को तीय प्रता यह इच्छा
व्यवत की। साथ ही उन्होंने यह दायित्व मुक्ते सीपने का स्राग्रह किया। मान्य साह जी भी ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता
में सहमन थे। अत उन्होंने मुक्ते यह दायित्व सुक्ते सीपने का स्राग्रह किया। मान्य साह जी भी ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता
में सहमन थे। अत उन्होंने सुक्ते वह दायित्व सुक्ते स्रावश्यकता कर साह सा कि स्राज्ञ की प्रता करने का साहस न
कर रहा था। किन्तु मैं इन सम्माननीय स्रीर कुणालु महानुभावों की स्राज्ञ की उपेक्षा करने का साहस न
कर सक्ता श्रीर मेंने वह सक्तेच के साथ यह दायित्व स्रोह लिया।

तभी मैने विचार किया कि यदि बेसठ शलाका पुरुषों के चरित्र की तरह भगवान महावीर की परस्परा के दिगम्बर जैन ब्राचार्यों, भट्टारको, कवियों और लेक्कों का भी इतिहास तैयार किया जा सके तो भगवान ऋषभ देव में नेकर अवतक का दिगम्बर जैन धर्म का यह एक सर्वाञ्च सम्प्रण इतिहास हो जायगा। अब तक न तीर्वकरों आदि का चरित्र आधृतिक शैली में हिन्दी भाषा में जिल्ला गया। और न आधृतिक शैली में हिन्दी भाषा में जिल्ला गया। और न आधृतिक शैली में हिन्दी भाषा में जिल्ला गया। और न आधृतिक शैली में हिन्दी स्वाचेश्वत हो कोई ग्रन्थ लिला गया। तीर्थकरों आदि के चरित्र प्राचीन पुराणों आदि में तो अवश्य पुम्फित मिलते है, किन्तु एक तो वे प्राकृत, सस्कृत या आपन्न भाषा में है, दूसरे उनकी अपनी वर्णन शैली है, जिसमें कथाओं में अयान्तर कथाये, भन-भवान्तरों का निरूपण, उपमा और उद्येशों आज्ञामु पाठक सरल भाषा में सक्ष्य में तीर्यकरों आदि का बहुतत रहती है। आज का व्यस्त किन्तु जिल्लामु पाठक सरल भाषा में सक्ष्य में तीर्यकरों आदि का चरित्र पत्न पत्र विद्वात है। इसी प्रकार जैनाचार्यों, मट्टारको आदि के सम्बन्ध में पत्र पत्रिकाओं और अस्थों की भूमिकाओं में परिचयात्मक सामयों तो निकलती रही है, किन्तु समस्त आचार्यों आदि का परिचयात्मक इतिहास सम्बन्ध में की सम्बन्ध में तो इस प्रकार के कई ग्रन्थ निकल चुके है, किन्तु दिगम्बर आचार्यों के सम्बन्ध में तो इस प्रकार कि इर्य पत्र निकल चुके है, किन्तु पत्र प्रवास में तो इस प्रकार के कई ग्रन्थ निकल चुके है, किन्तु दिगम्बर आचार्यों के सम्बन्ध में तो इस प्रकार के कई ग्रन्थ निकल चुके है, किन्तु दिगम्बर आचार्यों के सम्बन्ध में स्वास मित्र हिता स्वास का कोई प्रामाणिक ग्रन्थ आज तक प्रय

यही विचार करके भैने जैन इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान प० परमानन्द जी शास्त्री से धाचार्यों सम्बन्धी खण्ड का दायित्व स्वीकार करने के लिए अनुरोध किया। मुक्ते हार्दिक प्रसन्तता हुई, जब उन्होने मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

मैंने अपनी यह योजना पुरुष श्रावार्य महाराज के समक्ष रक्की। मुक्ते अस्यन्त हर्ष है कि पुरुष श्रावार्य महाराज ने भी कृपापुर्वक इस योजना से अपनी सहमति व्यक्त की श्रीर उसे तत्काल स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार 'जैनवर्म का प्राचीन इतिहास' नामक प्रस्तुत ग्रन्थ दो भागो मे प्रकाशित करने की योजना बन गई। इसका प्रथम भाग तीर्थंकर चरितावली सम्बन्धी है जो भापके हाथों में है तथा दूसरा भाग महावीर भीर उनकी सथ परस्परा से सम्बन्धित है जो इस ग्रन्थ के साथ ही प्रकाशित हो रहा है।

प्रस्तुन ग्रन्थ भाग १ में ग्रादि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवश पुराण, पद्म पुराण, पासणाहचरिउ, ग्रसण कवि कृत वर्दमान पुराण, जैनेतर पुराणो तथा श्रनेकात श्रादि पत्रो से सहायता ली गई है। इतिहास श्रौर पुरातत्व के लिए तत्सम्बन्धी ग्रन्थों का उपयोग किया गया है। इसके लिए उनके लेखको श्रोर सम्पादको का मै ऋणी हूं।

प्रस्तुत ग्रन्थ भाग १ में चौबीस तीर्थकरों का चरित्र पौराणिक और ऐतिहासिक परिग्रंध्य में निबद्ध किया गया है। प्रसगवश उनके तीर्थ में होने वाले चकर्वित्यों, बलगद्धों, नारायणों और प्रतिनारायणों का भी चरित्र दिया गया है। पाठकों की जिजासा के समाधान को दृष्टि में जैन दृष्टिकोण में रामचरित और इन्ला चरित भी विस्तार के साव दिए गए है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है कि किसी महापुरुष के जीवन चरित्र पर किस समझदाय विशेष का प्रश्नाच किया करना बाव प्रसाद के साव प्रसाद के साव किया किसी ग्रन्थ विशेष का प्रश्नाच को स्वाप के साव किसी ग्रन्थ विशेष करना महापुरुष की महत्ता और ब्यापकता को कम करना है। महापुरुष सबके होते है। उनको लेकर सबको गर्य और गौरन करने का अध्यक्ता है हो इसिल पे वे देश, काल, जाति और सम्प्रदाय की सोमा में अदित होते हैं। सभी सम्प्रदायों ने अपने अपने अपने अपने अपने अपने विशेष स्वाप विशेष स्वाप के स्विष्य राज और वैविष्य स्वाप के सहास स्वाप से समक्ष प्रमाद होते हैं। यदि कोई अपने हो रग को यथार्थ और दूसरे रगो को अयथार्थ कहता है तो यह उसका दुस्साहस हो कहना चाहिए।

### तीर्थ जन्द की परिभावा

तीर्थं ब्राब्द की व्युत्पत्ति तृषातु के साथ थक् प्रत्यय लगाकर निष्णन्न होती है। इस शब्द की ब्युत्पत्ति ब्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार है—'तीर्यंते। अनेन वा। तृष्यवन-तरणयो (भ्या०प०सँ०) 'पातृ तृष्टि'— (उ० २७) इति यक्'। अर्थान् जिमके द्वारा अथवा जिसके झाधार से तरा जाय। जैन ब्रास्त्रों मे तीर्थ शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है। यथा—

> 'संसाराब्धेरपारस्य तरणे तीर्थमध्यते। चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्तिस्तीर्थसंकथा।।

> > भगविज्जनसेनकृत झादि पुराण ४/६

धर्षात् जो इस अपार संसार-समुद्र से पार करे, उसे तीर्थ कहते हे। ऐसा तीर्थ भगवान जिनेन्द्र का चरित्र ही होता है। अत उसके कथन करने को तीर्थाख्यान कहते है।

परमागम पट्खण्डागम (भाग ८, पू॰ ६१) में तीर्थकर को धर्मतीर्थ का कर्ता बताया है। स्नादिपुराण (२।३६) में मोक्ष-प्रास्ति के उपायभूत सम्यग्दर्शन, सम्यक्जान और सम्यक् चारित्र को तीर्थ बताया है। इसी साहत्र में श्रेयान्सकुमार को दान तीर्थ का कर्ताबनाया है। सावत्रक निर्मुचित्र चातुर्वणं स्रार्थात सुनि, अजिका, श्रावक और शादिका एव चतुर्विच सह अयवा चतु वर्ण को तीर्थ माना है। साचार्य समन्तगद्र ने युक्त्यनुशसन इसे में भगवान- जिनेन्द्रदेव के सासन को सर्वोदय तीर्थ बताया है। इस्त्री साचार्य ने वृक्त्ययभूस्तीत्र में महिलनाय भगवान की स्तुति करते हुए उनके तीर्यको जन्म-मरण रूप समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए तरण-पथ बताया है।

## तीर्थ के कर्ता तीर्यंकर

तीर्थंकर तीर्थं के कर्त्ता होते है। वे धर्म-तीर्थं की पुनः स्थापना करते हैं। तीर्थंकर केवल चतुर्थं काल मे ही उत्पन्न होते हैं। वही काल उनकी उत्पत्ति के अनुकुल होता है। एक अवसर्पिणी या उत्सर्पिणी काल में तीर्थकरो की मख्या २४ ही होती है। न इससे कम, न इससे श्रविक। इसे हम प्रकृति का नियम कह सकते है। वे किसी श्रव्यक्त शक्ति के झवतार नहीं होते । जैन धर्म में ससार की उत्पत्ति, विनाश और सरक्षण करने वाली कोई ऐसी श्रव्यक्त शक्ति नहीं मानी है, जो ससार का सचालन करती हो। बल्कि ससार में जो जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधमं, ग्राकाश श्रीर काल नामक वड द्रव्य हैं, उनके अपने स्वभाव और कार्य-कारण भाव से ससार का उत्पाद, व्यय और धौव्य माना है। ग्राघनिक विज्ञान भी इस कार्य कारण भाव को स्वीकार करता है । तीर्थकर भी मनुष्य होते है, किन्तू सामान्य मनस्यों मे भ्रसाध।रण होते है। उनमें वह भ्रसाधारणता तीर्थंकर नाम कर्म के कारण होती है। तीर्थंकर नाम का एक कर्म होता है। उस कर्म का बन्ध उस व्यक्ति को होता है, जिसने किसी तीर्थकर, केवली या श्रुतकेवली के पाद मुल में किसी जन्म में ग्यारह अरगों का अध्ययन किया हो, दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का निरस्तर चिन्तन किया हो तथा भावना की हो कि मैं ससार के दुखी प्राणियों का दुख किस प्रकार दूर कहूँ। ऐसी उच्च भावना ग्रौर प्राक्षय वाले व्यक्ति को तीर्थकर नाम कर्म का बन्घ होता है। तीर्थकर नामक कर्म प्रकृति महान पण्य का फल होती है। इसलिये शास्त्रों में इस कर्म प्रकृति के लिये कहा गया है 'पुण्ण फला अरहन्ता'। इस महान पण्य फल वाली तीर्थकर प्रकृति का बन्ध करके वह व्यक्ति किसी जन्म मे तीर्थंकर बनता है । तीर्थंकर केवल क्षत्रिय कूल में ही उत्पन्न होता है। चूंकि तीर्थकर श्रसाधारण पुण्य सचय करके उत्पन्न होते है, इसलिए श्रसाधारण पुण्य के फलस्वरूप उन्हे ग्रसाधारण सासारिक लक्ष्मी प्राप्त होती है। उनके ग्रसाधारण पुण्य का ही यह फल है कि इन्द्र, देव, मनुष्य ग्रीर तिर्यच उनके चरणों के सेवक बन जाते हैं। उनके गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान ग्रीर निर्वाण के स्रवसर पर इन्द्र और देव यहाँ माकर उनकी स्तुति करते है। और पाचो स्रवसरो पर, जिन्हें कल्याणक कहा क अवसर पर इन्द्र आर रच पहा जान उपाल पुरुष करते हैं। वे प्रपत्ती करने के लिये उनके गर्भ में आने से छह माह पूर्व से गर्भ काल अर्थात् पन्द्रह मास तक रस्त वर्ष करते हैं। वेबल जान होने पर उनके लिए समवसरण को रचना करते हैं नथा विभिन्न ग्रवसरो पर ग्रपनी भक्ति का प्रदर्शन देवी रोति से करते हैं जो मनुष्य लोक को विस्मयकारी ग्रीर धदभन प्रतीत होता है।

विदेह क्षेत्र में भरत क्षेत्र में भिन्न प्राकृतिक नियम है। वहाँ चौवीस नहीं, वीस तीर्थंकर होते हैं श्रोर सदा बीस ही विद्यमान रहते हैं। उनके जो नाम समक्षे जाते हैं, उन्हीं नामों से तीर्थंकर के निर्वाण होने पर दूसरा तीर्थंकर उस स्थान की पूर्ति कर देता है। वहाँ पाच कल्याणकों का भी नियम नहीं है। वहाँ किसी तीर्थंकर के पाच कल्याणक होते हैं, किसी के कम। कम से कम दो कल्याणक श्रवस्य होते हैं-केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक।

इस भरत क्षेत्र के २४ तीर्थकरों में ५ तीर्थकरों ने विवाह नहीं किया था। वे म्राजन्म बह्मचारी रहे। उनके नाम है-वासुपुज्य, मिलनाथ, नेमिनाथ, पाश्वेनाथ और महाबीर। दिगम्बर परम्परा में ऐसी ही मान्यता है। व्वेताम्बर परम्परा के प्राचीन म्रागम ग्रन्थों की मान्यता भी इसी प्रकार है, किन्तु 'कल्पसूत्र' के काल से इससे भिन्न मान्यता का प्रचलन प्रारम्भ हो गया। उसके परवात्कालीन वेताम्बर मान्यतों ने भी उसी मान्यता का म्रानुकरण किया। किन्तु उनमें भी मत-विभिन्नताब होती है। वासुपुज्य मान्यता में प्रतिमाय मविवाहित रहे तथा महान्यों में एक प्रचला के प्रवादक किया, इस विवय में उन मान्यायों में ऐकसत्य पाया जाता है। किन्तु पादवंनाथ विवाह के सम्बन्ध में उनमें भी मतभेद है, यहाँ तक कि हेमचन्द्राचार्य ने विवाह र खाका पुरुष चरित्र' में एक स्थान पर पादवंनाथ की विवाह के साह हो। लगता है, स्थान पर उन्हें भविवाहित घोषित किया है। लगता है,

हैमचन्द्र को पार्श्वनाय के विवाहित होने को करनेना रुची नहीं। कल्पसूत्रकार धौर उसका धनुसरण करने त्रावे स्राचार्यों को प्राचीन परम्परागत मान्यता के विरुद्ध महाबीर सादि को विवाहित होने की नवीन कल्पना क्यों करनो पड़ी, यह अवस्य अनुसन्धान का विषय है। संभवतः उन्हें इस विषय में बौद्ध ग्रन्थों में वींगत बुद्ध चरित्र अनुकरणीय प्रतीत हुआ हो।

इसी प्रकार ब्वेताम्बर परम्परा में महावीर का ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में माना, फिर इन्द्र की स्राज्ञा से नैगमेपी देव द्वारा उस गर्भस्य शिजु को त्रिशला के उदर में पहुँचाना विज्ञान की लाख दुहाई देने पर भी बुद्धि को रुचता नहीं है। ब्वेताम्बर विद्वान् प० सुखलाल जो सबवो इस कल्पना को कृष्ण के गर्भपरिवर्तन की कल्पना का स्रमुकरण मानते हैं।

दिगम्बर परम्परा मे यह मान्यता है कि तीर्षंकर दीक्षा लेने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक सर्वात् छद्मस्य काल में मौन रहते हैं। किन्तु स्वेताम्बर मान्यता ऐसी नही है। वहाँ महावीर को छद्मम्य काल में चण्डकौक्षिक सर्प को उपदेश देते हुए बताया है।

इन मान्यता - भेदों का उल्लेख इसलिए किया गया है जिबसे तीर्थकरों के सम्बन्ध में सामान्य नियमों की एकरूपता दृष्टि में घासके । प्रस्तुन ग्रन्थ में, तीर्थकरों के सम्बन्ध में दिगम्बर धौर द्वेताम्बर परम्परा में जहां मान्यता भेद हैं, उसका निष्पक्ष दृष्टि से उल्लेख किया गया है।

प्रत्येक तीर्थंकर के मुनि सघ में सात प्रकार के सघ होते है— पूर्वधर, शिक्षक, स्रवधिज्ञानी, केवली, विक्रिया ऋदिष्ठिधारी, विपुल मित और वादी। इसी सप्त संघ के स्राधार पर प्रत्येक तीर्थंकर के मुनियो की सल्या इस ग्रन्थ में दी गई है।

एक तीर्थंकर का तीर्थंकाल घागामी तीर्थंकर के तीर्थं-स्थापन तक रहता है। इस प्रकार धर्म की परस्परा अविच्छित्न रूप से चलती रहती है। किन्तु इस हुण्डावसिषणों के काल-दोष से सात काल ऐसे स्रायं, जब धर्म की ब्युच्छिति हो गयी। ये सात समय सुविधिनाय, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वामुपूर्य, विमलनाथ, श्रनन्तनाथ घ्रीर धर्मनाथ के तीर्थंकाल में घर्म की परस्परा निरन्तर चलती रही। इसका कारण यह था कि उस समय किसी ने दीक्षा नहीं ली थी। उचत सात तीर्थों में कम से पावपत्य, ब्रद्धंपत्य, पौनपत्य, पत्य, पौन पत्य, पत्य, भीत पत्य, प्रस्ताण घर्म-तीर्थं का उच्छेद रहा।

## ग्रन्तिम निवेदन ग्रौर ग्रामार प्रदर्शन

प्रस्तुत ग्रन्थ समय की श्रावश्यकता का परिणाम है। समाज मे बहुत समय से इस श्रावश्यकता का तीवता से ग्रनुभव किया जा रहा था। यह श्रावश्यकता थी-तीर्थकरो का चरित्र पौराणिक जैली से उबार कर श्राधुनिक परिप्रथ्य, भाषा और शेली में निबद्ध किया जाय किन्तु शैली वटलने पर भी उसके मूल रूप श्रयीत् मौलिक चरित्र को और विशेषताओं को सुरक्षित रक्खा जाय। इसके साथ-साथ यदि उनके व्यक्तित्व का समर्थन जैनेतर प्रन्थो, इतिहास और पुरातस्व से किया जा सके तो किया जाए। ऐसे चरित्र-ग्रन्थ से तीर्थकरो का सही परिचय पाठको को मिल सर्वना।

परम पूज्य झाचार्यस्त श्री देशभूषण जी महाराज ने इस प्रकार के प्रत्य की झावस्यकता बताते हुए मुफ्ते इसे तैयार करने का झवसर प्रदान किया। इस कृषा के लिए मैं पूज्य झाचार्य श्री का ऋणी हूँ। जो कुछ भी और जिस रूप में भी यह प्रत्य तैयार हो सका है, वह सब झाचार्यश्री के झाशोवांद का परिणाम है। उन्होंने न केवल मुफ्ते यह भवसर प्रदान किया, बल्कि उन्हों की कृषा से इसके प्रकाशन के सब साधन जुट सके। झाचार्यश्री की मेरे ऊपर सदा से कृपा रही है। यह मेरा परम सौभाग्य है। उनके चरणों में मेरा बार-बार नमोऽस्तु।

सभवतः यह प्रत्य तैयार न हो पाता, यदि मानतीय साहू शान्तिप्रसादर्वा इसके लिए मुक्ते प्रेरणा न करते । मैं इसके लिये उनके प्रति घपनो घामार मावना व्यक्त करना घपना कर्तव्य मानता हूँ ।

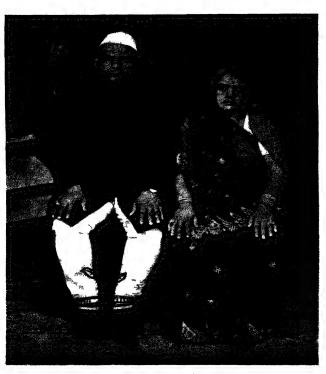

श्री मती एवं श्री मासा श्री चन्द जैन चावस वाले

इस ग्रन्थ के प्रकाशन में श्री लाला केशरीचन्द्र श्रीचन्द्र चावल वाले दिल्ली ने सम्पूर्ण धार्षिक सहयोग दिया। धाप ध्रत्यन्त धार्मिक व्यक्ति है। ध्राप ध्राचार्य श्री के ध्रनन्य भक्तो में से हैं। ध्रापका स्वभाव अत्यन्त सरल, सौम्य एवं उदार है। घार्मिक कार्यों में ध्राप समय-समय पर मुक्तहस्त दान देकर ध्रपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया करते है। घ्रापकी उदारता सराहनीय है। मै ध्रापके ध्रमूल्य योगदान के लिये हृदय से ध्रापका ध्राभारी हूँ।

मैं सम्राट प्रेस के प्रोप्राइटर घोर अपने मित्र श्रीनारायण सिंह जी शास्त्री के प्रति भी धपना हार्यिक ग्राभार प्रगट करता हूँ जिन्होंने इसके मुद्रण मे व्यावसायिक भावना के स्थान पर अपनत्व की भावना को अपनाया। उनका तथा उनके कर्मचारियो का मुभ्ने सदा पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ।

धन्त मे विद्वान् पाठको से निवेदन है कि इस प्रत्य में प्रमाद या मजानवश कही कोई स्वलन हुआ हो भ्रथवा कोई त्रुटि उनकी दृष्टि मे भ्रावे भो वे कृपा करके उसको सूचना मुक्ते अवदय देने का कष्ट करे, जिससे भ्रागामी सस्करण मे वे सुभारी जा सके।

श्रावण कृष्णा प्रतिपदा बीर निर्वाण संवत् २५०० बलभद्र जैन (भतपुर्व सपादक दैनिक सन्देश, जैन सन्देश, दिव्यध्वनि)

# भूल-शुद्धि

इस ग्रन्थ मे एक बहुत भयंकर भूल हो गई है। पृष्ठ सस्या १४४ से झागे पृष्ठ सस्या १६१ चालू हो गई है। बीच के १६ पृष्ठो की मन्या छूट गई है। पाठ्य सामग्री तो पूरी है किन्तु पृष्ठ सस्या छूट गई है। इस भूल के लिये हमे हार्दिक दुख है। पाठकों की सूचना के लिये यह निवेदन किया गया है, जिससे उन्हें कोई भ्रम न हो।

---बलभइ जैन

| विषयानुक्रमाणका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| प्रथम परिच्छेद  १. जैनयमं १. जैनयमं १ — १२ विश्व का ग्रनादि सत्य आत्मा का शाव्यत रूप ग्रात्मा और ग्रनात्म का विरकालिक संघर्ष प्रमात्मा और ग्रनात्म का चिरकालिक संघर्ष प्रमात्म पर ग्रात्म-विजय की राह ग्रात्म विजय के पुरस्कर्ता-जिन जिनदेव द्वारा उपदिष्ट मार्ग ही जैनयमं है प्राचीन साहित्य में जैन धमं का नामोल्लेख ग्रारतीय संस्कृति की दो धाराएँ—अमण ग्रीर वैदिक अमण सस्कृति | मानव की श्राद्य सस्कृति प्रकृति-परिवर्तन कृतकर स्रत्तिम कृतकर नाभिराज नामिराज द्वारा युग-प्रवर्तन स्रावान कृतकसेव का जन्म देवो द्वारा स्रयोध्या की रचना नाभिराज की पत्नी महदेवी सहदेवी का स्वप्न-दर्शन भगवान का जन्म-महोसव इन्द्र द्वारा श्रावान का जन्म-महोसव इन्द्र द्वारा श्रावान का मन् |  |  |
| बात्य<br>श्राहंत<br>पूरातत्व ग्रीर प्राग्वेदिक सस्कृति<br>२ जैनधर्म में तीयंकर-मान्यता १३—१६<br>पच परमेप्टी<br>तीयंकर धर्म तेता है, धर्म-सस्यापक नहीं<br>जैनधर्म में श्रवतारवाद नहीं है<br>तीयंकरों के नाम<br>तीयंकरों के सम्बन्ध में विशेष झातव्य—<br>वश, वर्षा, विवाह                                                                                                           | ३. बाल्य काल १६०० भगवान का दिब्य लालन पालन भगवान की बाल की हाएँ जन्म के दस प्रतिशय ४ भगवान गृहस्थाश्रम में १६०० ४१ भगवान का विवाह पुत्र पुत्रियों का जन्म भगवान के सी पुत्र लिपि ग्रीर प्रक विद्या का ग्राविष्कार                                                                           |  |  |
| ३ तीर्थंकर और प्रतीक-पूजा १७—२६<br>मस्दिर-निर्माण को पुष्ठभूमि<br>मूर्ति-निर्माण को इतिहास<br>जैन मस्दिरों की सरचना और उनका<br>ऋमिक विकास<br>तीर्थंकरों के चिन्ह<br>जैन प्रतीकों का परिचय<br>हितीय परिच्छेंद्व<br>भगवान ऋषभवेंद्व २७—३१<br>१. भगवान ऋषभवेंद्व संपूर्वकालीन परिस्थिति                                                                                              | पुत्रों को विविध कलायों का प्रशिक्षण  प्र व्यावभयेब द्वारा लोक-व्यवस्था  वन्य सस्कृति से कृषि सस्कृति तक वर्ण व्यवस्था  कवीलो से नागर सभ्यता की स्रोर  दण्ड-व्यवस्था  विवाह व्यवस्था  भगवान का राज्याभिषेक  राज्य-सस्थापना  वश-स्थापन  भगवान के विविध नाम स्रोर गृहस्थ  जीवन का काल         |  |  |

| <b>t</b> २                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ६. ऋषभवेच का बैराग्य और बीक्षा<br>तीलाञ्जना का नृत्य और सृत्यु<br>भगवान का वैराग्य<br>पुत्रों को राज्य-विमाजन<br>भगवान का सीमिनिक्रमण<br>भगवान की दीक्षा | &@—¥ \$                | वैदिक साहित्य के वातरकाना तथा के<br>भौर भगवान ऋषभदेव<br>जैनेतर ग्रन्थों में ऋषभदेव<br>भावनात्मक एकता के प्रतीक ऋषभ<br>सरत-बाहुबली खण्ड |            |
| प्रयाग तीर्थ                                                                                                                                             |                        | १३ भरतकी धर्म-चित्र                                                                                                                    | 5 E        |
| तपोभ्रष्ट मुनिवेछी : मरीचि का विद्रोह                                                                                                                    |                        | पुत्रोत्पत्ति, चकोत्पत्ति और भगवान                                                                                                     | को केवल    |
| ७. भगवान मुनि-दज्ञा में                                                                                                                                  | <b>47-4</b> 6          | ज्ञान-प्राप्ति के तीन समाचार एक स<br>प्रथम कैवल्य-पूजा, सासारिक कार्य                                                                  | मय म<br>>- |
| भगवान की कठोर साधना                                                                                                                                      |                        | १४. भरत की विग्विजय                                                                                                                    |            |
| भगवान की जटायें                                                                                                                                          |                        | दिग्वजय द्वारा चक्रवर्ती-पद                                                                                                            | 50-60      |
| विद्याघर जाति पर बाधिपत्य                                                                                                                                | -6-                    | १४. भरत के भाई-बहनों का बैराग्य                                                                                                        | £ a        |
| राजकुमार श्रेयान्स द्वारा दानतीर्थ की प्र<br>द. भगवान को कैवल्य की प्राप्ति                                                                              | •                      | ब्राह्मी श्रीर सुन्दरी का दीक्षा-ग्रहण                                                                                                 | 53-03      |
| कैवल्य-प्राप्ति                                                                                                                                          | ५७—६३                  | भाइयो का वैराग्य                                                                                                                       |            |
| प्रक्षय वट                                                                                                                                               |                        | १६ भरत-बाहुबली-युद्ध                                                                                                                   | 23-8       |
| समबसरण की रचना                                                                                                                                           |                        | भरत स्रौर बाहुबली का निर्णायक यू                                                                                                       | द          |
| समवसरण भीर देवालय -                                                                                                                                      |                        | बाहुबली का वैराग्य                                                                                                                     |            |
| भगवान का वैभव                                                                                                                                            |                        | पोदनपुर-निर्णय                                                                                                                         |            |
| रवेताम्बर परम्परा में मान्य चौतीस <b>म</b> ित                                                                                                            | <b>राय</b>             | १७ चकवर्तीका वैभव                                                                                                                      | ६६—६७      |
| भगवान का परिवार                                                                                                                                          |                        | चक्रवर्तीका राज्याभिषेक                                                                                                                |            |
| भगवान के ८४ गणधर                                                                                                                                         |                        | भरत का वंभव                                                                                                                            |            |
| ६ भगवान् द्वारा धर्म-चक्र-प्रवर्तन                                                                                                                       | <b>६३</b> — <b>६</b> ⊏ | १८. भरत द्वारा वर्ण-ध्यवस्था में सुधार<br>ब्राह्मण वर्ण की स्थापना                                                                     | 23-03      |
| प्रयाग में भगवान द्वारा घर्म चक्र-प्रवर्तन                                                                                                               |                        | १६. भरत के सोलह स्वप्न                                                                                                                 |            |
| दिव्य ध्वनि                                                                                                                                              |                        | २० भरतकी विदेह वृत्ति                                                                                                                  | 008-23     |
| धर्म-चऋ                                                                                                                                                  |                        | राज प्रासाद मे वन्दनमालाएँ                                                                                                             | 800-808    |
| भगवान के प्रचारक                                                                                                                                         |                        | लोक मे वन्दनमाला की परम्परा                                                                                                            |            |
| भगवान का घर्ष-विहार                                                                                                                                      |                        | भरत की मुनि-भक्ति                                                                                                                      |            |
| १०. भगवान का भ्रष्टापद पर निर्वाण<br>कैलाश में निर्वाण                                                                                                   | Ę5190                  | भोग में भी विराग वृत्ति                                                                                                                |            |
| भगवान का निर्वाण-कल्याणक                                                                                                                                 |                        | २१ भरत का निष्पक्ष न्याय                                                                                                               | 308-800    |
| सिद्धक्षेत्र कैलाश (ब्रष्टापद)                                                                                                                           |                        | सुलोचना स्वयम्बर                                                                                                                       | •          |
| ११. नाभिराज ग्रौर मरुदेवी                                                                                                                                | ७१—७२                  | युवराज का अन्याय                                                                                                                       |            |
| जैन पुराणों मे नाभिराज और महदेवी                                                                                                                         | -, -,                  | युवराज की पराजय<br>चक्रवर्ती का न्याय                                                                                                  |            |
| श्रामद्भागवत मे नाभिराज और मरुदेवी                                                                                                                       |                        | णमोकार मत्र का प्रभाव                                                                                                                  |            |
| १२. ऋषभदेव का लोकव्यापी प्रभाव                                                                                                                           | 92-EX                  | जयकुमार का दीक्षा ग्रहण                                                                                                                |            |
| ऋषभदेव से सम्बन्धित तीर्थं और पर्व                                                                                                                       |                        | २२. भरत का निर्वाण                                                                                                                     |            |
| श्रीमद्भागवत में ऋष्भदेव                                                                                                                                 |                        | २३. भरत झौर भारत                                                                                                                       | 309        |
| भगवान ऋषभदेव और प्रमुख वैदिक देवत                                                                                                                        | ता                     | भारत का प्राचीन नाम                                                                                                                    | 808-885    |
| ऋषमदेव भौर शिवजी                                                                                                                                         |                        | जैन साहित्य भीर भारत                                                                                                                   |            |
| ऋषभदेव भौर ब्रह्मा                                                                                                                                       |                        | जैनेतर साहित्य और भारत                                                                                                                 |            |

#### तृतीय परिच्छेव बष्ठ परिच्छेत भगवान म्रजितनाथ ११३ 888 भगवान सुमतिनाथ १२२---१२३ पूर्वभव पूर्व भव भगवान का गर्भकल्याणक गर्भ कल्याणक भगवान का जन्म महोत्सव जन्म कल्याणक भगवान का दीक्षा ग्रहण दीक्षा कल्याणक भगवान को केवलज्ञान केवलज्ञान कल्याणक भगवान का परिवार भगवान का परिवार भगवान का निर्वाण कल्याणक मोक्ष कल्याणक भगवान झजितनाथ का तीर्थ यक्ष-यक्षिणी यक्ष-यक्षिणी सगर चक्रवर्ती सप्तम परिच्छेव ११५-११६ षट् खण्ड का अधिपति सगर चकवर्ती। भगवान पद्मप्रभ मणिकेतु द्वारा सगर को समभाने का यत्न १२४--१२७ पूब भवे सगर द्वारा मुनि-दीक्षा गर्भावतरण सगर का निर्वाण जन्म कल्याणक तीथं के रूप मे गगा की प्रसिद्धि का कारण दीक्षा कल्याणक केवलज्ञान कल्याणक चतुर्थ परिच्छेद भगवान का सघ भगवान संभवनाथ 399-099 निर्वाण कल्याणक पूर्वभव यक्ष-यक्षणी गर्भ कल्याणक कौशाम्बी जन्म कल्याणक पभौसा निष्क्रमण कल्याणक केवलज्ञान कल्याणक ग्रध्टम परिच्छेद भगवान का परिकर भगवान सुपाइवंनाथ १२५---१३१ निर्वाण महोत्सव पूर्वभव थावस्ती गर्भकल्याणक पुरातत्**व** जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक पंचम परिच्छेद केवलज्ञान कल्याणक भगवान का परिकर भगवान ग्रमिनन्दननाथ १२०-१२१ निर्वाण कल्याणक पूर्व भव यक्ष-यक्षिणो गर्भावतरण सुपारवंनाथ कालीन स्तूप जन्म कल्याणक सुपाद्यंनाथ की मूर्तियाँ और सर्प-फण-मण्डल दीक्षा कल्याणक स्वस्तिक केवलज्ञान कल्याणक

वाराणसी काशी में नाग-पूजा

पुरातत्व

भगवान का परिकर

निर्वाण कल्याणक

यक्ष-यक्षणी

| <b>\$</b> &                |                                         |                                  |                                         |  |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|--|
| नवम परिच्छेब               |                                         | द्वाबक्ष परि <del>ण्</del> केद   |                                         |  |
| संग्रहान चन्द्रप्रभ        | <b>१३२१३४</b>                           | भनवान श्रेयान्सनाय               | 686-688                                 |  |
| पूर्वभव                    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | पूर्वभव                          |                                         |  |
| गर्भकल्याणक                |                                         | गर्भावतरण                        |                                         |  |
| जन्म कल्याणक               |                                         | जन्म कल्याणक                     |                                         |  |
| दीक्षा कल्याणक             |                                         | दीक्षा कल्याणक                   |                                         |  |
| केवलज्ञान कल्याणक          |                                         | केवलज्ञान कत्याणक                |                                         |  |
| भगवान का परिवार            |                                         | भगवान का परिवार                  |                                         |  |
| मोक्ष कल्याणक              |                                         | निर्वाणुकल्याणक                  |                                         |  |
| यक्ष-यक्षिणी               |                                         | यक्ष-यक्षणी                      |                                         |  |
| चन्द्र पूरी                |                                         | सिहपुरी                          |                                         |  |
|                            |                                         | त्रिपृष्ठ नारायण                 | 666663                                  |  |
| दशम परिच्छेद               |                                         | त्रयोवश परिः                     | न्छे <b>द</b>                           |  |
| भगवान पुष्पदन्त            | १३५—१३७                                 | भगवान वासुपूज्य                  | १६४—१६८                                 |  |
| पूर्वभव                    |                                         | पूर्वभव                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |  |
| गर्भ कल्याणक               |                                         | गर्भ कल्याणक                     |                                         |  |
| जन्म कल्याणक               |                                         | जन्म कल्याणक                     |                                         |  |
| निष्क्रमण कल्याणक          |                                         | दीक्षा कल्याणक                   |                                         |  |
| केवलज्ञान कल्याणक          |                                         | केवलज्ञान कल्याणक                |                                         |  |
| भगवान का सघ                |                                         | भगवान का सघ                      |                                         |  |
| निर्वाण कल्याणक            |                                         | निर्वाण कल्याणक                  |                                         |  |
| अपर नाम                    |                                         | यक्ष-यक्षणी                      |                                         |  |
| यक्ष-यक्षिणी               |                                         | चम्पापुरी                        |                                         |  |
| काकन्दी                    |                                         | श्चल बलभद्र, द्विपृष्ठ नारायण, त | N7E                                     |  |
| ककुभग्राम                  |                                         | प्रतिनारायण                      | १६=१६६                                  |  |
| एकादश परिच्छेद             | 1                                       | चतुर्दश परिच                     | छेद                                     |  |
| भगवान शीतलनाथ              | १३८-१४१                                 | भगवान विमलनाथ                    | £09-009                                 |  |
| पूर्वभव                    |                                         | पूर्वभव                          | 100 101                                 |  |
| गर्भ कल्याणक               |                                         | जन्म कल्याणक                     |                                         |  |
| जन्म कल्याणक               |                                         | गर्भ कल्याणक                     |                                         |  |
| दीक्षा कल्याणक             |                                         | दीक्षा कल्याणक                   |                                         |  |
| केवलज्ञान कत्याणक          |                                         | केवलज्ञान कल्याणक                |                                         |  |
| भगवान का संघ               |                                         | भगवान का परिकर                   |                                         |  |
| निर्वाण कल्याणक            |                                         | निर्वाण कल्याणक                  |                                         |  |
| यक्ष-यक्षणी                |                                         | <b>य</b> क्ष-यक्षी               |                                         |  |
| भगवान शीतलनाथ की जन्म-भूमि | -भद्रिकापुरी                            | कम्पिला                          |                                         |  |
| मिथ्यादान का इतिहास        | •                                       | षमं बलभद्र, स्वयंभूनारायण, मधु   | प्रतिनारायण (१७३                        |  |

| पंचवश परि                               | <del>च्छे</del> ब: | यक्ष-यक्षिणी                       |              |
|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
|                                         |                    | हस्तिनापुर                         |              |
| भगवान् ग्रनन्तनाथ                       | १७४—१७४            |                                    |              |
| पूर्वभव                                 |                    | श्रद्धादश परिच्छे                  |              |
| गर्भ कल्याणक                            |                    |                                    |              |
| जन्म कल्याणक                            |                    | भगवान कुन्धुनाथ                    | x 3 9 \$ 3 9 |
| दीक्षा कल्याणक                          |                    | पूर्व भव                           |              |
| केवलज्ञान कल्याणक                       |                    | गर्भ कल्याणक                       |              |
| भगवान का परिकर                          |                    | जन्म कल्याणक                       |              |
| निर्वाण कल्याणक                         |                    | दीक्षा कल्याणक                     |              |
| यक्ष-यक्षी                              |                    | केवलज्ञान कल्याणक                  |              |
| धनन्त चतुर्दशी इत                       | १७५१७६             | भगवान कापरिकर                      |              |
| पुरुषोत्तम नारायण, सुप्रभ बलभा          | . मधसदन            | निर्वाण कल्याणक                    |              |
| प्रतिनारायण                             |                    | यक्ष-यक्षिणी                       |              |
| *************************************** | १७६१७७             |                                    |              |
| षोडश परि                                | चटरेड              | एकोनविशति परिच                     | <b>े</b> द   |
|                                         |                    | भगवान घरनाथ                        | १६६१६=       |
| भगवान धर्मनाय                           | ३७५१७६             | पूर्वभव                            | 14 16-       |
| पूर्वभव                                 |                    | गर्भ कल्याणक                       |              |
| गर्भ कल्याणक                            |                    | जन्म कल्याणक                       |              |
| जन्म कल्याणक                            |                    | दीक्षा कल्याणक                     |              |
| दीक्षाकल्याणक                           |                    | केवलज्ञान कल्याणक                  |              |
| केवलज्ञान कल्याणक                       |                    | भगवान का धर्म परिवार               |              |
| भगवान का परिकर                          |                    | निर्वाण कल्याणक                    |              |
| निर्वाण कल्याणक                         |                    | यक्ष-यक्षणी                        |              |
| यक्ष-यक्षिणी                            |                    |                                    |              |
| रतनपूरी                                 |                    | सुभौम <sub>़</sub> चक्रवर्ती       | १६६—२०१      |
| सुदर्शन, बलभद्र, पुरुषसिंह नारायः       | ग. सधक्रीक         | पूर्वभव                            |              |
| प्रतिनारायण                             | 995-950            | परशुराम द्वारा सहस्रवाहु का सहार   |              |
| मधवा चक्रवर्ती                          | १=0१=१             | सुभौम का जन्म                      |              |
| सनत्कुमार चक्रवर्ती                     | १=११=३             | सुभौम को चक्रवर्ती पद की प्राप्ति  |              |
| 3                                       | (-1 (-4            | नन्दिषेण बलभद्रः पुण्डरीक नारायणः, |              |
| सप्तदश परिच्ह                           | <b>े</b> द         | निशुम्भ, प्रतिनारायण               | 709-707      |
| भगवान शान्तिनाथ                         |                    |                                    | , , , , ,    |
| पूर्व भव                                | 628-8E5            | विश परिच्छेद                       |              |
|                                         |                    | भगवान मस्लिनाथ                     | 203-204      |
| गर्भ कल्याणक                            |                    | पूर्व भव                           | 3-5-4-X      |
| जन्म कल्याणक                            |                    | गर्भ कल्याणक                       |              |
| तीशा कल्याणक                            |                    |                                    |              |

जन्म कल्याणक

दीक्षा कल्याणक

भगवान का सघ

केवलज्ञान कल्याणक

दीक्षा कल्याणक

केवलज्ञान कल्याणक

भगवान का परिकर

निर्वाणकल्याणक

लक्ष्मण द्वारा कोटिशिला उठाना

निर्वाण कल्याणक हनुमान का लंका-गमन यक्ष-यक्षिणी राम का लका पर बाकमण लक्ष्मण के शक्ति का लगना मिथिला नगरी रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना पव्म चक्रवर्ती २०६ रावण की मृत्यु नन्दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण, राम का लका-प्रवेश और अयोध्या-गमन बलीन्द्र प्रतिनारायण 205-200 बलभद्र, नारायण की विभूति भरत घर में वैरागी एकविश परिच्छेद राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक भगवान मुनिसुवतनाय २०५—२११ शत्रुष्त द्वारा मथुरा-विजय पूर्वभव सीता का परित्यांग गर्भ कल्याणक लब-क्श का जन्म और दिग्विजय जन्म कल्याणक सीताजी की अग्नि-परीक्षा दीक्षा कल्याणक दी धं सूत्री भामण्डल का करण निधन केवलज्ञान कल्याणक राम की वैराग्य भीर मोक्ष-गमन भगवान का चतुर्विष सघ त्रयोविकतितम परिच्छेद निर्वाण कल्याणक राजगृही-जन्म नगरी नारद, बसु भीर पर्वत का संवाद 264-208 मगर्घ साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्राचीन काल में यज्ञों का रूप वर्तमान राजगृह मत्स्य पुराण मे यज्ञो के विकास का इतिहास बलभद्र राम, लक्ष्मण नारायण, रावण महाभारत मे वसुका चरित्र प्रतिनारायण 788-787 चतुर्विशतितम परिच्छेद द्वाविश परिच्छेब भगवान नमिनाथ २७२--२७४ २१३---२६४ जैन रामायण पूर्वभव इक्ष्वाकुवंश, सूर्यवश, चन्द्रवश गर्भ कल्याणक रघुवंश जन्म कल्याणक नारद की उत्पत्ति दोक्षा कल्याणक राक्षस वंश, वानर वंश केवल ज्ञान कल्याणक राक्षस कूल मे रावण का जन्म भगवान का चतुर्विध सध राजा जनक के भामण्डल और सीता का जन्म निर्वाण कल्याणक धनुः परीक्षा धौर राम-सीता का विवाह यक्ष-यक्षणी जयसेन जन्मवर्ती भामण्डल धीर सीता का मिलन २७४—२७५ राम का वनवास पंचविशतितम परिच्छेव बज्जकर्ण का कष्ट-निवारण भगवान नेमिनाथ लक्षण को बनमाला का लाभ २७६---२७७ राम का जटायु से मिलन पूर्वभव सीता का अपहरण हरिवंश की उत्पत्ति ₹७5-308 लंका के उद्यान में सीता हरिवंश की स्थापना सुग्रीव से राम की मित्रता हरिवश की परम्परा

वसुकी वंध-परम्परा में जरासन्ध

| महाराज्समुद्रविजय का राज्याभिषेक         | पाण्डवो का निष्कासन                 |                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| वसुदेव की कुमार लीलाये                   | नेमिनाथ काशौर्यप्रदर्शन             |                          |
| <b>प्र</b> नेक कत्याच्रो के साथ विवाह    | नेमिनाथ के विवाह का द्यायोजन        | ३१५—३२५                  |
| रोहिणीकी प्राप्ति                        | भगवान का दीक्षाकल्याणक              |                          |
| बलभद्र बलराम का जन्म                     | राजीमती द्वारा दीक्षा               |                          |
| कस का जन्म श्रीर वसुदेव द्वारा वचन दान   | भगवान नेमिनाथ का केवलज्ञान          | कल्याणक                  |
| वसुदेव-देवकी का विवाह                    | भगवान का धर्म बिहार                 |                          |
| कृष्ण-जन्म                               | भगवान का धर्म परिकर                 |                          |
| कृष्ण का बात्य-जीवन                      | गजकुमार मुनि पर उपसर्ग              |                          |
| कृष्ण द्वारा देवियो का मान- <b>मर्दन</b> | भगवान की भविष्यवाणी                 |                          |
| गोवर्धन पर्वत उठाने का रहस्य             | द्वारका दाह                         |                          |
| देवकी का पुत्र से मिलन                   | श्रीकृष्ण का करुण निधन              |                          |
| कृष्ण को शस्त्र-विद्याकाशिक्षण           | मोह विव्हल बलराम की प्रवज्या        |                          |
| चाणुर और कस का वध                        | पाण्डवो की निर्वाण-प्राप्ति         |                          |
| माता-पितासे कृष्ण का मिलन                | भगवान नेमिनाथ का निर्वाण कर         | याणक                     |
| सत्यभामा और रेवती का विवाह               | जरत्कुमार की वश-परम्परा             |                          |
| यादवो के प्रति जरासन्ध का धिभयान         | भगवान नेमिनाथः एक ऐतिहासिक          |                          |
| भगवान का गर्भ कल्याणक                    | व्यक्तित्व                          | ३२ <b>४—३</b> २⊏         |
| जन्म कल्याणक                             | श्रीकृत्य के गुद                    | <b>1</b> ?=              |
| यादवो द्वारा शौयंपुर का परित्याग         | श्रीकृष्ण को बिष्णुका अवतार मानने   |                          |
| द्वारका नगरी का निर्माण                  | की परिकल्पना                        | ₹२ <b>=</b> ₹ <b>३</b> २ |
| रुक्मिणी के साथ कृष्ण का विवाह           | भगवान नेमिनाय से सम्बद्ध नगर        | ३३२३३८                   |
| प्रदम्न का जन्म भ्रोर भ्रपहरण            | भगवान नेमिनाथ की निर्वाण            |                          |
| प्रचुम्न को विजय-लाभ                     | भूमि—गिरनार                         |                          |
|                                          | ब्रह्मदत्त चर्णवर्ती                | <b>きき⊏ーき</b> そど          |
| प्रद्युम्न की दृढ शील-निष्ठा             | ेश्वेताम्बर परम्परा मे बहादत्त चः   |                          |
| प्रद्युम्न कुमार का माता-पिता से मिलन    | हिन्दू परम्परा मे ब्रह्मदत्तं कथानव |                          |
| महाभारत-युद्ध ३०२३०६                     |                                     |                          |
| कुरुवश                                   | षड्विंशतितम परिष                    | <b>छे</b> द              |
| राजकुमारो का प्रशिक्षण                   | . `                                 |                          |
| पाण्डवो का अज्ञातवास                     | भगवान पारवंनाथ                      | \$&€ <b>\$</b> €&        |
| द्रौपदी-स्वयम्बर                         | पूर्वभव                             |                          |
| पाण्डवो का पुन ग्रज्ञातवास               | प्रयम् भव                           |                          |
| पाण्डव विराट नगर मे                      | द्वितीय भव                          |                          |
| पाण्डव द्वारिका मे                       | तृतीय भव                            |                          |
| यादव कुल के प्रति जरासन्घ का कोप         | चौथाभव                              |                          |
| कुरुक्षेत्र में महाभारत-युद्ध ३०६-३१५    | पाचवां भव                           |                          |
| माता कुन्ती और कर्णकी भेट                | छटवां भव                            |                          |
| ब्यूह रचना                               | सातवा भव                            |                          |
| युद्ध का भेरी-धोष                        | য়াতৰা মৰ                           |                          |
| श्रीकृष्ण द्वारा जरासन्घ का वध           | नौवॉ भव                             |                          |
| श्रीकृष्ण द्वारा दिग्विजय                |                                     |                          |

पार्श्वनाथ के माता पिता, वंश धौर जन्म तिथि भगवान का जन्म कल्याणक पार्श्वनाथ और सहिपाल तपस्वी पार्श्वकुमार का विवाह? पार्श्वकुमार का विवाह?

पास्वनाथ का वराग्य झार दाक्षा सम्वर द्वारा पार्स्वनाथ के ऊपर उपसर्ग

केवलज्ञान कल्याणक भगवान का चतुर्विध संघ

निर्वाण कल्याणक पाइवेनाथ ग्रीर संबर के भवान्तर

यक्ष-यक्षिणी

भगवान पार्श्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव ३५८-३६१

पाइवेनाथ की जन्म नगरी—काशी पाइवेनाथ की निर्वाण-भूमि सम्मेद शिखर

# सप्तविद्यातितम् परिच्छेद

भगवान महावीर

३६५—४०६

पूर्व अव गर्भ कत्याणक जन्म कत्याणक जन्म-नगरी— बैशाली महावीर के माता-पिता बश और गोत्र नामकरण बाल-लीलाएँ चिरकुमार महावीर कुमारामात्य और महाबीर जीवन्त स्वामी की प्रतिमा बैराज्य और दीक्षा

रुद्रकृत उपसर्ग

चन्दनवाला का उद्धार केवलज्ञान कल्याणक गणघर का समागम घर्म-चन्न-प्रवर्तन भगवान के गणघर भगवान की दिव्यध्वति

भगवान की दिव्यध्वनि तत्कालीन राजन्य वर्गपर भगवान का प्रभाव

श्रेणिक विम्बसार वैशाली का राज-परिवार

सिद्धार्थ उदायन शतानीक दशरथ

जीवन्धरकुमार स्रन्य नरेशगण

महावीर का लोकव्यापी प्रभाव महावीर के समकालीन वैधिक पूर्णकाश्यप

मंखलि गोशालक श्राजतकेश कम्बल प्रकृद्ध कात्यायन सजय वेलडिपुत्र

गौतम बुद्ध भगवान महावीर का परिनिर्वाण भगवान महावीर के यक्ष-यक्षिणी

भगवान महावीर के कल्याणक स्थान ४०६-४१

जन्म कल्याणक स्थान दीक्षा कल्याणक स्थान केवलज्ञान कल्याणक स्थान निर्वाण कल्याणक स्थान

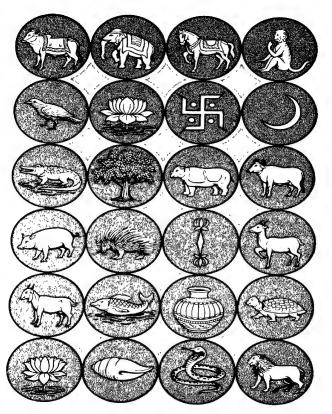

चौबीस तीर्थकंरों के चिन्ह

# जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

तीर्थंकर चरितावली

प्रथम मार

. .

प्रथम परिच्छेद

जैन धर्म

विष्य का प्रत्येक प्राणी मुख चाहना है। शुद्र कीट पनग मे लेकर महान शक्ति-सामर्थ्य ग्रीर ज्ञान विवेक से युक्त देव ग्रीर मानवो तक सभी की इच्छा ग्रीर प्रयास मुख की प्राप्ति के लिये ही होता है। ग्रपनी इच्छा ग्रीर्

विद्याका ग्रनादि

कामना की पूर्ति मे ही मुख समाया रहता है। दूसरो द्वारा बलात् थोपा गया सुख पीडा ही निपजाता है। स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी मुख की अभिलापा करता है और उसका काम्य सुख स्वाधीनता मे प्रगट होता है। अर्थात् साध्य सबका सुख है और उसका साधन स्वाधीनता है।

स्वाधीनता के बिना सुख मिलता नहीं, पराधीनता में दुख जाता नहीं । स्वाधीनता हो तो सुख [मल मकता है। इसलिए सुख की उपलब्धि स्वाधीनता के बिना सभव नहीं है। इसलिये कहना होगा कि सुख भीर स्वाधीनता ही विश्व का श्रनादि सत्य है और यही चरम सत्य भी है।

किन्तु यह भी मत्य है कि समग्र प्राणधारी सत्व, विश्व के समस्त जीव सुख चाहते है, प्रयत्न भी सुख के लिये करते है, किन्तु उनके हर प्रयत्न का परिणाम हुन्य होता है, उनके सारे प्रायाजनों का परिपास ग्रनचाहे हुन्छ में होता है। यह कैसी विडम्बना है कि सब सुख चाहते हैं, किन्तु मुख सिलता नहीं, दृख नहीं चाहते किन्तु मुख सिलता नहीं, दृख नहीं चाहते, किन्तु दृख टलता नहीं। दृख के कट्ट वीज बोकर सुख के मीठे फल लगेंगे, यह कभी सभव नहीं। किन्तु प्रत्येक जीव श्राचा यहीं करना है। क्षद्र प्राणियों की तो बात ही क्या है, बुद्धि के कीचल में मुख्या के साधनों का श्राचार उकट्टा करने वाले मनुष्य को भी श्रभी समक्ता लेष है कि मुख के स्वादिष्ट फल सुख के वृक्ष पर ही लगेंगे श्रीर सुख का वह वृक्ष सुख का बीज वोकर ही उगेंगा।

मुख का बीज स्वाधीनता है। दुख कोई दूसरा नहीं देता, दुख पर की आधीनता से आता है। सुख कोई दूसरा देता नहीं है, सुख स्वाधीनता में में आता है। मुख और दुःख का यह विचार अनुभव में से निकला है। यह दर्धन बास्त्र का दुख्ह तत्व नहीं, यह चित्तन का सहज फल है। दुख सिलता है तो उसका कोई कारण भी रूस होगा। विचार करते है तो दृष्टि की पकड में दोप दूसरों का आता है। इसनियं उपालस्म भी दूसरों को देते है। दुख से विविविवात है किन्तु दूसरों को उपालस्म देकर हम उसका निदान करने की भक्तर से बच जाते है। इससे दुख से विविविवात है किन्तु दूसरों को उपालस्म देकर हम उसका निदान करने की भक्तर से बच जाते है। इससे दुख से विविविवात है किन्तु दूसरों को उपालस्म की मात्रा बढ जाती है। दुख का यही एकमात्र निदान व्यक्ति के

पास शेष रह गया है। किन्तु क्या इससे दुक्षों से मुक्ति मिल जाती है? निश्चय ही नहीं मिलती। तब समक्तना चाहिये कि दुक्त का यह निदान ही गलत है। सही निदान हो तो सही उपचार की आर्थाको जासकती है। गलत निदान हो तो रोग की हर ग्रीषिध व्यर्थ हो जाती है।

दुःख प्राणी मात्र का रोग है भ्राज का नहीं, श्रनादि का रोग है। इस रोग को दूर करना है तो उसका सही निदान करना ही होगा। रोग का कारण पकड में भ्रा जाय तो उस कारण को दूर करके रोग दूर किया जा

सकेगा। रोग का कारण बना रहे और रोग दूर हो जाय, यह कभी सभव नही हो सकेगा।

ससार की प्रत्येक वस्तु मुलत शुद्ध है ब्रोर स्वतन्त्र भी । जब दूसरे तत्व से ससग होता है, तब वस्तु अपने मूल रूप को छोडकर ग्रशुद्ध बनती है, उसमें विकार ग्राता है । वह पराधीन होकर ही विकारी बनती है । संसार में

प्राणी नाम का कोई मून तत्व नही है। प्राणी तो प्राणधारी को कहते है। प्राण दस है—स्पर्शन, श्वारमा का शादवत स्तना, प्राण, चश्च और कर्ण ये पाच इन्द्रिया, मन, वचन, काय, दवासोच्छ्वास और श्रायु। स्प ससार के प्रत्येक प्राणधारी जीव में इन दस प्राणी में से कम से कम चार प्राण और अधिक श्रीक इस प्राण होते हैं। इन प्राणी को लेकर ही जीवन है। प्राण है, इसीलिये तो वह प्राणी

कहलाता है। किन्तु प्राण शायवन रहने वाले नहीं है। झायु की मर्यादा को लेकर प्राण हैं। झायु समाप्त होते ही प्राणो का वियोग हो जाता है। इसलिये प्राण नामक कोई मूलतत्व नहीं है। झात्मा मूल तन्व हैं, प्राण उसके साथ सयुक्त है। झत. कहना होगा कि झात्मा और प्राण दो भिन्न वस्तु है। इसके साथ प्राणो का सयोग-वियोग चलता रहता है। प्राणों के स्थाग-वियोग को यह झाख सिचौनी ही जन्म-मरण कहलाती है। किन्तुयह जन्म-मरण झात्मा का नहीं होता, प्राणों का होता है। प्राण शरीर के अग है, झत वस्तुत. जन्म-मरण झात्मा का नहीं, शरीर का होता की प्राण और शरीर जड है, मान्या चेतन है।

चेतन का स्रथं है ज्ञानीपयोग और दर्शनीपयोग। ये दोनो उपयोग सभी झात्माओं के स्वभाव है। ये किसी के निमित्त से नहीं है, ये तो झात्मा के गुण धमं है। इनमे रूप, रस, गन्ध और स्पर्ध नहीं है। रूप, रस, गन्ध और स्पर्ध पुद्गल के गुण धमं है। प्राण और अगीर पुद्गल है। पुद्गल की पहचान रूप, रस, गन्ध, स्पर्ध से होनो है। वह झचेतन है।

श्चारमा का एक गुण श्चानन्द है। श्चानन्द को ही मुख कहते है। श्चारमा में मुख श्चोर श्चानन्द का श्वनन्द सागर लहरा रहा है, उसके स्वभाव में दुख का लेश भी नहीं है। दुख जब पुद्गन का घमं नहीं। पुद्गल में दुख नाम का कोई गुण नहीं, सुख नाम का भी गुण नहीं। उसका स्वभाव तो रूप-रस-गन्ध-स्पर्ण है। तब प्रस्त उठना है— दुख न श्चारमा का स्वभाव है, त पुद्गल का। तब श्चारमा को पुख क्यों है? जबिक सुख श्चारमा का स्वभाव है तो स्वारमा को सदाकाल सर्वत्र सुख ही मिलना चाहिये। दुख कभी नहीं मिलना चाहिए। किन्तु ससार के प्राणी सुखी नहीं, बिल्क दुखी है। प्राणी के जीवन में मुख का श्चाभाव तक नहीं होना श्चीर दुख प्रति पल होता है। इसलिये ससार में कोई प्राणी सुखी नहीं, सभी दुखी है, ऐसा क्यों है?

जब हम दु खं के कारणों को खोज करते हैं तो लगता है कि दु ख झात्मा ने स्वय उपाजित किये हैं। वह स्व में स्थित नहीं रहा, पर में स्थित हो गया। स्व में स्थित रहां तो मुख मिलता क्यों कि स्व के भीतर हो गुख हित्ता है। देव के साथ अनुभूति हो तो निज्य अन्य हो सुख प्राप्त होता है। किन्तु बह पर के साथ सल्तान हो गया, पर में स्थित हो गया, पर में स्थित हो गया, प्रत ज से दु ख प्राप्त हुआ। अर्थात स्वाध्वितता में सुख और पराध्यितता में दु ख है। 'स्वस्थ' रहे तो मुख मिलो, किन्तु वह 'स्थवस्थ' रहा, पत उसे दु ख मिला। दु ख झात्मा करोग है। यह रोग नाना नाम-रूप बाला है, किन्तु सवका कारण एक ही है और वह है अन्यस्थता। आत्मा अपना आलस्यन छोड़ कर हर शण हर अवस्य पर पुराण का आलस्यन करता है। पर को आलस्यन को लिया जाता है, जब स्थाप पर पुराण का अतान्यन करता है। पर को आलस्यन कपर पर विश्वास नहीं है, इसिले ही उसे पुराण का सहारा लेता पह रहा है। धुराण का सहारा लेते न्ते वह इस स्थित तक जा पहुचा है का बहु अपने भूत के लिए पुराण पर निर्मर हो गया है। अपने भीतर रहने वाले मुख पर आवश्यस करने लगा है कि सुख पुराण में है, पुराण से ही उसे पुख मिल सकता है। एसके स्वर्ण से हैं। अरे सुख के लिए पुराण पर निर्मर हो गया है। अपने भीतर रहने वाले मुख पर स्वर्यदास करने लगा है कि सुख पुराण में है, पुराण से ही उसे मुख मिल सकता है। एसके सुस सुराण से हैं। इसे सुल सिल सकता है। स्वर्ण ने सह सुक लिए पुराण पर निर्मर हो गया है। प्रपण ने भीतर रहने वाले सुख पर स्वर्यदास करने लगा है कि सुख पुराण में है, पुराण से ही उसे मुख मिल सकता है। एसके सुस सुराण से हैं, सुराण से ही उसे मुख मिल सकता है। एसके सुस सुराण से हैं, सुराण से हैं। उसे मुख मिल सकता है। एसके सुस सुराण से सुख सुराण से हैं, मुद्र सुस सिल सुस सुस सुराण से हैं, सुस सुराण से सुराण से सुराण सुराण से सुख सुराण से हैं, सुराण सुराण से सुराण सुराण से सुराण सुरा

ह्माण, चलु झौर श्रोत्र ये पांचो इन्हियाँ झौर मन पुद्गल की रचना है । इनकी सचालक शक्तियाँ झारमा का पुद्गल झर्थात् झनात्मा के साथ सम्पर्क की परिणाम है । झारमा झनात्मा की भाषा ये सोचता है, उसी पर विश्वास करता है झौर उसी के सहारे कार्य करता है । झारमा की यह झसहाय स्थिति ही उसके सारे दुःलो की मूल है ।

ब्रात्मा जब बहुत डुली होता है तो वह इस ब्रसह्य स्थिति से छुटकारे का प्रयत्न करता है. कभी छुटकारे की भावना उसके ब्रन्दर जागने लगती है। इस प्रकार की स्थिति कभी-कभी सत्संगति पाकर होती है, कभी सत्तो-मृनियो की ब्रमृतवाणी सुनकर होती है, कभी सत् शास्त्र

भारम भौर भनारम का अध्ययन-मनने करने पर होती है भीर कभी ससार के दुखों से मुक्त होने का प्रयत्ने करने का चिरकालिक संघर्ष वाले अथवा मुक्त हुए महापुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर होती है। किन्तु इस प्रकार की स्थिति प्राय अल्पकालिक होती है। अधिकाशत तो वह पौदगलिक सरचनाओं के प्रति आसिक्त

ध्रीर उनके प्रति विभिन्न प्रकार के मानसिक इन्द्रों से श्रीभभूत ही बना रहता है। यह श्रासिक्त ही विषय श्रीर मान-सिक इन्द्र ही कथाय कहलाने हैं। इन्द्रियों को प्रपने भोगों के प्रति श्रामिक ही विषय कहलाने हैं। दूसरों को नेकर मन में कोच, श्रहंकार, माया और लोगों की जागृति कथाय कहलाती है। वस्तुन श्रारमा प्रपने भीतर के इन विषय कपायों को नेकर ही दुखी रहता है। दुख विषय-कथाय का परिणाम मात्र हैं, विषय-कथाय तो स्वयं दुख रूप है। ये तो ऐसी श्राम है जो श्रारमा के सम्पूणं गुणों को, शान्ति एव मुख को अस्म कर देती है। ये तो ऐसी श्रमर बेल है कि ये जिस श्रासमा के सहारे उगती है, उसी का रस पी-पीकर वढती जाती है। ये तो ऐसे विश्व वृक्ष है कि एक बीज बोकर हुजारों विष-फल लगते है। श्रारमा श्रपने भीतर इन्हीं विष-बीजों को बोती रहती है भीर जब इसके विष वृक्ष वड़ होते है श्रीर उन पर विष-फल लगते है तो उन्हें खाकर निरन्तर विस्विलाता श्रीर छटपटाता रहता है।

कीन आत्मा है जो शुख नही चाहता। किन्तु कितनी आत्मा है जो इन विषय और कषायों से मुक्त होने का प्रयत्न करनी है। ससार की अधिकाश आत्माय तो यह भी नही जानती कि विषय-कषाय आत्मा के शत्र है य ये आत्मा का अहित करने है। ये आत्माय तो घोर अशानात्मकार में भटक रही है। वे दुःख का सही तिवान नहीं जानती, फिर दु ख से उनका छुटकारा कैसे हो। शेष आत्माय-जिनकी सच्या अय्यत्य है—यह जानती है कि आत्मा के शत्र केवल मेरे अपने ही विषय-कषाय है। जानती तो है किन्तु इसे मानती नही है, सुनकर-पढकर जान लिया अवस्य किन्तु उनकी मान्यता (विश्वास) और आवरण उन आत्माओ जैना है, जो अशान के कारण जानती तक नहीं। जानती है, किन्तु मानती नहीं, क्योंकि उन्हे पूद्मल के प्रति मोह है, उन्हे अपने प्रति आस्था नहीं, उनकी आस्था पूद्मल के प्रति है। आत्था अपने प्रति हो तो उनके भीतर आत्मा के मन्वियानन्य रूप को पाने की ललक भी जागे। इसलिये उनका जानना भी निर्थक हो जाता है।

किन्तु कुछ्क प्रात्मा ही है जो इस तथ्य को जानती है, इमे मानती भी है और उसके लिये अपने आवरण में सुधार भी करती है। इस प्रकार वे जान-दर्जन और वारित्र की समन्वित एकता के हाग प्रजान और मोह से पवर्ष करती है। पुद्गल उन्हें बलात पथाअप्ट नहीं करना, उनको पथाअप्ट करने की सामध्ये तो उनके अपने भीतर के अज्ञान और मोह नामक विकार में है। ये अनादिकालीन सस्कार क्षण भर में दूर नहीं हो पति। सत्य सकल्प को सबल लेकर इनसे सथर्ष करने का पुरुषार्थ जगाना पडता है। सकल्प और पुरुषार्थ में जिनना तेज और वल होगा, मुक्ति की राह उतनी तीज्ञता और शोझता संत्र होती जायगी। यह तथ्य मदा स्मरण पत्वना होगा कि आस्थित ह्यारमनं वन्धुरात्में विद्यारमनं अपने सार्व्य अपना मित्र है। अज्ञान की राह क्षण मत्र प्रवाद है। अज्ञान और में है है। अज्ञान और मोह आह्मा को कोई अवकाश नहीं है। यह तो आह्मा की अन्त सामध्य के प्रति प्रवित्र आह्मा का लीह-लेख है। अज्ञान और मोह आह्मा की निर्वत्रता के प्रमाण-पत्र है। इन प्रमाण-पत्रो को नष्ट कर ही आह्मा की शुचिता के दर्गन होते हैं। यह तो आह्मा का समूर्ण अनात्म के प्रति—वाहे वह आह्मा का अज्ञान और मोहरूप विकार हो, चाहे पुद्मल की संरचना हो—सथर्ष की उद्घोषणा है और उस आहम-अनात्म के सथर्ष में आहमा की विजय की स्वीवृत्र का स्वीवृत्र के स्वीवृत्र की स्वीवृत्र के स्वीवृत्य की स्वीवृत्र की स्वीवृत्र के स्वीवृत्य की स्वीवृत्र के स्वीवृत्य की स्वीवृत्य के स्वीवृत्र के स्वीवृत्य के स्वीवृत्य के स्वीवृत्य के स्वीवृत्य की स्वीवृत्य के स्वीवृत्य के

भात्मा मज्ञान, मोह भाषवा अम के कारण भानात्म पुद्गल के प्रति भापनत्व का नाता जोड़ लेता है। इस

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

ध्रपनत्व की प्रक्रिया के कारण एक ऐसी धाकर्षण-विकर्षण की सतत लहरे धान्दीलित होने लगती हैं कि धातमा अपने

द्मनात्म पर झात्म-विजय की राह

स्रोर उन्मूख हो, पर की स्रोर उन्मूखना बन्द करे।

भ्रापको भूल जाता है भ्रीर पुद्गल को भ्रपना मान बैठता है, पुद्गल को लेकर सुख-दुःख की कल्पना करने लगता है, पुद्गल के सयोग-वियोग को इष्ट-प्राप्ति और श्रीनष्ट-प्राप्ति अथवा भ्रपना लाभ-हानि मान बैठता है। इस मिथ्या मान्यता में फसकर उसका सम्पूर्ण ज्ञान और क्रिया भो मिथ्या हो जाती है। तब पुद्गल की वर्णणाये आकृष्ट होकर उसके साथ सरिलष्ट हो

ाति है। पुद्गल का यह सदलेप हो कर्स-बन्ध कहलाता है। कर्मों के बन्धन में बढ़ होकर ब्रात्मा जड पुद्गल के जाती है। पुद्गल का यह सदलेप हो कर्स-बन्ध कहलाता है। कर्मों के बन्धन में बढ़ होकर ब्रात्मा जड पुद्गल के लिये ही सारा ब्यापार करने लगता हैं।

किन्तु गहराई मे उतर कर देखे तो हम पायेंगे कि ग्रात्मा को पृद्गल कर्मों ने कभी नहीं बाधा। उसके बन्धन तो उसके निजी बिकार है। दोष पृद्गल का नहीं, स्वय ग्रात्मा का है। जब तक दृष्टि स्व पर न लग कर पर पर लगी है, तब तक उसके विश्वाम, जिल्ला और कार्य कलाप का केन्द्र-विज्यु पर रहेगा। जब तक केन्द्र-विज्यु पर रहेगा। उसे तक सह पर में ही उलका रहेगा। और वह अपने सारे दुखों के लिये पर को उत्तरदायी बनाता रहेगा। अति तक अपने सारे दुखों के लिये पर को उत्तरदायी बनाता रहेगा। इत अभाव-अभियोगों के जाल को बह कभी तोडकर बाहर नहीं निकल पायेगा। किन्तु जब अन्तर्दृष्टि पर से हट कर स्व पर केन्द्रित हो जाती है, नब उसकी अनुभूति का केन्द्र स्व वन जाता है। दिव की अनुभूति से सुख का सम्बेन्द्र नहीं नितारी है। दृष्टि दरली कि सृष्टि वदली। अत आवश्यक है कि सुख के अन्वेषण की राह से कदम बता वता है। विश्व वर्ष पर केन्द्र स्व की अनुभूति का सम्बन्ध के प्रत्येण की राह से कदम बता की स्व वर्ष हो है कि सुख के अन्वेषण की राह से कदम बता है। कि सुख ति पर बता हो है कि आत्मा स्व की

स्व की घोर उन्मुखता का अर्थ स्पष्ट समक्ष ले। आत्मा नो मत् चित् और आनन्द स्वरूप है। उमे दुख मिलता है अपनी भूल में। भूल से आत्मा में विकार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें विषय-क्षाय कहने हैं। अत दुख की जिस्मेदारी पदार्थ की नहीं, हमारी अपनी है। अत पदार्थों को जोड़ नोड़ करता बन्द करे। न पदार्थ हमारे मुख दुख का कर्ता है, त हम पदार्थ के में को है। त हम पदार्थ के कर्ता है, न पदार्थ हमारा भोक्ता है। प्रत्येक पदार्थ क्व अपने परिणमन का कर्ता-भोक्ता है। ससार में अनन्त पदार्थ है, रहे। हम उनकं जाता-दुष्टा रहे। मैं अपना कर्ता-भोक्ता स्वयं हैं, अत्य नहीं, इम दृष्टि को जगाये तो अपने प्रति आपन्या जागेगी। तब यह विश्वास सतृज हो उठेगा कि मैं ही अपने दुख का उत्तरदायों है। मेरी भूल, अज्ञान और मोह ही मेरे अबू हैं, अत्य नहीं। यह दृष्टि आई कि पर निर्भरता और प्राधीनता दूर हुई। इससे पर के प्रति असाक्ति हु अपने विश्वाम प्रवन्त होगा। तब हमारा ज्ञान सार्थक हो जठेगा और अपने अस्त विश्वाम प्रवन्त होगा। तब हमारा ज्ञान सार्थक हो अति अस्त के प्रति उत्साम असल होगा। तब हमारा ज्ञान सार्थक हो अति अस्त के प्रति उत्साम असल होगा। तब हमारा ज्ञान सार्थक हो अति अस्त अस्त विश्वाम प्रवन्त होगा। तब हमारा ज्ञान सार्थक हो उठेगा और जो कुछ करेगे, वह अपने लिये स्वयं करेगे। यही स्व के प्रति उत्साम असला कहलाती है।

ससार में ऐसे मनुष्य मिल जायगे, जो सिह को चारो पैर पकड़ कर पछाड़ दे, ऐसे भी ध्यक्ति मिलेंगे जो मदोन्मत्त हाथी का मद अपने मुख्कित-प्रहार में गलित करदे, ऐसे लोगो को भी कमी नहीं है, जो **धास्म-विजय के** भयानक शत्रु-बीरों को युद्ध में पराजित करदे। ऐसे व्यक्तियों को बीर कहा जाता है। किन्तु जो पुरस्कर्ती-जिन अपने धारम-विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, अथवा अपने ऊपर विजय प्राप्त करले, ऐसे व्यक्ति

विरल मिलेगे। ऐसे आत्मजयो पुरुष 'जिन' कहलाते हैं, वे वोर नहीं महावोर कहे जाते हैं।
 'जिन' किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं हैं। जो आत्म-विकारों पर सदा-सर्वदा के लिये विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन विकारों को सदा के लिये विजय प्राप्त कर लेते हैं, उन विकारों को सदा के लिये आत्मा में में दूर कर देते हैं, ऐसे आत्मजयी व्यक्ति ही 'जिन' कहलाते हैं। आत्म-विजय आत्म-विजय के प्रत्यल पुरुषों में निपजती हैं। आत्म-विजय अवस्थयन-परो-मुख्ता से हटकर आत्मा की स्वान्मुखता एवं स्वस्थता-परो-मुख्ता से हटकर आत्मा की स्वान्मुखता एवं स्वस्थता-परो-मुख्ता से हटकर आत्मा की स्वान्मुखत एवं स्वस्थत-परो-मुख्ता से हटकर आत्मा की स्वान्मुखत एवं स्वस्थत और कम्मल नष्ट हो जाते हैं। तब आत्मा का श्रुद स्वस्थ-सिच्चरानन्द रूप प्रयट हो जाता है। वे ही महाभाग 'जिन' कहलाते हैं।

जब तक 'जिन' इस मानव-शरीर को घारण किये हुए रहते है, तब तक हो उन्हे 'जिन' कहा जाता है। इन्हें ग्रहुंत, सकल या सशरीरी परमात्मा भी कहा जाता है। जब ग्रायु समाप्त हो जाती है ग्रीर इस शरीर से मुक्त हो जाते है, तब वे सिद्ध या निकल श्रर्थात् श्रश्नरीरी परमात्मा कहलाने लगते है। फिर उनका जन्म-मरण नही होता। उन्हें शरीर नही धारण करना पडता। उनके सम्पूर्ण विकार, समस्त कर्म नष्ट हो जाते है श्रीर आन्मा का श्रनन्त ज्ञान, श्रनन्त दर्शन, श्रनन्त सुख, श्रनन्त वीर्य श्रादि सहज श्रीर वास्तविक स्वरूप प्रगट हो जाता है। वे श्रपने इसी स्वरूप में स्थित रहते है।

'जिन' को ही सम्मानसूचक अर्थ में जिनदेव, जिनेब्बर, जिनेब्बर आदि शब्दो द्वारा व्यवहृत किया जाता है। आशय की दृष्टि में इन शब्दो मे कोई अन्तर नही है। इन्ही को पूज्य अर्थ में झहुंत, आहुंन्त, आरिहन्त अर्थवा

जिनदेव द्वारा उपविष्ट मार्ग हो जैन धर्म है ८ में ६ ने शब्दों में कोई अन्तर नहीं है। इन्हों का पूज्य अध्य में अहत्, अहत्त, आरह्त्त आयां अपहत्त ने अपवा अपहत्त ने अपहें की वहित से यह भी आशय निगृत है कि उन्होंने आरमा के जो विषय, कपाय अपया कमें शत्रू थे, उन्होंने इन सक्का नाश कर दिया। विषय और कपाय आरामा की सहज स्वाभाविक परिणति नहीं है, ये तो वैभाविक-विकारी परि-णमन है। इन भावनाम्मक विकारों को आरमा में में निमृत्त कर दिया, उनको जीत लिया है। इमें आपना में कहा जाना है कि उन शत्रुओं का नाश कर दिया है। विषय और कपाय रूप

इसी आशय में कहा जाता है। कि उन शत्रुआ को नाश कर दिया है। विषय और क्याय रूप विकृतियों को ही रागदेष कहा जाता है। इन रागदेष रूप विकृतियों को जीतकर ही बीतराग और जिन बनते हैं।

उन वीनराग जिन ने झान्स-विजय का जो उपदेश दिया, जो राह बताई, उसका एक निश्चित रूप तो है, किन्तु नाम कुछ नहीं है। किन्तु लोक से व्यवहार के लिए, सुविधा के लिये उसका एक नाम रख लिया। वह 'जिन' का घर्म 'जेन घर्म 'रुक्त क्या ने गा। यही यह समफ लेना रिक्कर होगा कि 'जिन' किसी समुक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह तो एक पदवाचक शब्द है। जिनने भी झात्म-विजय की है, वहीं जिन कहलाने लगा। वृक्ति आत्म-विजय करने वाला वीनराग होता है, इसलिये उन्होंने झात्म-विजय के लिये जिस धर्म का उपदेश दिया, वह धर्म भी बीतराग धर्म है। उसका प्रारम्भ खयबा उसकी स्थापना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की, इसलिये जनधर्म का प्रारम्भ किसी काल-विजेप से नहीं हुझा। वह तो श्रात्म-विजय के चिरन्तन राह है, वह तो झात्मा के सच्चितानर ह रूप की प्राप्ति की सार्वेशिक और सार्वक्रालिक जीवन-पदित है। यह तो बह जीवन-दर्श के सच्चितानर ह रण की प्राप्ति की सार्वेशिक और सार्वक्य में भी जो श्रात्म-विजय करेंगे, वे इसी राह पर चलकर ही करेंगे। इसलिये कहना होगा कि जैन धर्म वस्तुत शास्त्रत सत्य है। आज धर्म सम्प्रदाय के अयं में व्यवहृत होने लगा है। किन्तु जैन धर्म मन्प्रदाय नहीं, किन्तु यह तो श्रात्म होता है। इसलिये कहना होगा। सुविधा के लिये इसे हम जिनधर्म अविकार करना होगा। सुविधा के लिये इसे हम जिनधर्म अविकार करना होगा। सुविधा के लिये इसे हम जिनधर्म अविकार करना होगा। सुविधा के लिये इसे हम जिनधर्म अविकार करना होगा। सुविधा के लिये इसे हम

उपयुं कत सन्दर्भ में यह बात विशेष महत्त्वपूर्ण है कि प्राचीन साहित्य में जैनधर्म का नामोल्लेख नहीं है। इसमें उन लोगों का तर्क स्वय खण्डित हो जाता है, जो यह कहते हैं कि जैनधर्म का उदय तथाकथित ऐतिहासिक काल की उपज है अथवा यह कि जैनधर्म की स्थापना पार्श्वनाथ अथवा महाबोर ने को या यह

प्राचीन साहित्य में कि जैनध में बाह्मण धर्म की हिसामूलक यज्ञ-परम्परा की प्रतिक्रिया स्वरूप सिस्तित्व में जैनधमं बाह्मण धर्म की हिसामूलक यज्ञ-परम्परा की प्रतिक्रिया स्वरूप सिस्तित्व में जैनधमं आत्म-दर्शन के रूप मे उस समय से प्रतिष्ठित रहा है, जबसे आत्म-दर्शन के रूप मे उस समय से प्रतिष्ठित रहा है, जबसे आत्म-

विषयं भा अनुशासिक विषयं । स्वाप्यास्त्र के साम के साम के साम किया ने प्रत्यान के प्रत्यास के स्वाप्य के स्वाप्य स्पष्ट उल्लेख होने लोगे थे। समयतः इस साम के सामर लोग इस धर्म को जैनधर्म और उसके पुरस्कर्ताओं को 'जिन' नाम से व्यवहृत करने लगे थे। योगवाशिष्ट, 'श्रोमर् भागवत्, 'विष्णुपुराण,' शाकटायन व्याकरण,' पर्मपुराण,ः

१. योगवाशिष्ठ घ० १५ ब्लोक प

२. भीमद्भागवत ४।४

३. विष्णुपुराण २।१

४. शाकटायन-प्रनादि सूत्र २८६ पाद ३

४. पद्म पुरासा (व्यक्टेश प्रैस) पृ०२

मत्स्यपुराण श्रादि में जिन, जैनधर्म आदि नामों से उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य में जैनधर्म के लिये श्रमण शब्द का भी प्रयोग मिलता है। बात: श्रमण क्या है, इस पर विचार करना बावश्यक है।

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति कही जाती है। भारतीय संस्कृति पावनतीया गगा है। उसमें दो महान नदियाँ आकर मिली है-श्रमण और वैदिक। इन दोनो के सगम से भारतीय संस्कृति की दो विशाल भारतीय संस्कृति की गंगा बनी है। न अकेली श्रमण धारा को हम भारतीय धाराएं-अमण धौर वैदिक संस्कृति कह सकते है भीर न अकेली वैदिक घारा को हम भारतीय संस्कृति का नाम दे सकते हैं। ये दोनो घाराएं परस्पर विरोधी लगती है, किन्त दोनो ने मिलकर

ही भारतीय संस्कृति का निर्माण किया है।

दोनो घाराश्चो की भी अपनी अपनी सस्कृति रही है। उन दोनो सस्कृतियो के अन्तर पर प्रकाश डालते

हए सुप्रसिद्ध विद्वान श्री मंगलदेव शास्त्री ने लिखा है-

"मूनि शब्द के साथ ज्ञान, तप और वैराग्य जैसी भावनाओं का गहरा सम्बन्ध है। मूनि शब्द का प्रयोग वैदिक सहिताओं में बहत ही कम हुआ है। श्रमण सम्कृति में हो यह शब्द अधिकाशत प्रयुक्त है। पूराणों में जो वैदिक तथा वैदिकतर धाराओं का समन्वयं प्रस्तृत करते है, ऋषि और मूनि दोनो शब्दों का प्रयोग बहुत कुछ मिले जुले झर्यं में होने लगा था। दोनो सस्कृतियो में ऐतिहासिक विकास कम की दृष्टि से भिन्नता है। ऋषि या वैदिकी संस्कृति में कर्मकाण्ड की प्रधानता और असहिष्णुता की प्रवृत्ति बढी तो श्रमण संस्कृति या मुनि संस्कृति मे श्रहिसा, निरामिषता तथा विचार सहिष्णता को प्रवत्ति दिखाई पडीं"।

श्रमण और वैदिक सम्कृति के अन्तर को सक्षेप में समभते के बाद यह समभता आवश्यक है कि श्रमण का

श्चर्य या श्चाशय क्या है ?

दशवैकालिक सूत्र १७३ की टीका में आचार्य हरिभद्र सूरि ने श्रमण शब्द की व्याच्या इस प्रकार की है-श्राम्यन्तीति श्रमणाः तपस्यन्ते इत्यर्थ । अर्थात् जो श्रम करता है, कष्ट सहता है, तप करता है वह श्रमण है।

श्रमण शब्द की इस व्याख्या मे ही श्रमण संस्कृति का श्रादर्श श्रन्तिनिहित है। जो श्रम करता है, तपस्या करता है और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करता है, वही श्रमण कहलाना है। अपने पुरुषार्थ पर विज्वास करने वाले और परुपार्थ द्वारा आत्म-सिद्धि करने वाले क्षत्रिय होते हैं। इसलिये थमण संस्कृति कहना होगा कि श्रमण सस्कृति पुरुपार्थमूलक क्षत्रिय सस्कृति रही है।

प्राचीन वैदिक साहित्य मे-विशेषत वेदों में याज्ञिक कर्मकाण्ड द्वारा विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने भ्रौर उनसे सासारिक याचना करने के विधान पाये जाते है। याचना करना ब्राह्मणो का धर्म है। श्रतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक सस्कृति बाह्मण सस्कृति है। इसीलिये इस सस्कृति मे बाह्मणो को ही सर्वाधिक गौरव प्रदान

किया गया है। यह संस्कृति परम्परामलक रही है।

हमारी इस मान्यता का समर्थन वैदिक साहित्य से भी होता है। तैत्तिरीय ग्रारण्यक मे (२ प्रपाठक ७ग्रन-

वाक १-२) में वर्णन श्राया है कि-

. "वातरकान श्रमण ऋषि ब्रह्मपद की झोर उत्क्रमण करने वाले हुए । उनके पास अन्य ऋषि प्रयोजनवका उपस्थित हुए। उन्हे देख कर ऋषि कही अन्तर्हित हो गये। वे वातरशन कृष्माण्ड नामक मत्र वाक्यों में अन्तर्हित थे। तब उन्हें अन्य ऋषियों ने श्रद्धा और तप में प्राप्त कर लिया। ऋषियों ने उन वातरशन मुनियों से प्रश्न किया-- 'किस विद्या से आप अन्तर्हित हो जाते है। वातरशन मुनियो ने उन्हें निलय आये हए अतिथि मानकर कहा-'हे मुनिजनो! आपको नमोऽस्तु है। हम आपका सत्कार किससे करे ?' ऋषियो ने कहा-'हमे पवित्र आत्म-विद्या का उपदेश दीजिये जिसमे हम निष्पाप हो जाय।'

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि श्रमण मूनि भारम विद्या मे निष्णात थे, जबकि वैदिक ऋषियों को भारमविद्या

का झान नहीं था। भात्मविद्या के जानकार केवल क्षत्रिय श्रमण ही होते थे, वैदिक ऋषियों के लिये भात्मविद्या भजात थी। श्रमण जैन परम्परा की यह मान्यता कि सभी तीर्थकर केवल क्षत्रिय ही होते हैं, हमारी इस घारणा को पुष्ट करती है कि श्रमण परम्परा क्षत्रियों की परम्परा रही है।

श्रीमद्भागवत में श्रमणों की प्रशसा करते हुए कहा गया है कि जो वातरशन ऊर्ध्वमन्थी श्रमण मुनि है, वे

शान्त, निर्मल, सम्पूर्ण परिग्रह से सन्यस्त ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं।

श्रमणों की उपर्यु क्ते पहचान बस्तुत. सही है। इसलिये निघण्टु की श्रूषण टीका में श्रमण शब्द की व्याख्या इस रूप में की है—

## 'श्रमणा दिगम्बराः श्रमणा वातरज्ञनाः ।'

श्रीमर्भागवत ११।२ में उपयुंक्त ब्याल्या का ही समर्थन इस प्रकार किया गया है—श्रमणा वातरशना झात्मविद्या विशारदा ।

श्रमण दिगम्बर मुनि होते थे । उन मुनियो को ही भागवतकार ने ऊर्ध्वरेता, वातरशना, भात्मिवद्या में विशारद वतलाया है ।

भागवतकार ने स्कन्ध १२ अध्याय ३ ब्लोक १८-१६ मे श्रमणो की जो प्रशसा की है, वह उनके उच्च स्राचार-विचार की द्योतक है । महर्षि कुकदेव राजा परीक्षित को उपदेश देते हुए कहते हैं—

कृते प्रवर्तते वर्मश्चनुष्पात्तज्जनैधृंतिः । सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोनंप ॥

सत्य दया तथा दानाभात यादा विभानृ य ॥ सन्तरुटा करुणा मैत्राः शान्ता दान्तास्तितिक्षवः ।

सन्तुष्टा करणा मत्राः भान्ता बान्तास्तितक्षवः । ग्रात्मारामाः समदश प्रायशः श्रमणा जनाः ॥

श्रयांत् हे राजन <sup>।</sup> कृत्युंग (सतयुग) मे धर्म के चार चरण होते है—सत्य, दया, तप श्रोर दान । इस धर्म को उस समय लोग निष्ठापूर्वक धारण करते है । सतयुग मे प्राय श्रमण हो सन्तुष्ट, करुणाशील, मैत्रीपरायण, शान्त, इन्द्रियजयी, सहनशील, श्रारमा मे रमण करने वाले श्रोर समदष्टि वाले होते है ।

इस प्रकार के दिगम्बर श्रमणों का उल्लेख श्रांत प्रचीन काल से होता श्रांया है। ऋषेद १०।६४।११ में श्रमणों का सर्व प्रथम उल्लेख मिलता है। रामायण (बाल्मीकि) में भी श्रानेक स्वलों पर श्रमणों का उल्लेख बढ़े सम्मान के साथ किया गया है। रामचन्द्रजों ने जिस शवरी का श्रातिष्य प्रहण किया था, वह श्रमणी थी (श्रमणी बाबरी नाम श्रमणा श्रमणोत्तमा)। राजा जनक जिस प्रकार तापसों को भोजन कराते थे, श्रमणों को भी बैसे ही कराते थे (तापसा भूटजते चापि श्रमणास्चैव भूटजते)

इस प्रकार हम देखते है कि श्रमण दिगम्बर निर्याग्य मुनियो को कहा जाता था। भारत में श्रमणो का ग्रास्तित्व ग्रति प्राचीन काल से पाया जाता है। श्रमण आत्मविद्या में पारगन थे। वैदिक ऋषि उनसे ग्रात्मविद्या सीखते थे। डा० वासुदेवशरण ग्रग्नवाग के अनुसार 'श्रमण परम्परा के कारण ब्राह्मण धर्म से वानप्रस्थ ग्रीर सन्यास को प्रश्नय मिला।'

प्राचीन काल में जैनो को ही श्रमण कहा जाता था। प्राचीनतम भारतीय साहित्य में श्रमणो के उल्लेख मिलते हैं।

वैदिक ग्रन्थों में जैनधर्मानुयायियों को अनेक स्थलों पर बात्य भी कहा गया है। ब्रतों का आचरण करने के कारण वे ब्रात्य कहे जाते थे। सहिता-कान में ब्रात्यों को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। सहिताओं में

बात्यों के लिये बडे ब्रादरसूचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। जब तक वैदिक ब्रायं बात्य बात्यों के निकट सम्पर्क में नहीं आये ये ब्रीर उनके साथ वैदिक ब्रायों को निरन्तर सघर्ष करना पढ़ा था, उस समय ऋग्वेद में जो मत्र लिखे गये, उनसे ज्ञात होता है कि कीकट (मगघ) देश का राजा प्रमगद था। वह बात्य था। उसके राज्य मे बात्यों के पास अपार घन, गाये ब्रीर वैभव था। इन्द्र से घनेक मंत्रों 'द्वारा उनके घन धौर गायो को दिलाने की प्रार्थना की गई है। इससे ज्ञात होता है कि कीकट देश में ब्रात्यों का शासन या धौर ब्रात्यों की राजनैतिक धौर सैनिक शक्ति वैदिक मार्यों से श्रेष्ट थी।

किन्तु घीरे घीरे जब वैदिक झायँ बात्यों के निकट सम्पर्क में झाये और उनकी झात्म-साधना, उन्नत झाध्यात्मिक ज्ञान एव उच्च मान्यताये देखी तो वे उनसे बडें प्रभावित हुए झीर उन्होंने यज्ञों के विरोधी ब्रात्यों की प्रश्नासा ये झनेंक मत्रों की रचना की। ब्रात्यों की यह प्रशसा ऋग्वेद काल से लेकर अध्यवंवेद काल तक प्राप्त होती है। अध्यवंद में तो स्वतंत्र बात्य सुक्ते की रचना भी मिनती है।

इसी बात्य सुक्त में एक मत्र द्वारा बात्य की परिभाषा इस प्रकार की गई है-

ंजो देहधारी बात्माये है, जिन्होंने ब्रपनी बात्मा को देह से ढका है, इस प्रकार के जीव समूह समस्त प्राण-घारी चैतन्य पृष्टि के स्वामी हैं, वे बात्य कहलाते हैं।'

एक मंत्र मे ब्रात्य के निन्दको की भत्सीना करते हुए कहा है-

'जो ऐसे ब्रात्य की निन्दा करता है, वह ससार के देवताओं का अपराधी होता है।'

कर्मकाण्डको ही धर्ममानने वाले ब्राह्मणो की ब्रपेक्षा साधारण ब्रास्य को श्रेष्ट बताते हुए एक मत्र में कहा गया है—

यद्यपि सभी ब्रात्य ब्रादशं पर इतने ऊने चढे हुए न हो, किन्तु ब्रात्य स्पष्टतः परम विद्वान्, महाधिकारी, पुण्यशील, विश्ववदा, कर्मकाण्ड को धर्म मानने वाले ब्राह्मणो से विश्विष्ट महायुरुष होते हैं, यह मानना ही होगा ।'

वैदिक ऋषि ब्रात्यो के उच्च नैतिक मूल्यो से ब्रत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने वेदो को ऋचाब्रो वेदारा याजि-को को यहा तक आदेश दिया कि—

्यज्ञ के समय ब्रात्य भाजाय तो याजिक को चाहिये कि ब्रात्य की इच्छानुसार यज्ञ को करे अथवा उसे बन्द करदे। जैसा ब्रात्य यज्ञ-विधान करे, वैसा करे।

'विद्वान् बाह्मण बात्य से इनना ही कहे कि जैसा स्नापको प्रिय है, वही किया जायगा। वह बात्य झात्मा है। झात्मा का स्वरूप है। झात्म साक्षान् दृष्टा सहाव्रत के पालक ब्रात्य के लिये नमस्कार हो।'

इस प्रकार सहिता काल में ब्रात्यों के प्रति अत्यक्त सम्मान के भाव प्रगट किये गये है। इसमे सन्देह नहीं है कि ब्रात्य शब्द का प्रयोग श्रमण के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। ये श्रमण और ब्रात्य ही परवर्ती काल में जैन कहनाने लगे।

इतिहासकार यह स्वीकार करने हैं कि सिहनाओं का निर्माण-काल भारतीय सन्कृति का स्विणिम काल था। उस समय भारत में जन्मी श्रमण सन्कृति और भारत की मिट्टी में पनपी वैदिक सस्कृति मुक्त और उदार भाव से परस्पर लेन-दैन कर रही थी। भारत की न्वस्थ जलवायु में एक नई सस्कृति जन्म ने रही थी। भीतिक दृष्टि वाली वैदिक सस्कृति श्रमण सस्कृति के श्राध्यात्मिक मूल्यों पर मुख्य हो रही थी। उस काल में वैदिक ऋषियों ने अमण अथवा बात्यों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रगट की और तभी उन्होंने बात्य स्वत, ऋषभ सूक्त तथा स्वतन्त्र मत्रों हारा महावात्य ऋषभदेव, महावत पालक बात्य श्रमणमाधु और सामान्य बात्य-श्रमण परस्पस्प के अनुयायी जनों की स्तृति और प्रशंसा की।

किन्तु लगता है, ब्राह्मण साहित्य, स्मृति ग्रीर पुराण-काल विशेषत विष्णुपुराण के रचना काल से ग्राकर वैदिक ऋषियों के ये भाव स्थिर नहीं रह सके श्रीर वे ब्रात्यों की जिन्दा करने लगे। सभवत दसका कारण यह रहा हो कि ब्रात्यों की ग्राध्यास्मिक घारा से प्रभावित होकर वैदिक कर्मकाण्डमूसक विचारघारा ग्रंपने मून रूप को छोडकर श्रीपनिषदिक ज्ञान काण्ड की श्रीर मुडने लगी थी। ऐसी स्थिति में ग्रंपने मून रूप को स्थिर रखने के लिये वैदिक

१ ऋग्वेद शाववार, शाह०शाह, शाहवाद, जाह०४।२, वावनाह७

२. ग्रथवेंबेद काण्ड १५ मे २२० मत्रो द्वारा वात्यो की स्तुति की गई है।

<sup>3.</sup> ग्रथवंबेद काण्ड १५

४ ऋग्वेद २।३३।१४, ४।६।२६।४, श्रथवंत्रेद १६।४२।४

ऋषियों की चिन्ता स्वाभाविक थी। धतः इस काल में बात्यों को ध्रयज्वन, ध्रन्यवत, ध्रकमंन् भादि शब्दो द्वारा वैदिक प्रनुयायियों की दृष्टि में गिराने के प्रयत्न किये जाने लगे। इसी काल में बात्यों भी दैदिक ध्रायों के धार्मिक विकासों के धार्मार विकासों के धार्मार विकासों के धार्मार विकासों के धार्मार में जाना निर्मिद्ध घोषित कर दिया गया। पुराणों में इस प्रकार के लिपत कथानको तक किया गया। पुराणों में इस प्रकार के लिपत कथानको तक की रचना की गई कि एक राजा-रानी को एक बात्य (जैंन) से केवल बात करने के ध्रपराध का प्रायिचन्त भनेक जन्म धारण करके करना पड़ा। ध्रथवा प्राणों पर सकट आने की दखा में यदि जैन मन्दिर में जाकर प्राण-रक्षा की सभावना हो सकती है तो भी जैन मन्दिर में प्रवेश करके प्राण-रक्षा करने की ध्रपेक्षा मृत्यु का वरण करना प्रेयस्क प्रवेश करने की ध्रपेक्षा मृत्यु का वरण करना प्रेयस्क प्रवेश करना, ध्रपेक्षा मृत्यु को वरण करना प्रेयस्क प्रवेश करना, ध्रपेक्षा मृत्यु को वरण करना प्रेयस्क प्रवेश दिया। बारायों की लोक-भाषा प्रावृत्त को हीन घोषित करना, ध्रपेक्षा मृत्यु को महत्या और शुद्रो की भाषा करार देना भी बात्यों के विरुद्ध वैदिक ऋषियों द्वारा ध्रायोजिन चृणा-प्रसारध्राव्योजन का ही एक प्रयत्य हो है।

किन्तु वैदिक ऋषियां की इस चिन्ना ध्रयवा इस घृणा-मान्दोलन का विक्नेषण करने पर हम इस निफर्य पर पहुचते हैं कि उन प्रमणो धोर वार्या—जिनकी प्रवासा सिहिता ग्रन्थों में की गई है—की कर्मकाण्ड विरोधी ध्रोर पर पहुचते हैं कि उन सरकृति अस्वता साम विकास के विद्यास में विदिक सरकृति प्रभान स्वरूप वदलने को वाध्य हो रही थी। उपनिषदो पर श्रमण-बारव सरकृति का प्रभाव स्पष्ट ही था। ऐसी दशा में ही विदिक्त सरकृति को प्रभाव स्पष्ट ही था। ऐसी दशा में ही विदिक्त सरकृति को बाध्य हो रही थी। उपनिषदो के विद्यास सरकृति को बचाने की चिता वैदिक क्षियों को करनी गडी। कल्पना कर, यदि उन्होंने श्रमणो-बारयों के विद्यु ये पृणा-को दीवार क्षी न की होती ध्री रे ये पृणा-प्रान्दोलन न चलाये जाते तो भारतीय सरकृति का वह रूप न होता जो आज दिलाई पड़ता है, प्रथवा वैदिक सरकृति गुष्क कर्मकाण्ड और भीतिकवाद की दलदल से निकलकर गृद्ध अध्याग्य प्रधान सरकृति का रूप प्रहुण कर नती।

जैन अर्थ में श्रमण और बात्य बन्दों के समान आहंत बन्द का प्रयोग भी अत्यन्त प्राचीन काल से होता आया है। सभवन पौराणिक काल में इस बन्द का प्रयोग लुलकर होने लगा था।श्रीमद्भागवत में तो आहंत बन्द का प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है। एक स्थान पर अगवान ऋष्भदेव के सन्दर्भ में लिखा है—'तपाग्नि से कर्मों

को नस्टकर वे सर्वज्ञ 'म्रहंत्' हुए स्प्रीर उन्होंने 'म्राहंत मन का प्रचार किया। विष्णुपुराण' स्राहंत भे देवानुर सन्नाम के प्रमग में मागामोह का उल्लेख करते हुए जिला है—'माना मोह ने स्रमुरों में 'म्राहंत' धर्म का प्रचार किया।' वह मागा मोह एक दिगम्बर मुनि के रूप में चित्रित किया गया है। हिन्दु 'पदम पुराण' में इस माया मोह की उत्पत्ति बृहरुपति की सहायता के लिये विष्ण द्वारा बनाई

किया गया है। हिन्दू पदम पुराण' में इस माया मीह की उत्पत्ति बहुस्पति को सहायता के लिये विष्णु द्वारा बताई .गई है। इस मुडे सिर झौर मयूर पिच्छिकाधारी श्रोगे दिगम्बर मायामोह द्वारा दैत्यो (ब्रसुरो) को जैन धर्म का उपदेश ब्रीग उनके द्वारा जैन घर्म में दीक्षित होने का स्पप्ट उल्लेख है। 'मन्स्य' पुराण' मे बताया है कि ब्रहिसा ही परम घर्म है, जिसे ब्रहन्तो ने निरूपित किया है।

इस प्रकार विभिन्न हिन्दू पुराणो मे 'ब्रार्हतमत' ब्रौर ब्रर्हन्तो का उल्लेख मिलता है।

सक्षेप में श्वमण, ब्रात्य, ब्राह्त, जैन इन शब्दो का प्रयोग समान क्रयं में हुमा है। वैदिक ग्रन्थों में बातर-शना, कर्ष्वरेता, कर्ष्यमन्थी शब्दों का प्रयोग भी श्वमण मुनियों के लिए ही हुया है। जहाँ भी इन शब्दों का प्रयोग हुक्या है, वह प्रत्यन्त सम्मान पूर्ण श्राश्य से ही हुया है।

इतिहासकार झौर पुरातत्ववेता अब इस बात को स्वीकार करने लगे है कि भारत में वैदिक सभ्यता का जब प्रचार -प्रसार हुआ, उससे पहले यहाँ जो सभ्यता थी, वह अत्यन्त समृद्ध और समुन्तत थी। प्राग्वैदिक काल का कोई साहित्य नहीं मिलता। किन्तु पुरातत्त्व की खोजो झौर उत्खनन के परिणामस्वरूप

का कोई साहित्य नहीं मिलता। किन्तु पुरातत्त्व की खोजो और उत्खनन के परिणामस्वरूप पुरातत्त्व और नये तथ्यो और मूल्यो पर प्रकाश पडा है। सन् १६२२ में और उसके बाद मोहन-जो-दडो और प्राविदिक संस्कृति हुडप्पा की खुदाई भारत सरकार की ओर से की गई थी। पश्चिमी पाकिस्तान में सिन्ध प्रान्त

१. श्रीमद्भागवत १।६

३. मत्स्य पुराल ग्रध्याय २४

२. विष्णुपुराश श्रध्याय १७-१८

के लरकाना जिले में सिन्धु नरी तथा नरनहर के मध्य मे मोहन-जो-दडो स्थित है। मोहन-जो-दडो का श्रर्य है मृतको का टोला।यहाँ पर जल को स्पर्श करती हुई सात तहो तक लुदाई हुई थी। हडप्पा मोण्टगोमरी जिले में एक स्थान है। मोहन-जो-दड़ो सिन्धु नदी के काठे मे तथा हडप्पा रावी के काठे में श्रवस्थित है। इन दोनो स्थानो में जिस सस्कृति की खोज हुई, वह सिन्धु घाटी को सम्यता श्रथवा हडप्पा सस्कृति कड़ी जा सकती है।

भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर सर जान मार्शल ने इस सभ्यता के सम्बन्ध में लिखा है—'पाच हजार वर्ष पूर्व गजाब और सिन्ध प्रदेश में झार्यों में भी गहले गेमे लोग रहते थे, जिनकी सस्कृति बहुत उच्च कांटि की थी और अपने समकालोन मेंसीपोटीसया तथा सिश्च की सस्कृति में किसी बात में भी कम न थी। हा, कई बात उत्कृष्ट अवदर कहा जो सकता है।

इन स्थानो पर जो पुरातत्त्व उपलब्ध हुआ है, उसमें तत्कालीन भारनवामियो के रहन-सहन, पहनाब-पोबाक, रीति-रिखाज, और धामिक विश्वासा पर प्रकाश पड़ना है। इन स्थानो पर यद्यपि कोई देवालय-मंदिर नही मिले है, किन्तु वहा पाई गर्ड मुहरो (Seals), नाभ्रपत्रो, धार्तुमिट्टी तथा पत्थर की सूनियो से उनके धर्म स्रोर विवचान का पना चलता है।

मोहन-जो-दडों में कुछ मुहर ऐसी मिली है, जिन पर योग मुद्रा में योगी-मूनियां ब्रक्तित है। एक मुहर ऐसी भी प्राप्त हुई है, जिसमें एक योगी कार्योत्सर्ग मुद्रा (बहुगासन) में ध्यान लोन है। उसके सिर के ऊगर त्रिझ्ल है। वृक्ष का एक पत्ता मुख के पास है। योगी के वरणों में एक भवन करवढ़ नमस्कार कर रहा है। उस भवन के मोखे वृक्ष में कार्यों के उसप लेका है। वृक्ष स्वाप्त के स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वाप्त कर स्वाप्त के स्वा

योगी के इस परिवेश और र्णस्कर को आदि तीर्थंकर वृष्यस्वेव के परिश्रेक्य में जैन शास्त्रों के विवरण में तुलना करें तो प्रस्थान समानना के दर्शन होने हैं और कुछ रोचक तथ्य उभर कर सामने आते हैं। आचार्य जिन-सने ने स्थादि पुराण' सर्ग १८ इलोक ३.५ और १० में भगवान की कायोग्सर्य मुद्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। इलोक १० में आचार्य निलंगे है—'उनकी दोनों वडी वडी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी। और उनका कारीर अस्पत्त देदीस्थमान तथा ऊचा था। इमिलिए वे ऐसे जान पडते थे मानों अग्रभाग में स्थित दो ऊची शालाआ से सुक्षोभित एक कल्पवृक्ष ही हो।'

इसी सर्ग के हेलोक १२ में वर्णन है—'मन्द मन्द वायु में समीपवर्ती वृक्षों की शालाओं के अग्रभाग हिल रहे थे।

द्यादि पुराण सर्ग १७ घ्लोक २४३ में वर्णन है—'जो भगवान के चरणों की पूजा कर चुके है, जिनके दोनों चुटने पुथ्वी पर लगे हुए है और जिनके नेत्रों से हुए के आसू निकल रहे हैं, ऐसे सम्राट्भन ने अपने उत्कृष्ट मुकुट में लगे हुए मणियों की किरण रूप स्वच्छ जल के समूह से भगवान के चरण-कमलों का प्रक्षालन करते हुए भिवन से नम्र हुए अपने मस्तक से उन भगवान के चरणों को नसम्बार किया।

आदि पुराण मर्ग १७ व्लोक २१६—'जिनका सयम प्रगट नहीं हुआ है, ऐसे उन द्रव्यलियी मुनियों ने घिरे हुए भगवान वृष्य में देव ऐसे सुर्शोभित होते थे माने। छोटे-छोटे कल्प वृक्षों से घिरा हुआ कोई उन्नत विशाल कल्प-वर्स ही हो।'

इसी प्रकार का वर्णन महाकर्षि अहंदास विरिचन 'पुण्वेव चर्म्यू' में भी मिलना है। मोहन-जो-दडों में प्राप्त मुहर को मामने रखकर आदिगुराण और पुण्वेव चर्म्य के भगवान वृपभयेव सम्बन्धी ध्यान विवरण को पढ़े नोदोनों में ऐसी समानना मिलेगों, मानो इन पुराणकारों ने उचन मुहर की ही ब्याल्या को हों। इसलिये उकन मुहर और उचन पौराणिक विवरण से तुलना करके मुहर की व्याल्या इस प्रकार कर सकते हैं—

भगवान वृषभदेव कायोत्सर्गासन संध्यानारूढ खंड है। कल्प वृक्ष हवा से हिल रहा है और उसका एक पल्लव भगवान के मुख के पास दोल रहा है। उनके सिर पर सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-सम्यक्चारित्र यह त्रिरत्न रूप त्रिज्ल है। सम्राट्भरत भगवान के चरणों से भीवन से भुक कर ग्रानन्दाश्रुओं से उनके चरण प्रक्षालन कर रहे है। उनके पीछे व्यभ लाष्टन है। नीचे सात मुनि भगवान का अनुसरण करके कायोत्सर्ग मुद्रा मे ध्यानमन्न है। जो चार हजार राजा दिगम्बर मुनि बन गये थे, उन्हीं के प्रतीक स्वरूप ये सात मुनि है। वे भी कल्प वृक्ष के नीचे खडे हुए हैं और उनके मुख के पास भी पत्ता हिल रहा है।

सभवत उक्त महर की तर्कसगत व्याख्या इसके अतिरिक्त दूसरी नहीं हो सकती।

इस मुहर का ग्रेंच्ययन करके प्रसिद्ध विद्वान् रा० व० प्रो० राम प्रसाद चन्दा ने जो व्याख्या प्रस्तुत की, उसमें इतिहास वेत्ताओं को ग्रपनी प्रचलित धारणा में संशोधन करने के लिए वाध्य होना पडा। प्रो० चन्दा का भागय इस प्रकार है—

"सिन्धु मुहरों में मे कुछ मुहरो पर उत्कीण देव-मूर्तिया न केवल योग-मुद्रा मे श्रवस्थित है और उस प्राचीन युग में सिन्धु घाटों में प्रचलित योग पर प्रकाश डालती है, उन मुहरों में लडे हुए देवना योग की खडी मुद्रा भी प्रगट करते हैं। और यह भी कि कायोस्तर्ग मुद्रा आहर्ष्यजनक रूप से जैनी से सम्बन्धित है। यह मुद्रा बैठकर ध्यान करने की न होकर खडे होकर ध्यान करने हैं। आदिपुराण सर्ग १२ में ऋष्म अथवा वृषम की तपदक्क कि सिलिंस ने के नायोस्तर्ग मुद्रा का वर्णन किया गया है। मधुरा के कर्जन पुरातस्व सम्हालय में एक शिलाफ्तक पर जैन ऋष्म की कायोस्तर्ग मुद्रा में लड़ी हुई चार प्रतिमाय मिलती है जो ईसा की द्वितीय शताब्दी की निश्चित की गई है। सथुरा की यह मुद्रा में लड़ी हुई चार प्रतिमाय मिलती है जो इसा की द्वितीय शताब्दी की निश्चित की गई है। सथुरा की यह मुद्रा मूर्ति सम्या १२ में प्रतिविध्वत है। प्राचीन राजवशों के काल की मिश्री स्थापत्य कला में कुछ प्रतिमाय गेभी भी मिलती है, जिनको भुजाए दोनों ओर लटकी हुई है। यद्यपिये सिश्ची मूर्तिया या ग्रीक कूरो प्राय उसी मुद्रा में मिलती है, किन्तु उनमें वैराग्य की वह भूतक नहीं, जो सिन्धु घाटो की इन खडी मृतियों या जैनो की कायोस्तर्ग प्रतिमाओं में मिलती है। ऋषभ का स्थं है वृषम (वैल) और वृषम जिन ऋषभ का चित्रह है।

—माडर्न रिव्यू, अगस्त १६३२, पृ० १४४-१६०

प्रो० चन्दा के इन विचारों का समर्थन डां० प्राणनाथ विद्यालकार ने भी किया है। वे भी सिन्धु बाटी में मिली टन कायोत्सर्य प्रतिमाश्रों को ऋषभ देव की मानते हैं। इन बिद्वानों ने सील न० ४४६ पर जिनेस्वर शब्द भी पढ़ा है। हमारी दिन क्ष मान्यता है कि सभी ध्यानस्य प्रतिमाय जो मिन्धु बाटी में मिली हैं, जैन तीर्थकरों की है। ध्यानमन वीतराग मुद्दा, विश्वल और धर्मंचक, पशु, बुक्ष और नाग ये सभी जैन कला की श्रपनी विशेषताये है। विशेषत कायोत्सर्यासन जो जैन श्रमणो द्वारा ध्यान के लिए प्रयुक्त होना है।

### T. N Ram Chandran का अभिमत

These two ricks place before us the truth that we are perhaps recognising in the Harappa statue a full fledged Jain Tirthankar in the characteristic pose of physical abandon (kayotsarga).

The statue under description is therefore a splendid representative specimen of this thought of Jamism at perhaps its very inception

T N Ram Chandran
Director General Indian Archeological

Department

सिन्धु सभ्यता श्रायक्त समृद्ध और समुन्नन सभ्यता थी। प्रानत्ववेत्ताश्रो ने सिन्धु सभ्यता का जो मूल्याकत किया है, उसके वडे रोचक निष्कर्ष निकले है। डा० राषाकुमुद मुक्कीं। लिखते हैं—'मृहर सस्या F G H फलक दो पर श्रक्ति देव मृति में एक बैल हो बना है। सभव है, यह ऋषभ का ही पूर्व रूप हो। यदि ऐसा हो तो शैव धर्म की तरह जैन धर्म का मल भी नाम्रयगीन सिन्धु सम्यता तक चला जाना है।'

१. हिन्दू सभ्यता, तृतीय संस्करण, पृ० ३६

प्रसिद्ध विद्वान् श्री रामघारी सिह दिनकर देसी बात की पुष्टि करते हुए लिखते हैं—'मोहन-जो-दडो की खुदाई में योग के प्रमाण मिले है श्रीर जैन मार्ग के श्रादि तीर्थकर ऋषभ देव थे, जिनके साथ योग श्रीर वैराग्य की परस्परा उसी प्रकार लिपटी हुई है जैसे कालान्तर में वह शिव के साथ सम्वन्धित थी। इस दृष्टि से कई जैन विद्वानो का यह मानना श्रमुक्तियुक्त नही दीखता कि ऋषभ देव वेदोल्लिखित होने पर भी वेद पूर्व है।'

इसी सन्दर्भ में डा० ऐम० ऐल० कार्मा लिखते हैं— 'मोहन-जो-दडों से प्राप्त मुहर पर जो चित्र श्रक्ति है, वह भगवान ऋषभ देव का है। यह चित्र इस बात का चौतक है कि आज से पाच हजार वर्ष पूर्व योग साधना भारत में प्रचलित थी। श्रीर उसके प्रवर्तक जैन धर्म के आदि तीर्थकर भगवान ऋषभ देव थे। सिन्धु निवासी ग्रन्य देव-ताओं के साथ ऋषभ देव की भी पूजा करते थे।'

१. सम्कृति के चार श्रध्याय, पु०३६

२. भारत में सस्कृति एवं धर्म, पु २०

# २...जैन धमे में तीर्थं कर-मान्यता

जैन परम्परा मे सर्वोपरि उपासनीय देवाधिदेव अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय ओर साधु नामक ०च परमेष्ठी माने गये है । अर्द्धन्त आत्म-साधना द्वारा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्मी-

जो घातिया कर्म कहलाते है-के क्षय में बनते हैं। इन कर्मों के क्षय से उनकी आदमा के अनन्त

ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त मुख और अनन्त वीर्य गुण प्रगट हो जाते हैं। अर्हन्त, अरहन्त, अरि-पंच-परमेध्ठी हन्त ये शब्द समानार्थक है। इन सबका एक ही अर्थ है-अरि अर्थात शत्र, हन्त अर्थात नाश करने वाला । ग्रान्मा के शत्र कर्म है । उनका नाश करने वाला ग्रहन्त कहलाता है । सिद्ध वह ग्रात्मा कहलाती है,

जिसने सम्पूर्ण कमों का क्षय करके शुद्ध आहम स्वरूप की प्राप्ति कर ली है अर्थात जो ससार में सदा काल के लिए जन्म-मरण की परम्परा से मक्त हो चका है। अर्हन्त और सिद्ध दोनो ही परमात्मा कहलाते है। अन्तर इतना ही है कि अहंन्त सशरीरी परमान्मा है और सिद्ध अशरीरी परमात्मा है। आयु कर्म शेष रहने के कारण अहंन्त के चार कर्म-जो अघातिया कर्म कहलाते है- अभी शेप है। जब उनके वे चारो अघातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब वे अशरीरी परमात्मा बन जाते है। वे ही सिद्ध कहलाते है।

शेष तीन परमेष्ठी-माचार्य, उपाध्याय श्रीर साध साधक दशा मे है और उनका लक्ष्य श्रात्म-साधना द्वारा श्रात्म-सिद्धि प्राप्त कर क्रमश अहंन्त श्रीर सिद्ध वनना है। साधु समस्त श्रारम्भ श्रीर परिग्रह का त्याग करके ध्यानाध्ययन द्वारा आत्म-साधना करते है। उन साधुओं में विशिष्ट ज्ञानी साध, जो अन्य साधुओं को अध्ययन कराते है, उपाध्याय कहलाते है। उन साधुओं में से विशिष्ट ज्ञानवान, आचार सम्पन्न, शासन-अनुशासन में सक्षम, व्यवहार कुशल साधु को साधु-साध्वी-श्रावक ग्रीर श्राविका यह चतुविध संघ ग्रपना धर्मनायक स्वीकार करके उसे श्राचार्य पर प्रदान करता है, वह श्राचार्य कहलाता है।

इस प्रकार साधु, उपाध्याय और श्राचार्य ये तीन और परमेष्ठी होते है। ये ही पच परमेष्ठी कहलाते है। जैन परम्परा में मान्य महामन्त्र णमोकार मे इन्ही पच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष का नामोल्लेख न करके तत्तद् गुणो से विभूषित सात्माक्रो को ही परमेष्ठी माना गया है। इससे यह सहज ही निष्कर्प निकाला जा सकता है कि जैन धर्म मे व्यक्ति-पूजा को स्थान नहीं दिया गया, अपित वहा गुण-पूजा पर विशेष बल दिया गया है।

तीर्थंकर ग्रर्हन्तो में से ही होते है। वे धर्म तीर्थं की पुन स्थापना करते है, ग्रत तीर्थंकर कहलाते है। जो साधक किसी जन्म मे ऐसी शुभ भावना करता है कि मैं जगत के समस्त जीवो का द:ख तीर्थकर धर्मनेता निवारण करूँ, उन्हे ससार के दू खो से छड़ाकर मुक्त करूँ तथा इस प्रकार की भावना के साथ हैं. धर्म-संस्थापक सोलह कारण भावनाथ्रो का निरन्तर चिन्तन करे, उसे तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध होता है भ्रयात वह ग्रागामी जन्म में ग्रथवा एक जन्म के पश्चात् तीर्थकर बनता है। कोई जीव उसी नहीं

जन्म में (विदेह क्षेत्र में) तीर्थं कर बनता है। वे सोलह कारण भावनाएं इस प्रकार है-

- १ दर्शन विशुद्धि—पच्चीस दोषो से रहित सम्यग्दर्शन की प्राप्ति । यह गुण तीर्थकर प्रकृति के लिए झावस्यक ही नहीं, भनिवार्य है ।
- २ विनय सम्पन्नता—देव, शास्त्र भीर गुरु तथा रत्नत्रय का हृदय मे सम्मान करना।
- श्लील और वतो का निरतिचार पालन—वतो तथा वतो के रक्षक नियमो (शीलो) मे दोष न लगने देना ।
- ४ ग्रभीक्षण ज्ञानोपयोग---निरन्तर सत्य ज्ञान का ग्रभ्यास, चिन्तन, मनन करना।
- प्र ग्रभीक्षण सवेग-धर्म और धर्म के फल से अनुराग होना।
- ६ शक्ति के अनुसार त्याग—अपनी शक्ति के अनुसार कपाय का त्याग, समत्त्व का त्याग तथा आहार, अभय, आपि और ज्ञान का दान करना।
- ७ शक्ति के अनुसार तप-अपनी शक्ति को न छिपा कर अन्तरग और बहिरग तप करना
- साध् समाधि—साध्यो का उपसगं दूर करना तथा समाधि पूर्वक मरण करना
- ह वैयावत्य करण-वृती त्यागी और साधर्मी जनो की सेवा करना, दुखी का दुख दुर करना
- १० श्रहन्त भिनत-श्रहन्त भगवान की हृदय मे भिनत करना
- ११ भ्राचार्य भिक्त-चतुर्विय सघ के नायक आचार्य की भिक्त करना
- १२ बहश्रुत भक्ति—उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करना
- १३ प्रवचन भिनत-तीर्थकरो द्वारा उपदिग्ट जिनवाणी की भिनत करना
- १४ भ्रावश्यकापरिहाणी-छह भ्रावश्यक कर्मों का सावधानी पूर्वक पालन करना
- १४ मार्ग प्रभावना-जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करना
- १६ प्रवचन वात्सत्य-साधर्मी जनो से निश्छल प्रेम करना

तीर्थकर किसी नये धर्म की स्थापना नहीं करता, न वह किसी नये सत्य का उद्घाटन ही करता है। वह तो सनातन मत्य का ही प्ररूपण करता है। इसे ही तीर्थ-प्रवर्तन कहा जाता है। यह धर्म तीर्थ का प्ररूपक धर्मनेता होता है, धर्म सस्थापक नहीं होता। धर्म तो प्रनादि निधन है। उसकी स्थापना नहीं हो सकती। धर्म के कारण जो व्यक्ति तीर्थकर बना है, वह किस नये धर्म की स्थापना करेगा चौति धर्म तो उससे पूर्व भी था। वस्तुत धर्म से तीर्थकर बनता है, तीर्थकर से धर्म नहीं बनता। जो व्यक्ति से धर्म बनता है, वह धर्म नहीं, व्यक्ति की मान्यता है। बस्तु का स्वभाव धर्म है, वह तो वस्तु के साथ है। वह स्वभाव किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, केवल बनाया जाता है। ग्रतः तीर्थकर धर्मनेता है, धर्म सस्थापक नहीं।

जैन धर्म में किसी ऐसे ईश्वर की मान्यता नहीं है जो धवनार लेता है। तीर्थकर ईश्वर नहीं होते। वे तीर्थकर कर्म के कारण तीर्थकर कहलाते है। तीर्थकर नामकर्म मातिशय पुण्य प्रकृति है। तीर्थकर नाम कर्म के कारण कल्याणक प्रत्येक तीर्थकर के होते है। उनके ३४ झितिशय झर्यात जन साधारण

जैन धर्म में की ब्रिपेसा अद्भुत बाते होगी है। जन्म के समय १० अतिशय होते है, केवल जान हो जाने के अवतारवाद नहीं है अनन्तर १० अतिशय स्वय होते है तथा १० अतिशय देवों द्वारा सम्पन्त होते हैं। इन अतिश्वर स्वय होते हैं तथा १० अतिशय देवों द्वारा सम्पन्त होते हैं। इन अतिश्वर स्वयं होते हैं तथा १० अतिशय देवों द्वारा सम्पन्त होते हैं। इन अति

इन्द्र का श्रासन कम्पायमान होता है। तब वह श्रवधिज्ञान से ६ मास पञ्चान् होने वाले तीर्थकर के गर्भावनरण को जानकर श्री, हों, धृति, कीर्ति, बुढि, लक्ष्मी आदि ५६ कुमारिका देवियों को तीर्थकर की माना का गर्भ-घोषन के लिए भेजना है तथा कुबेर को तीर्थकर के माना-पिना के घर पर प्रतिदित तीन समय माहे तीन करोड रक्त बरसाने की आग देना है। यह रन्तवर्षा जन्म होने नक अर्थान् १५ मास नक होनो है। छह मास पीर्छ जब तीर्थकर माना के गर्भ में आते है, तब माना को रात्रि के खन्तम प्रहर में १६ स्वस्न दिलाई देते हैं। यह सब पुष्य का कल है।

वस्तुन पुण्य के कारण तीर्थकर को जो लाभ होता है, उससे यह सूचित होता है कि वे तीर्थकर वनेंगे। किन्तु जब केवल ज्ञान-प्राप्ति के पश्चान् वे भाव-तीर्थं की स्थापना ग्रथवा तीर्थ-प्रवर्तन करते हैं, तीर्थंकर तो वे तभी कहलाते हैं। गर्भ से तीर्थंकर द्रव्य दृष्टि से कहलाते हैं और भाव से धर्मतीर्थ-प्रवर्तन के कारण तीर्यंकर कहलाते हैं। किन्तु वे तीर्थंकर बनते है अपनी साघना, तपस्या और पुरुषायं द्वारा। तीर्थंकर कमें नष्ट करने पर परमान्मा बन जाते है, किन्तु कोई परमात्मा कमें बन्ध करके तीर्थंकर नहीं बनता। इसलिये नीर्थंकर अवनार नहीं कहलाते। सिद्ध परमात्मा बनने पर उनके कोई कर्म कोष नहीं रहता। जन्म, मरण, रोग, शोक चिन्ता झादि कर्म के फल है। जब कर्म ही नहीं तो ये झाधि ब्याधि भी नहीं हो सकती। इसीलिए जैन घर्म में अवतारवाद की कल्पना को कोई स्थान नहीं है।

ेतीर्थंकर चौबीस होते है। वर्तमान तोर्थंकरों के नाम इस प्रकार है---

तीर्थंकरों के नाम

१ ऋषभदेव, २ श्रजितनाथ, ३ सभवनाथ, ४ श्राभिनन्दननाथ, ५ सुमितिनाथ, ६ पद्मप्रभ ७ सुपारुबेनाथ, ६ चन्द्रप्रम, ६ दुण्यदन्त, १० सीतलनाथ, ११ श्रेयासनाथ, १२ वासुप्रभ, १३ विसलनाथ, १४ अनन्तनाथ, १४ पर्मनाथ, १६ स्नान्ताथ, १७ कुन्थुनाथ, १६ स्ररहनाथ १६ मिल्लनाथ, २० सुनिसुबननाथ, २१ निमनाथ २२ नीमनाथ (श्रीरप्टनेमि) २३ पाइवेनाथ, २४ महाकीर वर्षमान।

तीर्थकरों के सम्बन्ध तीर्थकरों के बस, वर्ण, विवाह, ग्रासन ग्रादि की जानकारी करना भी ग्रायन्त रोचक में विशेष जातक्य होगा, श्रुत उनके सम्बन्ध में कुछ जातब्य बातों का उल्लेख यहा किया जा रहा है।

क्श — भगवान महावीर नाथवश रे उत्पन्न हुए। श्वेतास्वर परम्परा में इनका वश णाय वश (ज्ञातृ वश) बताया है। भगवान पार्थ्वनाथ का जन्म उथवश में हुआ। मुनि सुवत नाथ स्रोर नेमिनाथ हरिवश में उत्पन्न हुए। धर्मनाथ, कुन्यूनाथ और ग्ररनाथ कुश्वश में पैदा हुए। शेप १७ तीर्थकर दक्ष्वाकृ वश में हुए।

वर्ग-सुपार्ट्यनाथ तथा पार्ट्यनाथ तीर्थकर हरित वर्ण के थे। मुनिमुद्रतनाथ और नेमिनाथ नील वर्ण थे। जन्द्रप्रभ और पुष्पदन्त का शरीर सफेट था। पद्मप्रभ और वामुपूज्य का रग लाल था। शेष १६ नीर्थकरों के शरीर का वर्ण सनष्त स्वर्ण जैसा था।

विवाह— वासुपूर्य, मिल्लिनाथ, तिमनाथ, पार्वनाथ श्रीर महाबीर ये पाच तीर्थकर बाल ब्रह्मचारी थे। इन्होंन विवाह नहीं किया था, कुमार अवस्था में हो प्रवज्या ग्रहण कर ला थी। शेष तीर्थकरों ने विवाह किया था।

इस विषय में दिगम्बर और श्वेताम्बर परम्परा में कुछ मान्यता-भेद है । दिगम्बर परम्परा मान्य 'तिलोय-पण्णत्ति' ग्रत्य में इस सम्बन्ध में इस प्रकार उल्लेख मिलता है—

'नेमी मल्ली वीरो कुमार कालम्मि बासुपुज्जो य।

पासो वि य गहिद तपा शेष जिणा रज्ज चरमस्मि ॥४।६७०

म्रथात् भगवान नीमनाय, मल्लिनाथ, महावोर, वासुपूज्यं ग्रीर पाइवेनाथ इन पाच तीर्थकरो ने कुमार-काल मे ग्रीर क्षेप तीर्थकरो ने राज्य के शन्त मे तप को ग्रहण किया ।

'तिलोयपण्णति' की इस मान्यता का समर्थन दिगम्बर परस्परा के शेप सभी प्रन्यों ने किया है। इसलिए दिगम्बर परस्परा में इन पाच तीर्थकरों को पचकुमार अथवा पच बालयित माना है। इन पच बालयितयों की सूर्तियाँ भी ग्रत्यन्त प्राचीन काल से उपलब्ध होती है।

किन्तु स्वेताम्बर परम्परा में इस सम्बन्ध में दो मान्यतायं प्रचलित रही है। 'ब्रावरयक निर्युक्ति' में जो कि प्राचीन ब्रागम ग्रन्थ माना जाता है, इस सम्बन्ध में निम्नर्लिखत उल्लेख प्राप्त होता है—

'वीरं ग्ररिट्रनेमि पासं मील्ल च वासुपुन्जं च।

एए मूल ण जिणे ग्रवसेसा ग्रासि रायाणो ॥२४३॥

रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवसेसु खतिग्रकुलेस् ।

ण य इत्थिम्राभिसेम्रा कुमारवासंमि पव्यद्वया ॥२४४॥

ग्रर्थात् महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, मल्लिनाथ, ग्रीर वासुपूज्य ये पाच तीर्थंकर विश्द्ध क्षत्रिय राज-

कुल में उत्पन्न हुए और कुमार अवस्था में ही मुनिन्दीक्षा ली। इन्होने न तो विवाह किया, न इनका राज्याभिषेक हुम्रा। शेष सभी तीर्थकरों का विवाह तथा राज्याभिषेक हुम्रा। पीक्षे उन्होने प्रव्रज्या ग्रहण की।

'ण य इत्थियाभिसेया' का अर्थ टिप्पणी में लिखा है—'स्त्री पाणिग्रहण इत्यादि रहिता इत्यर्थ अर्थात्

स्त्री-पाणिग्रहण और राज्याभिषेक से रहित उक्त पाच तीर्थकर थे।

श्रावस्यक निर्मुक्तिकार की इस मान्यता के अनुसार ही स्थानाग, समवायाग, भगवती ब्रादि सूत्रों में भी इन पाच तीर्थकरों के विवाह का उल्लेख नहीं किया है। समवायाग सूत्र (नं० १६) में आगारवास का उल्लेख करते हुए १६ तीर्थकरों का पर में रहकर और भोग भोग कर दीक्षित होना वनलाया है। टीकाकार अभयदेव सूरि ने अपनी वृत्ति में 'शेषास्त्र पंचकुमा ना पवेत्याह चंवावय के साथ 'वीर अपृणेमी' नामक गाथा उद्युत की है। 'स्थानांग' सूत्र के ४७६ वे सूत्र में भी पाच नीर्थकरों को कुमार प्रव्रजित कहा है। 'आवश्यक निर्मुविन' की २४६ वी नाथा में भी इसी आया को स्थष्ट किया है। वह गाथा इस प्रकार है—

'बीरो ग्ररिट्ठणेमी पासो मल्लिबासुपुज्जो य।

पढमवए पव्यद्वया सेसा पुण पच्छिमवयंसि ॥

इस गाया की टीका करते हुए टीकाकार मलयगिरि ने लिखा है—'प्रथम वयसि कुमारत्वलक्षणे प्रव्रजिताः

शेषा पून ऋषभस्वामि प्रभृतयो मध्यमे वयसि यौवनत्वलक्षणे वर्तमाना प्रवृजिता ।

यद्यपि इन सूत्रकृष्यों में इन पाच तीर्थकरों को स्पष्ट रूप से कुमार स्वीकार किया है तथा शेष तीर्थकरों को घर में रहकर ब्रोर भोग भोगकर दीक्षित होना लिखा है, जिसका अर्थ है कि उन पाच तीर्थकरों ने भोग नहीं भोगे। किन्तु पश्चाद्वर्ती श्वेतास्वर आगम ग्रन्थो—कल्पसूत्र, आवश्यक भाष्य, आचाराग स्रादि मे पार्थनाथ ब्रीर महाबीर को विवाहित माना है, तथा वासुपुण्य, मिल्लनाथ ब्रीर नेमिनाथ को बिना विवाह किये दीक्षित होना माना है।

म्राचार्य हेमचन्द्र 'त्रिपष्ठिशलाकापुरुष-चरित' के वासुपूज्य-चरित्र मे उल्लिखित पाच तीर्थकरो मे से महावीर के सिवाय चार को म्रविवाहित कहते हैं। यथा—

मिल्लर्नेमिः पादवं इति भाविनोऽपि त्रयो जिनाः।

**प्रकृतोद्वाह साम्राज्याः प्रव्रजिब्यन्ति मुक्तये ॥१०३॥** 

श्री बीरइचरमइचाईन्नीषद्भोग्येन कर्मणा।

कृतोदवाहोऽकृतराज्यः प्रव्रजिष्यति सेत्स्यति ॥१०४॥

परन्तु आगे चलकर पार्व्वनाथ चरित पर्व ६ सर्ग ३ मे हेमचन्द्र पार्व्व को विवाहित सूचित करते है। इस

पर्व के २१० वे श्लोक का एक चरण इस प्रकार है—'उद्वाह प्रभावतीम्'

इससे ऐसा लगता है कि हेमचन्द्र को इस सर्ग की न्चना करते समय अपनी पूर्व स्थापना का स्मरण नहीं रहा तथा उनके समक्ष कोई दूसरी भी परस्परा विद्यमान थी। उस परस्परा के अनुसरण के आग्रह के कारण ही उन्होंने पार्श्वनाथ का विवाह प्रभावती के साथ होना स्वीकार कर लिया।

इस प्रकार हम देखेने हैं कि स्वेनाम्बर परम्परा मे तीर्थंकरों के विवाह के सम्बन्ध में दो मान्यनाये प्रचलित

रही है।

### ३-तीर्थं कर ऋौर प्रतीक-पूजा

जन-मानस में तीर्घकरों के लोकोत्तर व्यवित्तर की छाप बहुत गहरी रही है। उन्होंने जन-जन के क्त्याण क्षीर उपकार के लिए जो कुछ किया, उन अनुग्रह को जनता ने वडी अद्धा के साथ स्वीकार किया। जब जो तीर्थकर विद्यमान थे, उनकी भक्ति, पूजा और उपरेश श्रवण करने के लिए जनता का प्रत्येक वर्ग उनके वरण-सानित्र्य में पहुचता था और वहीं जाकर अपने हृदय की भिवत का अर्थ उनके चरणों में समर्पित करके अपने आपको अप्य मानता था। किन्तु जब उस तीर्थकर का। निर्वाण हो गया, तब जनता का मानम उनके अभाव को तीव्रता के साथ अनुभव करता और अपनी भक्ति के पुष्प समर्पित करने को आवुल हो उठता था। जनता के मानस की इसी नीब्र अनुभवि न रतीक-पुजा की पद्धांत को जन्म दिया।

प्रतीक दो प्रकार के रहे-अनदाकार और तदाकार। ये दोनो ही प्रतीक अविद्यमान तीर्थकरों की स्मृति का पुनर्नवीकरण करते थे और जन-मानस मे तीर्थकरों के आदर्श की प्रेरणा जागृत करते थे। इन दोनों प्रकार के प्रतीको मे शायद अनदाकार प्रतीको की मान्यता सर्व प्रथम प्रचलित हुई । ऐसा विश्वास करने के कुछ प्रवल कारण है । सर्व प्रथम श्राधार मनोवैज्ञानिक है । मानव की बृद्धि का विकास क्रिमिक रूप से ही हुन्ना है । प्रतीको का जो रूप वर्तमान मे है, वह सदा काल से नहीं रहा । हम ग्रागे चलकर देखेंगे कि तदाकार मूर्ति-शिल्प मे समय, वातावरण श्रीर बुद्धि-विकास का कितना योगदान रहा है। श्रतदाकार प्रतीक से ही तदाकार प्रतीक की कल्पना का जन्म सभव हो सकता है। दूसरा प्रबल कारण है पुरातात्विक साध्य। पुरातात्विक साध्य के आधार पर यह माना गया है कि तदाकार प्रतीक के रूप (मन्दिर और मूर्ति के रूप मे) बहुत अधिक प्राचीन नहीं है और वे हमें ईसा पूर्व की मान-ग्राठ शताब्दियो से पूर्वकाल तक नहीं ले जाते, जबकि अनदाकार प्रतीक इसमे पूर्व के भी उपलब्ध होते है। यदि हडप्पाकाल की शिरविहीन ध्यानमग्न मूर्ति को निविवाद रूप मे तीर्थंकर प्रतिमा होने की स्वीकृति हो जाती है तो तदाकार प्रतीक का काल ईसा पूर्व तीन सहस्राब्दी स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु इसके साथ यह भी स्वीकार करना होगा कि उस काल में भी तदाकार प्रतीकों का बाहुत्य नहीं था। एक शिरोहीन मूर्ति तथा कुछ मुद्राम्रो पर अकित ध्यानलीन योगी जिन के रूपाकन के अतिरिक्त उस काल में विशेष कुछ नहीं मिला। ऐसी स्थित। में यह भी विचारणीय है कि हडप्पा सस्कृति अध्यवा सिन्धु सभ्यता के काल से मौर्य काल तक के लम्बे अन्तराल में तदाकार प्रतीक-विधान की कोई कला-बस्तु क्यो नहीं मिली ? इसका एक ही बुद्धिसगत कारण हो सकता है कि नदाकार प्रतीक-विधान का विकास तब तक नहीं हो पाया और उसने पर्याप्त समय लिया।

जैनधर्म के अनदाकार प्रतीको मे स्तूप, त्रिरत्न, चैत्यन्तम्भ, चैत्यवृक्ष, पूर्णघट, शराव सम्पृट, पुष्पमाला, पृष्पपलक झ्रादि मुख्य है। अध्य मणत हृष्य-यथा स्वस्तिक, धर्मचक, नन्द्यावर्त, वर्धमानक्य, श्रीवत्स, मीनयुगल, पद्म और दर्पण-तथा तीर्थकरो के लाखन भी अनदाकार प्रतीकां मे माने गये हैं। अप्ट प्रातिहार्य एव आयापट्ट भी महत्त्वपूर्ण प्रतीक माने गये हैं। कला के प्रारम्भिक काल में इन अतदाकार प्रतीकों का पर्याप्त प्रचलन रहा है।

किन्तु जैसे-जैसे कला-बोध विकसित हुमा, त्यो-त्यो प्रतीक की तदाकारता को प्रक्षिक महत्त्व मिलने लगा। इसी काल मे तीर्थकरो की तदाकार मूर्तियो का निर्माण होने लगा। प्रारम्भ मे प्रकृत भूमि से कुछ ऊचे स्थान

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

पर देव-मूर्ति स्थापित की जाती थी। उसके चारो और वेदिका (बाड) का निर्माण होता था। धीरे धीरे वेदिका को ऊपर से ध्राच्छादित किया जाने लगा। यही देवायतन, देवालय या मन्दिर कहे जाने लगे। प्रारम्भ में ये देवायतन सीधं सादे रूप में बनाये जाते थे। पुरात्त्वावशों में कई मृतियों, सिक्को, मुद्राओं धादि पर देवायतनी का अक्षत्र मिलता है। उससे ही जात होता है कि प्रारम्भ में मन्दिरों का रूप प्रयत्म सादा था। कालान्तर में कलात्मक रुचि में अभिवृद्धि के साथ साथ देवायतनी को स्वरूप में विकास होता गया। मूर्ति-स्थापना के स्थल पर गर्मगृह को परि-वेप्तित करने के अतिरिक्त उसके बाहर वारो और प्रदक्षिणाय का निर्माण हुखा। गर्भगृह के वाहर आच्छादित प्रवेषादा या मुख-मण्डप का निर्माण हुखा। धीरे धीरे गर्मगृह के अगर शिखर तथा बाहर मण्डप, अर्धमण्डप, महा-मण्डप आदि का विधान हुखा। गुप्तकाल में खाकर मन्दिर शिल्प और मूर्ति शिल्प के शास्त्रों की रचना भी होने लगी। जिनके आधार पर मन्दिर और प्रीदार्थों के रचना भी होने लगी।

प्रागितहासिक काल के पूर्व पाषाण युग मे, जिसे जैन शास्त्रों मे भोगभूमि बताया है, मानव श्रपनी जीवन-रक्षा के लिए बुक्षों पर निर्भर था, बृक्षों से ही ब्रपने जीवन की सम्पूर्ण ब्रावश्यकताओं की पूर्ति करता था। कुलकरो

मन्दिर-निर्माण की पष्ठमुमि

के कान में मानव की बुद्धि का विकास हुआ और उस काल में मानव को जीवन-रक्षा के लिए सघर्ष करना पड़ा। अत जीवन-रक्षा के कुछ उपाय ढ़ुढ़ने को बाध्य होना पड़ा। छुट्युट रहने के स्थान पर कबीनों के रूप में रहने की पद्धति अपनाई गई। किन्तु इस काल में मुझो की निर्भरता समाप्त नहीं हुई, बॉन्क बुझो के कारण कबीलों शे परस्परिक मधर्ष भी होने लगे।

प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। वृक्ष घट रहे थे, मानव की आवश्यकताये वढ रही थी। कुलकरों ने वृक्षों का विभाजन और सीमांकन कर दिया। किन्तु फल वाले वृक्षों को सख्य कम होने जाने से जीवन-यापन की समस्या उठ खडी हुई। वन्य पशुओं से रक्षा के लिए सुरक्षित आवास की आवश्यकता भी अनुभव की जाने लगी थी। तब ऋपभदेव का काल आया। इसे नागरिक सभ्यता का काल कहा जा सकता है। इस काल मे नीर्थंकर

तव ऋष्मपेदव को काल आया। इसे नागरिक मध्यता को काल कहा जो सकता है। इसे काल म तीयकर इष्यभेदव को जीवन-निविद्दि के लिए कमें करने की प्रेरणा दी और मानव समाज को असि, मिस, कृषि, विद्या, वाणि- ज्य और विल्प की विकास दी। इन्द्र ने अयोध्या नगरी की रचना की। भयन-निर्माण करने की विद्या वताई, जिससे भवनों का निर्माण होने लगा। इसे काल में स्विटित जीवन की परस्परा प्रारम्भ हुई, जिसने ग्रामों, पुरो, नगरों को जन्म दिया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और जीवन की प्रत्येक मावद्यक्ता-पूर्ति के लिए ऋष्यभंदव ने जो विद्या प्रयोग करने मानव समाज को वताये और जीवन की प्रत्येक कीवता विरात्त की जो शिक्षा दी, उसके कारवाल काले करने मानव समाज ऋष्मभदेव के प्रति हृदय से कृतत्र था। और जब ऋष्यभदेव ने ससार में विरुच्द होकर प्रत्येया प्रहण कर जी तथा दिगान्य निर्माण मुनि के रूप में घोर तप करके के कलकान प्राप्त कर लिया, उसके परेचात् समाज के वाला विद्यान्य निर्माण मुनि के रूप में घोर तप करके के कलकान प्राप्त कर लिया, उसके परेचात् समवशरण में, गन्धकृटी में मिहासन पर विराजमान होकर उन्होंने घम-देशना दी। मानव समाज के लिए वह धमे-देशना प्रभृत्यूर्व थी, समवशरण को वह रचना अदृष्टपूर्व थी। उनका उपदेश कत्याणकारक था, हितकारक था, मुखकारक था और शानिकारक था। दिनकार चसने भी स्वत्य सम्म में स्वया के मान में तीयेकर ऋष्यभदेव के साम में सामव समाज के मान सम में सीयेकर ऋष्यभदेव के साम में सामव समाज के काराध्य वन गये और उनके मन में समवश्य कार विद्या करवा करवा प्रवास करवा मानव के साम के काराध्य वन गये और उनके मन में समवश्य कार की प्रतिकृति बनाकर उसके प्रवास करवा निवास करवा की स्वतक जानन हुई।

इन्द्र ने अयोध्या का निर्माण करने समय नगर की चारो दिशाश्रो मे और नगर के मध्य मे पाच देवालयो या जिनायननो की रचना करके जिनायननो का निर्माण करने और उसमे मूर्ति-स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया था।

एक बार जब सम्राट भरत कैनाश गिरि पर भगवान ऋषभदेव के दर्शन करके स्रयोध्या लीटे तो उनका मन भगवान की भिंकन से स्रोतभोत था। उन्होंने भगवान के दर्शन की उस घटना की स्पृति को सुरक्षित रखने के लिए कैनाश शिखर के प्राकार के घण्टे बनवाये और उन पर भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का सकन कराया। ये घण्टे नगर के चुरुष्यों, गोपुरों, राजप्रासाद के द्वारो और ड्योडियों में लटकवाये। यह मानवकृत प्रथम सतदाकार प्रतीक-स्थापना थी।

किन्तु इतने से सम्राट भरत के मन को सन्तुष्टि नहीं हुई। इसमें भगवान की पूजा का उनका उद्देश्य पूरा नहीं होना था। तब उन्होंने इन्द्र द्वारा बनाये गए जिनायननों से प्ररेणा प्राप्त करके कैलाशांगीर पर ७२ जिनायननों का निर्माण कराया थ्रीर उनमें श्रनध्ये रत्नो की प्रतिमाये विराजमान कराई। मानव के इनिहास में नदाकार प्रतीक-स्थापना थ्रीर उसकी पूजा का यह प्रथम सफल उद्योग कहलाया। अन साहित्यिक साक्ष्य के श्राघार पर यह स्वीकार करना असगत न होगा कि नागरिक सभ्यता के विकास-काल को उपा-वेला में हो मन्दिरों श्रीर मूर्तियों का निर्माण प्रारम्भ हो गया था।

पोराणिक जैन साहित्य मे मन्दिरो और मृतियो के उन्लेख विभिन्न स्थलों पर प्रचुरना से प्रान्त होते हैं। सगर चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्रों ने भरन चक्रवर्ती द्वारा बनाये हुए इन मन्दिरों की रक्षा के लिए भारी उद्योग किया था और उनके चारो और परिखा खोदकर भागीरियों के जल से उने पूर्ण कर दिया था। लक्षाधिर्यात रावण इन मन्दिरों के दर्शनों के लिए कई बार आया था। लका मे एक शान्तिगथ जिनालय था, जिससे रावण पूजन किया करना था और नका-विजय के पदचात रामचन्द्र, लक्ष्मण आदि ने भी उसके दर्शन किये थे।

साहित्य में ई० पूर्व ६०० में पहले के मन्दिरों के उल्लेख मिलते हैं। भगवान पास्वेनाथ के काल में किसी कृषेरा देवी ने एक मन्दिर बनवाया था, जो बाद में देवनिर्मित बोड़ स्तूप कहा जाने लगा। यह सातवे नीर्थंकर सुपाञ्चेनाथ के काल में सीने का बना था। जब लोग इसका सीना निकाल कर ले जाने लगे, तब कृषेरा देवी ने इसे प्रस्तर लाड़ों और ईटो से उक दिया। (विविध तीर्थं कल्प-मयुगपूरी कल्प)। स्थापस्य की इस प्रमुप्तम कलाकृति का उल्लेख ककाली टीला (मयुग) में प्राप्त भगवान मुनिसुबन की द्वितीय सदी की प्रतिमा को चरण-चौकी पर म्रकित मिलता है।

भगवान पादर्वनाथ के परचान् वित्तपुर (उडीसा) नरेश करकण्डु ने तेरापुर गुफाओ मे गुहा-मिस्टर (लयण) वनवाय और उनमे पादर्वनाथ तीर्थकर को पाषाण प्रतिमा विराजमान कराई। ये लयण और प्रतिमा अब-तक विद्याना है। 'करकण्डु चरिउ' स्नादि ग्रन्थों के स्ननुसार तो ये लयण और पादर्वनाथ-प्रतिमा करकण्डुनरेश से भी पूर्ववर्ती थे।

बाबक्यक चूर्णि, निक्षीय चूर्णि, बसुदेव हिण्डी, त्रिपिटिशलाका पुरष चरित ब्रादि सन्यों मे एक विशेष घटना का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है—

'सिन्धृ मौबीर के राजा उद्दायन के पास जीवन्त स्वामी की चन्दन की एक प्रतिमा थी। यह प्रतिमा भगवान महाबीर के जीवन-काल में ही वनी थी। इसलिए उमे जीवन्त स्वामी की मूर्ति कहते थे। उज्जयिनी के राजा प्रश्नोत ने भ्रपनी एक प्रेमिका दासी के द्वारा यह मूर्ति चोरी से प्राप्त करनी और उसके स्थान पर तदनुरूप कास्त्र-मृति स्थापित करारी थी।

किन्तु यह मित किसी देवालय मे विराजमान थी, ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नही होता।

ब्राइवर्ष है कि पुरातत्त्व वेलाओं ने अभी तक इन मन्दिरो और मूर्तियों को स्वीकृति प्रदान नहीं की। पुरातत्त्ववेलाओं की घारणा है कि आरम्भ में मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती थी। बहुत समय तक इन

मृण्यूर्तियो का प्रचलन रहा। उत्खनन द्वारा जो पुरातत्व सामग्री उपलब्ध हुई है उससे इन सूर्ति-निर्माण का मृण्यूर्तियों का बहुत वडा भाग है। हडप्पा, कौशाम्बी, मपुरा ग्रादि से बहुसख्या से मृण्यूर्तियों इतिहास मिली है। किन्तु सृण्यूर्तियों ग्राधिक चिरस्थायी नही रहती थी। श्रत. सृण्यूर्तियों को पकाया जाने तसा। प्राय पकी हुई सृण्यूर्तियों ही विभिन्त स्थानो पर मिली है। किन्तु पकी सृण्यूर्तियों सी

स्थायित्त्व की दिष्ट से ग्रसफल रही; तव पाषाण की मूर्तियाँ निर्मित होने लगी।

प्रारम्भ में पापाण-मूर्तियां किसी देवता या तीर्थंकर की नहीं बनाई गई, बिल्क यक्षो की पापाण-मूर्तियां प्रारम्भ में बनाई गई। इस काल में पापाण में तक्षण-कला का विकास नहीं हुआ था। अत यक्षो की जो प्रारम्भिक पाषाण-मूर्तियां मिलती है, उनमे सौन्दर्य-बोध का प्रायः सभाव है। एक प्रकार से ये मूर्तियां वडील है, मानो किन्ही नीसिखिये हाथों ने इन्हे गढा हो। मथुरा में ककाली टीला, परखम श्रादि स्थानो से इसी प्रकार की विद्यानकाय वेडील यक्ष-मूर्तियों मिली है। यह कहा जा सकता है कि मृष्णूर्तियों में तो कला के दर्शन होते हैं, किन्तु इन प्रार-भिभक यक्ष-प्रतिनास्त्रों में कला नाम को कोई चीज नहीं मिलती। मृष्णूर्तियों में कला का विकास दाने दाने हुन्ना। इसलिए पाषाण-मूर्तियों के प्रारम्भिक निर्माण-काल में भी मृष्णूर्तियों में वैविध्य के दर्शन होते है। स्त्री-पुरुषों के अनकुन केल-वित्यास, पशु-पिक्षयों के रूप, पचलर कामदेव, विभिन्न मुद्राम्यों में स्त्रियों के नाविश्व स्वप्तानिश्व रूप इन मृष्णूर्तियों की विशेषता है। दूसरी म्रोर पाषाण-मूर्तियों प्रारम्भ में अविकासित रूप में दोख पढ़ती है।

पुरातत्त्ववेताओं के सत से लोहानीपुर (पटना का एक मुहल्ला) से नाला खोदते समय जो तीर्थकर-प्रतिमा उपलब्ध हुई है, वह भारत की सूनियों में प्राचीनतम है। यह म्राजकल पटना स्यूजियम से मुरक्षित है। इसका सिर नहीं है। कृहिनयों भोर पटनो से भी खण्डत है। किन्तु कन्यों भीर वाहों को मुद्रा से यह खड़गाली सिद्ध होती है तथा इसकी चमकीली पालिश से इसे मीर्यकाल (३२०-१८५ ई० पू०) की माना गया है। हुइप्पा से जो खण्डत जिन-प्रतिमा मिली है, उससे लोहानीपुर को इस जिन-प्रतिमा में एक अद्भुत सावृद्ध परिलक्षित होता है। मीर इसी सादृश्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला होता मिली में जिनकला का इतिहास वर्तमान मान्यता से कही अधिक प्राचीन है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि देव-मृतियों के निर्माण का प्रारम्भ जैनो ने किया। उन्हों के हिम प्रतिमान मिली है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला गया है कि देव-मृतियों के निर्माण का प्रारम्भ जैनो ने किया। उन्हों ही सर्व प्रथम नीर्थकर-मृतियों का निर्माण कर दिल्हा वहुन पश्चा-त्कालों है। इस मूर्तियों का निर्माण हुमा। विष्कृत प्रदिन्ही की मूर्तियों के निर्माण का इतिहास बहुन पश्चा-त्कालों है।

एक अन्य मूर्ति के सम्बन्ध में उदयगिरि की हाथीगुका में एक शिवालेख मिलता है। इस शिलालेख के अनुसार किला नरेश खारवेल मगला बरेश वहस्मितिय को परास्त करके छन-भूगारादि के साथ 'कलिग जिन ऋषभदेव' को मूर्ति वापिस कीलग लाये थे जिसे नन्द सम्राट कीलग से पाटिलपुत्र ले गये थे। सम्राट खारवेल ने इस प्राचीन मूर्ति को कुमारी पर्वन पर अहंसासाद वनवाकर विराजमान किया था। इस ऐतिहासिक शिलालेख की इस सुचना को अपनत प्रामािष्क माना गया है। इसके अनुसार मार्थ-काल से पूर्व में भी एक मूर्ति थां, जिमे 'किलग-जिन' कहा जाना था। 'किलग-जिन' इस नाम से ही प्रगट होता है कि सम्पूण किलगवासो इस मूर्गि को अपना आराध्य देवना मानते थे। नन्द सम्राट इसे अपने साथ केवल एक ही उद्देश्य में ले गये थे और वह उद्देश था किलग आराध्य देवना मानते थे। नन्द सम्राट इसे अपने साथ केवल एक ही उद्देश्य में ले गये थे और वह उद्देश था किलग आराध्य देवना मानते थे। नन्द सम्राट इसे अपने साथ केवल एक ही उद्देश्य में ले गये थे और वह उद्देश था किलग अपनात का अपनात। का न्याभा नित्र ना किया। वह मगय को विवय करके अपने साथ अपने उस राष्ट्र-वेवना की पूर्ति का अपनात का मानते किया। वह मगय को विवय करके अपने साथ अपने उस राष्ट्र-वेवना की पूर्ति का बातांवर ले गया। किल्तु यह कितने आरवर्य की बात है कि अवनक एक भी पुरानत्व बेला और इस्तिमान्तार के का मानते का बाति के सम्बन्ध में कोई लोज नहीं की। आर्थित ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति कुमारी पर्वन में कब किस काल में किमने कहाँ स्थानालांदित कर दो ' यदि यह मूर्ति उपनव्य हो जाय तो इसमे लोहानोपुर की मूर्ति को प्राचीनन मानते होगा। कुछ अनुमत्थानकर्मा विद्यानी की धारणा है कि जगनवाथपुरी की मूर्ति हो वह 'कलिया जिल्ता मानता होगा। कुछ अनुमत्थानकर्मा विद्यानी की धारणा है कि जगनवाथपुरी की मूर्ति हो बहु 'कलिया जिल्ता में मूर्ति है। किल्तु उस सम्बन्ध में अपने मानता होगा। कुछ अनुमत्थानकर्मा विद्यानी की धारणा है कि जगनवाथपुरी की मूर्ति हो बहु कि साम प्राचीन मानता होगा। केवला में अभी माधिकार कुछ कहा नहीं जा मक्ता।

है सके परचात् शक-कुराण काल से सूर्ति कला का हून वेग से विकास हुआ। इस काल से सी सर्व प्रथम तीयंकर-स्तियों का निर्माण प्रारम्भ हुआ। मथुरा इस काल से सूर्ति-कला का केन्द्र था। नीयंकर-सूर्तियों से भी अधिकाशत पर्दमासन ही बनाई जाता थी। इस काल से नीयंकर-सूर्तियों के वक्षा पर श्रीवत्स, लाइन और अपट प्रातिहायें का प्रचलन प्राय नहीं दोखता। तीयंकर-सूर्तियों से अवकरण का भी अभाव था। सूर्तियां की चरण-वौकी पर अभिलेख अकित करने की प्रथा का जन्म ही चुका था। जिस बांद्र स्तुप को चर्ची उत्तर या चुकी उत्तर आ चुकी विचार स्त्रीय का अध्ययन करने पर एक बात को आर स्थान आहण्ट हुए बिना नहीं रहता। ईसा की इत प्रथम दितीय शताब्दियों से भी आदिनाथ, वालिनाथ, सुनिमुवतनाथ, पाल्वनाय, स्वानीयनीय शिंद तीयंकरों के समाल जनता में नीमनाथ की भी मान्यता बहुश्वितित थी। इस काल की भयवान नीमनाथ की भी मान्यता बहुश्वितित थी। इस काल की भयवान नीमनाथ की भी मान्यता बहुश्वितित थी। इस काल की भयवान नीमनाथ की और उनके दोनों झोर स्वानी से प्रवित्तर हुई है। एक में नीमनाथ पद्मासन लगाये ध्यान-मुद्रा में अवस्थित है और उनके दोनों झोर

बलराम भीर कृष्ण खडे है। दोनो ही द्विभुजी है। दूसरी प्रतिमा मे ध्यानमन्न नेमिनाय के एक भीर शेषनाग के भवतार के रुप में चतुर्भु जी बलराम खडे है। उनके सिर पर शेषनाग का प्रतीक फण-मण्डर है। दूसरी आरंद विष्णु के अवतार के रूप में चतुर्भु जी कृष्ण खडे है। उनके हाथो में चक, पद्म आर्थि सुशोभित है। तीसरी प्रूर्ति अधेमन्न है। इसमें नेमिनाथ ध्यानावस्थित है। एक भ्रोर बलराम खडे है। उनका हल-मुशल उनके कन्धे पर विराजित है। इन मृतियो की प्राप्ति पुरातत्व की महान् उपलब्धि मानी जाती है। इससे नारायण कृष्ण को ऐतिहासिकता के समान उनके चचेरे भाई भगवान नेमिनाथ को ऐनिहासिक महापुरुष मानने में कोई सन्देह नहीं रह जाता।

इस काल में तीर्षकर-प्रतिमाधों के ब्रांतिरक्त ब्रायागपट्ट, स्तृत, यक्ष-यक्षी, अजमुख हरिनैगमेशी, सरम्बती, सर्वनोभद्रिका प्रतिमा, मागलिक चिन्ह, घर्षचक, चैरयवृक्ष म्रादि जैनकला की विविध कृतियों का भी निर्माण हुम्रा। इन कलाकृतियों के बैविच्य और प्राचुर्य से प्रभावित कुछ विद्वान तो यह भी मानने लगे है कि जैन मूर्ति-पूजा का प्रारम्भ हो मंबुरा से हुम्या है। यद्याप यह सर्वाञ्चत स्तय नहीं है क्यों के जैन मूर्ति-पूजा के प्रमाण इससे पूर्वकाल में भी उपलब्ध होते है। इतना स्रवस्य माना जा सकता है कि जैन धर्म का प्रचार करने और उसे लोकप्रिय बताने में मंपरा की जैन कला का बिलेष योगः ज नहां है।

मथुरा की तीर्थकर-सूर्तियों के ब्रध्ययन में एक परिणाम सहज ही निकाला जा सकता है । दिगम्बर-इवेनाम्बर सम्प्रदाय-भेद यद्यपि ईसा से तीन शताब्दी पूर्व हो चुका था, किन्तु उसका कोई प्रभाव मथुरा की तीर्थकर मूर्तियों पर नहीं दिलाई पडता । यहाँ तक कि इवेनाम्बरों द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थकर-प्रतिमाये भी दिगम्बर ही बनाई

जाती थी। भौर यह कम उत्तर मध्य काल तक चलता रहा।

कुपाणकालान तीर्थंकर-प्रतिमाधों के साय यक्ष-यक्षों भी प्राप्त नहीं होते। प्रतिमाधों के धाजू बाजू खड़े चमर घारी यक्षों का भी अभाव मिलता है। इन यक्षों के स्थान पर इस काल की प्रतिमाधों में दाता, उपासक, उनकी पत्नी, मुनि और धार्यिकाओं का अकन मिलता है। जिन-प्रतिमा के सिहासन के दोनों कोनों पर एक-एक सिह और बीच में धर्मचक प्रकित होता है जिसके दोनों और मुनि, आर्जिका, श्रावक और श्राविका धर्कित उन्ने हैं।

कृपाण काल के परचान् गुप्त काल मे जैन मूर्ति-कला का बहुत तिस्वार हुया । इस काल की मूर्तियों में भीन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया गया । मूर्ति के अलकरण पर वल दिया गया । मूर्त ये पर श्रीवस्त, लाखन और अग्रदार्तिहाय की योजना भी की जाने लगी । इिम्न्रीतकाय, त्रिम्न्रीतकाय, त्राविद्योप की योजना भी की जाने लगी । इिम्न्रीतकाय, त्राविद्योप के केश-कुन्तल अयस्त कलापूर्ण वे । म्रादिनाय के जिन्नुने हे नात्रीविध का उभरे । इस काल में तीर्थकरों के म्रातिहाय की नात्रीविध का अभिने । इस काल में तीर्थकरों के म्रातिहाय की नात्रीविध का अभिने । इस काल में तीर्थकरों के म्रातिधित की मूर्तियों का तिर्मिक्त के स्पाने पक्ष -यक्ष-यक्षियों, विद्या देवियों, पचपरमेष्टियों, भरत-बाहुवली की मूर्तियों का निर्माण भी प्रचुरना से हुया । इनके म्रातिपित काष्ट मगलद्रव्य, म्राट प्रातिहायं, सोलह स्वर्ण, नवपृष्ठ, नविनिधि, मकरमुख, कीतिमुख, कोचव, गगा-यमुगा, नाग-नागी म्रादि के अकन की परम्पा भी विकस्तित हुई। इस काल में देवी-मृतियों के अकलकरण और उनकी माज-मज्जा पर विजेप ध्यान दिया गया । कुछ देविया दिभुजी, चर्गुजी, जपुर्जी, पर्भुजी, वारहभुजी, विश्वातभुजी और चनुर्विद्यातिम् जी मी मिलती है । देवगढ की विकसित मूर्ति-कला मुप्तकाल की ही देवन है।

गुप्तकाल के पश्चात् गुर्जर-प्रतिहार काल मे तथा कलचरि काल मे स्वेतास्वर परम्परा की तीर्थकर-प्रतिमाझों का निर्माण प्रारम्भ हो गया। इससे पूर्व तक स्वेतास्वर प्रतिमाझों का विशेष प्रचलन नहीं मिलता।

सभी जैन प्रतिमाये दिगम्बर रूप मे ही बनाई जाती थी।

इस प्रकार जेन मूर्तियों के रूप, शिल्प विधान और उनकी सरचना काएक कमबद्ध इतिहास मिलता है। इसमे उत्खनन में प्राप्त जैन मूर्तियों के काल-निर्णय में बहुत सहायता प्राप्त हो सकती है।

मन्दिरो का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ, इस विषय मे विद्वानों में मतभेद हैं। पुरातात्त्विक साक्ष्यों के

जैन मन्दिरों की संरचना अनुसार जैन मन्दिरो का निर्माण-काल जैन प्रतिमाओ के निर्माण-काल से प्राचीन प्रतीत नहीं होता । लोहानीपुर, श्रावस्ती, मथुरा आदि में जैन मन्दिरों के अवशेष श्रौर उनका क्रमिक जपलब्ध हुए है, किन्तु अबतक सम्पूर्ण मन्दिर कही पर भी नहीं मिला । इसलिये प्राचीन

जैन मन्दिरो का रूप क्या था, यह निश्चित तौर पर नही कहा जा सकता।

किन्तु गृहा-मन्दिर और लयण ईसा पूर्व सातवी आठवी शताब्दी तक के मिलते है । तेरापुर के लयण, उदयगिरि-खण्डगिरि के गुहामन्दिर, अजन्ता-ऐलौरा और वादामी की गुफाआ मे उत्कीर्ण जैन मूर्तिया इस बात के प्रमाण है कि गुफाओ को मन्दिरों का रूप प्रदान कर उनका धार्मिक उपयोग ईसा पूर्व से होने लगा था। इन गृहा-मन्दिरों का विकास भी हुआ। विकास का यह रूप मात्र इतना ही था कि कही-कही गुफाओं में भित्ति-चित्रों का श्रकन किया गया । ऐसे कलापूर्ण भित्ति चित्र सित्तन्नवासन ग्रादि गुफाओं मे श्रव भी मिलते है ।

गृहा मन्दिरों में सामान्य मन्दिरों की अपेक्षा स्थायित्व अधिक रहा। इसीलिये हम देखते हैं कि ईसा पूर्व का कोई मन्दिर आज विद्यमान नहीं है, जबिक गृहा-मन्दिर अब भी मिलते है। लगता है, उत्तर की अपेक्षा दक्षिण में मन्दिरों की मुरक्षा ग्रीर स्थायित्व की ग्रोर ग्रधिक ध्यान दिया गया। इसके दो ही कारण हो सकते हैं— प्रथम तो यह कि दक्षिण को उत्तर की स्रपेक्षा मूर्ति-विध्वसक मुस्लिम झाक्षान्ताझो का कोप कम सहना पडा। दूसरे यह कि दक्षिण में मन्दिरों की भव्यता और विशालता के साथ उसे चिरस्थायी बनाने की भावना भी काम करती रही । दक्षिण के अधिकाश मन्दिर राजाओ, रानियो, राज्याधिकारियों और राजश्रेष्ठियो द्वारा निर्मित हुए, जबिक उत्तर के अधिकाश मन्दिरो का निर्माण सामान्य जनो ने कराया । शक कुपाणकाल के मथरा के मूर्ति-लेखों से प्रकट है कि वहाँ के आयागपट्ट, प्रतिमा और मन्दिर स्वर्णकार, वेश्या ग्रादि ने ही बनवाये थे । ककुभग्राम का गुप्तकालीन मानस्तम्भ एक सुनार ने बनवाया था। ग्रस्तु !

पूरातत्त्वज्ञों के मतानुसार महावीर-काल में जिनायतन नहीं थे, बल्कि यक्षायतन ग्रीर यक्ष-चैत्य थे। इवेताम्बर सुत्र-साहित्य में किसी जिनायतन में महावीर के ठहरने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता. बल्कि यक्षायतनों मे उनके ठहरने के कई उल्लेख मिलते है। इन यक्षायतनो और चैत्यों के ग्रादर्श पर जिनायतन या जिन-मन्दिरों की रचना की गई, यक्ष-मृतियो के अनुकरण पर जिन-मृतियां निर्मित हुई और यक्ष एव नाग-पुजा पद्धति से जिन-मृतियो की पजा प्रभावित हुई।

किन्तु दिगम्बर साहित्यिक साक्ष्य के अनुसार कर्मभूमि के प्रारम्भिक काल मे इन्द्र ने श्रयोध्या मे पाच मन्दिरो का निर्माण किया, भरत चकवर्ती ने ७२ जिनालय बनवाये; शत्रुचन ने मथुरा मे अनेक जिन-मन्दिरो का निर्माण कराया । जैन मान्यतानुसार तो तीन लोको की रचना मे कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालयो का पूजा-विधान जैन परम्परा मे ग्रवतक सुरक्षित है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि जैन परम्परा मे जिन चैट्यालयो की कल्पना बहुत प्राचीन है।

किन्तु पुरातत्त्व को ज्ञात जैन मन्दिरो का प्रारम्भिक रूप-विधान कैसा था, इसमे अवश्य मतभेद दृष्टि-गोचर होता है। लगता है, प्रारम्भ मे मन्दिर सादे बनाये जाते थे। उन पर शिखर का विधान पश्चात्काल में विकसित हुआ। शिखर समेरु और कैलाश के अनुकरण पर बने। अनेक प्राचीन सिक्को पर मन्दिरों का प्रारम्भिक रूप देखने में बाता है। मथरा की वेदिकाबो पर मन्दिराकृतियाँ मिलती है। जिन्हे विद्वानों ने मन्दिरों का प्रारम्भिक रूप माना है। ई० पूर्व द्वितीय और प्रथम शताब्दी के मथरा-जिनालयों में दो विशेषताये दिखाई देती है-प्रथम वेदिका और दितीय शिखर। इस सम्बन्ध मे प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी का अभिमत है कि मन्दिर के चारो और वक्षों की वेप्टनी बनाई जाती थी। इसे ही वेदिका कहा जाता था। बाद मे यह वेप्टनो प्रस्तर्रानिमित होने लगी।

मौर्य ग्रीर शुग काल मे जैन मन्दिरो का निर्माण श्रच्छी सख्या मे होने लगा था। उस समय ऊचे स्थान पर स्तम्भो के ऊपर छत बनाकर मन्दिर बनाये जाते थे। छत गोलाकार होती थी, पश्चात अण्डाकार बनने लगी। शक-सातवाहन-काल (ई० पू० १०० से २०० ई०) मे मन्दिरों का निर्माण और अधिक सख्या मे होने लगा। इस करल में जैन मन्दिरो, उनके स्तम्भो और ध्वजायो पर तीर्थकर की मृति बनाई जाने लगी। इस काल में प्रदक्षिणा-पथ भी बनने लगे जो प्रायः काष्ठ की वेष्टनी से बनाये जाते थे। कुषाण काल में ये पाषाण के बनने लगे। (प्रो॰ वी॰ ऐन॰ लुनिया-प्राचीन भारतीय संस्कृति, पु॰ ५६५)।

कुषाण काल मे जैन मन्दिर और भी अधिक बनने लगे। इस काल में मथुरा, ग्रहिच्छत्रा, कौशाम्बी,

कम्पिला स्रोर हस्तिनापुर प्रमुख जैन केन्द्र थे।

गुप्त काल (ई० चौथी से छटी शताब्दी) में मन्दिरों का निर्माण प्रचरता से होने लगा । सौन्दय श्रीर मन्दिरों के अलकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस काल में स्तम्भों को पत्रावली और मागलिक चिन्हों से अलकृत किया जाने लगा। तोरण और सिरदल के ऊपर तीर्थंकर-मूर्ति बनाई जाने लगी। गर्भगृह के ऊपर शिखर बनने लगा। बाहर स्तम्भो पर आधारित मण्डप को रचना होने लगी। बाह्य भित्तियो पर मृतियो का अकन होने समा ।

ई० ६०० के बाद उत्तर भारत में 'नागर शैली' और दक्षिण भारत में 'द्वविड शैली' का विशेष रूप से विकास हमा। शिखर के मलकरण की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा।

प्रत्येक मन्दिर के स्राठ ग्रग होते है—स्रधिष्ठान, वेदी बन्ध, सन्तर पत्र, जघा, वरण्डिका, शुकनासिका,

कण्ठ श्रीर शिखर । शिखर के तीन भाग होते है-आमलक, आमलिका और कलश ।

गुप्त काल के पश्चात जो परिवर्तन हुए, उनसे मन्दिरों की चार शैलियाँ प्रकाश में आई-(१)गुर्जर प्रतिहार शैली (२) कलचरि शैली (६) चन्देल शैली और (४) कच्छपघात शैली। गुर्जर प्रतिहार शैली में मन्दिर गोलाकार बनते थे। उन्हे पूर्णभद्र कहा जाता है। भीतर गर्भगह और बाहर एक मण्डप बनता था। स्तम्भो पर घटपत्लव, कुमद, लर्जर पत्रावली, कमल, मलवारण, वसन्त परिका आदि का अलकरण होता था। द्वार के अलकरण में घट परलव, हस, कीर्तिमुख, गगा-यमुना का श्रकन होता था।

कलचरि गैली मे पूर्व की अपेक्षा अधिक निखार आया । सप्त शाखा द्वारो का प्रारम्भ इसी काल मे हुआ। द्वारों के तोरण पर सात पट्टिकाय होती थी जिन पर क्रमश रूप, व्याल (बार्युल), मिथुन, नवग्रह, दिक्पाल और कमल-कलश अकित किये जाते थे। इस शैली में शिखरों की ऊचाई बढ़ती गई। पंचायतन शैली भी इस समय विकसित हुई।

३२ । चन्देल गैली में कलचरि शैली की श्रपेक्षाहर तत्त्व मे विकास हुआ।। रति चित्रों का श्रंकन इसी काल

मे हम्रा।

श्रीर कच्छपघात गैलों में कला में श्रलकार पक्ष प्रवल होता गया। भिक्तियो पर मानव-मूर्तियो,

अप्सराओं और योगिनियों के चित्र वनने लगे।

इस प्रकार विभिन्न कालों में मन्दिरों के रूप ग्रार कला में विभिन्न परिवर्तन होते रहे । कला एकरूप होकर कभी स्थिर नहीं रही। समय के प्रभाव से वह अपने आपको मक्त भी नहीं कर सकी। एक समय था, जब तीर्थंकर प्रतिमा ब्रप्ट प्रातिहायं युक्त बनाई जाती थी, किन्तु आज तो तीर्थंकरों के साथ अप्ट प्रातिहायं का प्रचलन ही समाप्त सा हो गया है, जर्बाक शास्त्रीय दृष्टि से यह आवश्यक है।

यह प्रकरण इमलिये दिया गया है, जिससे विभिन्न शैलियों के प्राचीन मदिरों के काल-निर्णय करने मे

पाठको को मार्गदर्शक तत्त्वा की जानकारी हो सके।

तीर्थकर चौबीस है। प्रत्येक तीर्थकर का एक चिन्ह है, जिसे लाछन कहा जाता है। तीर्थकर-मूर्तिया

प्राय समान होती है। केवल ऋषभदेव की कुछ मूर्तियों के सिर पर जटाये पाई जाती है तीर्यंकरों के चिन्ह तथा पादवंनाथ की मूर्तियों के ऊपर सर्प-फण होता है। सुपादवंनाथ की कुछ मूर्तियों के सिर के ऊपर भी सर्प-फण मिलते है। पाइवनाथ और सपाव्यनाथ के सर्प-फणो में साधारण सा धन्तर मिसता है। सुपार्थनाथ की मूर्तियों के ऊपर पांच फण होते हैं और पार्थनाथ की मूर्तियों के सिर के ऊपर सात, नौ, ग्यारह प्रथवा सहस्र सर्थ-फण पाये जाते है। इन तीर्थंकरों के श्रतिरिक्त क्षेष सभी तीर्थंकरों की मूर्तियों में कोई मन्तर नहीं होता। उनकी पहचान उनकी चरण-चौकी पर प्रक्रित उनके चिन्हों से ही होती है। चिन्ह न हो तो दर्शक को पहचान में बड़ा अस हो जाता है। कभी कभी तो लाखनरहित मूर्ति को साधारण जन चतुर्थंकाल की मान बैठते है, जबिक वस्तुत श्रोंकरस लांखन और प्रषट प्रातिहाय से रहित मूर्ति किंद्रों की कही जाती है। इसलिये मूर्ति के द्वारा तीर्थंकर की पहचान करने का एकमात्र साधन तीर्थंकर-प्रतिमा की चरण-चौकी पर धीकित उसका विकास महित ही है। इसलिये तीर्थंकर-मृति-विज्ञान में चिन्ह या लाखन का प्रपना विजयेष महत्त्व है।

इन चौबीस तीर्थकरो के चिन्ह निम्न प्रकार है-

ऋषभदेव का वृषभ, अजितनाथ का हाथी, सभवनाथ का अध्व, प्रिभिनन्दननाथ का बन्दर, सुभितिनाथ का चक्रवाक पक्षी, पद्मप्रभु का कमल, सुपार्थ्वनाथ का स्विन्तिक, चन्द्रप्रभ का अर्धचन्द्र, पुष्पदन्त का मगर, शीतलनाथ का श्री वृक्ष, श्रेयान्सनाथ का गंडा, वासुपुष्य का महिष, विमलनाथ का शूकर, अनन्तनाथ का लेही, धर्मनाथ का बज्दर, शान्तिनाथ का हिरण, कुन्युनाथ का वकरा, अरनाथ का मछली, मिलनाथ का कलश, मृनिसुवननाथ का कछ्या, निमनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शक्ष, पार्थवनाथ का सर्थ और महावीर का सिह लाखन था।

ये चिन्ह दाहिने पैर के ब्रगूट में होते हैं। इन चिन्हों के सम्बन्ध में विचारणीय बात यह है कि इन चिन्हों का कारण क्या है ? ये तीर्थकर-प्रतिमाम्रो पर कबसे ब्रौर क्यो उत्कीण किये जाने लगे ? इस सम्बन्ध में शास्त्रीय दिस्त्कोण क्या है ?

इस सम्बन्ध मे शास्त्रो विभिन्न मत पाये जाते है। यहाँ उनमे से कुछ देना उपयुक्त होगा।

इन्द्र भगवान के ब्राभिषेक के समय उनके शरीर पर जिस वस्तु की रेखाकृति देखता है, उसी को उनका लाखन घोषित कर देता है।

> —हेमचन्द्र, ग्रभिधान चिन्तार्माण, काण्ड १२ क्लोक ४७-४८ —प० ग्राशाधर, ग्रनगार धर्मामत ८।४१

जम्मण काले जस्स इ बाहिण पायम्मि होय जो चिण्हं।

तं लक्ष्वण पाउलं झागमसूले सजिण बेहे।।

सर्थात् तीर्थकर के दाये पेर के झगूठे पर जन्म के समय इन्द्र जो चिन्ह देखता है, इन्द्र उसी को उनका लाखन निश्चित कर देता है।

—त्रिकालवर्ती महापुरुष, पु० ५६

इन्हीं से मिलते जुलते विचार अन्य आचार्यों के भी है।

मूर्ति निर्माण के प्रारम्भिक काल में मूर्तियों पर लाखन उत्कीण करने की परम्परा नहीं रही । लोहानीपुर की मौर्यकालीन या शक-कुषाण कालीन मूर्तियों पर लाखन नहीं पाये जाते। वाद के काल में लाखनों के सकन की परम्परा प्रारम्भ हुई और इनका सकन मूर्ति के पाट-पीठ पर किया जॉन लगा।

जैन प्रतीको मे मन्दिरो मे प्राय<sup>ि</sup> निम्नालिवित प्रतीक उपलब्ध होते है—ग्रायागपट्ट, स्तूप, धर्मचक, स्वस्तिक नन्द्यावतं, चैत्यस्तम्भ, चैत्यवृक्ष, श्रीवत्स, सहस्रकृट, चैत्य, सर्वतोसद्विका, द्विमुर्तिका, त्रिमुर्तिका,

जैन प्रतीकों का विरत्न, अप्टमगल, अप्ट प्रातिहायं, सोलह स्वप्न, नवनिधि, नवग्रह, मकरमुख, शादूं ल, कोति-परिचय मुल, कोचक, गगा-यमुना, नाग-नागी, चरण, पूर्णघट, शराव सम्पुट, पुण्पमाल, श्राम्रगुच्छक सर्प, जटा, लॉछन, पदमासन, लडगासन, यक्ष-यक्षी

आयागपट्ट वर्गाकार या आवताकार एक शिलापट्ट होता है, जो पूजा के उद्देश्य से स्थापित किया जाता था। इस पर कुछ जैन प्रतीक उन्कीण होते थे। कुछ पर मध्य से तीर्थकर-सूर्ति भी होती थी। बुड़लर के अनुसार अहनों की पूजा के लिए स्थापित पूजापट्ट को आयाग पट्ट कहते है। ये स्तूप के चारो ढारो में से प्रत्येक के सामने स्थापित किये जाते थे। स्तुप-यह लम्बोतरी श्राकृति का होता था श्रीर इसमें चार वेदिकायें होती थी।

वर्मचक-गोल फलक में बना हुआ चक होता है, जिसमे बारह या चौबीस आरे होते हैं। कोई धर्मचक हजार ग्रारो का भी होता है। मृतियो की चरण-चौकी पर इसका अकन प्राय मिलता है।

स्वस्तिक-एक दूसरी को काटती हुई सीधी रेखाये, जो सिरे से मुडी होती है। इसका प्रयोग स्वतन्त्र

भी होता है और अष्ट मगल द्रव्यों में भी होता है।

नन्द्यावर्त-नन्द्य का अर्थ सूखद या मागेलिक है और आवर्त का अर्थ घेरा है। इसका रूप स्वस्तिक जैसा होता है किन्तु इसके सिरे एकदम घुमांबदार होते है, जबकि स्वस्तिक का मोड सीघा होता है ।

चैत्यस्तम्भ-एक चौकोर स्तम्भ होता है, जिसकी चारो दिशास्रो मे तीर्थकर-प्रतिमाय होती है श्रीर स्तम्भ

के शीर्षपर लघुशिखर होता है।

चैत्यवृक्ष-प्रत्येक तीर्थकर को जिस वक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है, वह उसका चैत्यवृक्ष कहलाता है। किन्तु कला मे प्रायः अशोक वक्ष का ही चैत्यवक्ष के रूप मे अकत हुआ है। बहुधा वक्ष के ऊपरी भाग मे तीर्थकर-प्रतिमा भी अकित होती है।

श्रीवत्स-तीर्थंकर की छाती पर एक कमलाकार चिन्ह होता है शक-कषाण काल तक तीर्थंकर प्रतिमास्रो

पर श्रीवत्स चिन्ह का प्रकन नही मिलता । सम्भवतः गुप्त काल से इसका प्रचलन प्रारम्भ हुन्ना ।

सहस्रकट-एक चौकोर पाषाण स्तम्भ मे १००८ मूर्तिया उत्कीर्ण की जाती है, वह सहस्रकृट कहलाता है। सबंतोभद्रिका-एक स्तम्म मे चारो दिशाओं में तीर्थंकर-प्रतिमा होती है। कभी तो एक स्तम्भ में चारो

प्रतिमाये एक ही तीर्थकर की होती है और किसी में विभिन्न तीर्थकरों की चार प्रतिमाय होती है।

द्विमृतिका, त्रिमृतिका-एक ही फलक मे दोनो ग्रोर एक-एक मृति होती है। कभी कभी एक ही ग्रोर दो तीर्थकरों की मृतिया होती है। इसी प्रकार एक ही फलक में एक ब्रार एक तीर्थंकर की ब्रौर दूसरी ब्रोर दो तीर्थकरों की मतियाँ होती है। किसी फलक में एक ही और तीन तीर्थकरों की मृतियाँ हाती है।

त्रिरत-सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक् चारित्र ये तीन रत्न कहे जाते है, जिन्हे त्रिरत्न अथवा रत्नत्रय कहते है। इनके प्रतीक रूप में एक फलक में एक ऊपर और दो नीचे छेद कर दिये जाते है। मथरा में ऐसे त्रिरत्न

मिले है।

ग्रष्ट मगल द्रव्य-स्वस्तिक, धर्मचक्र, नन्दावर्त, वर्धमानक्य, श्रीवन्स, मीनयुगल, पदम ग्रीर दर्पण ये ग्रष्ट मार्गालक कहलाते हैं । इनके स्थान पर कही छत्रत्रय, चमर, दर्पण, भुद्धार, पखा, पूर्णमाल, कलश, स्वस्तिक और भारी ये ग्राठ वस्तुए बताई है।

**बाल्ट प्रातिहार्य**-करपबुक्ष, पुरपबुष्टि, दुन्द्भि, मिहासन, दिव्य ध्वनि, छत्र, चमर ग्रौर भामण्डल ये तीर्थ-

करों के अपट प्रातिहार्य होते है। प्रतिमाओं पर इनका अकन गुप्तकाल से होने लगा है।

सोलह स्वप्न-तीर्थकर माता गर्भ धारण करने से पूर्व रात्रि से सोलह शुभ स्वप्न देखती है। वे इस प्रकार है-१ हाथी, २ बैल, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ५ दो पूर्णमाला, ६ चन्द्र, ७ सुर्य, द दो मछलियाँ, ६ जल से पूर्ण

दो स्वर्णकलश, १० कमलो से परिपूर्ण सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिहासन, १३ देव विमान, १४ घरणेन्द्र का भवन १५ रत्नराशि, १६ निर्धम अग्नि।

नवनिधि—नैसर्प, पिगल, भाजूर, माणवक,सद,पाण्डुक, कालश्री, वरतत्त्व और तेजोद्भासि महाकाल ये नौ निधियाँ होती है। समवसरण के भीतरी और बाहरी गोपूरों में नवनिधि से शोभित अप्ट मगल द्रव्य ग्रादि रहते है। नव निधि चक्रवर्ती के भी होते है। अत चक्रवर्ती भरत की मृतियों के साथ कही कही नौ घटों के रूप में नव निधियो का श्रंकन मिलता है।

नवप्रह—१ रवि, २ चन्द्र, ३ कुज, ४ बुध, ४ गुरु, ६ शुक्र, ७ शनि, ८ राहु, ६ केंद्र ये नवग्रह कहलाते हैं। इनका श्रकन द्वारो, तीर्थंकर-मूर्तियो, देव-देवी मूर्तियों के साथ भी हुआ है और स्वतन्त्र भी हुआ है।

मकर मुख-मन्दिरों की द्वार देहरियों के मध्य में तथा स्तम्भों पर मिलते है।

कार्युल-शार्युल के पिछले पैरो के पास और अगले पैरो की लपेट में एक मनुष्य दिखाई पड़ता है और

शार्द्रल की पीठ पर आयुध लिए कोई मनुष्य बैठा रहता है।

कीतिमुख—इसका अकन प्राय स्तम्भो, तोरणो भौर कोष्ठको ब्रादि मे होता है। इनके मालाएँ, लडियाँ भौर शृंखलाएँ लटकती दिलाई पडती है।

कीचक-स्तम्भ के शीर्षो पर बैठा हुआ मनुष्य छत का भार वहन करता है।

गंगा यमुना—मन्दिर के ढारो पर एक ब्रोर मकरबाहिनी गर्गा होती है ब्रोर दूसरी ग्रीर कच्छपवाहिनी यमुना होती है।

शेष प्रतीक स्पष्ट ही है।

# द्वितीय परिच्छेद

### भगवान ऋषभदेव



# ९ भगवान ऋषभदेव से पूर्वकालीन परिस्थिति

प्रकृति परिवर्तनद्वील है। परिणमन प्रत्येक वन्तु का स्वभाव है। प्रत्येक वन्तु अपने मूल स्वरूप की धुरी पर प्रतिक्षण परिणमम करनी रहनी है। वह मूल स्वरूप की घुरी में कभी विचलित या च्युन नहीं होती किन्तु उसके रूपों का निन परिणमन होता रहना है। पूर्वरूप नस्ट होता है, नया रूप उत्पन्न होता है। इस विमाश और उत्पत्ति के चक्र में भी वन्तु का मूल स्वरूप प्रकृत्यण रहता

है। हर वस्तुकायही स्वभाव है।

प्रकृति में भी नित नये परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों को लेकर ही यह मृष्टि चल रही है। इसका न कभी सर्वथा विनाश होता है और न कभी उत्पत्ति होती है। सदा ब्राधिक विनाश होता रहता है और उस विनाश में से ही ब्राधिक उत्पाद होता रहता है। मृष्टि इसी विनाश और उत्पाद के चक में भी श्रपते मूल तस्वों को सजी कर ज्यों का त्यों रक्की हुए है।

काल का चक्र भी इसी प्रकार सदा घुमना रहता है। परिवर्तनों के इस चक्र मे कहां स्नादि है स्नीर कहाँ सन्त है, कोई नहीं कह सकना। निरन्तर घुमते रहने वाल चक्र मे स्नादि स्नीर अन्त मभव भी नहीं है। इस चक्र मे काल के एक वजा, दो बजा स्नादि भेद भी नहीं किये जा सबने। वह तो स्नविभाज्य है, स्रखण्ड है। किन्तु ब्यवहार की सुविधा के लिए हम समय का विभाग कर लेते हैं।

इसी त्यवहार की मुविधा के लिए जैन धर्म में काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम है— अवस्तिणी और उत्सिणि । दनमें प्रत्येक के छह-छह विभाज किये गये — मुपमा-मुपमा, मुपमा, मुपम, मुपमा, मुपम, मुपमा, मुपमा, मुपम, मुपमा, मुपम, मुपम,

इस काल-विभाग को हम घडी की सुई से झासानी से समक्त सकते हैं। घडी के डायल में सुई बारह के बाद छह तक नीच की झोर जाती है झोर छह के बाद बारह बजे तक ऊपर की झोर जाती हैं। विलकुल इसी प्रकार झुबसर्पिणी काल में जीवों में हर बात मे हीनता झाती जाती है और उसके बाद उत्सर्पिणी काल में जीवों मे हर बात में उन्नति होती हैं। ब्यावहारिक सुविभा के लिए कल्प का प्रारम्भिक काल सृष्टि का स्रादिकाल धौर उस काल के मनुष्य को सृष्टि का स्रादि मानव कह लेते हैं। वस्तुत. तो न सृष्टि का कोई म्रादि काल ही होता है भौर न कोई म्रादि मानव ही होता है।

कल्प के प्रारम्भ में मनुष्य श्रविकसित था। वह ज्ञान-विज्ञान की विविध शालाश्रो से श्रपरिचित था। उस काल में सामाजिक बोघ भी नही था। इसलिए बहन-भाई ही पति-पत्नी के रूप में रहने लगते थे। इसे 'यूगलिया

मानव को ग्राद्य संस्कृति काल कहा जाता है। वे जीवन-निर्वाह के लिए वृक्षो पर निर्भर रहते थे। उनकी जीवन सम्बन्धी सम्पूर्ण आवश्यकतायं वृक्षों से ही पूरी होती थी। उनकी इच्छामो की पूर्ति वृक्ष हो करते थे। इसलिए उन वृक्षों को करपवृक्ष कहा जाता था। उनकी इच्छाये दस प्रकार को होती थी। उन दस प्रकार की इच्छामो को पूर्ति वृक्षों से होती थी, म्रत कल्पवृक्ष

दस प्रकार के होते थे. ऐसा माना जाता है। उनके नाम इस प्रकार है—१. मर्बाङ्ग, २ तूर्याङ्ग, ३. विभूषाङ्ग, ४. माल्याङ्ग, ५ ज्योतिरङ्ग, ६ दीपाङ्ग, ७ गृहाङ्ग, ५ भोजनाङ्ग,६ पात्राङ्ग,१० वस्त्राङ्ग। ये सब ब्रयने-ब्रयने नाम के ब्रनसार ही कार्य करते थे।

मानव की इस सम्झृति को हम बन-सम्झृति कह सकते है। इसे भोगयुग भो कहा गया है क्योंकि उस काल का मानव जीवन-निवाह के लिए कोई कमें नहीं करता था, उसे करण बुखों से यथावरयक सब वस्तुएँ मिल जानों थी। उजका यथेच्छ भोग करता था। आधुनिक भाषा में इस युग को हम पूर्व पाषाण युग कह सकते है। उस समय गाव, नगर, मकान, जाति, समाज, राज्य झादि कोई ध्यवस्था नहीं थी। उनके सामने काई समस्या भी नहीं थी, अन युद्ध भी नहीं होते थे। मानव और पर्य सब साथ रहते थे। दोनों को किसी से या परस्य भय नहीं था।

प्रकृति में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। वे तत्क्षण बाखों को पकड़ में न बापाये, किन्तु कुछ समय परचात् उनका फल अनुभव हुए बिना नहीं रहता। उस ग्रुग के मानव के समक्ष प्रकृति के नित नतन परिवर्तनों के कारण कुछ प्रजन-चिन्ह उभरने लगे। समय बीतता गया तो ऐसा भी समय बाया जब उसके समक्ष

प्रकृति-परिवर्तन

समस्यायं भी भाने लगी । प्रश्न-चिन्ह उभरे अद्भृत, अदृष्टपूर्व परिवर्तना को लेकर, समस्याय उभरो आवश्यकताओं में नित नई वाधा उत्पन्न होने पर। वह अयोध

मानव स्वय समाधान खोज नही सकता था । अभी उसका बोद्धिक विकास ही कहा हो पाया था । किन्तु उसे समाधान तो चाहिए हो । जिन्होने उसका समाधान दिया, जीवन की राह मे नेतृत्व दिया, वे मानव असाधारण थे-बुद्धि, विवेक और सस्कारों मे । वे हो मानव 'कुलकर कहलाये । उन्हें मनु भी कहा गया ।

उस समय का मानव सरल था। वह सहज जीवन ब्यतीन करना था। उसका जीवन समगति से चल रहा था। किन्तु प्रकृति में तीव गति से परिवर्तन हो रहे थे। वह इनका अभ्यस्त नही था। उन परिवर्तनों को देखकर वह चौक उठता, भयभीत हो जाता। तब कूलकरा ने इस अवस्था में उसका मार्ग-दर्शन किया।

चौदह कुलकर इस प्रकार के कुलकर १४ हुए, जिनके नाम इस प्रकार है—

१ प्रतिश्रुति, २ उनका पुत्र सन्मति, ६ उनका पुत्र क्षेमकर, ४ उनका पुत्र क्षेमघर, ४ सीमकर ६ सीमघर, ७ विष्ठुल वाहन, ६ चक्षुत्मान, ६ यदान्वी, १० म्राभिचन, ११, चन्द्राम, १२ मरदेव, १३, प्रसेनजिन, १४. स्रोर उनके पुत्र नामिराज । इस प्रकार ये सभी क्षानुविधिक परम्परा में उत्पन्न हुए थे। ये कुलकर गंगा स्रोर सिन्ध महानदियों के बीच दक्षिण भरत क्षेत्र में उन्पन्न हुए थे।

इन कुलकरो के कार्य 'त्रिलोकसार' ग्रन्थ मे इस प्रकार वताये है— इण सिसतारासाबदिव अय दंडादि सीमचिण्ह काँद । तुरगादि वाहणं सिस्मुहदसण णिष्धयं बेलि ॥७६६॥

प्रथम कुलकर ने बन्द्र-सूर्य के दर्शन से उत्पन्न भय को दूर किया। द्वितीय कुलकर ने तारों के दर्शन से उत्पन्न भय को दूर किया। तीसरे ने कूर मुगों के भय को दूर किया। वीथे ने हिसक पशुस्रों का भय दूर किया। श्रीर उसके लिए दण्ड प्रयोग बताया। पाववे ने झल्प फलदायी कल्पवृक्षों को लेकर फॉक्स्ट होने लगे तो सीमा

बनाई । फिर भी फफट दूर नहीं हुए तो छटवे कुलकर ने सीमा-चिन्ह लगाये । सातवे कुलकर ने हायी, घोडे झादि को बचा में करके उन पर सवारी करना बताया । पहले माता-पिता बच्चो के उत्पन्न होते ही मर जाते थे, किन्तु सब कुछ समय जीवित रहने लगे और झपने शिशुधो का मुख देखकर भयभीत होने लगे तो झाठवे कुलकर ने उन्हें समक्कार उनका भय दूर किया।

श्रासीवादादि ससि पहु दिहि केलि च कविचिदिण ग्रोसि ।

पुत्ते हि चिरंजीवण सेदुवहित्तादि तरणविहि ॥६००॥

नवम कुलकर ने शिशुमों के निए माशीर्वाद देना बताया। दशम ने शिशुमों के साथ कुछ दिन तक कीडा करना बताया। एकादश ने पुत्रों के साथ बहुत समय तक रहने का भय निवारण किया। द्वादश ने नदी म्रादि पार करना सिलाया।

सिक्खंति जराउ छिदि णाभि विणासिदं चाव तडिदादि।

चरिमो फलग्रकदोसहिभृत्ति कम्मावणी तत्तो ॥६०१॥

—तेरहवे कुलकर ने जरायु छेदन बताया । चौदहवे कुलकर ने नाभि-छेदन-विधि सिखाई । बिजली गिरने

श्रीर बिजली का भय दूर किया, फलाकृतीपध भक्षण करना सिखाया । तदनन्तर कर्मभूमि प्रवर्तित हुई ।

इन कुलकरों ने समाज-नियमन और अनुशासन के लिये दण्ड-स्थवस्था भी निर्धारित की थाँ। यदि किसी से कोई अपराध हो जाता था तो प्रथम कुलकर से पांचवे कुलकर तक के काल मे अपराधी को 'हा' कहकर दण्ड देते थे। छटने से दसवे तक कुलकर अपराधी को टसने कुछ कठोर दण्ड देते थे और उसमें 'हा मा' कहते थे। ग्यारहवें में चौदहवें कुलकरों ने उस काल की दृष्टि में इसमें भी कठोर दण्ड की व्यवस्था की। वे अपराधी को 'हा मा धिक्' कहकर वजना वरने थे।

युगलिया समाज का वर्णन पढकर हमे ऐसा लगना है कि उस समय मनुष्य जगनों से कवेले बनाकर रहते थे। ममाज, राज्य, नगर, जाति और वर्ण-स्यवस्था नही थी। अन ये प्रकृति-पुत्र प्रकृति की गोद से फलते फूलते थे। ममाज-स्थवस्था नही थी। आविष्यक्ताये मीमित थी, साधन असीम थे। इसिनिए शोपण, छीना ऋषटी, इन्द्र आदि भी नहीं थे। प्रकृति के अनुरूप उनका जीवन सहज था। इसिनिए पुण्य और पाप, धर्म और अधर्म का भी बोध नहीं था। जो चाहते थे,वह मित्र जाता था। कर्म जीवन मे आ नहीं पाया था। अन इस युग को भोग-युग कहा जाता है।

कुलकरों को मनुभी कहा जाना है। उन मनुष्यों की मन्तान को ही मानव या मनुष्य कहा जाने लगा है। प्रकृति का यह वैचित्र्य ही कहना होगा कि उस प्रुग में पुत्र ग्रीर पृत्री युगल उत्पन्न होते थे। प्रुत्रोत्पत्ति के तत्काल वाद माना-पिता का दहान्त हो जाता था। प्रकृति में धीर धीर पित्रचेत हुआ और पुत्रोत्पत्ति के परचात् माना-पिता जीवित रहने लगे। मध्देव कुलकर के काल तक युगल ही उत्पन्न होते रहे। किन्तु उसके परचात् केलेंगी सन्नान भी होने लगी। सर्वप्रथम मध्देव के एक पुत्र ही उत्पन्न हुआ। मध्देव ने उसका विवाह भी किया था।

नाभिराज तेरहवे कुलकर प्रसेनजित के पुत्र थे। वे भरत क्षेत्र मे विजयार्थ पर्वत से दक्षिण की स्रोर

ग्रन्तिम कुलकर नाभिराज मध्यम आर्येक्षण्ड मे उत्पन्न हुए थं। वे विक्व भर के क्षत्रियों मे श्रेष्ठ थे। वे भोगभूमि और कर्मभूमि के सन्धि-काल मे उत्पन्न हुए थे। उस समय दक्षिण भरत क्षेत्र में कन्पवृक्ष रूप प्रासाद नष्ट हो गये थे। केवल एक ही कल्पवृक्ष रूप प्रासाद अवशिष्ट रह गया था और वह या नाभिराज का। वह पृथ्वीनिमित प्रासाद वन गया था। उस प्रासाद का नाम सर्वतीभद्र

या और वह इक्यासी खण्ड का था। उन्होने ही उत्पन्न वालको के नाभि-नाल को शस्त्र-किया से पृथक् करने का परिज्ञान दिया। इसीलिये उन्हें 'नाभि' कहा जाता था।

उनके काल मे कल्पवृक्ष नि शेषप्राय हो गये। मानव के समक्ष नये प्रश्न उभरने लगे, उनका हल होना

युग की माग थी। नामिराज ने बडे विवेक और धैर्य के साथ उन प्रश्नो का समाधान दिया। वे स्वयं प्राणसह बन गये। इसीलिये उन्हें क्षत्रिय कहा गया। क्षात्रिय ही नहीं, विश्व भर के क्षत्रियों में श्रेष्ठ कहा गया। क्षात्राय किनस्तेन ने उन्हें 'विश्वक्षत्रपापायणी' कहा है। इसीलिए क्षागे जलकर क्षत्रिय शब्द 'नाभि' क्षर्य मे रूढ हो गया। क्षमरको प्रकार ने 'क्षत्रिय नाभिः' और अभिधान चिन्तामणि के कर्ता आचार्य हेमचन्द्र ने 'नाभिस्क क्षत्रिये' लिखा। उन्होंने क्षपने पुरुषार्थ और विवेक से एक नये युग का प्रवर्तन किया। इसीलिए उनके नाम पर इस आर्थकण्ड का नाम 'नाभिकण्ड'। हो गया। नाभि को अजनाभ भी कहते है। अतः इस खण्ड को 'ध्रजनाभ वर्ष' भी कहा जाता था।

वैदिक पुराणो मे भी इस बात का समर्थन मिलता है। स्कन्द पुराण मे बताया है-

हिमाद्विजलघेरन्तर्नाभिखण्डमिति स्मृतम् ॥ १।२।३७।४४

श्रीमद्भागवत में इस सम्बन्ध में यह उल्लेख मिलता है-

'ग्रजनाभं नामैतव् वर्ष भारतमिति यत् ग्रारम्य व्यपविशन्ति ॥४।७।३

डॉ॰ श्रवधांवहारीलाल श्रवस्था ने 'प्राचीन भारत का भौगोलिक स्वरूप' में लिखा है—'सप्त द्वीपो वालो पृथ्वी में जन्मुद्वीड स्वरूप प्रसिद्ध भृत्यष्ट था। आंध प्रजापित मनु न्यायम्भूव के पुत्र प्रियत्न दस राजकुमारो के पिता थे। उनमे तीन तो स्वरूप्त प्राप्त किया। ज्येष्ट श्रामीध्र जन्म तीन तो त्या हुए। उनके नो लडके जम्बुद्धीप के न्यामी वे। जम्बुद्धीप के ती वर्षों में में हिमालय श्रीर समुद्ध के बीच में स्वरूप्त के श्रामीध्र जुन के बीच में स्वरूप्त के स्वरूप्त के स्वामी वे। जम्बुद्धीप के नी वर्षों में में हिमालय श्रीर समुद्ध के बीच में स्थित भूत्यक्ष को श्रामीध्र के पुत्र नामि के नाम पर ही 'नाभित्रकष्ट' कहा गया।'

डॉंठ वांसुदेवशरण अग्रवाल ने 'मार्कण्डेय पुराण 'सास्कृतिक अध्ययन' के पादिस्पण में लिखा है— 'स्वायम्भृव मुत्रे के प्रियत्रन, प्रियत्रन के पृत्र नाभि, नाभि के ऋषम और ऋषपश्चेव के सो पृत्र हुए। जिनसे भरत उधेट थे। यहीं नाभि अजनाभ भी कहलाते थे, जो अन्यन्त प्रनापी थे और जिनके नाम पर यह देश 'अजनाभ वर्ष' कहलाता था।'

काल तीव्रगति मे भाग रहा था। भोगभूमि का अन्त हो रहा था। प्रकृति के अन्दर कर्म भूमि की प्रसव बेदना हो रही थी। प्रकृति मे चचलता व्याप्त थी। नित नये और अनोवे परिवर्तन हो

नाभिराज द्वारा रहेथे। आकाश काले बादलों में भर गया। बादलों में एक ब्रोर इन्द्रधनुष का सतरगी युग-प्रवर्तन वितान था, दूसरी ब्रोर रह रह कर बिजली कीध रही थी। बादल विकट गर्जना कर रहेथे। थोडी देर में मुसलाधार वर्षा होने लगी। शीतल पबन के भकोरे चल रहेथे। आज प्रकृति

में प्रथम बार एक अनोक्षी पुलक समाई हुई थी। पपीहा पुलकित होकर प्रथम बार 'पीउ पीउ' की तान अलाप रहे थे। मोर हिंपत होकर भूम उठे और अपने रग-बिरंगे पत्क फैलाकर नृत्य करने लगे। निद्यों में प्रथम बार जल का पूर आया। भूमि का उत्ताप शान्त हुआ। और पृथ्वी के गर्भ में नवीन अकुरों का जन्म हुआ। नाना प्रकार के बिना बोये हुए धान्य उग आये। धीरे धीरे वे बढने लगे। उन पर फल भी लग गये। कल्पवृक्ष बिलकुल नष्ट हो गये थे।

प्रजा के समक्ष उदर-पूर्ति की समस्या थी। धान्य लड़ थे किन्तु वह उनका उपयोग करना जानती नहीं थी। कल्पवृक्षों से उसकी समस्या का समाधान होता प्राया था, किन्तु कल्पवृक्ष समाप्त हो चुके थे। तब प्रमुख लोग नाभि राज के पास गये थ्रीन दीनतापूर्वक उनमें जीवनोपाय पूछन लगे। नाभिराज ने दयाई होकर प्रजा को प्राप्तासन निर्माण के पास गये थ्रीन दीनतापूर्वक उनमें जीवनोपाय पूछन लगे। नाभिराज ने दयाई होकर प्रजा को प्राप्तासन निर्माण निर्माण किसी प्रकार का स्था मत करो। कल्पवृक्ष नर हो गये हैं किन्तु अब ये फलो से भूके हुए साधारण वृक्ष तुम्हारा वैसा ही उपकार करेगे, जिस प्रकार कल्पवृक्ष करते थे। किन्तु ये विषयवक्ष भीर

१ तस्य काले मुतोत्पत्तौ नामिनालमदृश्यत ।

म तन्निकर्तनोपायमादिशन्नाभिरित्यभूत्' ॥ श्रादिपुराण ३।१६४

२. 'शाचीन भारत का भौगोलिक स्वरूप, कैलाश प्रकाशन लखनऊ, पु॰ १२३, परिशिष्ट २

भौषिषवृक्षहै । इनके मसाले बनाकर भ्रन्न को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है । ये लम्बे लम्बे इक्षु-वृक्ष है । इन्हें दातों से भृषया यत्र से पेरकर स्वादिष्ट रस मिल सकता है ।'

इसके पश्चात् नाभिराज ने गीली मिट्टी को हाथी के गण्डस्थल पर रखकर उससे थाली स्नादि पात्र बनाने की शिक्षा दी। इस प्रकार नाभिराज ने कल्पवृक्षों के नष्ट होने पर प्रजा की सम्पूर्ण कामनाध्यों की पूर्ति की। इसलिये प्रजा के लिये वे ही कल्पवृक्ष वन गये।

सृष्टि के कर्मयुग के प्रारम्भ क्रोर भोगयुग के अन्त की इस सन्धि-बेला मे नाभिराज ने मानव-जीवन की नवीन व्यवस्था का प्रारम्भ करके एक नये युग का प्रारम्भ किया। अत्र वे युग-प्रवर्नक माने जाते है।

प्रतिश्रृति से लेकर नाभिराज तक चौदहो कुलकर क्षायिक सम्यय्रिष्ट थे। इनमें से कुछ को जातिस्मरण ज्ञान था। कुछ को सर्विधज्ञान था। इसलिये अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा उन्होने प्रजा के समक्ष श्राये हुए नये नये प्रश्नो के जनर दिया नई नई समस्याओं के समाधान दिये।

ये सभी प्रजा के जीवन का उपाय जानते थे। इसिलये ये मनु कहलाते थे। तत्कालीन प्रजा को कुल की भाति इकट्ठा नहने का उपदेश दिया था। इसिलये वे कुलकर कहलाते थे। उन्होंने नवीन वश-मरम्परा स्थापित की थी। इसिलये वे कुलघर कहलाते थे। तथा बुग की आदि में हुए थे, इसिलए इन्हें युगादि पुरुष भी कहा जाता था। ऋष्यसेद कीर भन्न की भी इसी क्यार्थ में कुलकर कहा गया है।

भोगभूमि में, कल्पवृक्षों के मुनिधा-काल में मनष्य बनों में इधर उधर कबीलों के रूप में रहते थे। कुलकरों ने उन्हें समूहबद्ध करके एक स्थान में रहना और उमें हुए धान्यों से जीवन-निर्वाह करना सिखाया। नाभिराज ने मिटटी के बनन बनाना सिखाकर मानव-सभ्यता की झाधार-शिला रक्खी।



### २ भगवान ऋषभदेव का जन्म

मूय उदिन होता है, उसमें पूर्व ही उसको प्रभा अन्धकार का नाश कर देती है। तीर्थंकर असाधारण भ्रोर लोकातिशयी महापुरुष होते है। वे उत्पन्न होते है, उससे पूर्व ही उनका पुण्य असाधारण भ्रोर देवो द्वारा प्रयोध्या लोकातिशयी कार्य करना प्रारम्भ कर देता है। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म नाभिराज की रचना के यहाँ होने वाला है, यह विचार कर सीधर्म स्वर्ग के इन्द्र ने कुबेर को आजा दी—'तीर्थंकर भगवान के गोरव के अनुकुल नगरी की तुरन्न रचना करो। आजा मिलते ही कुबेर आजा-

भगवान के गांव के अनुकूल नगरी को तुरूल रचना करा। आज्ञा मिलते हैं कुबरे आज्ञा-पालन में जुट गया। स्वय इन्द्र ने शुभे मुहूर्त, शुभ नक्षत्र में सर्व प्रथम मागिलक कार्य किया और झटोइयापुरी के बीच में जिन मंदिर की रचना की। फिर चारा दिशाओं में भी जिन मंदिरों की रचना की। झनेक उत्साही देवों ने मक्ति और उत्साह के साथ इस कार्य में स्वेच्छा में योग दिया और स्वर्ण की सामग्री से एक अद्भृत नगरी की रचना की। यह नगरी ऐसी लगनी थी, मानो इस पृथ्वी पर स्वर्णपुरी की ही रचना की गई हो।

उस नगरी के बीचो बीच सुन्दर राजमहल र्बनाया था। इस नगरी की इतनी सुन्दर रचना का कारण बनाते हुए ब्राचार्य जिननेन कहते हैं—उस नगरी की रचना करने वाल कारीगर स्वमं के देव थे, उनका ब्रिधकारी सुचधार इन्द्र था और मकान वगैरह बनाने के लिये सम्पूर्ण पृथ्वी यड़ी थी, तब वह नगरी प्रशमनीय क्यों न हो।' देवों ने उस नगरी को बग (मिट्टी के बने हुए छोटे कोट), प्राकार (चार मुख्य दरवाजों से युक्त पत्थर के बने हुए मुजबूत कोट) और परिला (लाई) ब्रादि से मुशोनित किया था।

उस नगरी का सार्थक नाम 'अयोध्या' या। कोई भी शत्रु उससे युद्ध नहीं कर सकता था, इसीलिये तो

वह 'भ्रयोध्या' कहलाती थी । उस नगरी को 'साकेत' भी कहते थे क्योंकि उसमें सुन्दर-मुप्दर मकान बने हुए थे । वह नगरी सुकोशल देश में थी, भ्रतः उसे 'सुकोशला' भी कहा जाता था । उस नगरी में भ्रनेक विनीत शिक्षित सम्य मनुष्यों का निवास था, श्रत∵ उसका नाम 'विनीता' भी पड गया ।

झयोध्या नगरी के बनने पर देवों ने शुभ दिन, शुभ मुहुते. शुभ योग और शुभ लग्न में पुष्पाह वाचन किया। 'भगवान ऋषभ देव उत्पन्न होगे' यह सोचकर हम्द्र ने नाभिराज भीर उनकी पत्नी मरुवेशी का अभियक करके पूजा की। तब उन्होंने अयोध्या में अपने लिये बने हुए प्रासाद में प्रवेश किया और बहा रहने लगे। इसके पश्चात् देवों ने इसर-उघर रहने वाले मनुष्पों को लाकर उस नगरी में बसाया भीर उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी।

नाभिराज की पत्नी मरुदेवी थी। जब नाभिराज के साथ मरुदेवी का विवाह हुआ, उस समय इन्द्र की प्रेरणा से देवों ने उनका विवाहोत्सव धूमधाम के साथ मनाया। मरुदेवी अपने प्रनिद्य नाभिराज की पत्नी कर, बुद्धि, बुित और विश्रुति से इन्द्राणी को भी मात करती थी। उस समय नाभिराज और मरुदेवी के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं था। जिनके स्वयभू भगवान जन्म लेने बाले थे, उनके पुण्य की स्पर्धा ससार में कीन कर सकता था।

भगवान गर्भ मे झाथे. इसमें छह माह पहले से कुबेर ने इन्द्र की आजा से अयोध्या में रत्नवर्षा की। यह रत्नवर्षा भगवान के जन्म तक अर्थान् पन्द्रह माह तक हुई। रत्नवर्षा दिन में तीन बार होती थी और एक बार में साढ़े तीन करोड रत्नों की वर्षा होती थी।

एक दिन मरुदेवी ध्रपने प्रासाद में कोमल शय्या पर सो रही थी। उन्होंने सोते हुए रात्रि के श्रन्तिम प्रहर मरुदेवी का स्वरन दर्शन

१-- उन्होंने इन्द्र का ऐरावत हाथी देखा, जिसके कपालों से मद वह रहा है।

२-दूसरे स्वप्न मे एक वृषभ (वैल) देखा । वैल का वर्ण श्वेत था ग्रीर गम्भीर शब्द कर रहा था।

३—तीसरे स्वप्न में एक सिह देखा। उसका वर्ण चन्द्रमा के समान ब्वेत था ग्रीर कन्धे लाल वर्ण के थे।

४—चौथे स्वप्न में कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी को देखा आर्थे हाथी अपनी मूडी में स्वर्ण-कलश लिये हुए उनका अभिषेक कर रहे हैं।

५-पाचवें स्वप्न मे पुष्पमालायं देखी, जिन पर भीरे गुजार कर रहे है।

६ — छठे स्वप्न में पूर्ण चन्द्र देखा। चादनी छिटक रही है। चारो स्रोर नारा गण है।

७- सातवे स्वप्न मे उदयाचल से उदिन होना हम्रा सुर्य देखा ।

श्राठवे स्वप्न मे कमलो से ढके हुए दो स्वर्ण कलग देखे।

ह—नौवे स्वप्न मे कमलो से मुशोभित तालाव में किलोल करती दो मछिलया देखी।

१०-दसवं स्वप्न मे जल मे भरा तालाव देखा, जिसमे कमल तैर रहे है।

११-ग्यारहवे स्वप्न मे उत्ताल तरगो वाला, गर्भार गर्जन करता समुद्र देखा।

१२-बारहवे स्वप्न मे रत्नजटित स्वर्ण का सिहामन देखा।

१३-तेरहवे स्वप्न मे रत्नो से देदीप्यमान स्वर्ग का विमान देखा।

१४--चौदहवे स्वप्न में पृथ्वी से निकलता हुआ नागेन्द्र का भवन देखा,

१५-पन्द्रहवं स्वप्न मे तेजस्वी किरणी वाली रत्न-शिश देखी।

१६-सोलहवे स्वप्न मे जलती हुई घुम रहिन अग्नि देखी।

इसके पस्चात् उन्होंने स्वर्ण वर्ण बाले और ऊँचे स्कन्ध वाले एक वृषभ को अपने मुख में प्रवेश करते देखा।

स्वेतास्वर परस्परा १४ स्वय्न मानती है—गज, वृषभ, सिंह लदमी, पुष्पमाला, चन्द्र, सूर्ष, व्वजा, कुन्म, पद्मसरोवर, क्षीर समुद्र, विमान, रत्नराणि श्रीर निर्वृत ग्रानि।
 —कल्यस्थ, स्था ३३

तभी प्रभात-जागरण के भगल वाद्य बजने लगे धौर बन्दी जन सगल गान करने लगे। तब सब्देवी शुभ स्वप्नों के स्मरण से धानिदित होनी हुई उठी। उन्होंने मगल स्नान करके वस्त्राभूषण धारण किये धौर प्रमुदित मन से धपने पति नाभिराज के पास पहुंची। वहां समुचित विनय के साथ नाभिराज को बाई और सिहासन पर बैठ गई। नाभिराज ने पत्नी की समुचित धभ्यर्थना की। तब मब्देवी ने रात मे देखे हुए स्वप्नों का वर्णन करते हुए पुछा—देव । इस स्वप्नों का सवा कर है हुए स्वप्नों का स्वप्न करते हुए

तब अवधिज्ञान से स्वप्नों का फल विचार कर नाभिराज बोले-- दिवि ! मै इन स्वनों का फल बताता ह।

हाथी के देखने से तेरे उत्तम पुत्र होगा। बैल देखने में यह समस्त लोक में श्रंट होगा। सिंह के देखने से वह अनन्त बल से युक्त होगा। मालाण देखने में वह सन्य धर्म का प्रवर्गक होगा। अध्मी देखने से मुमेर पर्वत पर देव उसका प्रभिष्ठ करेगे। पूर्ण चन्द्र को देखने से वह लोक को आनन्द देने वाला होगा। स्वंदर्शत का फल वह अनन्त तोज का धारी होगा। वो कला देखने का फल वह अनक निधियों का स्वामी होगा। मीन-युग्ण का फल वह सुखी रहेगा। सरोवर देखने से वह १००८ गुभ लक्षणी का धारक होगा। समुद्र दर्गन का फल वह सुखी रहेगा। सरोवर देखने से वह १००८ गुभ लक्षणी का धारक होगा। समुद्र दर्गन का फल वह सर्वज्ञ केवली बनेगा। मिहासन देखने से वह ज्वत्युक्त का पद प्राप्त करेगा। देवों का विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतरित होगा। नागेन्द्र का भवन देखने से वह जन्म में अवधिज्ञान का धारी होगा। रत्नों की राध्य देखने से वह अनन्त पूर्णों का निघान होगा। और निर्मूम अन्ति देखने से वह कर्म रूप ईंधन को जलाने वाला होगा। गुम्हारे मुख में वष्म ने प्रवेश किया है, उसका फल यह है कि तम्हारेग भें में वपभाना अववार लेगे।

धपने ज्ञानवान पित से अपने स्वप्नो का फल सुनकर मरुदेवी आनन्द विभोर हो गई। उनके नेत्रों से हुएं के अध्युक्तण चमकने लगे। वे अपने पित को नमस्कार करके अपने सहल से चली गई। उन्हें यह जानकर अपार हुएं हुआ कि मेरे गर्भ से तीन लोक के नाथ तीर्थंकर प्रभु ने अवतार लिया है।

श्रापाढ कृष्णा द्वितीया ै के उत्तरापाढ नक्षत्र मे सर्वार्थ सिद्धि विमान से वज्जनाभि श्रहमिन्द्र श्रायु पूर्ण करके मकदेवी के गर्भ मे श्रवतरित हुग्रा । देवो और इन्द्रों ने अपने अपने विमानों में होने वाले चिन्हों से तीर्थकर

भगवान का गर्भावतार जानकर प्रभुके दर्शनों के लिए प्रस्थान किया ध्रीर वे अयोध्या नगर भगवान का में आये। उन्होंने नगर की प्रदक्षिणा दो। फिर माता-पिना को नमस्कार किया ध्रीर गर्भावतरण गर्भस्थ प्रभुका गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। नाना सगीन, वाद्य और नृत्य से बातावरण

मुखरित हो उठा। उत्सव सनाकर सभी देव ग्रीर इन्द्र ग्रपने ग्रपने स्थान को चले गए। इन्द्र की ग्राज्ञा से श्री, ही, घृति, कीर्ति, बुद्धि ग्रीर लक्ष्मी नामक पट् कुमारी देविया माता की सेवा मे रह गई क्ष दिक्कुमारियो ने गर्भ-शोधन का कार्य किया।

गर्भन्थ प्रभुके कारण माता को कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रभुके भक्त एक आचार्य ने कल्पना की है कि माता मरुदेवी स्वयंभी गौरव से युक्त थी, फिर तीनों जगत के गुरु (भारी तथा थेट्ट) जिनेन्द्र देव को धारण कर रही थी, फिर भी वे शरीर में लघुना (हल्कापन) अनुभव करती थी। माता के गर्भ में भगवान का निवास ऐसा था, जैसा जल में प्रतिविध्वित सूर्य का होता है।

देवियाँ जगन्माता की नाना भानि सेवा करनी थी और उनका मनोर्राजन करनी थी। कभी वे माता से प्रश्नोत्तर करती थी, कभी गुढार्थक काव्य-चर्चा करनी थी। कभी गीत-नत्य करनी थी।

माता मरुदेवी त्रिलोकीनाथ भगवान को अपने गर्भ में धारण किए हुए थी, अत भगवान के तेजपुज से वे भी उद्भासित हो रही थी और समस्त जन उन्हे नमस्कार करते थे। नाभिराज और उनका परिवार भी मरुदेवी माता की मुख-सुविधा का वरावर ध्यान रखते थे।

इस प्रकार दिनो दिन गर्भ बढता गया।

नौ माह पूर्ण होने पर चैत्र कृष्णा नौमी के दिन सूर्योदय के समय उत्तरावाढ नक्षत्र में घ्रोर ब्रह्मा नामक महायोग में पुत्र रत्न उत्पन्न हुम्मा । उस समय प्रकृति में ब्रत्यन्त उत्लास भर गया । ब्राकाश गवान का जन्म स्वच्छ था, प्रकृति शान्त थी, शीतल मद सुगन्यत पवन वह रही थी । वृक्ष कृल वरसा रहे महोत्सव थे । देवो के दुन्दुभि बाजे स्वय बज रहे थे । समुद्र, पृथ्वी, ब्राकाश मानो हुर्प से थिरक रहे थे । अगवान के जन्म से तीनो लोको में श्रण भर को उद्योत घीर सख का ब्रन्भव हुआ ।

जिनेन्द्रदेव का जातकर्म विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, श्रपराजिता, रुचको, रुचकोज्वला, रुचकाभा और रुचकप्रभा नामक दिक्कुमारियों ने किया । ये दिक्कुमारियां जात कर्म मे श्रत्यन्त निष्णात है । तीर्थकरों का जात कर्म ये ही देवियों करती हैं ।

भगवान के जन्म के प्रभाव से इन्द्रों के मुकुट चचल हो गये, म्रासन कम्पायमान हो गये। भवनवासी देवों के सबतों में शखी का शब्द, ब्यन्तरों के लोक में भेरों का शब्द, ज्योतिष्क देवों के विमानों में सिही के शब्द स्त्रीर कल्पवासी देवों के विमानों में पण्टामों के शब्द होने लगे। सीमें स्वर्ग के इन में श्रविधानों में पण्टामों के शब्द होने लगे। सीमें स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्धाक्षान से जान लिया भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। वह अपने सिहासन में उत्तर कर सात इन मांगे वड़ा। उसने उच्च रवर से भगवान को प्रणाम किया। फिर नेना-पति को म्राजा दी 'भरत क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ है। सब देवों को सुचना करवादों कि सबको भरत-क्षेत्र चलना है। 'सूचना मिलते ही समस्त देव चल पड़े। मच्छुत स्वर्ग तक के इन्द्रों ने भी इसी प्रकार अपने प्रपत्न लोक में स्रादेश प्रचारित किये स्रोर उन स्वर्गों के भी देव चल दिये। इसी प्रकार भवनवासी, ब्यन्तर स्रोर ज्योतिष्क देव भी चल दिये।

उस समय समस्त आकाश हाथी, घोडा, रथ, पैदल सैनिक, बैल, गन्धवं और नर्तकी इन सात प्रकार की देव सेनाओ से ब्याप्त हो गया। सौधर्मेन्द्र एगवत हाथी पर आस्ड था। चारो निकाय के देव भी विविध वाहनों पर आस्ड होकर चल रहे थे। आकाश में चारो और देवों के ब्वेत छत्र, ध्वजा और चमर दिलाई पढ़ रहे थे। भेरी, दुन्दुभि और शालों के शब्दों से आकाश ब्याप्त था। गीत और नृत्य से वातावरण में अद्भुत उल्लास भर रहा था। सभी देव अयोध्या नगरी में पहुंचे। सभी देव वहा एक साथ प्रथम वार पहुंचे, इसलिए उस समय में उस नगर का नाम 'सावेत' प्रसिद्ध हो गया।

सर्वे प्रथम देवों ने नगर की तीन प्रदक्षिणा दी। नत्पश्चान् सौधमेन्द्र नाभिराज के प्रासाद में पहुचा स्रीर इन्द्राणी को जिनेन्द्र प्रभुको लाने की स्राज्ञा दी। इन्द्राणी प्रभृति गृह में गई। उसने प्रभुको सौज माता को नत्प कि प्रतिकार किया। फिर स्वपनी देव माया में माना को मुख निद्रा में मुखाकर और उनके बगल में मायामय बालक शिटाकर प्रभुकों गोद में उठा लिया और लाकर इन्द्र को सीप दिया

इन्द्र ने भगवान को गोद में ले लिया। बाल प्रभु के सुख-स्पर्श में उसका समस्त शरीर हुयें से रोमाचित होगया। वह प्रभु के त्रिभुवन मोहन रूप को निहारने लगा। किन्तु उसे तृष्णि नहीं हुई। तब उसने हजार नेत्र बनाकर प्रभु के उस मनिख रूप को देखा। फिर भी वह तृष्ण नहीं हुआ। तो उसने भगवान की स्तृति करना प्रारम्भ किया

तत्पक्षात् वह भगवान को गोद मे लेकर ऐरावत हाथी पर झाक्द हुआ । ऐशान इन्द्र ने भगवान के उपर क्वेन छत्र नान लिया । सानन्कमार घोर माझेन्द्र स्वर्ग के इन्द्र दोनो पाक्वों मे खडे होकर चमर ढोलने लगे ।

इन्द्र देव समूह के साथ भगवान को मुमंह पर्वन के झिखर पर ले गया। सर्व प्रेथम सबने सुमेह पर्वत की प्रदक्षिणा दी। फिर पाण्डुक शिला पर स्थित । सिहासन पर जिन-बालक को विराजमान किया। समस्त देव हय मे अरकर गीत-नृत्य करने लगे। उस समय नत, वितत, घन और सुधिर चारो प्रकार के बाजे बज रहे थे। अप्सरस्त प्रत्य करने लगी, देवागनाओं ने अपने हाथों मे अष्ट मगल द्रय्य के तथे। देव लोग से स्माण से स्वर्ण कला सर्नहत्य करने लगी, देवागनाओं ने अपने हाथों मे अष्ट मगल द्रय्य के तथे। देव लोग से स्वर्ण के का स्वर्ण के कर कम से एक से दूसरे तक पहुचाने लगे। सर्व प्रयम सीधम और ऐशान स्वर्ण के इन्हों ने भगवान का अभिषेक किया। सभी इन्हें और देव भगवान का जय जयकार कर रहे थे। सीधमें इन्हें को एक कला द्वारा प्रभिषेक करने

भगवान ऋषभदेव का जन्म

से तृप्ति नहीं हुई। तब उसने हजार भुजायं बना ली और एक साथ हजार कलशो से भगवान का श्रीभषेक किया। इसके परचात श्रन्य इन्हों और देवों ने भगवान का श्रीभषेक किया।

भगवान स्वय ही पवित्र थे। उनके पवित्र ध्रगो का स्पर्श पाकर वह जल भी पवित्र हो गया ध्रीर वह

जहां जहां वहां, वह समस्त धरातल भी पवित्र हो गया।

अभिषेक के पश्चात् सीषमेंन्द्र ने जगत की शान्ति के लिए शान्ति मन्त्र का पाठ किया। देवों ने बडी भिक्त में उस गन्धोदक को अपने मस्तकों पर नगाया, फिर सारे शरीर पर लगाया और श्रवशिष्ट गन्धोदक को स्वगं ले जाने के लिये रख लिया। फिर सब इन्द्रों ने मन्त्रों से पवित्र हुए जल, गन्ध, श्रक्षत, पृष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्थ इन अस्ट द्रव्यों से भगवान की पूजा की। पश्चात मेर पर्वत की प्रदक्षिण दी।

उस समय मुगन्यित पवन वह रहा था। आकाश से मुगन्यित जल की वर्षा होरही थी। देव विभिन्न प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इन्द्राणी ने तह भगवान को अपनी गोव में लेकर सुगन्यित हव्यो का अनुलेपन करके दिव्य वस्त्राभूषण पहनाये। मस्तक पर तिलक लगाया और कल्पवृक्ष के पुष्पो का मुकुट पहनाया। उनके मस्तक पर जुड़ामणि रत्त रखा। नेत्रों में अजन लगाया, कानों में कुण्डल पहनाये, गेले में रत्तनहार पहनाया। बाजुबन्द, अनन्त, करधनी, घुषरू आदि अनेक रत्नाभरण पहनाये। फिर भद्रशाल, नन्दन, सीमनस और पाण्डुक वन के पुष्पो की माला पहनाई। श्री, शब्दो, कीर्ति और लक्ष्मी देवियों ने भगवान को इस तरह अनकुत किया कि इन्द्राणों भी भगवान की हप-सज्जा को देखकर विभिन्न रह गई। इन्द्र तो भगवान की रूप माधुरी को हजार नेत्र बनाकर देखता रह गया। फिर सबने मिजकर भगवान की स्ति की।

ंहस प्रकार जन्माभिषंक का उत्सव मनाकर इन्द्र और देव भगवान को लकर अयोध्या वापिस आये। इन्द्र भगवान को लेकर कुछ देवों के काथ महाराज नाभिराज के महलों में पहुंचा और श्रीगृह के आगन में सिहासन पर भगवान को विराजमान किया। नाभिराज वाल भगवान को देखकर प्रयन्त हर्पित हो रहे थे। इन्द्राणी ने माया मयी निद्रा हुए कर माता मरुवेंबी को सचेत कर दिया, तब माता भी अपने पुत्र को अयन्त वात्सत्य के साथ देखने लगी। इन्द्र ने महाध्यं रत्नाभरणों और मालाओं से माता-पिता की पूजा-न्तृति की—हे नाभिराज । आप ऐडवर्य-शाली उदयाचल हें और रानी मरुवेंबी पूर्व दिशा है क्योंकि यह पुत्र रूपो ज्योति आपसे ही उत्पन्त हुई है। आज आपका यह घर हम लोगों के लिये जिनालय के समान पुत्र्य है और आप जगरियता के भी माता-पिता है। इसलिये हम लोगों के लिये सदा पत्र्य है।

इन्द्र ने माता-पिता को जन्माभिषेक को सारी कथा सुनाई, जिसे मुनकर दोनो ही वडे प्रमन्न हुए। फिर इन्द्र की सहमित से माता-पिता ने भगवान का जन्म महोत्सव किया। प्रजा न भी विविध प्रकार के उत्सव किये।

नगरवासियो को ब्रानन्द विभोर होते हुए देलकर सौधर्म इन्द्र भी श्रपने ब्रानन्द को न रोक सका। उसने श्रानन्द नाटक किया। सगीत विद्या मे निपुण गन्धर्वो ने विविध वाद्यो के साथ सगीन करना

झानन्द नाटक किया। समान विद्या म लियुण गण्यवा न विद्या वाद्या के साथ समान करना इन्द्र हारा प्रारम्भ किया। इन्द्र हारा किया गया नाटक झलेंकिक था। सर्व प्रथम उसने भगवान क झानन्द नाटक गर्भावनरण नाटक किया। उसके पश्चात् जन्माभिषेक सम्बन्धी नाटक दिखाया। इसके बाद उसने भगवान के पिछले दश जन्मों का नाटक किया, जिसे दशावनार नाटक भी कहा जाता है।

सर्व प्रथम इन्द्र ने मगलाचरण किया । फिर पूर्वरङ्ग दिलाया । पूर्वरङ्ग दिलाते समय उसने पुण्पाजित क्षेपण करके ताण्डव नृत्य किया । ताण्डव नृत्य के प्रारम्भ में उसने नान्दी मगल किया । फिर रागूमि में प्रवेश किया । राग-भूमि में प्रवेश करते समय वह पुष्पाजित विकीण कर रहा था । फिर उसने विमिन्न लयो और मुद्राश्रों में ताण्डव नृत्य किया । देव खाकाश से पुष्पवर्षा करने लगे । इन्द्र ने नृत्य में कमश शुद्ध पूर्वरंग, करण और सङ्गहार का प्रयोग करते हुए ध्रद्भुत रस-मृटि की । उसकी भुजाये नाना प्रकार की भगिमाओं में चचन गति से चन रही थी । उसके पदसेषों पर दक्षेकों की दृष्टि ठहर नहीं पाती थी । तिहत् गति के कारण कभी वह एक रह जाता था, कभी मनेक हो जाता था । क्षण में वह निकट दिलाई देता था और दश्ण में वह दूर चना जाता था । देव नर्नकिया भी उसकी होड नहीं कर पा रही थी । उसके नृत्य का रस, भाव, अनुभाव और चेप्टाये उसकी झारमा के साथ एकाकार हो उठी थी। झपने इस ताण्डव नृत्य के द्वारा इन्द्र ताण्डव नृत्य का झाद्य प्रस्तोता, सूत्रघार झौर जनक माना गया है।

हस नृत्य के पश्चात् इन्द्र ने भगवान के दश जन्मों या अवतारों का नाटक किया । सर्व प्रथम इन्द्र ने भगवान के उस जन्म का नाटक दिखाया, जिसमें वे महाबल विद्याघर थे। इसके बाद कमशः लिलताग देव, वज्ज जम्, भोगभूमिज आर्य, श्रीधरदेव, सुविधि नरेश, अच्युतेन्द्र, वज्जनाभि चत्रवर्ती, सर्वार्थ सिद्धि के अहिमन्द्र और नाभिपृत्र वृषभदेव का नाटक किया।

इस प्रकार यह ग्रानन्द नाटक समाप्त हुआ।

इन्द्र ने भगवान का एक नाम पुरुदेव रक्खा था । किन्तु उनका मुख्य नाम वृषभदेव रक्खा। इन्द्र ने

भगवान का यह नाम क्यों रक्खा, इस वारें में आचार्यों ने कई प्रकार की कैंफियत दी है। भगवान का गांधितरण के समय माता महदेवी ने वृषभ देखा था, इसलिये भगवान का नाम वृषभदेव नामकरण रक्खा। एक देतु यह दिया गया है कि भगवान जगत में श्रेट है, इसलिये उनका नाम वृषभदेव रक्खा। वृषभ का श्रयं है श्रेट । तीसरा हेतु यह दिया है कि वृष श्रेट धर्म की कहते

भगवान उस श्रेष्ट धर्म से सोभायमात होरहे थे, इसिलये पार्थ पुत्र हुन्य स्वामी कहा। इन सभी मनो से भिन्न एक मत यह है कि वे जिनेन्द्र प्रभू इन्द्र द्वारा की गई पूजा के कारण प्रधानता को प्राप्त हुए थे, इसिलये माता-पिता ने ही उनका नाम ऋषभ रक्खा।

नामकरण के पश्चात् इन्द्र श्रीर देव अपने-श्रपने स्थान को चले गये।



#### ३. बाल्य-काल

इन्द्र ने बाल भगवान के लालन पानन ब्रीर मेथा-गुरुषा के लिये अलग-अलग देविया नियुक्त कर दी। हत्द्र ने भगवान के हाथ के अगूटे मे अमून स्थापित कर दिया था। वे अमून ज्लते हुए गुक्ल भगवान का दिख्य पक्ष के जन्द्रश्या की भाति वहने लेगे। उनका कोमल विस्तर, प्राप्तन, कन्द्र, आभूपण, लालन पालन अनुनेपन, भोजन, वाहन तथा यान सभी बन्गुर्गे दिख्य थी। कुवेर ऋतु के अनुकुल सभी वस्तुर्ग भजना था। नाभिश्राज और मन्देवी बाल भगवान को देख देखकर हृषित होते थे। भगवान के होठों पर सदा मद स्मिन विख्या रहता था, जिसमें प्रतीन होता कि उन्हें समार के भोगों को कोई कामना जेप नहीं है, वे इनसे परिनृत्त हो चुके हैं। किन्तु प्रकृति-धमें को तो निभाना ही है, इसलिए वे इस पर सदा हसने रहते है। जो जिन बालक जन्म में मनिज्ञान, श्रुनकान और अवधिक्रान का घारक है, उसे अवोध बालकों के समान चेट्टा करनी पढ़े, इसमें अधिक परिहास की वात क्या हा सकती है।

बालक ऋषभदेव न केवल अपने माना-पिना के ही, अपिनु जन-जन के प्रिय थे। अनेक स्त्री पुरुष तो केवल उनकी रूप-पुधा का पान करने और देखने के लिये ही आते थे। उनकी प्रत्येक कीडा मन को आर्कापन करने वालो थी। यदि शिशु ऋषभदेव जरा सा मुस्करा भी देते थे तो माना बाल-कीड़ायें सरदेवी निहाल हो जानी थी। भट्टारक ज्ञानभूषण ने शिशु ऋषभदेव की बाल-वेटदाग्री का वडा स्वाभाविक और माभिक वर्णन किया है। बालक ऋषभ पालने में पड़ा हुमा है। किन्तु बीच बीच में कभी आर्ख खोलकर देखता है, कभी रो उठना है और कभी अपने नन्हे हाथों से हार को मोड-तीड़ देता है—

## 'झाहे क्षिणि जोवद क्षिणि सोबद्द रोवद लहीझ लगार । झालि करद कर मोड़द्द त्रोडद नक्सर हार ।। झा ०फा० १०३।।

बालक आदीश्वर लडलाडाते डगो संचलने लगे है। उनके पैरो में स्वर्ण के घुंघरू पड़े है। जब वे चलते हैं तो उनमें से प्रण-प्रण की मधुर ध्विन निकलती है। जिसे सुनकर नाभिराज और मस्देवी दोनों को ही अपार हुए होता है—

> 'माहे प्रण प्रण घूंघरी बाजइ हेम तणी विहुपाइ । तिम तिम नरपति हरखइ मरुदेवी माइ ॥ म्रा० फा०, १०१॥

भ्रव वालक कुछ चलने लगा है। उसके मस्तक पर टोपी है। कानो मे कुण्डल भलक रहे है। जो देखता है, देखता ही रह जाना है। उसे नृष्ति नही होती—

ेश्चाहे ग्रगोइ ग्रंगि ग्रनोपम उपम रहित शरीर। टोपीय उपीय मस्तर्कि बालक छड्ड पण बीर ॥६५॥ ग्राहे कनिय कुण्डल भलकड्ड खलकड्ड नेउर पाउ। जिम-जिम निरखड्ड हियउड्ड तिम-तिम भाड्ड ॥६६॥

बालक ऋष्यभदेव अब कीडा करने लगे। इन्द्र ने उनके साथ बेलने के लिए देव भेज दिए। वे देव भगवान का सा रूप बनाकर उनके साथ खेलते थे। वे ऐसे लगने थे, भाना वे भी ऋषभदेव हो। वही रूप, वही शरीर, वही वय। सभी बातों में समानता। भगवान का बाल-सौन्दर्य कितना मोहक था। और जब वे रत्न जड़िन आगन में खेलते हैं तो आगन में अपना प्रतिविस्व देखकर स्वय ही मुग्य हो जाते हैं। जब वे तोताबी बाती बोलते हैं तो माता मरुदेवी उन पर विल्वि जाती है। उनका घूल चूपरित वय तो ऐसा नगता है, मानो सौन्दर्य साकार हो उठा हो। भगवान के इस अपनों के एक और सनीखों लीला का सरस वर्णन अपनेश भाषा के महोकवि पुष्पदन्त ने 'महापुराण' में किया है, जिसे पढ़कर भगवान की वह बाल छवि आखों के आगे तैरती सी प्रतीत होनी है।

सेसबलीलिया क'लमसीलिया। पहुणा दाविया केण ण भाविया॥ धूली धूसर ववगय कडिल्लु। सहजायक विलकोतलु जडिल्लु॥ हो हल्लर जो जो सुद्व सुम्रहि। पद पजलतउ मूयगणु॥ जदद रिज्ञह दुश्किय सलेण। का सुवि सलिगुण ण होइ सणु॥ धुली धुसरी कांड किकिणी सरी। 'णश्व सलीलउ कीलडु बालउ॥

भगवान की इसे छिब पर कीन नहीं रीभ उठगा। उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिन्हथा। उनके बारीर पर नी सो व्यजन ग्रीर एक सा ग्राट शुभ लक्षण थ।

जन्म से ही उनके शरीर में अनेक विशेषताये थी। सर्व साधारण से उनका शरीर असाधारण था। उन्हें प्रसीता नहीं आता था। इसरे निर्मल था। दूक के समान घवल रक्त था। वस्त्र वृषभनाराच जन्म के दस अतिशय सहनन था। समयनुरुक्तसम्थान था। उनके एष अनुषम था। नम्पक पुष्प के समान शरीर में सुगन्धि थो। १००८ लक्षण थे। अनन्त वलवीर्य था। तथा वे हित-मित-मधुर भाषण करते थे। इस प्रकार जन्म में ही उनमे ये दस विशेषताये थी, जिन्हें जन्म के दस अतिशय कहा जाता है।

## ४. भगवान गृहस्थाश्रम में

ऋषभदेव का शैशव काल बेता श्रीर उन्होंने यौवन की देहली पर पग रखा। वे जन्म से तीन जान के धारी थे। उस समय तक लिप ब्रौर धक विद्या का प्रचलन नही था। प्रतः विद्याओं का भगवान का बिवाह प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया था। इसलिए किशोर ऋषभदेव की शिक्षा का प्रचन हो नहीं था। फिर तीर्थंकर तो जगत के गुरू होते हैं, तीर्थंकर का गुरू कोई नहीं होता। वे जन्म से ही प्रतिचुढ होते हैं। पिछले जन्मों में सतत साधना द्वारा ज्ञान का जो भण्डार सचित कर लेते हैं, वह सुरक्षित रूप में उन्हें जन्म से ही प्राप्त रहता है। वे ससार की घटनाओं से नये-नये मनुभव सजोते हैं भीर उस पर मनन-चिनत्त करते हैं। इसलिए वे लोक की सम्पूर्ण विद्याओं के स्वामी होते हैं। ऋषभदेव सरस्वती के स्वामी थे। उन्हें जन्म से ही सम्पूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था। वे समस्त कलाओं के ज्ञाना थे। उथो-ज्यों उनका शरीर बढ रहा था, वैसे ही उनके गुण भी वढ रहे थे।

अब भगवान की ब्रायु विवाह योग्य हो गई। महाराज नाभिराज ने एक दिन अनुकूल अवसर देवकर अपने पुत्र से कहा— 'वत्स! आर जगद गुड़ है, ससार का कत्याण करने के लिए ही आपका अवतार हुआ है। किन्तु पिता के निते ही हिंदिक इच्छा है कि आप विवाह करके गृहस्थाश्रम प्रगीकार करे। पिता के श्रिय वचन सुनकर भगवान ने स्वीकृति सूचक "अ" कहा। पुत्र की स्वीकृति पांकर पिना अत्यत्न प्रपन्न हुए। उन्होंने इन्द्र के परामयं से सुवील, खुभनक्षणी वाली, सती और सुनदर दो कत्याओं की याचना की। ये रोनों कत्याय कच्छ, महाकच्छ की बहते थी। उनका नाम यशस्वती' और सुनन्दा था। नाभिराज ने उन्ही कत्याओं के साथ बूमधाम से क्ष्यभदेव का विवाह कर दिया। भगवान के विवाह से न केवल मनुष्य लोक में ही आनन्द छा गया, बित्क देवलोंक में भी भगवान के विवाह के उपलब्ध में नाना प्रकार के उत्सव हुए। माता मस्देवी और पिता नाभिराज दोनों पुत्र-बधुओं को देवकर अत्यत्य आनित्त हए।

दोनो देवियो के साथ भगवान ऐसे लगते थे मानो वे कीर्ति ग्रीर लक्ष्मी से ही सुशोभित हो । उन देवियो

का रूप, यौवन, कान्ति और सौन्दर्य अनुपम था।

एक दिन महादेवी यशस्त्री महनों मे सो रही थी। उन्होंने रात्रि के अस्तिम प्रहर में स्वरन देखा। स्वरन में ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वन, चन्द्र, सूर्य, जल से परिपूर्ण सरोवर जिसमें हस तैर रहेथे स्रीर चचल लहरों वाला समुद्र देखा। स्वरन देखने केबाद बन्दी जनों के मगल पाठकों सुनकर पुत्र-पुत्रियों का वे जाग गईं। श्रीर शैय्या त्याग कर प्रात कान का मगल स्नान कर देखे हुए स्वर्माका

पुत्र-पुत्रिया व जन्म वे जाग गईँ। श्रोर शैंस्या त्याग कर प्राप्त काल का मगल स्त्रान कर देवे हुए स्वयों का फल जानने के लिए अपने पत्ति ऋपभदेव के पास पहुची। श्रोर भगवान के पास सिहासन पर बैठ गईँ। फिर उन्होंने राश्चिमें देवे हुए स्वयन मुनाकर उनसे फल की जिजासा प्रप्त

की। भगवान ने अविधिज्ञान से विचार कर कहा— है देवि। स्वप्न में तूने सुभेरु पर्वत देखा है, उससे प्रगट होता है कि तेरे चक्रवर्ती पृत्र उत्पन्न होगा। सूर्य उसके प्रनाप ध्रीर चन्द्र उसकी कान्ति को सूचित करता है। सरोवर ध्रीर हस देखने से तेरा पुत्र ध्रानेक शुभ लक्ष्णों से युक्त होगा ध्रीर भपने विशाल वक्षत्म्यल पर कमलवासिनों लक्ष्मों को धारण करेगा। समी हुई पृथ्वी देखने से वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का पालन करेगा। समुद्र देखने का फल यह है कि वह चरम बरीरी होगा। भीर तेरे सी पुत्रों से ज्येष्ट पुत्र होगा। स्वप्नों का फल सुनकर महादेवी यशस्वती को अपार हुए है हमा।

महादेवी यशस्वती के गर्भ मे जो जीव आया था, वह अपने पूर्व जन्मो मे ब्याझ, श्रतिगृढ, देव, सुबाहु श्रीर सर्वार्थसिढि मे श्रहमिन्द्र हुझा था। वह अहमिन्द्र ही महादेवी के गर्भ में श्रवतरित हुआ था। गर्भस्य वह जीव महा प्रतापी वक्त देवर बतने वाला था। यही कारण था कि महादेवी यशस्वती अपने ऊपर आकाश में चलते हुए सूर्य

१. इनका भ्रपर नाम नन्दाभी था।

को भी सहन नहीं करती थीं। ये घपने मुख की कान्ति तलवार में देखा करती थी, किन्तु वह तलवार में पड़ने वाली प्रपनी प्रतिकृत छाया को भी सहन नहीं कर पाती थी।

महादेवी के ऊपर गर्भ के चिन्ह स्पष्ट दिलाई देने लगे थे—दोहला उत्पन्न होना, म्राहार में रुचि का सन्द होना, म्रालस्य सहित गमन करना, शरोर को शिथिल कर जमीन पर सोना, गालो तक मुख का सफेद पड़ जाना, म्रालस भरे नेत्रों से देखना, प्रधरोष्ठ का कुछ सफेद और लाल होना और मुख से मिट्टो जैसो सुगन्य म्राना म्रादि ।

नी माह व्यतीत होने पर महादेवी यशस्त्रतों ने देवीप्यमान तेज से परिपूर्ण और महापुण्यशाली पुत्र उत्पन्न किया। भगवान ऋष्यस्वेत के जन्म के समय जो दिन, लान, योग, चन्द्र और नक्षत्र आदि पड़े थे, वे ही शुभ दिन आदि पुत्र के जन्म के समय भो पड़। यह केसा मुखद आक्ष्य था। वहां चैत्र कृष्णा नीमो का दिन, मोन कम्म सुत्र पात्र पात्र के त्रक्षणों से मुश्तीकित पुत्र जित्र क्षत्र आप पात्र पात्र के त्रक्षणों से मुश्तीकित पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अपनी दोनों भुजाभित पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अपनी दोनों भुजाभी से पृथ्वी का आलियन कर उत्पन्न हुआ था। यह देखकर निमित्त ज्ञानियों ने भविष्य बताते हुए कहा था। क वालक समस्त पृथ्वा का अधिपत्ति बनेगा। वालक के उत्पन्न हाने पर सबसे आधिक हुई दादा-दादी को हुआ। सीभाग्यवती स्त्रिया माता यशस्वती को आशार्वाद दे रही थो—'तू इसी प्रकार क शत पत्रों को लन्म दे।'

पुत्रोत्पत्ति की खुक्षी में राजमहल में विविध उत्सव होने लगे। तुरही, दुन्दुमि, फालर, घहनाई, सितार, शक्त काहल भीर ताल भ्रादि नाना प्रकार के बाजे बज रहेथे। प्रकृति भी अपना हर्ष प्रकट करते में पीछे नहीं रही । आकाश से पुष्प-वर्षा हो रही थी। तुप्तिक्षित जल कणों से पुत्प-वर्षा हा या। देव आकाश में जय कर कर कर के प्रकट कर हो थी। नगर की बीधियो भ्रोर राजमार्गी पर सुगन्धिन जल का छिडकाव किया गया। मारा नगर नीरणो भ्रादि से सजाया गया। चतुष्पद्यो पर रत्न पुर्ण से चौक पूर कर मगल कलला रच गए। निर्धनों को मुक्तहन्त दान दिया जा रहा था। सारी भ्रयोध्या हर्योस्सवे से अपाद्य थी। यन्युजनों ने भरतकों के अधिपति होने वाले बालक का नाम 'भरत' रक्ता। वालक के चरणों में चक्त, छज, तलवार, दण आर्थि वीदह रत्नों के चिन्ह वने हुए थे।

बालक धीरे-धीरे युवाबस्था को प्राप्त हुआ। भरत की जन्म निथि, नक्षत्र आदि ही अपने पिता ऋषभदेव की जन्म तिथि आदि से समानता नहीं रखते थे, भरत का गमन, शरीर, मन्द हास्य, वाणी, कला, विद्या, द्युति, शील, विज्ञान आदि भी अपने पिता के समान था।

महादेवी शस्वती ने जब पुत्र भरन को जन्म दिया, तब उसके साथ बाह्मी नामक पुत्री को भी जन्म दिया। इस प्रकार भरन और बाह्मी मुगल उत्पन्न हुए थे। इसके बाद यशस्त्रनी ने क्रमश्च ६६ पुत्रों को जन्म दिया। ऋषम-देव की दूसरी रानी मुनन्दा से बाहुबली पुत्र और सुर्दरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई। बाहुबली सर्वर्थ रेठ रूप सम्पदा के धारक थे। वे इस काल के चोबीस कामदेवों मे प्रथम कामदेव थे। बाहुबली का स्मास रूप था, वैसा रूप अन्यत्र कही नहीं दिलाई देता था। युवा होने पर स्त्रिया उनके रूप को देलकर ठगी सी रह जाती थी ओर वे उन्हें मनोभव, मनोज, मनोभू, मन्मय, अगज, मदन और अनन्यज ब्रादि नामों से पुकारती थी:

इवेतास्वर परम्परा में ऋषभदेव की स्त्रियों के नामा सुनन्दा और मुमगला बताये है। सुमगला ने भरत भौर बाह्मी तथा सुनन्दा ने बाहुबली और सुन्दरी को युगल रूप में जन्म दिया। पश्चान् सुमगला ने युगल रूप से ४६ बार में ६६ पुत्रों को जन्म दिया।

दिगम्बर ग्रन्थों में भगवान ऋषभदेव के सी पुत्र होने का तो वर्णन मिलता है, किन्तु उन पुत्रों के नाम भगवान के सी पुत्र नहीं मिलते। केवल थोड़े से नामों का ही उल्लेख मिलता है। जैसे भरत, बाहुबली, वृषभर्सन, धनन्त विजय, धनन्त वीर्थ, धन्युत, वीर, बरबीर।

किन्तु ग्रिभिधान राजेन्द्र कोप (उसभ-प्रकरण, पृष्ठ ११२६) मे इन सौ पुत्रो के नाम मिलते हैं। जो इस

प्रकार है—

े भरत २ बाहुबली ३ शाल ४ विश्वकर्मा ४ विमल ६ सुभक्षण ७ समल ६. चित्राग ६. स्थाति कीर्ति १० वरदत्त ११. सागर १२ यशोधर १३. समर १४. रखतर १४ कामदेव १६ छुव १७. बच्छ १६. तस्य ११. सुर २०. सुनन्द २१. कुछ २२. ध्रण २३. वण २४. कोशल २४. वीर २६ कलिंग २७. मागध २. विदेह ११. सुर १२. कुछ २२. ध्रण २३. वण २४. कोशल २४. वीर २६ रूप ४३ ब्रह्मसेन ४४ विकान्त ३७. विविधकर ३६. सुयशा ३६. यशस्कीति ४० यशस्कर ४१. कीर्तिकर ४२ सूरण ४३ ब्रह्मसेन ४४ विकान्त ४१. प्रतीस ४६ प्रत्योत ४४ सुकान्त ४२ प्रतास ४४. विवधकर ३६. सुप्या १४. यशस्कीति ४० यशस्कर ४१. कीर्तिकर ४२ सूरण ४३ ब्रह्मसेन ४७ घानन्दन ६१. प्राप्त १४. व्याप्त १४. युप्य ४४. अधिय ४४. प्रतीस ४० प्राप्त १४. स्विध १४. सुकान्त ४२ प्रतास १४. व्याप्त १४. विश्वकर १४. विश्वकर १४. विश्वकर १४. विश्वकर १४. विश्वकर १४. स्वर्ण १५ विष्य ६५ विषय ६५ विषय ६५ प्रतास ४० प्रतास ७१ मान ७२ महाबाहु ७३ दीर्घवाहु ७४ मेघ ७४ सुघीष ७६ विश्व ७७ वराह ७८ सुमेन ७० स्वर्ण १० मान ७२ महाबाहु ७३ दीर्घवाहु ७४ मघ ७४ सुघीष ७६ विश्व १० नागदत्त ६६ कार्यप ६५ सुप्त ६० सुप्त १५ सुप्त १५ सुप्त १० सुप

श्रीमद्भागवत' मे भी यह स्वीकार किया है कि ऋषभदेव के सी पुत्र थे। उनमें भरत सदसे बडे थे। उनमें छोटे कुशावर्न, इसावर्न, ब्रह्मावर्न, मलय, केनु, अदमेन, इन्द्रम्पृक, विदर्भ और कीकट ये नौ राजकुमार शेष नच्चे भाइयों में बडे एव श्रेष्ठ थे। उनसे छोटे किव, हरि, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पतायन, प्राविहाँत, द्वृमिल, बमस और करभाजन थे नौ राजकुमार बडे भगवद्गभक्त थे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत मे केवल १६ पुत्रों के ही नाम विये गये हैं।

एक दिन भगवान ऋषभदेव सिहासन पर मुखासन से बैठे हुए थे। वे अपने पुत्र-पुत्रियों को कला ध्रीर विनय का शिक्षण देने के बारे में विचार कर रहे थे। नभी त्राद्धी और सुरदेरी नामक लि**ष धौर अक विद्या** उनकी पुत्रियाँ मार्गानक बेप-भूषा धारण कर उनके निकट खाई। वे दोनों ऐसी सनारी का का धाविककार माने लक्ष्मी और सरस्वती ही अवनरित हुई ही। उन दोनों ने भगवान के निकट जाकर

नियम के साथ उन्हे प्रणास किया। भगवान ने प्रेसपूर्वक दोनो पुत्रिया को खपनी गोद से बंठाया, उन पर हाथ फेरा, उनका सननक सूचा। फिर कुछ देर तक उनके साथ विनोद करने रहे। परचात् वे बोले कि—पुन दोनो का यह मुन्दर शरीर, ध्रवस्या और अनुपस शोल यदि विद्या से विभूषित किया जाय तो तुम्हारा यह जन्म सफल हो सकता है। यह कहकर उन्होंने दोनों को आशीवाँद दिया और स्वर्ण के पट्टे पर अंत देवना का पूजन कर स्थापन किया। फिर 'सिद्ध नमः' कहकर दाये हाथ से ब्राह्मी को लिपि विद्या अर्थान् वर्णमाला लिखना सिखाया और वाये हाथ से मुन्दरी को अक विद्या अर्थान् सम्बाया। इस प्रकार इस युग से भगवान ने स्थापती पुत्रियों के माध्यम से सर्व प्रथम वाइ स्थ का उपदेश दिया। केवल उपदेश ही नहीं दिया, भगवान ने वाइ स्थ के तीनों अर्थों—व्याकरण शास्त्र, छन्द शास्त्र और अकतार शास्त्र के सम्बन्ध से शास्त्र-रचना भी की। दीनों पुत्रिया भगवान से वाङ स्थ का अध्ययन करके महान् विद्यी और आनवती वन गई।

इस प्रकार इस काल मे लिपि विद्या और अब विद्या के आद्य आविष्कर्ता भंगवान ऋषभदेव थे। इन विद्याओं का सर्वप्रथम शिक्षण ब्राह्मी और सुन्दरों के रूप में नारी जानि को प्राप्त हुआ। ब्राह्मी पुत्री ने जिस लिपि का प्रध्ययन किया था, परचादवर्ती काल में वह लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाने लगी। ब्राज भी विश्व में ब्राह्मी लिपि प्राचीननम मानी जाती है। एशिया महाद्वीप की लिपियों मे प्राय जो समानता दिलाई पटनी है, उसका कारण यही है कि वे सब ब्राह्मी लिपि में निकली है। पुत्रियों के समान पुत्रों को भी धनेक कलाओं का ज्ञान दिया। जिस पुत्र को जिस कला का ज्ञान दिया

उसके लिये उस कला से सम्बन्धित शास्त्र की विस्तृत रचना की। प्रपने ज्येष्ट पुत्र भरत को
पुत्रों को विविध विस्तृत प्रध्यायों से युक्त धर्यशास्त्र और प्रकरण सहित नृष्य शास्त्र पढ़ाया। वृषभसेन पुत्र के
कलाओं का प्रशिक्षण लिये सी से अधिक अध्यायों वाले गम्बर्य शास्त्र का ज्याख्यान किया। अनन्तिविजय पुत्र के लिये
सैकडो अध्यायों वाली चित्रकला सम्बन्धी विद्या का उपदेश दिया। इसके अविरिक्त इस पुत्र

को सुन्नधार तथा स्थापत्य कला का भी उपदेश दिया। पुत्र वाहुबली को कामशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, सायुक्त को सुन्नधार तथा स्थापत्य कला का भी उपदेश दिया। पुत्र वाहुबली को कामशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, सायुक्त, धन्त्र, सायुक्त, सायुक्त, सायुक्त, सम्यक्त का साय-स्वर्ण, प्रस्कृत का साय-स्वर्ण, प्रस्कृत का साय-स्वर्ण, प्रकृत ना साय-स्वर्ण, स्वर्ण, स्वर्ण, सायुक्त, सायुक्त, प्रस्कृत ना साय-स्वर्ण, स्वर्ण, सायुक्त, प्रस्कृत साया-स्वर्ण, स्वर्ण, सायुक्त, प्रस्कृत साया-स्वर्ण, स्वर्ण, सायुक्त, सायुक्त,

इस प्रकार पुत्र-पुत्रियों को विविध कलाओं और विद्याओं की शिक्षा देकर एक प्रकार से उन्हें जन-जन में प्रवार करने की लिये तथार किया। भोग-युग से कमं युग की भोर जन-मानस को तथार करने भीर जन-जन का जीवन कर्म-स्कृत करने के लिये सर्वप्रथम विश्वकों और कार्यकर्ताओं को तथार करने की श्रावस्थकता थी। भगवान ने इस कार्य के लिये अपने परिवार को ही प्रशिक्षित किया। यह असाधारण ज्ञान, विवेक, धैर्य और अध्यवसाय का कार्यथा। सम्पूर्ण जन-जीवन को एकवारगी ही वदल देना सरल नहीं था, किन्तु ऋषभदेव ने भोग-युग की सम्पूर्ण व्यवस्था और विना कार्य की की ही जीवन-यापन का स्वभाव वदल कर कर्म-युग की व्यवस्था चालू करने में कितना स्थम, प्रश्नार्थ और समय लगाया होगा, यह आज हम नहीं आक सकते।



### ५. ऋषभदेव द्वारा लोक-व्यवस्था

प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। भोग-युग के समय दस प्रकार के कल्पवृक्ष होते थे। उनसे मनुष्य श्रपनी जीवन-सम्बन्धी ब्रावस्यकताओं की पूर्ति कर लेते थे। किन्तु श्रव काल के प्रभाव से कल्प वृक्ष, महौषिष, दीप्तौषिष तथा सब प्रकार की स्रीषधिया शक्तिहीन हो गई थी। बिना बोये हुए धान्य पहले

वन्य संस्कृति से कषि-संस्कृति तक द्वाप्तापाच तथा सब प्रकार का आर्थाधया शावनहान हा गई था। विना बाय हुए धारय पहले खूब फलते थे, किन्तु वे भी अब बहुत कम उगते थे और उनने नही फलते थे। करवाबूध रस, दीयें और विभाक से रहित हो गये। मनुष्य इस समय कच्चा अप्त खाते थे अथवा कोई कोई कल्पवृक्ष कही रह भी गया था, उसके फल खाते थे। उससे उन्हे नाना प्रकार के रोग होने लगे थे। ग्रव शीत, ग्रातप, वर्षा ग्रीर महावायु ग्रादि की भी बांघाये सताने लगी थी।

ऐसे सकट के समय सब लोग मिलकर अपने कुलकर नाभिराज के पास गये और उन्हे अपनी कटट-नाथा सुनाकर जीवनोपाय पूछा। नाभिराज ने प्रजा को अपने जानी पुत्र ऋषभदेव के पास भेज दिया। सारी प्रजा ऋषभदेव के पास पहुंची और उन्हें अपनी सारी कठिनाइयों बताई और प्रार्थना की—हे देव 'हम भूख प्यास से ब्याङ्गल है। हम लोगों की आजीविका निरुध्द हो सके, आप कुगा करके हमें ऐसा उपाय बताइये।

प्रजो के ऐसे दीन बचन सुनकर भगवान दयाई हो गये। उन्होंने मन मे विचार किया—अब कल्पवृक्ष नष्ट हो गये है, भोगभूमि समाप्त हो गई है, कर्म भूमि प्रगट हुई है। वतंमान मे पूर्व और पश्चिम विदेह क्षेत्र में जो व्यवस्था प्रचित्त है, यहाँ पर भी उसी व्यवस्था का प्रचतन श्रंयस्कर होगा और उसी व्यवस्था से यहाँ के मनुष्यों को अभिविक्त चलती है। ऐसा विचार कर भगवान ने प्रजा को आद्वासन दिया। उन्हें समक्षाया कि अब भोग-भूमि समाप्त हो गई है, कर्म-भूमि प्रारम्भ हो गई है। अत अब तुम लोगो को आजीविका के लिए कर्म करना पड़ेगा, तभी तुम लोगो को निवाह हो सर्वेगा।

दिगम्बर परम्परा के 'आदिपुराण' आदि ग्रन्थों मे सक्षेप मे बनाया है कि भगवान ने प्रजा को झिस, सिंस, कृषि, निव्या, नाणिज्य और शिन्य इन छह कमों का उपदेश दिया। तलवार आदि शस्त्र धारण कर सेवा करना असिकसं कहलाता है। निल्क पढ कर आजीविका करना सिंध कमें कहलाता है। जमीन को जोनना बोना कृषि कर्म कहलाता है। विभान विद्याओं द्वारा आजीविका करना निष्य कर्म कहलाता है। व्यापार करना वाणिज्य है। और हस्त को करजाता में जीविका करना शिष्ट-कर्म कहलाता है।

कन्तु द्वेतास्वर परस्परा के 'श्रावस्यक चूर्णि झाँद यस्थों मे झाजीविका के तात्कालिक उपाय का विस्तृत विवरण मिलता है जो भगवान ने उस समय प्रजा को बनाया था। उन्होंने बिना बोथे हुए धान्य को हाथ से मसल कर खाने का परामर्ष दिया। लोगों ने बेमे हो किया। किन्तु उनसे अपच होने लगा। तब भगवान ने उन्हें जल मे भिगोकर मुद्ठी तथा बगल मे रख कर गर्म करके खाने को सलाह दी। किन्तु इससे भी श्रयच हो गया। तब भगवान ने लक्कियों को राइकर श्रीम उत्यन्त को झोर भ्रम्न को प्रकाने की बिध बनाई।

एक दिन सयोगवश वासो आदि की स्वत रगड से जगन में आग लग गई। हवा के सयोग से वह आग बढ़ते लगी। नव लोग ऋषभदव के पास आये और उनमें इस नये सकट की बात बताई। मुनकर सगवान ने बनाया कि आसपास की पास साफ कर दो तो आग नहीं वढ़ेगी। लोगों ने घास, पने साफ कर दिये। इसमें आग का बढ़ता का गया।

भगवान ने कहा कि इस आरामे अन्त को पकाकर खाया जाता है। लागों ने आग मे अन्त उाल दिया। वह जन कर राख हो गया। वे पुत्त भगवान के पास आये और बोले — आग हमारे अन्त को खा गई, हम क्या खावे। तब भगवान ने आग के ऊपर मिट्टी के पात्र में अन्त रखकर पकाने की विधि बनाई।

इसके पश्चात् भगवान ने धात्ये बोना, पानी देना, नराना धौर पकने पर काटकर अन्त निकालना, पीमना, गूयना और पकाना यह सारी विधि मिलाई। इस प्रकार वस्य जीवन से नागरिक सभ्यता तक आने के लिए भगवान ने इिष कर्म को प्रमासक उपाय बनाया। इसका अर्थ यह है कि आदि मानव ने नागरिक जीवन से दीक्षा लेने के लिए सर्व प्रथम कृषि को अर्थने जीवनीपाय के रूप में स्वीकार किया और आज सभ्यता का कितना ही विकास क्यों न हो गया हो, आज भी कृषि ही उदर-पूर्व के एक माने साधन है।

ऋषभदेव ने प्रजा के जीवन-बारण की सर्व प्रमुख समस्या का समाधान किया था, इसलिए कृतज्ञ प्रजा उन्हें प्रजापति कहने लगी। इसी सम्बन्ध में श्राचार्य समन्तभद्र ने स्वयभूस्तोत्र में कहा है—

प्रजापतिर्य प्रथम जिजीविष् राशास कृष्यादिष् कर्मसु प्रजा ।

भगवान ने उबन छह कर्मों के ब्राधार पर तीन वर्णों की स्वापना की। इन तीन वर्णों मे क्षेत्रिय, दैश्य ब्रौर शूद्र थे। उन्होंने इन वर्णों का विभाजन कर्म ब्रौर ब्यवसाय के ब्राधार पर किया था, जिससे सब मनुष्यों को ब्रपनी-ब्रपनी योग्यतानसार काम ब्रौर ब्यवसाय मिल सके ब्रौर सभी उन कर्मों के ब्राधार पर ब्रपनी

वर्ण व्यवस्था जीविका उपार्जन कर सके। श्रपने वर्ण की निश्चित आजीविका को छोडकर कोई दूसरी

ऋषभदेव द्वारा लोक-व्यवस्था ४३

भाजीविका नहीं करता था, इसलिए वर्ण भ्रौर कार्य दोनों में सकरता नहीं भ्राने पाती थीं। उस समय ससार में जितने पापरहित ग्राजीविका के उपाय थे, वे सब भगवान ऋषभदेव की सम्मति से ही प्रवृत्त हुए थें।

जो शस्त्र धारण कर आजीविका करते थे, जो क्षतत्राण स्रर्थात् विपत्ति से रक्षा करते थे, वे क्षत्रिय कहलाथे । जो सेती, व्यापार तथा पशुपालन के द्वारा जीवन-निर्वाह करते थे, वे वैश्य कहलाते थे । जो शिल्प द्वारा झाजीविका करते थे तथा दूसरों की सेवा करते थे, वे शूद्र कहे जाते थे ।

इन तीनो वर्ण-धर्मों मे क्षात्र धर्म सर्व प्रथम बताया था। इसीलिए महाभारत के शान्ति पर्व (१२।६४।२०)

मे ऋषभदेव को, जिन्हे झादिदेव भी कहा जाता है, क्षात्रधर्म का झादि प्रवर्तक स्वीकार किया है-

क्षात्रो धर्मो ह्यादिदेवात् प्रवृत्त ।

पश्चादन्ये शेषभूताश्च ेधर्मा ॥

मर्थात् मादिदेव से क्षात्र धर्म प्रवृत्त हुआ और अन्य शेष धर्म बाद मे प्रवृत्त हुए।

वायुपुराण, पूर्वार्घ, ३३।४०-४१ में ऋषभदेव को नरेशों मे श्र्येष्ठ झीर सम्पूर्णक्षत्रियों का पूर्वज कहा है—

"ऋषभ पाधिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम ॥"

इसी बात को ब्रह्माण्ड पूराण २।१४ में स्वीकार किया गया है।

युगोलया काल में लोग छुट पुट रूप में इधर उधर बनों में रहा करते थे। अशन बसन भूषण व्यजन सब कुछ उन्हें बुक्षों से ही प्राप्त होता था। फिर ऐसा काल आया कि वृक्षों की सख्या घटने लगी। कवीलों से नागर जहां बुक्ष दोग रह गये, वहां लोग कवीलें बनाकर रहने लगे। वृक्षों की अल्पता के कारण जब

कवीलो से नागर जहा बृक्ष दाप रह गय, वहा लोग कवीले बनाकर रहने लग। वृक्षो की अरूपता के कारण जब सभ्यता की आरेर वृक्षो के लिए सीमाकन किया गया, तब पुरुष और स्त्रियो ने अपने अपने परिकर बना लिए। भविष्य के कवीलों का यह आदिम रूप था।

भगवान ने विचार करके इन्द्र की सहायता से ग्राम, नगर, खेट, खर्बट, मडम्ब, पत्तन, द्रोणमुख, सवाह ग्राटि की रचना की । उन्होंने ५२ जनपदो की रचना की । उनके नाम इस प्रकार है—

आत् वर्गा क्या निर्माण कहान रूपियाचर का उपने का उपने क्या क्या क्या सुने स्मुद्रक, काइमीर, उशीनर, सुने काल, अवन्ती, पुण्ड, उण्डू, अञ्मक, रम्यक, कुरु, काशो, किनग, अग, वग, सुद्या, समुद्रक, काइमीर, उशीनर, आनतं, वस्त, पचाल, मालव, दशाणं, कच्छ, मगभ, विदर्भ, कुरुजागन, करहाट, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, आभीर, कोकण, वनवास, आध्र, कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, दार, अभिमार, सौवीर, शूरमेन, अपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पत्नव, काम्बीज, आर्ट्स, वास्टीक, तुरुष्क, शक और केकय।

इन जनपदों का नगरों, ग्रामो ग्रादि में विभाग किया। उनको परिभाषायं निश्चित की। जिसमें घरों के चारों क्षोर बाड हों, जिसमें बगीचे ग्रीर नालाव हो तथा जिसमें श्रीयकतर सूद्र ग्रीर किसान रहते हों, वह गाव कहलाना था। जिसमें सौ घर हो वह छोटा गाव कहलाना था। छोटे गावों की सीमा एक कोस की होती थी। जिसमें पाच सौ घर हो और किसान धन सपन्न हो, वह बडा गाव कहलाना था। ऐसे गावों की सीमा दो कोस की रक्षी गई थी। नदी, पहाड, गुफा, इमझान अथवा पेड, वन, पुल ग्रादि से गावों की सीमा निर्धारित की जाती थी।

जिसमें परिखा, गोपुर, झटारी, कोट, और प्राकार हो, जिसमे झनेक भवन वने हुए हो, जिसमें प्रधान पुरुष रहते हो, वह पुर या नगर कहलाता था।

जो नगर नदी और पर्वत से घिरा हुआ हो, उसे खेट कहते थे।

जो केवल पर्वत से घिरा हुग्रा हो, उसे खबेट कहा जाता था।

जो पाच सौ गावो से घिरा हुआ हो, उसे मडम्ब पुकारा जाता था।

जो समुद्र के किनारे बसा हुआ हो अथवा जहाँ नावो से आवागमन होता हो, उसे पत्तन कहा जाता था।

जो किसी नदी के किनारे बसा हुआ हो, उसे द्रोणमुख कहते थे।

जहा मस्तक के बराबर ऊचे धान्य के ढेर लगे हो, उसे सवाह कहते थे।

एक राजधानी में भ्राठ सौ गाव होते थे। एक द्रोणमुख में चार सौ गाव होते थे। एक खर्वट मे दो सौ गाव

्र होते थे । दस गावों के बीच एक वडा नाव होता था । वहा मण्डी होती थी । जहा मधिकतर महीर रहते थे, उसे घोष कहते थे । जहा सोने, चादी मादि को खाने होती थी , वह माकर कहलाता था ।

इन्द्र ने भगवान की ब्राझा से इघर उघर विखरे हुए लोगों को इन गावों क्रादि में लाकर बसाया । इन गावों क्रादि को सरचना में इन्द्र का बड़ा भारी योगदान था, ब्रतः तभी से उसका नाम पूरन्दर पड़ गया।

वृक्षों का स्रावास छोड कर मानव ने प्रथम बार भवनों से अपने चरण रक्ते थें। यह काल बन्य जीवन की समाध्ति बोर नागरिक सम्यता का प्राध्मिक काल या। स्नाधिबद्धा ऋष्यसदेव ने यह नवीन सुष्टि की रचना की थी। इसे ही कृतयुग कहा गया है। इस कृतयुग का प्रारम्भ सागाढ कृष्णा प्रतिपदा की हुमा था। तब से भगवान बुषभदेव को लोग ब्रह्मा, प्रजापति स्नादि नामों से पुकारने लगे।

युगलिया काल में प्रकृति में एक प्रद्भृत बात देखी जाती थी कि स्त्री के युगल सन्तान उत्पन्न होती थी। इस युगल में एक कन्या होती थी और दूसरा पुत्र होता था। ये सहजात भाई-बहुन ही बड़े विवाह क्यवस्था होने पर पति-पत्नी के रूप में खाचरण करने लगते थे। उस समय समाज में विवाह नाम की

ाववाह व्यवस्था होन पर पाल-पत्ता करूप न वायरप करण राज्य के पायर चराव के पायह ताव का कोई प्रवाद नहीं थीं। विवाह का प्रारम्भ तो ऋष्ययेवेव का निर्दा- मुन्तरा के साथ हुए विवाह से हुम्राया। किन्तु साथारण लोगों ने इसे ग्रापने श्रद्धास्पद कुमार ऋषभदेव का एक ग्रसाधारण कार्यसम्भा।

से हुमा था। किन्तु साधारण लागा न इस अपने श्रद्धास्पद कुमार ऋषभवद को एक असाधारण काय समक्षा। उनके कार्यों की नक्त या अनुकरण करने की भावना तक तत्कालीन समाज में जागृत नहीं हुई थी। उसका कारण यह था कि तत्कालीन मनुष्य समाज अपने हर सुख-दुख, हर समस्या में ऋषभयेत्व की मुखापेक्षी था। जब तक् ऋषभयेत न कहें,तब तक परम्परा विरुद्ध कोई कार्य करने का साहस और बुद्धि किसी में नहीं थी। उन्हें यह विद्यास अवश्य था कि हमारे हिन में जो भी बात होगी, ऋषभयेत उसे अवश्य बतायेगे।

जब कुमार ऋषभदेव ने पट् कर्मों का प्रचलन कर दिया, उन कर्मों के आधार पर समाज-रचना और वर्ण-व्यवस्था की स्थापना कर दी और नगरी-गावों का निर्माण कर नागर जीवन का प्रारम्भ कर दिया, नव उन्होंने समाज-व्यवस्था और विवाह-व्यवस्था की थ्रीर अपना ध्यान दिया। उन्होंने विवाह सम्बन्धी नियम दम दृष्टिकोण के बनाये, जिससे वर्ण-व्यवस्था में सकरना न भ्राजाय और एक भनुशासित समाज की व्यवस्था की जा सके। वर्ण व्यवस्था का उद्देश समाज के प्रयोक्त के लिये कार्य मुत्रभ करना थ्रीर उन्ति के समुचित अवस्य प्रदान करना था तथा समाज की सभी आवस्यकताथ जुटाना था। यदि लीग अपना कार्य छोडकर दूसरे वर्ण का कार्य करने लग तो उसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया क्योंकि इसमें समाज की शावस्थकताथ को पूर्ण करने में बाधा आती और इस प्रकार बस्तुओं को कमो ही सकता था। तनकालीन समाज की सन्वना को मुस्थिर पत्रमें देश विषे अपने वर्ण के दिश्व अपने वर्ण के किया था।

वर्ण ध्यवस्था को मुर्गक्षन रखने के लिये भगवान ने विवाह की व्यवस्था की और उसके लिये आवश्यक नियम निर्धारित किये। इन नियमों के समुनार शूद्र शुरूकन्या के साथ ही विवाह कर मकता था। वह धिवय और वेदय कर्या के साथ विवाह नहीं कर सकता था। इसी प्रकार वेदय वेदय-कर्या के साथ पत्र कन्या के साथ विवाह करने का स्रिक्षतारी घोषित किया गया। अत्रिय अधिय-कर्या, वेदय-कर्या और शुरूकन्या के साथ विवाह कर मकता था। बाद में जब चक्रवर्ती भरत ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की, तब उसके लिये विवाह सम्बन्धी यह नियम बनाया कि ब्राह्मण ब्रह्मण कर्या के साथ ही विवाह कर, एरन्तु कभी किसी देश में वह क्षत्रिय, वेदय और शूद्र कर्या के साथ भी विवाह कर सकता है। उच्च वर्ण बातों को अपने में निमन वर्ण की कर्या के साथ विवाह करने का तो स्थिकार दिया गया, किन्तु निमन वर्ण वालों को उच्च वर्ण की कर्या में विवाह करने की अनुमनि नहीं दी गई।

इन विवाह सम्बन्धों नियमों को भाषा श्रीर उनकी भावनों को यदि हम गहराई में समभने का प्रयत्न करें तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि विवाह के विषय में पुरुष श्रीर स्त्री को समान स्थिकार नहीं दिये गये थे। इन नियमों की रचना के कुछ काल पश्चात् ही पुरुषों के वह विवाह भचितित हो गये थे, किन्तु दित्रयों को वह विवाह करने की न कभी अनुमति मिल सकी श्रीर न कभी झाये लोगों में इसका प्रचलन ही हुखा। वस्तुत इस प्रवत्त को साथे लोगों ने कभी स्त्री-पुरुषों के समानाधिकार का प्रश्न नहीं बनाया, किन्तु इसके मूल में पिष्डसुद्धि अर्थात् रक्त-बुद्धि की दृष्टि प्रधान रही। यदि एक पुरुष के अनेक स्त्रियों हो तो उनकी सन्तानों की रक्त-शुद्धि में ऋषमदेव द्वारा लोक-व्यवस्था ४५

कोई बाधा नहीं था सकती। इसके विपरीत यदि एक स्त्री के ध्रनेक पति हो तो पिण्डशुद्धि नहीं हो सकती, ब्रिट्स जो सन्तान होगी। वह सकर रक्त को होगी। इसी प्रकार पर स्त्री-त्याग की श्रपनी धार्मिक महत्ता तो है ही, किन्तु उसकी अपनी सामाजिक उपयोगिता भी है। भीर वह उपयोगिता है रक्त-खुद्धि की। विवाह सामाजिक सरकता को भ्रमुशासित, नियमित धौर सयमित रखने का महत्त्वपूर्ण उपाय है। विवाह एक नैतिक वन्धन है। इस बन्धन को स्वीकार कर लेने पर पुरुष-स्त्री, पति-पत्नी समाज के स्वरूप ग्रीय शुद्धि को श्रमुण्ण रखने के दाग्रित को स्वेच्छा से भ्रीब लेते हैं। सभवत इसी उद्देश्य से भगवान ने विवाह प्रथा का आर्थिकार लिया था।

भोगभूमि के मनुष्यों की आवश्यकतायं सोमित थी, सब समान थे। आवश्यकता पूर्ति के साधन प्रचुर थे। अत आवश्यकताओं की पूर्ति सुगमता से हो जाती थी। किसी के मन मे कोई महत्वाकाक्षा नहीं थी। इसलिये मनुष्यों मे अपराध-वृत्ति ने जन्म नहीं लिया था। कर्म-भूमि प्रारम्भ होने पर आवश्यकता-पृत्ति

वण्ड-व्यवस्था के साधन मुलभ नहीं रहे, बल्कि अपनी बुद्धि और पुरुषार्थं के द्वारा उन साधनों को जुटाना पडता था। बुद्धि और पुरुषार्थं सबके समान नहीं थे। अतः स्वभावत असमानता बढ़ने लगी।

एक के पास आवस्यकता के साधन प्रमुद्ध की र जुरुवाय तक तमान नहां ये अप तस्य वावत असमान तहा की हो हो को को द हिस्स को अपनी आवस्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई अनुभव होती थी। इस सामाजिक असमानता ने जहां परस्पर ईंट्यों को जन्म दिया, वहां सहत्याकाक्षा भी जागृत हुई। इससे मनुष्यों में अपनाध वृत्ति भी जागृत हुई। कुलकरों ने 'हा मा, धिक रूप जिस दण्ड व्यवस्था को स्थापित करके सामाज को प्रभावशाली ढग से नियन्तित रक्का था, वह व्यवस्था कर्म भूमि में आकर प्रभावशीन सिद्ध होने लगी।

भगवान ने विचार किया कि यदि श्रपराध-वृत्ति को नियन्त्रित रखने के लिये दण्ड-व्यवस्था स्थापित नहीं की गई तो समाज मे मत्स्य न्याय चल पड़ेगा श्रयांत् जिस प्रकार वड़ो मछलो छोटी मछलो को खा जाती है, उसी प्रकार दुण्ट बलवान पुरुष निवेल पुरुष को निगल जायगा। ऐसी दशा में समाज में जिसकी लाओ से जोर होगा, वहीं भैस हाक ले जायगा। उससे समाज में अध्यवस्था, कलह, शोपण और अस्यावाप पनपेने। यह दण्ड-व्यवस्था श्रावश्यक है। दण्ड के भय से लोग कुमागं की आरेन नहीं दोड़ेगे। किन्तु दण्ड देने का प्रधिकार प्रत्येक व्यक्ति को नो नहीं दिया जा सकता, दण्ड केवल राजा ही दे सकता है। अत राजा की नियुक्ति करनी चाहिये।

इधर भगवान का यह चिन्तन चेल रहा था, उबर प्रजा ग्रपराघ वहते जाने में परेवान थी। तब एक दिन प्रजाजन इकट्ठे होकर भगवान के पास आये और उन्हें अपनी कटट-गाया सुनाई। भगवान ने कहा—ग्रपराध दण्ड व्यवस्था में ही नियन्त्रिन हो सकते हैं और दण्ड देने का अधिकार केवल राजा को ही है।

प्रजाजन बीने—देव <sup>1</sup> हम नो झापको ही श्रपना राजा मानते है। झाप घह पद स्वीकार कर लीजिये। भगवान मुनकर मोन हो गये। पिना नाभिराज के होते हुए वे स्वय कैंगे राजपद स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने झपनी कठिनाई प्रजाजनों को बनाई तो वे लोग नाभिराज के पास गये और उनकी स्वीकृति लंकर फिर भगवान के पास झाये। नव भगवान ने भी अपनी स्वीकृति दे दी।

उम शुभ श्रवसर के श्रमुकूल श्रयोध्यावासियों ने महान उत्सव किया। श्रयोध्या पुरी खूब सजाई गई। मकानो पर पताकार्य बाधी गई। राजमन्दिर मे श्रानन्द भेरिया वज रही थी। वारागनार्य मगल-गान गा रही थी।

मिट्टी की एक बहुत वडी बेदी वनाई गई। उसके ऊपर श्रानन्द-मण्डप बनाया गया। उसमें भगवान का राज्या- रतन-चूर्ण में विचित्र चौक पूर गये। पूष्प विकीर्ण किये गये। मण्डप में रेक्षमी दन्त्री के भिषेक चत्रोबे ताने गये। उनमें मोतियां की भालरे टागी गई। सघचा रिक्यां मण्ड द्रस्य लिये हुए मार्ग में खडी थी। सेवक रनान श्रीर प्रसाधन की सामग्री लिये हुए खडे थे। वेदी में एक सिहासन

के ऊपर पूर्वदिशा की श्रोर मुख करके भगवान को बंठाया। उस समय इन्द्र भी देवताओं के साथ इस सानवात्त्रिस्त में सिम्मिलत होने श्राया। गृन्धवं, किल्तर भौर देविया भगवान की स्तृति में मधुर गान कर रहे थे। मनुष्य अनेक निद्यों का जल लाये। देवलोग भी पद्म सरोवर, नन्दोत्त्तरा वापिका, लवण समुद्र, और समुद्र, नन्दोत्त्वर समुद्र, और स्वयंभरमण समुद्र का पवित्र जल लाये। मनुष्यों ने भगवान का अभिषेक किया। इन्द्री और देवां ने भी उनका

स्रिभिषेक करके पुष्पार्जन किया। महाराज नाभिराज ने भी अपने त्रिलोक पूज्य पुत्र का अभिषेक किया। इस स्रानन्द अवसर पर नगरवासी भी पीछे नही रहे। किसी ने कमल पत्र का दौना बनाकर और किसी ने मिट्टी का घडा लाकर सरयु नदी के जल से भगवान के चरणों का अभिषेक किया।

भगवान के इस जलाभिषेक का कम इस प्रकार था—सबसे प्रथम तीर्यंजल से अभिषेक किया गया। फिर कषाय जल, सुगन्ध मिश्रिन जल से अभिषेक किया। फिर भगवान ने गरम जल के कुण्ड में घुस कर स्नान किया। स्नान के अनत्तर भगवान ने माला, वस्त्र और आभूषण उतार दिये और देवोपनीत माला, वस्त्र और आभूषण घरण किये। तब महाराज नाभिराज ने 'मुकुटबढ़ राजाओं के अधिपति भगवान ऋषभदेव ही हैं" यह कहकर समस्तक का मुकुट उतार कर अपने हाथ से भगवान के मस्तक पर घारण किया। उनके मस्तक पर घटनस्थ

उस समय भगवान दिब्स झलकार घारण किये हुए थे। वे कानों में कुण्डल, कण्ड में हार यिद्र, किट में करघनी, भुजाम्रों में कड़े, बाजूबल्द और अनन्त, वरणों में नीलमणि के नृपुर और कन्ये पर यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे। उनकों रूप छित अद्भुत यो। इन्द्र ने भिक्त विद्वाल होकर प्रवसर के प्रनुकूल प्रानन्द नाटक किया। फिर देव भीर मन्त्य प्रपने-अपने स्थान को चले गये।

भगवान ने दण्ड-स्यवस्था स्थापित कर दी थी। दण्ड देने का ग्रीधकार केवल राजा को है। ग्रत उन्होंने राजाभ्रो की नियुक्ति करने से पहले राजाभ्रो के लिए नियम बनाये। उन्होंने कहा—जिस प्रकार दूध देने वाली गाय से विना उसे पीडा पहचाये दूध दहा जाता है भीर गाय की सुरक्षा के लिए उसे उचित

राज्य-संस्थापना

माहार, पान दिया जाता है। ऐसा करने में गाय भी मुखी गहनी है श्रीर दूध दुहने वाले की स्राजीविका भी चलती है। इसी प्रकार राजा को प्रजा से धन वसल करना चाहिए। राजा को

प्रजा से अधिक पीडा न देने वाले कर वसून करने चाहिए। इसमे प्रजा भी दुखी नहीं होती और राजा उस धन से प्रजा की सुख-मुक्तिश और सुरक्षा के उपाय कर सकता है। इसलिए भगवान ने कुछ योग्य पुरुषो को दण्डधर राजा नियक्त किया।

उन्होंने हरि, अकस्पन, काश्यप और मोमप्रभ नामक योग्य क्षत्रियों को बुलाकर उनका यथोचित झादर सत्कार किया और उनका राज्याभिषेक करके उन्हें महामाण्डलिक राजा बनाया। इनके आधीन चार हजार राजा नियक्त किये। कच्छ महाकच्छ आदि को अधिराज का पद दिया।

भगवात ने जिनको महामाण्डलिक राजा बनाया या, उनमें हरि और काश्यप भगवान के पुत्र थे। सोम-प्रम बाहुबली के पुत्र थे। श्रकम्पन का पश्चिय कही नहीं मिलता है। इन तेजस्वी राजाओ

वंश-स्थापन को राज्य भी दिये और इनसे वशो का प्रचलन भी किया। हरि का नाम हरिकान्त राजान्ना को राज्य भी दिये और इनसे वशो का प्रचलन भी किया। हरि का नाम हरिकान्त रक्खा और उससे हरिवृश चला। अकस्पन का नाम श्रीधर रक्खा और उसको नाथवश का सस्था-

पक बनाया । कारयप को मघवा नाम दिया और उसे उग्रवश का सस्थापक घोषित किया । सोमप्रभ को कुरुराज की सज्ञा दी और उससे दो वल चले—कुरुवश श्रीर सोमवश ।

इस प्रकार भगवान ने पूर्णेत कर्मभूमि की रचना करके कुलकर-व्यवस्था समाप्त की ग्रौर कर्म-व्यवस्था

भगवान के विविध नाम भ्रौर गृहस्य जीवन का काल का प्रचलन किया और व दीर्घ काल तक साँसारिक अभ्युट्य का मार्ग प्रशस्त करते रहे। सारे ससार मे ऋष्मदेव का प्रभाव व्याप्त हो गया। प्रजाजन उनके अलीकिक व्यक्तित्व से अभिभूत थे और प्रभावित होकर उनके व्यक्तित्व के बहुरगी रूपो और उनके विविध लोको-दयी कार्यों के कारण उनकी विविध नामों से सस्तुति करने लगे। उस काल मे उनके विविध नाम प्रचलित हो गये, जैंस इस्वाङ्ग गीनम, कारयम, पुरु, मनु, कुलधर, विधाता, विद्वकक्षमी,

प्रजापति, स्रष्टा आदि ।

भगवान का कुमार काल बीस लाख पूर्व काथा ब्रीर राज्य काल तिरेसठ लाख पूर्व काथा। इस प्रकार उनकी आरायु के तिरासी लाख पूर्व ब्यतीत हो गये।

# ६. ऋषभदेव का वैराग्य ऋौर दीक्षा

एक दिन भगवान ऋषभदेव राजदरवार में सिहासन पर विराजमान थे। स्रनेक माण्डलिक राजा प्रपने योग्य स्नासनो पर बैठे हुए थे। तभी इन्द्र स्ननेक देवो स्नौर स्नप्ताओं के साथ पूजा की सामश्री लेकर भगवान की

सेवा के लिए राजदरवार में आया। इन्द्र की आजा से नृत्य-गान में कुशल गत्थवीं और नीलांजना का अपसराओं ने नृत्य करना आरम्भ किया। उस नृत्य को देखकर उपस्थित जन ही नहीं, नृत्य और मृत्य भगवान भी अनुरुक्त हो गये। तभी इन्द्र ने अपने अवधिजान में जाना कि भगवान के वैराग्य

पाल आर पृष्णु पाणा मा अपुणा हो पाणा प्रतान के प्रतान निर्माण का समय निकट प्रा पहुंचा है। अन उसने नृत्य करने के लिए ऐसे पात्र को चुना, जिसकी आयु समाप्त होने वाली थी। उसकी आजा में अत्यन्त सुन्दरी नीलाजना (नीलाजना) नाम की देवनतंकी नृत्य करने नागी। नीलाजना हरू-माभा में सदा ही नृत्य करनी आई था, किन्तु आज नो जैसे बुक्ते हुए दीपक की ली अधिक प्रदील ही उठनी है, ऐसे ही उसकी बुक्ति हुई आयु के समय उसकी नृत्य-कला बीरे भी अधिक मुख्तर हो प्राई। उसके कुमुम कोमल गात्र में एक ज्वालामुखी फूट पड़ा। वह पारिजात-कुमुम-मुच्छ की भाित शोभाशारिणी आनित्य मुन्दरी देवागना आत्म विभोर होकर अमाधारण नृत्य करने लगी। उसक चरण मानो पवन की लहरो पर यिक्त रहे थे। स्वर्ण मृणाल सी उसकी कोमल भुजनताय सिंपणि की भाित हवा में लहरा रही थी। वह इस पृथ्वी पर आज अपनी दिक्य कला को मूर्तिमती कर रहा थी। एक सलैकिक रस की सृष्टि हो रही थी। उस राजदनवार में उपस्थित सभी जीवित प्राणी उस रस धारा में अपनी मुखुध खोकर वहे जा रहे थे। शायद उस देव नर्तकी ने अपनी कला की चरम परिणात ही कर दी थी आज ।

दीपक में स्नेह समाप्त हो गया। बनी बक्त गई। उस देव नतंकी की ब्रायु समाप्त हो गई। ब्रीर वह क्षणभर से अवृश्य हो गई। उसके समाप्त होते ही इन्द्र ने, रस भग न हो, इसलिए उसके स्थान पर उसी के समान स्राचरण वाली दूसरी देवी खड़ी कर दी, जिससे नृत्य ज्यों का त्यों चलता रहा। इस घटना को किसों ने नहीं जाना। सब नत्स्य होकर रस-पान करते रहे। किन्तु निर्मय सात्र में जो इतनी बड़ी घटना हो गई, वह ऋषभदेव से छिपी नहीं रह सकी। स्थान बही था, नृत्य बही था, किन्तु नृत्यकारिणी बह नहीं थी, इस म्रन्तर को भूने देव लिया और नीलाजना की उस मृत्यु को भी। देखते ही प्रभु की भाव-धारा में अचानक ही महान परिवर्तन मा गया। चर्म चक्षग्रों से देखने वागे वह नहीं देखा रहे ती, जो अन्तर की चक्षग्रों से देखने वालों को दिखाई देता है।

प्रभु के मन में भावधारा उमड पड़ी। नृत्य होता रहा और प्रभु के मन में नृत्य के रस-सवार के स्थान मे ससार के वास्त्रविक स्वरूप का सबेदन प्रवल वेग से जागृत हुआ—कितना नश्वर और चवल है ससार का यह रूप।

सनुष्य के सन से एक अद्भृत सामान्य अहकार दवा रहता है—से सदा जीवित रहेगा। वह भगवान का वैराप्य दिन रात देखता है कि दिन-रात प्राणी सर रहे है। सबको ही सरना है। किन्तु यह तत्त्व-

दशंन दूसरों के लिए ही होना है, ध्रपने लिए नहीं। वह स्वयं तो सदा काल जीवन की स्नाकाक्षा सजीये रहता है और हर कार्य गिसे ही करता है मानो उसे मदा जीविन रहना है, मरना नहीं है। यह कितन आदम्य की बात है। यहा तक कि एक दिन मृत्यु आकर उसका द्वार खटबटाती है, उस समय भी की जीविन रहने का ही प्रयन्त करना है। किन्तु उसकी यह जीविन रहने की इच्छा और प्रयन्त क्या सफल हो पाता है। जो उत्पन्त हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चत है। लेकिन वह ऐसा प्रयन्त नहीं करता कि मृत्यु के पस्चान् उसे पुन. जीविन घारण न करता पढ़े। धारीर के त्याग को हो वह मृत्यु समम्प्रता है। शरीर को अपना मानता है, इसलिए वह मृत्यु संभित्रता हो। किन्तु शरीर में ममत्व करके तो वह प्रतिपन मृत्यु का वरण कर रहा है, वह इस तम्ब की नहीं समकता, समफना भी नहीं चाहता।

मैने इस मानव-पर्याय के इतने लम्बे बहुमूल्य क्षण सासारिक भोगों के क्षणिक सुख में व्यतीत कर दिये । मेरे सम्पूर्ण प्रयत्न इस क्षरीर के सुख के लिये ही ये । किन्तु अपनी अविनक्षर आत्मा के चिरतन, अविनाशी सुख के लिए प्रयत्न नहीं किये । शरीर आत्मा नहीं है । आत्मा वह नहीं है जो वाहर से दिखाई पड़ता है । आत्मा अखण्ड मुझ का पिण्ड है, ज्ञान-दर्शन-वीर्य की धनन्त विभूतियों का स्वामी है। मेरा ध्रपना साम्राज्य नगरों पर नही, मनुष्यो पर भी नही, इस वाह्य वैभव पर भी नहीं है। मेरा साम्राज्य ध्रगोचर है। मेरा ध्रात्मा ध्रक्षय लक्ष्मी का भण्डार है, ध्रनन्त गुणो का ध्रागार है। ये सारे भौतिक वैभव क्षणिक है, जिस शरीर के लिए ये वैभव संचय किये वह क्षणिक है, उन वैभवों से जिस सुझ की कल्पना की वह क्षणिक है। चिरस्थायों है मेरी ध्रात्मा, मेरी ध्रात्मा की विभृति, मेरी ध्रात्मा के गुण।

देव पर्याय में मुख समभता है यह ब्रज्ञ प्राणी, किन्तु नीलाजना हमारे देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो गई। इन्द्र ने यह कपट नाटक किया था भ्रीर जान-बूभकर नीलाजना का नृत्य कराया। निरुचय ही इन्द्र ने यह कार्य हमारे हित के लिए किया था। इस रूप को धिवकार है,! इस राज्य-भोग को धिवकार है! इस चचल लक्ष्मी

को धिवकार है।'

भगवान के मन मे इस प्रकार निवंद की भावनाये पनप रही थी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि श्रव सुभे ससार से मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है। इन्द्र ने भगवान के प्रन्त करण की सारी भावनाये जान ली। उसी समय भगवान की वैराय-भावना की सराहना करने के लिए ब्रह्म नामक पाय स्वयं के प्रन्त में भावों रिया में रहने वाले सारस्वत, प्रादित्य, विन्तु, प्रस्ता, गर्वत्ये, तुषित, प्रव्यावाध और ग्रादित्य, विन्तु, मराण, गर्वत्ये, तुषित, प्रव्यावाध और ग्रादित्य, विन्तु, प्रस्ता, गर्वत्ये, तुष्ति, प्रव्यावाध और अरिवंद नामक साठ प्रकार के लौकान्तिक देव ब्रह्मलोक से उतरे। श्राकर उन्होंने पारिजात पुष्पों से भगवान के चरणों की पूजा की श्रीर उनकी निवंद भावना की सराहना करते हुए इस प्रकार स्तुति की—लोग झापको जगत का पालन करने वाला ब्रह्मा मानते हैं, कर्म रूपी शायुत्रग्रों को जीतने वाला विज्ञा मानते हैं, धर्म रूपी तीर्थ का नेता मानते हैं, और सवकी रक्षा करने वाला जलपुरु मानते हैं। श्राप स्वय बुद्ध है। श्रापको प्रतिवोध दे सके, ऐसी सामर्थ्य किसमे हैं? श्राप प्रथम गर्भ कल्याणक में सद्योजान (बीघ प्रवतार लेने वाल) कहलाये। द्वितीय जन्म कल्याणक में रामता (सुन्दरता) को प्राप्त हुए। और तृतीय तपकल्याणक में श्रवेदा (सीम्यता) को घारण कर रहें हैं। भव्यजीव रूप बातक नेष के समान झापको और टकटकी लगाकर देख रहे है। हे देव ! ग्रनार्ट प्रवाह से ब्रह्म आता यह काल श्रव श्रापक धर्माम् ते विषयों के उपयुक्त हुधा है। ग्राप धर्म की सुट्टि कीजिये। प्रभो ! ग्राप उठिये श्रीर कर्म श्रवन्न सा सहार करके मोश्च मार्ग को प्रयन्त कीजिये। कर्म वीव स्वर्ण को सहार करके मोश्च मार्ग को प्रयन्त कीजिये।

वे लौकान्तिक देव ग्रपने इतने ही नियोग से क्रतकृत्य होकर घपने स्थान को चले गये। ये देव तीर्यकरो के तुप कल्याणक से पूर्व उनकी वैराग्य-भावना की सराहना करने के लिये ही ब्रह्मलोक मे घाने है और तीर्यकर की

स्तृति करके चले जाते है।

भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने से पहले अपने ज्येष्ट पुत्र भग्न का राज्याभिषेक किया और उन्हें अयोध्या का राज्य प्रदान किया। और युवराज पद पर राजकुमार बाहुवली को अभिषिक्त किया। पुत्रों को राज्य-इन दोनो पुत्रों के आतिरिक्त शेष पुत्रों को विभिन्न देशों के राज्य दिये। प्राचीन साहित्य,भे विभाजन इस प्रकार के उल्लेख देखने मे नहीं आये कि किस राजकुमार को किस देश का राज्य दिया

गया। सभवतः प्राचीन साहित्य लेखको ने इस बात को विशेष महत्व नही दिया हो। किन्तु जिन देशो के राज्य उन राजकुमारो को दिये गये, उनके नाम भ्रवस्य उपलब्ध होते है। वे इस प्रकार है—

कुरुजागल, पचाल, सुरसेन, पटच्चर, तुलिंग, काशी, कोशल, मद्रकार, वृकार्थक, सोल्व, झावृष्ट, त्रिगर्त, कुशाग्र, मत्स्य, कुणीयान, कौशल्य और मोक ये सध्य देश थे।

वान्हींक, प्रात्रेय, काम्बोज, यवन. आभीर, मद्रक, क्वाथतोय, शूर, बालवान, कैकय, गान्धार, सिन्धु, सौबीर, भारद्वाज, दक्षेरुक, प्रास्थाल और तीर्णकर्ण ये देश उत्तर की ओर स्थित थे।

सहरा, प्रभारक, पीण्ड्र, मल्ल, प्रवक, मन्तक, प्राद्योतिष, वग, मगध, मानवर्तिक, मलद और भागंव ये देश पुर्व दिसा में स्थित थे।

प्रवास्त्रा न । त्या च वाणमुक्त, वैदर्भ, माणव, सककापिर, मूलक, अश्मक, दाण्डीक, कलिंग, झासिक, कुन्तल, नवराष्ट्र, माहिषक, पुरुष और भोगवर्षन ये दक्षिण दिशा के देश थे ।

माल्य, कल्लीवनोपान्त, दुर्ग, सुर्पार, कर्बुंक, काक्षि, नासारिक, ग्रगर्न, सारस्वत, तापस, महिम, भरुकच्छ,

सुराष्ट्र भौर नर्मद ये सब पश्चिम दिशा मे स्थित थे।

दशार्णक, किष्कत्व, त्रिपुर, बावर्त, नैषघ, नैपाल, उत्तमवर्ण, वैदिश, धन्तप, कौशल, पत्तन और विनिहात्र ये देश विष्ध्याचल के ऊपर स्थित थे।

भद्र, वत्स, विदेह, कुश, भग, सैतव, भौर वज्राखण्डिक ये देश मध्य देश के आश्रित थे।

भगवान ने पुत्रों को राज्य देकर अभिनिष्क्रमण को तैयारी की। देवों ने क्षीरसागरका जल लाकर भगवान का अभिषेक किया, उत्तम गण्य से लेपन किया, दिव्य वस्त्राभूषण और मालाओं से

रत्नचूर्ण से चौक पूर रही थी। दिक्कुमारियों मगल द्रव्य सजाए खड़ी थी, बेव लोग भगवान के चरणों में पुष्पाजिल क्षेपण कर रहे थे, अपनराए नृत्य कर रही थी, देव नाना प्रकार के बाजे बजा रहे थे। दूसरी भीर शिल्पी मण्डप बनाने में जुटे हुए थे, माता नन्दा, मुनन्दा स्वय सुन्दर चौक पूर रही थी, सीम्प्यवनी स्त्रियां मगल कलला और मगल द्रव्य लिए हुए लड़ी थी, पुरवासी आशीवांद और मगल कामना के नेपाक्षत फैक रहे थे, वारागनाये नृत्य कर रही थी, ग्रन्त पुर की स्त्रियां मगलगान कर रही थी। पौरजन दोनों ही उत्सवों में हुई भीर मोद से भाग लेरहे थे।

भगवान पुत्रों को राज्य सीपकर निराकुल है। गए थे। अन अपने माना-पिना महदेवी और नाभिराज तथा अन्य परिवारीजनों से पूछ कर मुदर्जना पालकी की और बढ़े। पालकी में चढ़ते समय भगवान को इन्द्र ने हाथ का महारा दिया। भगवान जब हिवाबिका में आहट हो गए, नव उसे उठाने के लिए इन्द्र आयों बढ़े। उधर मृत्युयों ने भी पालकी को उठाना चाहा। इस विषय पर देव और मृत्युयों में गृक रोचक विवाद उत्पन्न हो। गया। विवाद बा अधिकार के प्रचन पर। पालकी को कौन पहले उठावे—देव या मृत्युया? देवों का पक्ष पा—भगवान जब गर्भ में आए, उसमें भी छह माह पूर्व में हम लोग भगवान की सेवा में तत्यर है। जन्म के समय हम भगवान को मुकेप पर्व पर ने ताए। वहा हमते भगवान को अभिपेक किया। भगवान के अवान, वसन, अपनेकार हम ही जुटाते रहे। तब इस इसवमर पर भगवान की मेवा का प्रथम अवसर दान का अभिपेक किया। स्वावान हमारी है। मृत्युयों का तर्क या कि तुम लोगों को हमने भगवान की सेवा का प्रथम अवसर दान, किन्तु आखिर भगवान हमारी ही। जाति मृत्युव-जानि के है! उन्ति श्री वो के इस अवसर को हम तृष्टे नहीं दे सकते।

बात भगवान तक पहुँची। देव और मनुष्यों ने भगवान के पाग जाकर फरियाद की और भगवान से निर्णय मागा। मुनकर तीन ज्ञान के धारी भगवान मुस्कराए और बोले —'तुम दोनो ही अपने-अपने स्थान पर सही कह रहे हो, किस मेरी पालकी को उठाने का प्रथम प्रधिकार उनको है जो मेरे समान सबस धारण कर सके।'

भगवान के त्याय में किसी को सन्देह नहीं था। दोनों ने सिर भुकाकर भगवान का निर्णय मान्य किया। देव लोग एक क्रोर हुट गए। राजा लोगों ने संयम धारण करने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने ही सब प्रथम पालकी को उठाया और सात पग ले गए। फिर विद्याध्य लोगों ने सात पग तक पालकी उठाई। इसके पश्चान् इन्द्रों और देवों ने पालकी को उठाया और आनन्दपुर्वक ले चले।

इस मगल अवसर पर सुगन्धित घीतल पवन वह रहा था। देव लोग झाकाश से सुगन्धित पुष्पो की वर्षा कर रहे थे और दुन्दुभी नाद कर रहे थे। इन्द्र दोनों भीर लड़ होकर तमर ढोल रहे थे। इन्द्र की झाजा से देव लोग घोषणा करते चल रहे थे—'जगद्गुर भगवान ऋषभाष कर्म-शवृक्षो पर विजय प्राप्त करने झिमिलक्रमण कर रहे हैं।' झप्सराये नृत्य कर रही थी। किन्तरिया गीत गारही थी। अयजयकार और वाद्योसे सुग्रुल कोलाहल होरहा था। भगवान की पालकी के पीछे यशस्त्रती और सुनन्दा आदि रानियां राजसी परिवेश को छोडकर स्वार्श विव

भगवान का पालका क पाछ यसस्यता आर पुनन्दा आदि राजया राजसा पारवण का छाडकर सादा वेष्ट में चल रही थी। महाराज नामिराज मर्दिवी के साथ मगवान का तप कल्याणक उत्सव देखने भगवान की दीक्षा के लिए चल रहे थे। भरत म्नादि राजा और भाई, परिजन और पुरजन भी पूजा की सामग्री तेकर भगवान के पीछे-पीछे चल रहे थे। कुछ दूर जाकर वृद्ध जने ने रानियो और स्त्रियो को

आगे जाने से रोक दिया और वे शोकाकुल हृदय से वहाँ से नगर को लौट गई। किन्तु यशस्वती, सुनन्दा और

मरुदेवी भगवान के पीछे-पीछे चलती रही।

भगवान इस प्रकार सिद्धार्यक वन में पहुंचे। देवों ने उस वन में एक वृक्ष के नीचे चन्द्रकान्त मणि की एक शिला पहले से स्थापित कर रक्सी थी। उस शिला के ऊपर वस्त्रों का मण्डप बनाया गया था। इन्द्राणी ने रत्नों के चूर्ण से चौक पूरा था। घिसे हुए चन्दन के छीटे डाले थे। मण्डप के ऊपर बहुरगी पताकाये फहरा रही थीं। वृक्षों की भूकी हुई डालियों से सुगन्यित पुष्प विकाण हो रहे थे। शिला के चारों झोर सुगन्यित घूप का घूझ उड़ रहा था।

भगवान वहाँ भ्राकर पालकी से उत्तरे भ्रौर शिला पर विराजमान हो गए। तब भगवान ने प्रजाजनो से कहा—'भव्यजनो <sup>।</sup> तुम लोग शोक का परित्याग करो। प्रत्येक संयोग का वियोग होता है। जब इस शरीर का भी एक दिन वियोग होना है तो अन्य वस्सुम्रो की तो वात ही क्या है। मैने ग्राप लोगों को रक्षा के लिए अत्यन्त चतुर

भरत को नियुक्त किया है। ग्राप लोग निरन्तर अपने धर्म का पालन करते हुए उसकी सेवा करना।'

यह कहकर भगवान ने माता-पिना, बन्धुजन तथा समागत जनो से पूछकर अन्तरग, बहिरग, दोनो प्रकार के परिग्रह का त्याग किया। उन्होंने वस्त्राभूषण आदि उतारकर एक ओर फेक दिए। फिर पूर्व दिशा को ओर मुख करके पदासन से विराजमान होकर 'नम सिद्धेभ्यः' कहा और पत्र मुख्यिसे केश जुनन किया। इस प्रकार भगवान ने चैत्र कृष्णा नवमी के सायकान के समय उत्तराषाढ नक्षत्र मे जिन दीक्षा घारण करली। दीक्षा लेते ही भगवान को मन पर्ययक्षान की प्राप्ति हो गई।

थे केश भगवान के सिर पर चिरकाल तक रहे हैं आत पवित्र हैं। यह विचार कर इन्द्र ने एक रत्न मजूषा में उन केशों को रख लिया और उस मजूषा को एक देवेत वस्त्र में बाध लिया। थे केश भगवान के मस्तक के स्पर्श में अंटर हैं आत. इन्हें ऐसे स्थान पर रखना चाहिए, जहाँ इनके सम्मान में कोई वाधा न आवें यह विचार कर इन्द्र बड़े आदर से उन्हें ले गया और पवित्र क्षीरसागर में उन्हें प्रवाहित कर दिया। भगवान ने जिन वस्त्री, आपरणों और माला आदि का त्याग किया था, वे सब वस्तुए भी भगवान के स्पर्श से पवित्र थी, अत देवों ने उनकी भी पूजा की।

इस कल्प काल में यह सर्व प्रथम जिन दीक्षा थी।

भगवान ने जिन-दीक्षा ती, वे निर्ज़ न्य दिगम्बर हो गये। उस समय मुनि-धर्म के सम्बग्ध में लोगो को कोई ज्ञान नहीं था। किन्तु स्वामी ने दीक्षा ली है, अन हमे भी उनका अनुकरण करना चाहिए, यह विचार कर इक्ष्वाकु, कुर, उम्र और भोजवशी चार हजार स्वामिभक्त राजाओं ने भी नग्न दीक्षा ने ली। वे लोग भगवान के उच्च आदर्श और उद्देश्य से अनिभन्न थे, अन उनमें से कुछ भगवान के स्नेह से, कुछ भोह में और कुछ लोग भय से भगवान को दीक्षित हम्रा देखकर दीधित हो गये।

इन्द्रो और देवो ने भगवान की स्तृति की । इन्द्र भगवान के उस वीतराग रूप को देखता रह गया। तब उसने सहस्र नेत्र घारण कर देखना प्रारम्भ किया। किन्तु क्या उस त्रिलोक सुन्दर कमनीय रूप को देखकर किसी की तृत्ति हुई है ! इसीलिए तो ब्राचार्य माननुग ने कहा है— 'दुप्द्रा भवन्तमिनभषिक्वोकनीयं। नान्यत्र तोषभुष्याति जनस्य चक्षु ।' आचार्य ने यह बात केवत भक्तिकश ही नहीं कही है कि 'प्रभो ' जिन शान्तिस्वभावी परमाणुक्षों से आपका शरीर निर्मित हुम्रा है, सतार में ऐसे परमाणु बस इतने ही थे क्योंकि आपके समान रूप अन्यत्र नहीं क्यानता। आचार्य ने जो कहा, वह यथार्य का ही कथन है।

इसके पश्चात् इन्द्र भ्रौर देव श्रपने-श्रपने स्थान को चले गये । तब महाराज भरत ने श्रप्ट-द्रव्यो से भगवान का पूजन किया, भगवान की स्तुति की । श्रीर सूर्यास्त होने पर भी श्रन्य जनो के साथ श्रपने स्थान को लौट गये ।

भगवान ने जहा दीक्षा ली यी, वह स्थान 'प्रयाग' नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस नामकरण का हेतु देते प्रयाग तीर्थ हुए ग्राचार्य जिनसेन ने बताया है कि —

एवम्क्त्वाप्रजायत्र प्रजापतिमपूजयन् ।

प्रदेश स प्रजागाल्यो यत पूजार्थ योगतः ॥ हरिवश पुराण ६।६६

म्रयत् भगवान ने जब भरत को प्रजाका रक्षक नियुक्त करने की बात कही तो प्रजाने भगवान की पूजाकी 4 प्रजा ने जिस स्थान पर भगवान की पूजाकी, वह स्थान पूजा के कारण 'प्रजाग' इस नाम को प्राप्त हुमा। इसी प्रकार ग्राचार्य रविषेण ने भी 'प्रयाग' नाम की प्रसिद्धि का कारण बताते हुए निम्न भांति कहा है— प्रजाग इति वेक्नोऽसी प्रजाम्योऽस्थिन गतो यतः।

प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कोतितः ॥ पद्भपुराण ३।२८१

लोग इस बन में ही उत्पन्न होने वाले कन्द मल फल खाकर झपने प्राण धारण करंगे।

— भगवान ऋषभ देव प्रजा अर्थात् जन समूह से दूर हो उस उद्यान में पहुचे थे, इसलिए उस स्थान का नाम 'प्रजाग' प्रसिद्ध हो गया अथवा भगवान ने उस स्थान पर बहुत बडा याग अर्थात् त्याग किया था, इसलिए उस स्थान का नाम प्रयाग भी प्रसिद्ध हो गया।

इस प्रकार भगवान के महान त्यांग का स्थान होने से जनता उस स्थान को प्रयाग कह कर पूजने लगी स्रौर वह एक परम पावन तीर्थ क्षेत्र बन गया।

स्रगुल का स्नतर था। भगवान की देखा देखी वै मृतिवेषी चार हजार राजा कायोत्सर्ग मासन में लडे हो गए। भगवान तो निदचल, निष्पद धौर प्रनासक भाव से ध्यानलीन थे। किःतु वे कच्छ, महाकच्छ प्रादि राजा लोग एक दो दिवा वाद ही भूख प्यास में व्याकुल होकर वे।। उन्हे लड़े रहने में भी कर होने लगा। व्याकुल होकर वे बार बार इधर उधर इस झाजा में देखने लोगे कि हमारे स्थी-पुत्र या सेवक भोजन लेकर फ्राने वाले होगे। किन्तु कोई भी भोजन लेकर काने वाले होगे। किन्तु कोई भी भोजन लेकर काने वाले होगे। किन्तु कोई भी भोजन लेकर नहीं आया। उन्हें यह भी छोशा थी कि भगवान २-४ दिन बाद स्वय भी भोजन करेगे और हमें भी भोजन करायों। किन्तु यह स्थामा भी पूर्ण नहीं हुई। न जाने किस कार्य के उद्देश्य से भगवान इस प्रकार लड़े हुए है। राजाओं के जो सन्धि विग्रह सादि छह गुण होते है, उनमें सड़े रहना भी कोई गुण है, ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा। ऐसा लगना है, भगवान तो निराहार रहकर प्राण छोड़ने के लिए उत्सुक है, किन्तु हम तो इस प्राणधानी तप मं प्राजिश साग्ये। इसलिए भगवान जब तक प्रपना यह ध्यान समाप्त नहीं करते, तब तक हम

इस प्रकार तथाकथित मुनियों में अनेक लोग भगवान के चारों ओर एकत्रित हो गये और यह आशा करने लगे कि भगवान हमारी देशा को देखकर हम पर दया करेंगे। प्रगर हम प्रथी भगवान को छोडकर अपने घर जाते हैं तो महाराज भरत हम पर कुपित होंगे। अगर हम भगवान के समान निराहार रहते है तो हमारे प्राण चले जायेंगे। वेचारे बडें सकट में थे, क्या कर, कुछ समक्त नहीं पडला था।

ऐसी स्थिति में कुछ लोग भगवान से कहकर धीर कुछ लोग बिना कहे ही वहाँ से धन्यत्र चले गये धीर तालाबों का जल पीने लगे, कन्द मूल फल खाने लगे। ऐसा करते हुए देलकर बन देवता ने उन्हें समभ्राया — यह दिगम्बर मुनि-वेष घरयन्त पिवत्र है। इस वेष को लाखित मत करो। धपने हाषों से फल मत तीड़ों, नदी-सरोबर में में जल मत पीछों।

वनदेवता के द्वारा इस प्रकार भर्त्सना करने पर उन्हे दिगम्बर वेष में रहते हुए मुनि घर्म के विरुद्ध कोई कार्य करने का साहस नही हुआ । अतः कुछ लोग वल्कल पहनने लगे, किन्ही ने लगोटी घारण करके भरम लगा लो, कोई जटाघारी बन गये, कुछ एकदण्डी और त्रिदण्डी बन गये। और फोपडी बनाकर वही बन मे रहने लगे। वे ऋषभदेव को ही अपना गगवान मानते ये और जल. फल-फूलो से उनकी पूजा करते थे।

इन फ्रांट मुनियों में कच्छ, महाकच्छ ग्रौर मरीचि (भरत के पुत्र) ने सबसे ग्राधिक विद्रोह का भण्डा उठाया। मरीचि ने तो एक स्वतन्त्र धर्म की ही घोषणा कर दी। उसने भगवान के विरोध में नाना मिथ्या मान्यता-ग्रो की कल्पना की ग्रीर उनका प्रचार किया।

यह कितने झारचर्य की बात है कि भगवान ने सत्य धर्म की देशना भी नहीं दी, उससे पूर्व ही उनके ही पौत्र ने संसार में मिथ्या धर्म का प्रचार करना झारन्भ कर दिया। उन अच्ट तपस्वियों में से झनेक लोग मरीचि के परिकर में झाजुड़े। सबके सन में भगवान ऋषभदेव के प्रति हार्दिक श्रद्धा थी, किन्तु सब झनजाने ही, परिस्थि- तियों से वाध्य होकर भगवान के विश्वद्ध विद्वाह में साम्मलित हो गये।

# ७. भगवान मुनि-दशा में

मृनि ग्रवस्था में भगवान ने कठोर साधना का श्रवलम्बन लिया । उनका ग्रविकांश समय ध्यान में व्यतीत होता था। व अट्ठाईस मूल गुणो का दृढतापूर्वक पालन करते थे। अहिसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत ये पच महाव्रत, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा भगवान की कठोर समिति, आदान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति ये पाच समितिया, स्पर्शनेन्द्रिय निरोध, रसनेन्द्रिय निरोध झाणेन्द्रिय निरोध, चक्षु इन्द्रिय निरोध, कर्णेन्द्रिय निरोध ये पचेन्द्रिय निरोध, सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ये छह आवश्यक, केशलोच,

भूमिशयन, ग्रदन्तधावन, नग्नत्व, ग्रस्नान, खड़ होकर भोजन करना ग्रीर एक बार ही दिन मे भोजन करना ये साध

के घटठाईस मूल गुण बताये है।

भगवान ने छह माह तक निराहार रहकर अनशन तप का ब्राचरण किया। किन्तु इसका भगवान के शरीर पर किचित भी प्रभाव नहीं पडा। बल्कि इससे उनका तेज और ग्रोज ग्रधिक उज्वल हो गया। उनके ग्रतिशय तेज के कारण सारा बन-प्रान्त प्रकाशित रहता था। भगवान के तप और तेज काही यह अतिशय था कि जाति विरोधी जीव भी भय और कृरता का त्यांग करके बडे प्रेम से वहा आकर बैठते और शान्ति का अनुभव करते थे। उस वन-प्रदेश में कैसा ग्रद्भुत दृश्य दीख पडता था - सिह, हरिण परस्पर किलील करते थे। चमरी गाय की पृंछ के बाल कटीली फाडियों में उलफ गये और बाघ ने आकर अपने पजो से उन्हें छुडाया। अबोध हरिण-शिशु शेरनी का दूध पी रहे थे और सिह-शावक हिरणी को अपनी माता समभकर उनके स्तनों से दुग्ध पान कर रहे थे।

मत्त गज सरोवरो पर जाते ग्रीर सुंड़ मे जल भर लेते तथा पृथ्पित कमल लाते । कमल-पृष्पे भगवान के चरणों में चढ़ा देते और मुंड में भरे हुए जल से भगवान के चरणों का अभिषेक करते। प्रकृति के सभी तत्त्व जैसे भगवान की सेवा के लिये होडे कर रहे थें। सिद्धार्थक वन के सभी वृक्ष पुष्पों से भूके जा रहे थे। भूककर वृक्ष भगवान के ऊपर पूष्प-वर्षा कर रहे थे। पूष्पों का पराग लेकर भ्रमर उडते और स्नाकर भगवान के ऊपर विवर जाते । वायु पूष्प-पराग को लेकर मचलता डोलता । वसन्त के अम मे कोयल और पपीहा मधुर गान गाते । पक्षी चहचहाते। बादल आकर भगवान के ऊपर शीतल छाया करते।

भगवान के दिव्य नेज के प्रभाव से वह वन एक आश्रम बन गया था।

भगवान छह माह तक एक ही स्थान पर ध्यानारूढ रहे। इतने समय में उनके बाल बढ गये और जटाय बन गई। यद्यपि तीर्थकरों के नख और केश नहीं बढ़ते। किन्तु ऋपभदेव के सम्बन्ध में सर्वत्र इस प्रकार क उल्लेख मिलते है कि उनकी जटाये बढ गई। आचार्य जिनसेनकृत 'आदि पूराण' में इस प्रकार का

उन्लेख इस सम्बन्ध मे मिलता है-भगवान की जटायें

> 'संस्कार विरहात केशा जटीमूतास्तदा विभोः। ननं तेऽपि तपःक्लेशमनुसोढ् तथा स्थिताः ॥ मनेमं हिन जटा दुरं प्रसम्नः पवनोद्धताः। ध्यानारिननेव तप्तस्य जीवस्वर्णस्य कालिकाः ॥१८ । ७४-७६॥

श्चर्यात् उस समय भगवान के केश सस्कार रहित होने के कारण जटाय्रो के समान हो गये थे। ग्रीर वे में मालम पड़ते थे मानो तपस्या का क्लेश सहने के लिये ही वैसे कठोर हो गये हो। वे जटाये वायु से उड़कर महामृति भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर दूर तक फैल गई थी। वे ऐसी जान पड़ती थी मानो ध्यान रूपी अग्नि से त्तपाय हुए जीव रूपी स्वर्ण की कालिमा ही हो।

इसी प्रकार ग्राचार्य रविषेण ने 'पदा पुराण' मे भगवान की जटाग्रो का वर्णन करते हुए लिखा है-

'वातोदधता जटास्तत्र रेजुराकुनमूर्जयः। धमाल्य इव सर्ध्यान बद्धिसत्तस्य कर्मणः ॥३ । २८८ ॥ कथवान मुनि-दशा में **५**३

भर्षात् हवा से उड़ी हुई उनकी घस्त व्यक्त जटायें ऐसी जान पड़ती थों मानो समीचीन ध्यान रूपी धानि से जलते हुए कमें के घुम की पंक्तिया ही हो।

माचार्य जिनसेन ने इस बात की पुष्टि करते हुए 'हरिशश पुराण' में इस सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है—

'सप्रलम्बजराभारभ्राजिष्णुजिष्णुरावभौ।

रूढाप्रारोह शालाग्रो यथा न्यग्रोधपादपः ॥ ६ । २०४ ॥

धर्यात् लम्बी-लम्बी जटाधों के भार से सुशोभित झादि जिनेन्द्र उस समय ऐसे सुशोभित हो रहे ये मानो वटवक्ष से शासाध्यो के पाये लटक रहे हो।

जटाओं सम्बन्धी इस प्रकार के वर्णन अन्य किसी तीर्थकर के सम्बन्ध में किसी ग्रन्थ में नहीं मिलते। यही कारण है कि ग्रन्य तीर्थकरो की प्रतिमान्नो के सिर पर घु घराले कुन्तल मिलते है, किन्तु भगवान ऋषभदेव की अनेक प्राचीन प्रतिमाओं पर विभिन्न शैलियों की जटायें और जटा-जट मिलते हैं। इस विषय में देवगढ़ स्थित भादिनाय-प्रतिमाम्रो का केश-विन्यास उल्लेखनीय है। वहा ऋषभदेव की प्रतिमाम्रों पर सभवतः मनुष्य की कल्पना मे आसकने वाली जटाक्रो की विविध गैलिया उपलब्ध होती है। स्कन्धो पर लहराती जटाये, कटिभाग तक बल खाती जटाये, चरण चम्बी जटाये, जटागृत्म, जटा-जट, शिखराकार जटाये, जुल्को वाली जटाये, पृष्ठ भाग विहारिणी जटाये। लगता है, कलाकारों की कल्पनाओं की उड़ान केश-विन्यास और केश-प्रसाधनों के सम्बन्ध में जितनी दूरी तक जा सकती थी, उनके अनुसार उन्होने पाषाण पर अपनी छैनी-हथौडो की सहायता से उकेरी है। सभवत इस क्षेत्र में स्त्रियों की ग्रार्धानक केश-सज्जा भी उनमें स्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। ऐसी प्रतिमाओं के लाइन (चिह्न) को देखे बिना ही केवल जटाओं के कारण ऋषभदेव की प्रतिमाओं की पहचान की जा सकती है। किन्तु यहा आकर देवगढ के कलाकारों ने अपनी सीमाओं का भी उल्लंघन कर दिया है। उन्होंने केवल ऋषभदेव-प्रतिमात्रों को ही जटाक्रों से अलकृत नहीं किया, अपितू अन्य तीर्थकर-प्रतिमात्रों पर भी जटाक्रों का भार लाद दिया है। यदि उन प्रतिमाम्रो की चरण-चौकी पर उन तीर्थकरों के लाछन म्रकित न होते तो उन्हें ऋपभदेव की प्रतिमा ही मान लिया जाता । किन्तु यह तो स्वीकार करना ही होगा कि भारतीय मूर्ति-विज्ञान के क्षेत्र मे जटास्रो की इस परिकल्पना ने एक नये शिल्प-विधान और एक नये सौन्दर्य-बोध की सुष्टि की है। केश-कला के इस वैविध्य ने मुर्तियों के अलकरण को एक नई दिशा प्रदान की है, इसमे कोई सन्देह नहीं है।

भगवान ऋषभदेव तपस्या मे लोन थे। उन्होंने अन्तरग और बहिरंग सभी प्रकार का परिग्रह और मसत्व का त्याग कर दिया था। ऐसी ही स्थिति मे एक दिन कच्छ और महाकच्छ के पुत्र निम और विनिम भगवान के

निकट ब्राये। वे बढी भक्ति से भगवान के चरणों में लिपट गये और वडी दीनतापूर्वक कहने विद्याघर जाति पर लगे—'हे स्वामिन् । ग्रापने ग्रपना साम्राज्य अपने पुत्रो-पौत्रो को बाँट दिया, ग्रापने हम दोनों

श्चाधिपत्य को भूला ही दिया। हम भी तो आपके ही है। अब हमें भी कुछ दीजिये।

उस समय भगवान ने श्रपने मन को ध्यान में निश्चल कर लिया था। किन्तु भगवान के तप के प्रभाव से घरणंद्र (भवनवासी देवों की एक जाति नागकुमार के इन्द्र) का आसन कम्पित हुमा। उसने अवधिज्ञान से सब बाते जान ली। वह उठा और पूजा की सामग्री लेकर भगवान के समीप पहुंचा। उसने आकर भगवान की प्रवक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्त्रुति की। फिर अपना वेश छिपाकर दोनों कुमारों से कहने लगा— भद्र पुरुषों! तुम ने भगवान तो भोगों से निस्पृह है और तुम उनसे भोग माग रहे हो। तुम पत्थर पर कमल उगाना चाहते हो। यदि तुम्हें भोगों की इच्छा है तो भरत के पास जाओ। वहीं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता है। भगवान तो निस्पृह है उनके पास तुम ब्यथं ही घरना देकर वैठे हो।

धरणेन्द्र के वचन सुनकर दोनों कुमार उत्तेजित हो गये। वे क्षोभ मे भरकर कहने लगे— 'प्राप तो भद्र पुरुष प्रतीत होते है, फिर भी ब्राप दूसरों के कार्य में बाघा डालने को तत्पर दिखाई देते हैं, यह बडे ब्राइचर्य की बात है। क्या भगवान को प्रसन्त करने में भी ब्रापको ब्रनोचिन्य दिखाई पड़ना है। भगवान के चरणों में ब्राज भी

जैन घर्म का प्राचीन इतिहास

साराजगत विनत है। भगवान वन में झागये है तो इससे क्याउनका प्रभुत्व नही रहा। झाप भरत के पास जाने का परामर्था दे रहे है। किन्तु जब कल्पवृक्ष सामने विद्यमान हो तो क्याकोई विवेको पुरुष उसे छोड़कर झन्य सामान्य वृक्ष के पास जायगा!

कुमारो के भक्ति भरे बचन सुनकर घरणेन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। और अपना असली रूप प्रगट करके अपना परिचय देकर बोला—'मैं भगवान का साधारण सेवक हूं। आप लोगो की इच्छा पूर्ण करने के लिये ही यहां

गया ह

धरणेन्द्र के बचन सुनकर दोनो कुमारों को बडी प्रसन्नता हुई। उन्होने अनुभव किया कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। फिर धरणेन्द्र उन्हे अपने साथ विजयायं पर्वत पर ले गया। कुमार पर्वत की घोभा देखकर प्रसन्न हो रहे थे। बुक्ष फल-फूलो से आच्छादित थे। कही करने कर रहे थे, कही जल-प्रपात घोर गर्जना करते हुए एक्षित हो रिपर रहे थे। प्रपात के गिरने से फीनल जल बहुत ऊंचाई तक उछलता और उसके जल-सीकर बायू म मिलकर वर्षों की फुहारो का आनन्द देते थे। पर्वत के वन में नाना जाति के पशु विचरण कर रहे थे। अनेक विद्याधर और विद्याधियाँ वन-विद्यार या जल कींडा करती हुई दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर यह भ्राम उत्पन्न हो जाता था कि ये कही स्वर्ग के देव-देविया तो नहीं है—वैसा हो मप्रतिम रूप, वैसा हो स्वच्छन्द विचरण, वैसी ही आनन्द-केंलि और वैसा ही मुक्त हास्य। कुमार यह सब देखकर मुख्य हो गये।

धरणेन्द्र उन्हेलेकर पर्वेत पर उनरा और रथनूपुर चक्रवाल नामक नगर मे प्रवेश किया। फिर घरणेन्द्र ने विद्याधरों को बुलाकर उनसे कहा—'जगद्गुरु प्रगवान ऋषभदेव ने इन कुमारो को यहाँ भेजा है। ये झाज से तुम्हारे स्वामी है। यह कुमार निम दक्षिण श्रेणी का श्रीधपति होगा और कुमार विनिम उत्तर श्रेणी पर राज्य करेगा।

विद्याघरों ने धरणेन्द्र की यह आज्ञा स्वीकार कर ली। तब धरणेन्द्र ने उन दोनों कुमारों का राज्या-भिषेक किया और राज-सिहासन पर बैठाया। उसने उन दोनों को गान्धारपदा और पन्नगपदा विद्याये दी। फिर अपना कार्य पूरा करके वह वहां से चला गया। विद्याघरों ने दोनों कुमारों को सिर भुकाकर नाता प्रकार की भेटे दी। यद्यपि वे कुमार जन्म से विद्याधर नहीं थे, किन्तु उन्होंने वहा रह कर अनेक विद्याये सिद्ध कर ली। इस प्रकार निम दक्षिण श्रेणी के पचास नगरों का स्वामी हुआ और विनिष्ठ उत्तर श्रेणी के साठ नगरों का स्वामी हुआ। निम अपने बन्धुजनों के साथ रयन्पुर में रहने लगा और विनिष्ठ नभस्तिनक नामक नगर में रह कर राज्य करने लगा।

भगवान् ने निराहार रह कर प्रतिमायोग धारण कर छह मास तक नपस्या करने का जो नियम लिया या वह पूर्ण हुमा। निराहार रहने से न तो भगवान का कारीर कुछ हुमा मौर न उनके तेज मे ही मन्तर पड़ा। वे चाहते तो बिना झाहार के ही मागे भी तपस्या करते और इसका उनके छारीर पर भी

व चाहते तो बिना आहार के ही आगे भी तपस्या करते और इसका उनके बारीर पर भी राजकुमार भेन्यास के के प्रभाव न पड़ना, किन्तु उन्होंने विचार किया कि वर्तमान में अथवा भविष्य में मोधन हारा वान तीर्थ प्राप्ति के उद्देश्य से जो लोग तप करेंगे, यदि वे आहार नहीं करेंगे तो आहार के अभाव के प्रमुख में उनकी शक्ति की शों हो जायेगी। मोक्ष, अर्थ और काम का साधन वर्ष पुरुषार्थ है। वर्ष

का साधन कारीर है स्रीर कारीर झन्न पर निभंर है। स्नतः परम्परा से झन्न भी घर्म का साधन है। झतः इस भरत क्षेत्र में शासन की स्थिरता स्रीर मनुष्यों की धर्म में झास्या बनाये रखने के लिये मनुष्यों को निर्दोग आहार ग्रहण करने की विधि दिखानी होगी। श्रतः परोपकार के लिए उन्होंने गोचर विधि से झन्न ग्रहण करने का विचार किया।

भगवान भ्रपना ध्यान समाप्त करके आहार के लिए निकले। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त होने तक मौन व्रत ले लिया था। वे चान्द्री चर्या से विचरण करते हुए मध्यान्ह के समय किसी नगर या ग्राम में चर्या के लिए जाते थे। प्रजाजन मुनिजनोचित आहार की विधि नहीं जानते थे, न उन्होंने कभी किसी को मुनि को भाहार देते हुए देवा-सुना था। किन्तु भगवान में उनकी भ्रपार श्रद्धा थी। भगवान का दर्शन पाकर वे हपित हो जाते थे धीर भगवान मुनि-दशा में ५५

भगवान की प्रसन्तता प्राप्त करने के लिए वे विविध प्रकार के उपायन—भेट लाकर भगवान के चरणों में चढ़ा देते थे। कोई वस्त्राभूषण लाता, दूसरा कोई गच्छ, माल्य, विलेपन, रत्न, मुक्ता, गज, म्रश्च या रथ लाकर भगवान की भेट चढ़ाता। किन्तु भगवान उन वस्तुमों को भ्रोर देले बिना ही आगे बढ जाते थे। इससे लोग प्रपत्ती कोई किन्तित भूल या कमी का अनुभव करके बडे खिन्त हो जाते। किन्तु उन्हें एक सन्तोष भी था कि आज हमे भगवान के दर्शन हो गये।

भगवान विहार करते हुए हस्तिनापुर नगर पहुंचे। भगवान को निराहार विहार करते हुए छह माह ब्यतीन हो चुके ये। हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ ये झीर उनके लच्च भ्राता राजकुमार श्रंयान्स ये। ये दोनो बाहु-बली के यशस्वी पुत्र ये। कुमार श्रंयान्स ने रात्रि के झन्तिम प्रहर मे शुभ स्वप्न देखे। स्वप्न में उसने चन्द्रमा, इन्द्र की ध्वजा, सुमेरु पर्वत, विजली, कल्पवृक्ष, रल्नहोग, विमान झीर भगवान ऋषभदेव देखे।

हरिवश पुराण के इस स्वप्त-वर्णन से आदि पुराण के स्वप्त-विवरण में कुछ अन्तर है। आदि पुराण के अनुसार श्रेयान्स ने स्वप्त ने सुवर्णमय सुमेर पर्वत, आसूषणो से सुशोभित कल्पवृश्व, अयालों बाला सिह, सूर्य, वन्द्र, समुद्र, और अस्टमगल द्रव्य धारण किसे हुए व्यन्तरो की सूर्तिया देखी। एक अन्तर यह भी है कि आदिपुराण के अनुसार ये स्वप्त केवल श्रेयान्स ने देखे थे, जबकि हरिवंश पुराण के अनुसार ये स्वप्त दोनो भाड़यों ने देखे थे।

श्रेयान्सकुमार प्रातःकाल उठे श्रीर वे श्रपने भाई के पास गये। उन्होंने उनसे श्रपने स्वप्नो की वर्चा की। राजपुरोहित ने स्वप्न सुन कर उनका यह फल बताया—सुमेश देखने से यह प्रगट होता है कि सुमेश के समान उन्नत स्नोप सुमेश पर्वत पर जिसका श्रमिणेक हुझा है, ऐसा कोई देव शाज श्रवस्य ही हमारे पर प्रावेगा। श्रन्य स्वप्न भी उसके गणा को प्रगट करते हैं। श्राज हम जगत मे प्रशसा श्रीर सम्पदा प्राप्त होगी।

ये लोग स्वप्त-चर्चों कर रहे थे, उसी समय भगवान ने हस्तिनापुर नगर मे प्रवेश किया। नगरवासी भगवान के दर्शनों के लिए एकत्रित होने लगे। लोग आपस में कह रहे थे—हम लोग जगत के पालनकत्ती पितामह भगवान ऋष्यभदेव का नाम बहुत दिनों से सुनते आ रहे थे, आज वे हमारा पालन करने के लिए वन छोड़कर हमारे इस नगर में साक्षात् पथारे है। आज हमारा पुल्योदय हुआ है कि हम अपने नेत्रों से उन भगवान के दर्शन करेंगे।

कुछ लोग भक्तिवश, कुछ लोग उत्सुकतावश भगवान के दर्शनों के लिए एकत्रित हो गये। जनता की भीड़ के कारण राजमार्ग और राजमहत तक भर गये। किन्तु भगवान मैत्री, प्रमोद, कारुप्य और माध्यस्य भाव-नाधों का विचार करते हुये चार हाथ प्रमाण भूमि के देखते हुए मन्यर गति से जा रहे थे। इस प्रकार भगवान चर्या के लिए गृहस्थों के परो में प्रवेश करते हुए राजभवन में पहुंचे।

सिद्धीयें नामक द्वारपाल ने राजा सोमप्रभ झीर राजकुमार श्रेयान्स को राजभवन में भगवान के झाने का समाचार दिया। सुनते ही वे दोनी अन्त-पुर की राजियो, मित्रयों झीर राजपुरुषों के साथ झागन में झाये। उन्होंने भनितपूर्वक भगवान को नमस्कार किया। भगवान के चरणों को जल से घोकर झर्ष्य चढाया झौर उनकी प्रवक्तिणा दी। उनके मन में भनित झीर हुए का अदभूत उद्गे कही रहा था।

तभी एक अद्भुत घटना हुई। भगवान का रूप देखते ही श्रेयान्सकुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो गया तथा पूर्वजन्म में मुनियों को दिये हुये म्राहार की विधि का स्मरण हो बाया। उने श्रीमती झौर वज्रज्ञक के भव सन्से उस घटना का भी स्मरण हो गया, जब नारण कृद्धिचारी दो मुनियों को म्राहार दान दिया था। जाति स्मरण होते हो उसने थढ़ा, श्रीकत, भित्रत, विज्ञान, अक्षोभ, क्षमा और त्याग इन सात गुणों से युक्त होकर — जो एक दान देने वाले के लिये प्रावच्यक हैं — निदान म्रादि दोषों से रहित होकर 'भी स्वामिन्! म्रत्र तिच्छ तिच्छ, स्नाहार जन गुढ़ हैं इस प्रकार मुनिराज को प्रवग्नाह कर उन्हें उच्च म्रासन पर विराजमान किया। उनके स्वरणों का प्रकालन किया, उनकी पूजा की, उन्हें नमस्कार किया, म्राप्ते मन-बचन-काय की विद्युद्धिपूर्वक झाहार- क्षुद्धि का निवेदन किया। इस फ्रावर निवेदन किया। अपने मन्त्रत निवेदन किया। अपने मन्त्र मने साथ स्वर्ण किया। अपिक प्रकार निवेदन किया। अपने मन्त्र भगवान ने लाई रह कर हाथों में ही (पाणि पात्र होकर) म्राहार प्रवृत्व किया।

उस समय बहां पर इक्षु-रस से भरे हुये कलश रक्के थे। श्रेयान्सकुमार ने राजा सोमप्रभ मीर रानी लक्ष्मीमती के साथ भगवान को उसी इक्षु-रस का माहार दिया। इक्षर भगवान की अञ्जलि में इक्षु-रस की मारा पड़ रही थी, उक्षर भगवान के माहार के उपलक्ष्य में देव लोग रत्नों की वर्षा कर रहे थे। कुछ देव पुष्प-वर्षा कर रहे थे। देव हुए से भरी-ताइन कर रहे थे। शीतल सुगन्धित मन्द पत्तन बहुने लगा, और देव लोग झाकाश्च में 'खन्य यह दान, धन्य यह पात्र भीर धन्य यह दाता' इस प्रकार कह कर दान को अनुमोदना कर रहे थे। तीर्थक्करों के झाहार के समय ये पाच वाते अवस्थ होती है, जिन्हें पचाइच्यों कहते है।

दोनो भाइयों के सन से हुयं का सानों सागर ही उसड़ पड रहा था। आज त्रिलोक पूज्य तीर्थक्कर प्रभु ने उनके घर पर पधार कर और आहार लेकर घर द्वार को पवित्र किया था। अनेक लोगों ने इस दान का अनु-मोदन करके पुष्प-लाभ किया। आहार करके भगवान वन से लोट गये। दोनो भाई भी कुछ दूर तक भगवान के साथ गये। किन्तु जब लीटे तो वे रह रह कर भगवान को ही देखते जाते थे। उनकी दृष्टि और चिसवृत्ति भगवान की भोर ही लगी रही। भगवान के चरण जहा पड़े थे, उस स्थान की धूल को उठाकर वे बार बार माथे से लगाते थे। सन में भगवान की मूनि और गुणों का अनुस्मरण करते जाते थे। वे जब लीटे तो सारा आगन प्रजा-जाते से सकलित था। सब लोग उन दोनों भाइयों के ही पुष्प की सराहना कर रहे थे।

राजकुमार श्रें त्यास के कारण ही ससार में दान देने की प्रया प्रचलिन हुई। दान देने की विधि भी श्रें त्यास न ही सबसे पहुँने जानी। सम्राट् भरत की भी बड़ा झाड़बंद ही रहा था कि श्रें त्यास कुमार ने भगवान के मन का अभिप्राय कैसे जान लिया। विशेष कर उस दशा में, जब कि भगवान मौन धारण करके विहार कर रहे थे। देवों ने झाकर कुमार श्रें त्यास की पूजा की। महाराज भरत भी हिस्तनापुर पहुँचे। वे अपने कुन्नहल को रोक नहीं पाये। उन्होंने श्रें त्यास से पूछा—'हे कुरुवश दिरामणि' मुक्ते यह जानने का कुन्नहल हो रहा है कि हुमने मौनवारी भगवान का अभिप्राय कैसे जान लिया। दान की विधि को झब तक कोई नहीं जानना था, उसे तुमने कैसे जान लिया। दुमने दान-तीर्थ की प्रवृत्ति की है, तुम धन्य हो। हमारे लिए तुम भगवान के समान ही पुज्य हो। तुम महायुष्णवान हो।

सम्भाद् के सराहना भरे बब्दों को सुन कर श्रेत्यास कुमार प्रसन्न होना हुआ बोला—'जब मैने भगवान का रूप देखा तो मेरे मन में अपार हुएँ हुआ। नभी मुक्ते जाति स्मरण हो गया जिसमें मैने भगवान का अभिप्राय जान विया। जब भगवान विदेह क्षेत्र को पुण्डरीकिणी नगरी में बज्जव की पर्याय में थे, तय मैं इनकी श्रोमतो नामक स्त्री या। उस पर्याय में बज्जजब सहित मैने दो बारण ऋद्विधारी मुनियों को ब्राहार-दान दिया था। यह सब मुक्ते स्मरण हो आया था। इस्तिए भगवान को मैने ब्राहार-दान दिया।

इसके पश्चात् श्रोत्यास कुमार ने भगवान के पिछले भवो का वर्णन किया। स्रोर दान देने की विधि विस्तारपूर्वक बताई। तब महाराज भरत ने दोनो भाडयो के प्रति वडा सनुराग प्रगट किया स्रोर उनका खूब सम्मान किया।



# ८. भगवान को कैवल्य की प्राप्ति

तीर्थं दूर भगवान जिनकल्पी होते हैं। तीर्थं दूरो और साघारण मुनियों में एक मौलिक अन्तर यह भी है कि साघारण मुनियों को प्रारम्भिक अवस्था में स्थावरकत्यी होना पड़ता है और वे जिनकल्पी होने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। मुनि-पद के ये दो भेद है—स्थावरकल्प और जिनकल्प। त्रिशल्य रहित होकर पंच महाबतों और उनकी भगवान को कैवत्य की प्राप्ति

भावनाओं का पालन करना, बतो के चौरासी लाख उत्तर गुणो का पालन करना, पाँच समितियो और तीन गुप्तियो का पालन करना, मुनियो के माथ रहना, उपदेश देना, शिष्यों को <u>दीक्षा देना स्थाविर कल्य</u> कहलाना है। और बनो का पालन करते हुये एकल थिहार करना, सदा आत्म चिन्तन में लीन रहना यह जिनकल्प कहलाता है। तीर्थङ्कर भगवान के किसी प्रकार का दोष नही

ध्र

लगता । अत उन्हें प्रतिक्रमण, छेडोपस्थापना चारित्र घारण करने की आवश्यकता नहीं पडती । वे केवल सामा-यिक चारित्र में ही रत रहते है ।

भगवान ऋष्भदेव छह प्रकार के बाह्य तप तथा छह प्रकार के आभ्यत्मर तथी का सदा अभ्यास करते रहते थे। वर्षाप भगवान चार आन के धारी थे, फिर भी वे घोर तप और साधना में निरत रहते थे। इससे उनका मन थिए हों। या था और वे गकल्य-विकार रहित होकर आन्य-ध्यान करने थे। भगवान को ससार में धर्म की प्रवृत्ति भी चलानी थो। अन वे अन्य मनियों में धर्म की प्रवृत्ति चलाने के लिए स्वय भी कुछ ऐसे धर्माचरण करने थें। अनिवास भी कुछ ऐसे धर्माचरण करने थें। अनिवास थें। अने स्वयः भागा भगवान ब्राह्मान के वेत्ता थे, चार जान के धर्मी थे। उन्हें स्वाध्याय की आन्य-पत्नान थी। किर भी वे स्वाध्याय करने रहते थे, जिनमें अन्य मनियों में स्वाध्याय की बृत्ति जामने अन्य स्वाध्याय की स्वाध्याय की स्वाध्याय की स्वाध्याय करने थे। से ध्यान की निर्दित्त के लिए अनुकृत इक्य, क्षेत्र काल, जीर भाव का ही आश्रय लेते हें। ये पर्वत, चन, गुफ़ा, सरिनानट या जिलानल पर ध्यान लगाकर गई हो जाने थे। कभी महा अयकारी समारा पूर्म में जावर स्वान क्यात थे।

दस प्रकार छद्यान्थ अयस्था में एक हुनार वर्ष तक अतक देशों में विहार करते हुए भगवान पुरिमताल नगर क शकट या शकटारम नामक उद्यान में पहुँच । वे पूर्व दिशा को और मुख करके एक वट बूथ के तीच पद्मा- सन लगाकर थ्यान में लीन हो गये। उन्होंने शुक्त ध्यान द्वारा अपक अंशों में आरोहण किया में सीन हो गये। उन्होंने शुक्त ध्यान द्वारा अपक अंशों में आरोहण किया। मोहनीय कर्म के आस्मा में परम विश्विद्ध अपन होंगे लगी। उन्होंने समूर्य माहनीय कर्म के का विनास कर दिया। मोहनीय कर्म के काट होते हो जानावरणी, दर्शनावरणी और अस्तराय कर्म भी नष्ट हा गये। इन चारो धानिया कर्मों के नष्ट होते ही उनकी धारमा केवलज्ञान से मण्डित हो गई। ये लांकालोक के देखने वागे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वन गये। उन्हें अननतज्ञान, अननत दर्शन, चारिल, शुद्ध सम्यक्त, अननत दान, अननत लाभ, अननत भीग, अननत उपभोग और अनन्त प्रायं ये नी लेबिययों प्राप्त हो गई। फाल्गुन कृषण एकादशी को उनरायाद नक्षत्र में भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ।

केवलज्ञान प्राप्त होते ही इन्द्र और देवों ने खाकर भगवान को नमस्वार किया श्रीर उन्होंने केवलज्ञान महोत्सव मनाया। सम्पूर्ण श्राकाग देवलाओं की जय ध्वनियों और वाद्यों के नुमूल धार से व्याप्त हो गया। देव तोग पुष्प-वर्षा करने लगे। प्रकृति ने भी श्रपनी प्रमन्तना प्रगट करने में वडी उदारना दिखाई। शीतल सुगन्धित प्रवन बहुने लगी। पवन में जल सीकरों ने मिलकर सम्पूर्ण जीवों को खालहाद में भर दिया। आकाश से बिना बादलों के ही मन्द-मन्द वृष्टि होने लगी। नीनों लोकों में सभी जीवों को खालहाद का श्रनुभव हुआ।

भगवान को जिस वट वृक्ष के नीचे अक्षय ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, न केवल वह ज्ञान ही पूज्य हो गया, बिक्क वह बट बृक्ष भी अक्षय वट कहलाने लगा। वह बट वृक्ष भगवान के केवलज्ञान क्षय वट का स्मरण कराता है, इसलिये भक्तजन वहां की यात्रा करने लगे।

ग्रक्षय वट सदा से तीर्थ स्थान रहा है, इस बात का समर्थन अनेक प्रमाणों से होता है। निन्दसंघ की गुर्वावती में श्रन्य तीर्थों के साथ अक्षयवट का भी उत्लेख मिलता है—'श्री सम्मेद गिरि-चस्पापुरी, ऊर्जयन्न गिरि—श्रक्षयवट—श्रादीश्वर दीक्षा सर्व सिद्धक्षेत्र कृत यात्राणा ' इसमे अक्षयवट को तीर्थ-स्थान माना है।

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होते हो कुबैर के निर्देशन में देवों ने समवसरण की रचना की। वाहर रत्नचूर्ण से निर्मित बहुरंगी धृतिसाल प्राकार था। उसमें चारो दिशाम्रो में स्वर्ण के खम्भो पर चार तोरण द्वार बनाये थे। उन द्वारो पर मत्स्य बने ये तथा रत्नमानाये लटकी हुई थी। धृतिसाल के म्रन्दर

समबसरण की रचना प्रवेश करने पर चारो दिशाओं में चार मानस्तम्भ बने थे। ये मानस्तम्भ एक जगती पर थे। उस जगती के चारो क्रोर तीन-तीन कोट थे क्रौर उनमें भी गोपुर द्वार बने हुए थे।

उन कोटो के बीच में तीन करनीदार एक-एक पीठिका बनी थी। इसी पीठिका पर ये मानस्तम्भ स्थित थे। इस पर घण्टा, चमर, ध्वजाये फहरा रही थी। मानस्तम्भो के मूल भाग में अहंत्ती की स्वर्णमय प्रतिमाये विराजमान थी। मानस्तम्भे के के मूल भाग में अहंत्ती की स्वर्णमय प्रतिमाये विराजमान थी। मानस्तंभ के कोष पर तीन छव मुशोभित थे। इन्हें इन्द्रध्वज भी कहा जाता है। इन मानस्तम्भो को देखने मात्र में अभिमान गिलन हो जाता है। इन मानस्तम्भो के निकट नन्दोत्तरा नाम की बावडिया बनी थी। आगे जाने पर जल से भरी हुई परिचा वनी हुई थी। लनावन थे। उनमें लता मण्डप बने थे। उनमें चन्द्र-काल मणि की शिलाये थी। इन्द्र यहाँ आकर इन पर विश्वाम किया करते थे।

कुछ आरो बढने पर एक स्वर्णकोट मिलता था जो समवसरण भूमि को घेरे हुए था। उस कोट मे चार विश्वाल गोपुर द्वार बने हुए थे। इन द्वारो मे एक सौ आठ मगल द्रव्य रवने थे। गोपुर द्वारो के भीतर जाने वाले मार्गपर दो-दो नाट्यशालाये बनी थी। मार्गके दोनो ओर धूप घटो मे सुगन्धित धूप का घूआ, निकलता रहना था। कुछ दूर आरो आरोक, मप्तपर्ण, चम्पक और आग्न उद्यान वने थे। उनमे जाने के लिये वीधिकाये बनी थी।

आयोक उद्यान के मध्य में एक विशाल अशोक वृक्ष था। यह तीन कटनीदार एक पीठिका पर स्थित था। उसके निकट मंगल द्रव्य रक्षेयं। यह एक चैत्य वृक्ष था। इस पर ध्वजायं फहरा रही थी। उसके शीर्ष पर तीन छत्र थं, जिनमे मोतियां की फालरे लटक रही थी। वृक्ष के मूल भाग में अप्ट प्रांतिहायं युक्त जिनेन्द्र देव की चार प्रिंतमायं विराजमान थी। इस प्रकार चैत्य वृक्ष अन्य बनो में भी थे। इन बनो के अन्त में बनवेदिका बनी हुई थी। यहां जो बांपिकायं हैं, उनमें स्नान करने मात्र से एक भव दिखाई पड़ना है तथा बांपिका के जल में देखने में भावी सात भव दीखते हैं।

वहाँ सिद्धार्थ बृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट, वन बेंदिका, स्तृष, तोरण सहित मानस्तम्भ और ध्वज-स्तम्भथे। इनकी ऊवाई तीर्थकरो के धरीर से बारह गुनी होती है। वहा जो ध्वजाए होती है, उनसे माला, वस्त्र, मसूर, कमन, हस नुरुण, सिह, बैल, हाथों और चक्र के चिन्ह होते हैं। हर दिशा में प्रत्येक चिन्ह वाली ध्वजाओं की सस्या एक मी आंठ होती है।

वहां करण वृक्षों का भी बन था। उन करण वृक्षों के मध्य भाग में सिद्धार्थ वृक्ष होते है। इन पर सिद्ध भगवान की प्रतिमासे विराजमान होती है। जो महावीथिया वनी हुई थी, उनके मध्य में नी-नी स्तृप खड़े हुए थे। इन स्तृपों में ब्रह्मती और सिद्धों की प्रतिमासं विराजमान थी। इन स्तृपों पर वन्दनमालायं लटकी हुई थी, छन्न लगे हुए थे, पनाकायं फहरा रही थी, मगन इत्य रक्षेयं थे। एक-एक स्तृप के बीच में मकर के झाकार के सी तोरण होने हैं। इन स्तृपों की ऊषाई चैत्य वृक्षों के समान होती है।

सर्व प्रथम लोक स्नृप होते हैं। ये नीच वेत्रासन के समान, मध्य मे फालर के समान, उसके ऊपर मृदग के ममान और अन्त में तालवृक्ष के समान लम्बी नालिका में युक्त होते हैं। इन स्नूपों में लोक की रचना बनी होती है। इन लोक स्नूपों से आगे मध्यलोक स्नूप होते हैं। इनके भीतर मध्य लोक की रचना होती है। इनसे आगे है। इन लोक स्नूप होते हैं, जिन पर चारों दिशाओं में भगवान की प्रतिमाये विराजमान होती है। इनके आगे करणवास स्नूप होते हैं, जिनमें करणवासियों की रचना बनी होती है। उनके आगे प्रवेयकों के आकार वाल प्रवेयक स्नूप होते हैं। उनके आगे प्रवेयकों के आकार वाल प्रवेयक स्नूप होते हैं। उनके आगे अव्यक्त के आकार वाल प्रवेयक स्नूप होते हैं। उनके आगे प्रवेयकों के आतर होते हैं। इनसे आगे भय्यकूट स्नूप होते हैं। इन से आगे प्रमोह स्नूप होते हैं। इन से आगे प्रमोह स्नूप होते हैं। इन से सामे प्रमोह स्नूप होते हैं। इन से सामे प्रवाध स्नूप होते हैं। इन सकर प्रवाध स्नूप होते हैं। इन सकर लोग प्रवाध की प्राप्त होते हैं। अपने साम विराण होते हैं। इन सकर ससार से छूट जाते हैं।

भगवान को कैवस्य की प्राप्ति

38

स्तूपों से झागे चलने पर चतुर्यकोट झाता है। इसके गोपुरों पर रत्नदण्ड हाथ में लिये कल्पवासी देव द्वारपाल के समान पहरा देते हैं।

इनसे बागे रत्नस्तम्मो पर बाधारित बाठवी शीमण्डप भूमि थी। इसी भूमि में सोलह दीवालों क बीच में बारह कक्ष होते हैं। ये सभा कक्ष होते हैं। इस कक्ष से बागे दीवाल होती है। फिर दूसरा कहा है, जिसमें कल्पवासिनों देविया बैठनी है। तीसरे कक्ष में ब्रायिका ब्रीर शाविकार्य बैठनी है। तीसरे कक्ष में ब्रायिका क्षीर भावतिकारी दीवा, मातवे कक्ष में भवनवासी दीवा, ब्रायेक कक्ष में ब्रायुन स्वर्ग नक के देव ब्रीर इन्द्र, ग्यारहवें कक्ष में चक्रवर्नी राजा ब्रीर मनुष्य बैठते हे ब्रीर बारहवें कक्ष में प्रजुनक्षी तेर ब्रीर भय त्यागकर वैठते है।

इन कोठो में मिश्यादृष्टि, श्रभव्य और असझी जीव कदापि नही होते तथा अनध्यत्रसाय, सन्देह स्रोप विविध विपरीतता से युक्त जीव भी नही होते । समबसरण में जिनेन्द्र देव क माहास्य से श्रातक, रोग, मरण, उत्पत्ति, वैर, कामबाधा तथा क्षधा-तथा की पीडाये नही होती ।

चारो दिशाओं मे चार वीथिया बनी हुई थी। उन वीथियों क सामने तथा बारह कक्षों के द्वार के सामने सीदिया बनी होती है। ये सीदिया तीन पीटिकाओं के जिये होनी है, जो एक दूसरे के ऊपर बनी होती है। पहली पीटिका पर अप्ट मगल द्वय होने है और यक्ष धमंचकों को अपने सिर पर उठाये हुए खडे रहते हैं। इन धमंचकों को एक-एक द्वारा सहित होती है। इन धमंचकों को कुल मन्या चार हजार होनी है। दूसरी पीटिका पर मसूत्र और हसों के चिन्ह बाली ध्वजाओं के अतिरिक्त आठ ध्वजाय रहती है। तीसरी पीटिका पर गन्यकुटी होती है। उसमें रन्ताम सिहासन होता है। उस पर जिनेन्द्र प्रभु विराजमात होंते है। यह नीसरी पीटिका तीन कटनी बाली होती है। गन्यकुटी के अपर शिखर होते हैं। उन शिखरों पर ध्वजायं फहराती रहती है। उनमें मीतियों की कासर सब्दक्ती रहती है।

भेगवान ऋषभदव उस सिहासन पर विराजमान थे। वे सिहासन से बार अगुल ऊ वे अधर विराजमान थे। भगवान के पीछे दरन निमत अशोक वृक्ष था। देव लोग पुष्प-वर्षा कर रहे थे। देव दुन्दुभि-वोष कर रहे थे। भगवान का प्रासन अनर्थ, वहुमूल्य रन्त निमित्त था। भगवान के सुख-कमल से वादलों की गर्जना के समान विद्य-धर्वित निकल रही थी। भगवान के सिंप पर तीन छथे थे। यक्ष भगवान के चारा आगे लोमज ले सर औल रहे थे। और भगवान के गरीर से निकलती हुई प्रभा का एक मण्डल सा बन गया था जो भामण्डल या प्रभा मण्डल कहा जाना है। इस प्रकार ये अप्ट प्रातिहाय थे, जो भगवान के लोकोत्तर व्यक्तिन्य को प्रगट कर रहे थे।

देवालय प्रथवा जिनालय समबसरण की प्रतिकृति होते है। समवसरण की रचना कुबेर करता है। समबसरण भूमि भूमिनल से एक हाथ ऊची होती है। उनमें एक हाथ ऊची करूप भूमि होती है। यह भूमि कसला-कार होती है। यहाँ प्रधान करिया है। साम सम्बद्ध

कार होती है। इसमें गन्धकुटी काणका के समान होती है और शेष रचना कमल-दल के समबसरण घोर समान होती है। गन्धकुटी के चारों और मानागण नाम की भूमि होती है। यही खड़े होकर देवालय इन्द्रादि भगवान को पूजा करते हैं। इसमें चार वीषिया होती है। इन वीषियों के मध्य में चार मानस्तम्भ होते है। इनमें मृतिया विराजमान होनी है। जहां खड़े होकर मनुष्य घोर देव मानस्तम्भों की पूजा करते हैं, वह आस्थानागण भिम्न कहलाती है। ये मानस्तम्भ वारह योजन दर में दिखाह

वय नागरियना पानुभा गरिया है, यह आरोगिया नाम कहिताता है। य नागरियन या यह योजन दूर में दिखाड़ देते हैं। ये मानस्तम्भ दो हजार पहलू के होते हैं। इनके शीर्ष पर चारों दिशाओं में सिद्ध प्रतिमा विराजमान रहती है। इनकी पालिकाओं पर स्वर्णकट रक्षे रहते हैं। समबसरण में कोट, वापिका, नृत्यशालाये, तोरण, गोपूर, एक सौ ब्राठ मगल द्रव्य, वन, चैत्यवक्ष,

समदसरण में कोट, वाणिको, नृत्यशालाय, तीरण, गोषुर, एक सी ब्राठ मगल द्रव्य, वन, चेत्यवृक्ष, पताकाये, घण्टे, मगल कलश, सिद्धार्थ वृक्ष, स्तूप, अन्तर्येदिका, भवन, इन्द्रध्वज, महोदयमण्डप, श्रीमण्डप, गन्धकुटी, सिहासन, अष्ट प्रातिहार्यं ग्रादि की रचना रहती है।

जिनालय में भी कुछक रचनाओं को छोडकर प्राय. सभी रचना किसी न किसी रूप में रहती है। वृहत्स-

हिता (अध्याय ५६ स्त्रोक १७-१८) मे मन्दिरों के २० भेद गिनाय है। इन भेदों में चतुण्कोण, अख्टकोण, पांडदात्री, सर्वतोग्रह भी परिराणित है। अग्निपुराण (अध्याय १०४ स्त्रोक १३-२०) में ४५ प्रकार के मन्दिर गिनाये है। इनमें चतुष्कोण, अस्टकोण, पांडसभद्र योर पूर्णभद्र मन्दिर भी है। अधिकाश जिनालय चतुष्कोण मिलते है। किन्तु कछ अप्टबोण, पोडमभद्र और पूर्णभद्र या सर्वनोभद्र भी मिलते है।

माधारणनः प्रत्येक मन्दिर के बाठ धग होते है— अधिपठान, वेदिबन्ध, अन्तरएत, जथा, वरिण्डका, गुक्तामिका, रूण्ठ और शिखर। शिसार के तीन भाग होते है— आमानकः आमितिका और कला। पद्मायतन कोनी का मन्दिर ही पूर्ण मन्दिर कहलाता है। इस गैलों में गर्भगृह, प्रदक्षिणा पथ, अन्तराल, महामण्डप प्रोर अधंमण्डप याच प्रकार को रचनाये होना है। अधिकाश मिदरां पर शिवार की सर्योजना होती है। अन्तुत शिवार केंत्राज्ञ और सुमेष पर्वत को ही अनुक्रति है। बेदी गत्थकुटी की प्रतिक्ष है। बेदी में मिहासन होता है, जिस पर प्रतिमा विराजमान होती है। प्राचीन प्रतिमाओं में अप्ट प्रातिहायें अवस्य प्रकित किये जाने थे। क्योंकि अरहण्य और तीर्थकर प्रतिमा विराजमान होती है। प्राचीन कपट प्रतिहायें में ही को जाती है। अपट प्रतिहायें परिहल प्रतिमा कियं की वत्राज्ञ है। प्राचीन काल में अपट प्रातिहायें में ही को जाती है। अपट प्रतिहायें परिहल प्रतिमा स्विध की वत्राज्ञ है। प्राचीन काल में अपट प्रातिहायों को अकन प्रतिमा के साथ ही होता था। किन्तु आधुनिक काल में प्रतिमाय अलग निर्मित होती है और अपट प्रातिहायों में भामण्डल, छन, चमर और आतन प्रवक्त प्रवक्त है। बेप चार प्रतिहायों की प्रवात की प्रवेद है। बेप चार प्रतिहायों की रचना मूर्ति के पीछ दोवाल पर किसी क्ये में कर दी जाती है। वर्तमान मूर्ति-विज्ञान में सीदयं का विशेष प्रयान नक्क्षा जाता है, किन्तु मृति-विज्ञान के शास्त्रीय पक्ष और भावना को धार विशेष प्रयान नहीं दिया जाता। इसको समक्षते के लिये हमें मूर्ति-विज्ञान के कारिक्षय वर्ष प्रति समक्षति के सिक्षर में कर दी जाती है। वर्तमान मूर्ति-विज्ञान से सीदयं का विशेष प्रयान नक्क्षा जाता है, किन्तु मृति-विज्ञान के कारक्षय पक्ष और भावना की धार विशेष प्रयान सिक्षर वर्षन प्रवस्त प्रयान के सिक्षर वर्षो व्यान विज्ञान के किया विज्ञान के किया वर्षो होगी। (इसका सिक्सर वर्णन प्रवस परिष्ठ से किया पार)।

वेदी पर लघु सिखर, मन्दिर के ऊपर शिखर, ध्वा, वेदी ध्रयवा सिहासन पीठ पर धर्मचक की मरचना समयसरण की रचना का स्मरण कराती है। सिहासनासीन प्रतिमा तीर्षंकर की प्रतीक है। पद्मासन या खड़्गासन में ध्यानस्थ, प्रधीन्मीलिन नयन, नासाप्त दृष्टि, घुषराने कृत्तन, छाती पर श्रीवृक्ष के प्राकार का श्रीवित्तन लाछन, वृद्धीलयों और पैरो के तलवों से मागिलक चिक्न ये सब चिक्न तीर्थ करों के स्मारक चिक्न है। जिनालय मनुत्या की दृष्टि में निर्मित किये जान है। इसलिए जिनालयों में द्वादण सभा-मण्डप नहीं बनाये जाते, केवल एक सभा-मण्डप बनाया जाता है। प्राचीन काल में जिनालयों के आगं मानन्तस्भ-निर्माण की परस्परा रही है। किन्तु जबसे नगर अधिक जन-सकुल होने लगे और नगरों के बीच से स्थान की किटनाई आने लगी, जिनालयों के आगं मानन्तस्भ निर्माण की परस्परा कम होनी गई। यही कारण है कि नगरों के मध्य वेने हुए प्राय अधिकाश जिनालयों मानन्तस्भ नहीं मिलते। कुछ भी हो, सन्दिरों और मृत्यों के रूप में प्राचीन काल की अपेशा अब किनना ही परिवर्तन क्यों ने आगया हो, किन्तु उनमें ममयनगण का मलहर अब भी मुर्शित है।

वेवल ज्ञान प्राप्त होते ही कुवेर ने इन्द्र की ब्राज्ञा से समवसरण की रचना की, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। बिलोकीनाथ भगवान सिहासन पर विराजमान थे। वे श्रप्ट प्रातिहार्य विभूति से सम्पन्त थे। उस समय भगवान पूर्व दिशा की ब्रोर मुख करके विराजमान थे। किन्तू दर्शकों को ऐसा प्रतात होता था

भगवान का बैभव कि भगवान का मुख उनकी ग्रांग है। चारो दिशाश्रो में दर्शक श्रोना बैठे हुए थे ग्रोर भगवान के मुख चारो दिशाश्रो में दीख रहे थे। उनके नेत्र टिमकार रहित थे। उनके हारीर में प्रभा की ग्रज्ज करणे फूट रही थी। उन्हें श्रव किसी इन्द्रिय पर निर्भर नहीं रहना था। स्पर्ण, रसना, हाण, चक्षु श्रीर थोत्र पांची इन्द्रियों ने अपना व्यापार वन्द कर दिया था। तो सर्वज्ञ न्यवेदा ही, ग्रन्तन वीं ग्रीर अनतन शक्ति सं सम्पन्न हों, उसे मीमित इन्द्रिय व्यापार से क्या प्रयोजन रह गया था। सूर्य का प्रकाश होने पर टिमटिमाते दीपक का कोई काम नहीं रह जाना। उनको अनन्त मुख प्राप्त था, इसिलये क्षुण नृपा ग्रादि की बाघा ग्रीर ग्रन्तन निर्भरता दूर हो गई थी। व ग्रानिक स्वानित के असे विहान में पहुच चुके थे, जहां सम्पूर्ण पौद्गिक ग्राघीनताये ग्रीर अपनेताये छी प्रमान विश्व चुकी थी।

. चारों जाति के देव और इन्द्र भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाने आये । सर्व प्रथम सौधर्मेन्द्र भगवान को कैवन्य की प्राप्ति ६१

ने जमीन पर घुटने टेककर भगवान को प्रणाम किया। उस समय का वृश्य श्रद्भुत था। ससार की भीतिक विभूति से सम्पन्न इन्द श्वात्मा की समूर्ण श्वास्थात्मिक विभूति से सम्पन्न भगवान के चरणां मे मुक रहा था, मानो भीतिक सम्पदा श्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक स्वात्मिक स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक स्वात्मिक स्वात्मिक स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक स्वात्मिक सम्पदा स्वात्मिक स्वात्

### 'भक्तामरप्रणतमौलिमणिप्रभाणामुद्योतकं दलित पापतमो वितानम्। सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादाबालम्बनं भवजले पतता जनानाम्।।

श्राचार्य के ये भक्तिनर्भर उद्गार तथ्य को ही प्रगट करते हैं। जिस शरीर के भीतर श्रनन्त ज्ञान से प्रकाशमान श्रात्मा विराजमान है, उस शरीर की श्राभा भी श्रसाधारण होती है।

तदनत्तर इन्द्रों ने और देवों ने लंडे होकर ब्रयने हाथों से गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, ब्रक्सत और ब्रयून पिण्डों द्वारा भगवान के चरणों की पूजा की। इन्द्राणी ने भगवान के ब्रागे रत्न चुणे से विविध रंगी मण्डल पूरा। फिर उसने रत्नों की भूगार की नाल से भगवान के ममीप जल धारा छोड़ी और देवी मुगन्ध में भगवान के पादगीठ की पूजा की। इसी प्रकार उसने मीनियों से, कल्पवृक्ष के पुष्पों की मालाबों से, उन्नदीशों से, थान में धूप और दीपक रत्नकर ब्रम्मतिषण्ड में, फलों से, जिनेन्द्र प्रभू की पूजा की। फिर इन्द्र ने भगवान की स्तुति की।

केवन ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान की झात्मा निष्कलक, निलेंग, निरावरण और शुद्ध हो गई थी। उनकी पवित्रता सर्वी क्रसम्पूर्ण थी। उनकी झात्मा की शिवन और प्रभाव सन्त था। इसियं कुछ सद्भुत चमकारपूर्ण घटनाय हुई, जिन्हे झनिशय कहा जाता है। ऐसे झितिशय-जो केवल ज्ञान जन्य थे दस हुए। घवलाकार उनकी सल्या स्थाप्त वर्ता है, जो इस प्रकार है—

सौ योजन तक चारो खोर मुभिक्ष होना, आकाशगमन, हिसा का झभाव, भोजन का झभाव, उपसर्ग का झभाव, चारो झोर मृत्य, छाया रहिनना, निर्मिमेप दृष्टि, विद्याओं की ईशना, नल झौर रोमो का न बढना, झठारह महाभाषा, मान सौ अद्र भाषा तथा अस्य झक्षरानक्षरात्मक भाषाओं में दिख्य ध्वनि।

इसी प्रकार देव कृत चोदह स्रोर धवलाकार के मत से तेरह ऋतिशय होते है, जो निम्न प्रकार है -

सम्यान योजनी नक बन का फल फूलों से युक्त होना, मुगन्धित बायु, जाति विरोधी जीवों का सह प्रस्तित्व, भूमि की निर्मेलना, मुगन्धित जल की वर्षा, फल भार से नक्षीभृत शस्य, सब जीवों को प्रानन्द, शीतल पबन, निर्मेल जल से पिपूर्ण नडाग, निर्मेल आकाण, रोगादि न होना, यक्षेन्द्रों के मस्तकों पर चार धर्मचक, चारो दिशाओं से छप्पन स्वर्ण-कमल की रचना।

देवेताम्बर परम्पराओं में मान्य चौतीम अतिहाय—समवायाग सूत्र में तीर्थकरों के ३४ अतिहाय इस प्रकार बताये है—

१ केशरोम और समयु का न बढ़ना. २ शरीर का रोग रहित ध्रोर निलंप होना, ३ रबन-मास का गोदुग्ध के समान सफंद होना, ४ व्याबोछ्यास का उत्पन कमन के समान मुगन्धित होना, ४ आहार-नीहार का ध्रृद्ध्य होना, ६ आकाश्यत चक का होना, ७ आबाश्यत छत्र का होना, ८ आकाश्यत व्यवस होना, ६ आकाश्यत व्यवस्थ होना, १० आवाश्यत प्रति का आवाश से आयो चनना, ११ ६ आकाश्यत प्रति होना, १० हुनार प्रताक नो इन्द्र का का आवाश से आयो चनना, ११ त्रे के को स्वाप्त जहार होने, १० का अवश्य के स्थान से थोडा पोछे की धोर ती मण्डल का सब दिशाओं को अवश्यत करना, १३ भूमि का रमणीक होना, १४ काटों का प्रयोगुल होना, १४. ऋतुस्रो का मुखदायी होना, १६ शतिल मुखद मन्द पत्रन से चार-चार कोस तक स्वच्छता का होना, १७ जल विद्धा से भूमि की धूल का शमन होना, १८ पाच प्रकार के अचित कृती का जानु प्रमाण ढेर लगना, ११.

अधुभ रूप-रस गन्ध-स्पर्य-झब्द का अयकर्ष होना, २०. शुभ रूप-रस-गन्ध-स्पर्य-शब्द का प्रकट होना, २१ बोलते समय भगवान के गम्भीर स्वर का एक योजन तक पहुंचना, २२ अपेमागधी भाषा में भगवान का प्रमॉपदेश, २३ अपेमागधी भाषा के रूप में परिणत होता, २३ अपेमागधी भाषा के रूप में परिणत होता, २४ अपनी-अपनी भाषा के रूप में परिणत होता, २४ अपनी-अपनी भाषा के रूप में परिणत होता, २४ अपनी के बरणों में पूर्व भव के वैरी देव, असुर आदि का वेर भूल कर प्रसन्न मन से घर्म अवल्य करना, २४ अपनी अविधास का भी भगवान के चरणों में आकर वन्दान करना, २६ वाद के लिये आये हुए प्रतिवादी का निकत्तर होना, २७ जहाँ भगवान का विहार हो, उसके पच्चीस योजन तक इंति का न होना, २८ पच्चीस योजन तक प्रतिवादी का निकत्तर होना, २६ स्वयक का भय न होना, ३० परचक्त का भय न होना, ३१ अतिवृध्द का न होना, ३२ अनविष्ट का न होना, ३२ उपिक्ष का न होना तथा ३४ जहाँ-जहा भगवान विचरण करे, वहाँ-वहां पूर्व उपनम उत्पाती का बीघ शास्त होना।

दोनो सम्प्रदायो—दिगम्बर और स्वेतास्यर परम्पराश्चो मे तीर्थकर भगवान के चौतीस अतिशय स्वीकार

की गई है। अतिशयों के नामों में कहीं कहीं साधारण सा अन्तर है।

भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुया है, यह सुनकर सम्राट् भरत श्रन्त पुर की स्त्रियो, परिजन और पुरजनो के साथ भगवान के दर्शनों के लिये आये। भरत ने प्रथम पीठिका पर पहुंच कर प्रदक्षिणा दी और चारो ओर स्थित धर्मकको की पूजा की। फिर दूसरे पीठ पर स्थित भगवान की ध्वजाओं की पवित्र सुगन्ध आदि द्रव्यों से पूजा की।

फिर ध्राट प्रातिहायं युक्त और जगत के गुर स्वामी ऋषभदेव को देखकर उनकी प्रदक्षिणा भगवान का परिवार की धीर उरकुष्ट सामग्री सं उनकी पूजा की, उन्हें नमस्कार किया और भिक्त प्लावित इदय से उनकी स्तृति की। तदनन्तर भरत भी मण्डप में प्रवेश कर अपनी योग्य सभा में जा

हृदय संउतकारतृताका। तदनगरम्भरासामध्यम् भवसाकर अपनायाग्यसमाम आ वैठे। फिर ह्याय जोड कर भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थनाकी— हेभगवन् ! धर्मक्याहै? उसकामार्गग्रीरफल क्याहै?

भगवान की गम्भीर दिव्य गिरा खिरी। उस समय भगवान के मुख पर कोई विकार नही था। उस समय भगवान के न तो तालू श्रोठ झादि ही हिलते थे. न उनके मुख की कान्ति ही बदलती थी। भगवान की दिव्य-ध्विन इस प्रकार निकल रही थी, मानो पर्वत की गुफा मे से प्रतिध्विन निकलनी है। वह वाणी भगवान की इच्छा के बिना ही प्रकट हो रही थी। भगवान की दिव्य गिरा में घम का स्वरूप, घम के भेद, घम का फल ब्रादि विस्तार से प्रगट हुए।

जगदगुरू भगवान ऋषभदेव का परम कल्याणकारी उपदेश सुन कर महाराज भरत ने भगवान से सम्यादर्शन की शुद्धि और अणुवनो की परम विशुद्धि को प्राप्त किया। अर्थान उन्होंने सम्यादर्शन के साथ पांच

धाणवत और सात शीलवत धारण किये। अन्य अनेक जीवों ने भी यथायोग्य नियम वन धारण किये।

उस पुरिमताल नगर का स्वामी और भरत का छोटा भाई वृष्णभेमन भगवान का कत्याणकारी उपदेश सुनकर भगवान के समीप दीशित हो गया और भगवान का प्रथम गणभर वना । उसी समय कुरु बिध्यों मे श्रेष्ठ महाराज सोमप्रभ अपने पुत्र जयकुमार को राज्य देकर अपने अनुत्र श्रेषात्मकुमार सहित भगवान के समीप दीक्षा लेकर उत्तरे गणभर वने । भरत की छोटी वहन सुन्दरी ने भी आर्थिका दीक्षा लेकर आर्थकार्थों के बीच मुख्य गणियों के पद को प्राप्त हुई । बाहुबली की छोटी वहन सुन्दरी ने भी आर्थिका दीक्षा ले ली । श्रुतकीति नामक एक पर्मात्मा व्यक्ति ने श्रावक के बन ग्रहण किये और वह देशबन धारण करने वाले गृहस्थों में सबसे श्रेष्ठ हुआ। एक पतिव्रता प्रियव्रता नाम की स्त्री आर्थिका के स्त धारण कर आर्थकार्यों में श्रेष्ठ कहनाई । भरत के एक भाई भनत्तवीर्य ने भी सबीध पाकर भगवान से दीक्षा प्राप्त की और उन्होंने अवसर्तिण गुग में सबले पहले मोक्ष प्राप्त किया। भगवान की देखादेखी जो चार हजार राजा पहले दीक्षित हुए थे और अष्ट हो गए थे, वे 'भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुमा है' यह मुनकर पुन भगवान के समीप आर्थ और एक मरीच को श्रेष्ठ कर शेष सबने पुन. दीक्षा ले लो। और तप्तप्त करने करने पुन स्वने पुन. दीक्षा ले लो। और तप्तप्त करने कर शेष सबने पुन. दीक्षा ले लो। और तप्तप्त करने करने हम सबने पुन. दीक्षा ले लो। और

तीर्थकरो के पूर्वधर, शिक्षक, अवधिज्ञानी, केवली, विक्रिया ऋदि के घारक, विपुलमित और बादी इस

प्रकार ये सात संघ होते है।

भगवान ऋषभदेव के संघ में कुल ऋषियों की सख्या चौरासो हजार थी, जिनमें पूर्वधर ४७५०, शिक्षक ४१५०, अविधिज्ञानी ६०००, केवली २००००, विकियाधारी २०६००, विपुलमित १२७५० ब्रोर वादियों को कुल सख्या १२७५० थी। तथा मनियों की सख्या ५४०५४ थी।

करपसदेव के तीर्थ में आर्यिकाओं को कुल सब्या साढे तीन लाख थी। श्रावकों की सब्या तीन लाख और श्राविकाओं की कुल सब्दा पाच लाख थी।

भगवान के सघ में साधुयों की कुल सक्या ८४०८४ थी। प्रत्येक तीर्थकर के सम्रस्य साध्य्यों के गण होने हैं। उन गणों में कुछ निश्चत सस्या में साधु रहते हैं। उन गणों में में प्रत्येक गण के ऊपर एक गणधर होता है, जो साधुयों का सम्यक् नियमन करना है, उनमें अनुशासन बनाये रखता है। भगवान ऋगस-भगवान के गणधर देव के साधुयों के चीरासी गण ये ब्रीर उन गणों के नियामक चौरासी गणधर थे, जिनके नाम इस प्रकार थे—

१ व्यभसैन, २ कुम्भ, ३. वृहर्य, ४ जबुद्धमन, ४ देवणमी, ६ धनदेव, ७ नन्दन, ६ सोमदत्त, ६ सुरदत्त, १० वाखुद्धार्मी, ११ सुवाहु, १२ देवाणिन, १३ धानदेव, १४ धानिमूर्ति, १४. तोरव्दी, १६ धानिमित्र, १७ हलघर, १६ महीधर, १६ माहेन्द्र, २० वनुदेव, २१ वमुन्यर, २४ सब्त, २३. मेरु, २४ सूर्वि, १४ मर्वेसह, १६, यज्ञ, २७ सर्वेपुन्त, २८ सर्वेद्र, ३० विजय, ३१ विजयपुन्त, ३२ विजयमित्र, ३३ विजयपी, ३४ परार्व्य, ३४ धपराजित, ३६ वर्मामत्र, ३७ वनुसेन, ३६ साधुमेन, ३६ सत्यदेव, ४० तरयवेद, ४१. मर्वपुन्त, ४२ मित्र, ४३ सन्यवान, ४४ विनीत, ४५ सत्यर, ४६, ऋषिपुन्त, ४७ ऋषिदत्त, ४८ यज्ञदेव,
४६ यज्ञपुन्त, ३० यज्ञमित्र, १४ यज्ञदन, ५२ न्वायमुन, ४३ भागदन, ४४, भागफल्गु, ४४. गुन्त, ४६ गुन्त,
५४ मुन्त, ४६ प्रत्योपित, ६४ सत्ययन, ६० वरुण, ६१ धनवाहिक, ६२ महेन्द्रदत्त ६३ तेजोराशि,
६४. महार्य, ६४ विजययुति, ६६ महावल, ६७ मुविशाल, ६६ वर्ष, ६६ वर, ७०. चन्द्रवृह, ७१ मेथेरवर,
७२ कच्छ, ७३ महाकच्छ, ७४ मुकच्छ, ७४ मुविवाल, ७६. भद्राविल, ७७. निम, ७६ विनिम, ७६ भद्रवत,
६० नर्वी ६१ महान्या, ६२ निव्यम्त्र, ६२ कामदेव, ६४ अनपम।



#### ९. भगवान द्वारा धमे-चक्र-प्रवर्तन

भगवान की प्रथम दिव्य ध्यति पुरिमताल में खिरी थी। यही भगवान का घर्म-चक्र-प्रवर्तन कहलाया। भगवान यदि चाहते तो शेष सारा जीवन मौनपूर्वक व्यतीत कर सकते थे, जिस प्रकार उन्होंने भ्रपने छद्भस्य काल के एक हजार वर्ष मौनपूर्वक बिताये थे। किन्तु उन्हें धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन करके भव्य

प्रयाग में भगवान जीवों का कल्याण करना था। जब तीर्थंकर प्रकृति का बच्च किया था, उस समय उन्होंने द्वारा धर्म-चक-प्रवर्तन सोलह कारण भावनाम्रों का चिन्तन करते हुए मार्ग प्रभावना की भी भावना की थी, ग्रन्थया तीर्थंकर प्रकृति का भोग पुरा नहीं होता।

भगवान का धर्म-चक-प्रवर्तन केवल मनुष्यों के हित और सुख के लिये ही नहीं था, बल्कि यह तो देव, पद्यु, पक्षी सबके हित और सुख के लिये था। भगवान का धर्म-चक-प्रवर्तन फागुन सुदी एकादक्षी को हुआ था। भगवान ने धर्म-तीर्थ का उस दिन प्रवर्तन किया था। इसलिये यह कहना चाहिये कि इस युग में धर्म की ब्यवस्थित ६४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

व्याख्या सर्व प्रथम फागुन सुदी एकादकी को हुई थी, घम की स्थापना का यह प्रथम दिवस था। इसलिये यह निधि पवित्र तिथि मानी गई, यह स्थान पवित्र तीर्यक्षेत्र माना गया, वह वट वृक्ष अक्षय वट कहलाने लगा।

दिच्य घ्यनि—तीर्थकरो की दिव्यध्वनि का क्या रूप होता है, इस सम्बन्ध में निम्न गावाये ध्यान देने योग्य है —

घट्ठरस महाभासा खुल्लयभासाय सयाई सत्त तहा। प्रकार प्रणवकरण्य सण्णीलाण सयलभासाओ।। ५ एवाडुं भासमुं तालु बदंतीटठकंठ वावारे। १ परिहरिय एककालं भटकणं दिश्वभासितः।। पनवीए घ्रक्खितयो सम्रति दयम्मि णवमुहुलाणि। णिस्सरिद णिरुवमाणो दिश्यभृणो जाल जीवणमं॥ प्रवस्त काल समये गणहर दीवद वक्कबट्टाणं। पहाण, द्यस्य दिश्यभृणो ग्रास्तभागी हि।।

प्रथमित अटारह महानापा सान सा छोटी भाषा नथा सर्ज जांबो की घोर भी जो ग्रक्षरात्मक-अनक्षरात्मक-भाषायं है उन सभी न्याप्रणों में तानु बात, ओठ, कठ को बिना हिलाय चलाये भगवान की वाणी भव्य जीवा के लिये प्रपट होती है। भगवान की वह दिख्य ध्वीन स्प्यमाव से (तीर्थकर प्रकृति के उदय से बचन योग से, बिना उच्छा के) स्पट्ट अनुपस नीता सन्ध्या वालों से ह सुर्व निकलती है और एक योजन तक जाती है। बाप समय से सण्यप्र, इन्द्र तथा चनवां के प्रस्त करने पर भी मात भगमय दिख्यक्षता विर्तती है।

श्राचार्य जिनमेन ने हरियश पुराण में दिव्य ध्वनि को विशेषताय बतात हुए कहा हे—

तत्प्रज्ञानन्तरं घातुङ्बतुमुं स्व विनिगंता । 
वतुम् कहला सार्था चतुर्वणश्रमात्र्यरा ।। १८।३ 
चतुरस्रानुयोगान। चतुर्वणश्रमात्र्यरा ।। १८।३ 
चतुरस्रानुयोगान। चतुर्वणिमकमान्त्रा । 
वतुविय कथावृत्तिः चतुर्वाति निवारिणी ।। १८।४ 
समन्तत शिवस्थानाञ्जोजनाधिक मण्डले । 
स्रत्रं वात्रं व वृतं ति तत्र तत्राद्वती ।। १८।६ 
स्रत्रं वात्रं व वृतं ति तत्र तत्राद्वती ।। १८।६ 
वतंतिः नत्र्य वृतं व तत्र ताश्ची सरस्वती ।। १८।६ 
स्रतानात्मापि तद्वृत्तं नाना पात्र गुणाध्यम् । 
सभारयां दृश्यते नाना दिव्यमम् वृय्यावतो ।। १८।१५ 
सावधान सभारयं ध्वान्तं सावरणं ध्वनिः । 
जैनोत्यकांभिमनिष्टव्यो विश्ववासेत्यादि भासनः ।। १८।१६

स्रयांत् गणधर के प्रश्न करने पर भगवान की दिल्यस्वानि सिरने लगी। भगवान की वह दिल्य ध्वान वारी दिलाओं में दिलने वाले चार मुखी में निकलती थी, बार पुरपार्थ कप बार कालों को देने वाली थी, सार्थक थी. बार वर्ण और चार काश्रमों को साथ्यक थी. बार वर्ण और चार काश्रमों को साथ्यक थी. बार वर्ण और चार काश्रमों को साथ्यक थी. बार वर्ण को वर्णन करने वाली थी, बार गतियों का साथ्यक्षी के वर्णन करने वाली थी, बार गतियों का सिंदी कि वर्णन करने वाली थी, बार गतियों का निवारण करने वाली थी। जहां भगवान विराजने थे, बहां में बारों और एक योजन वक इतनी स्पष्ट मुनाई देती थी जैसे यही उत्पन्त होरही हो। वह दिल्य ध्वान जैसी उत्पत्ति स्थान में मुनाई पडती थी वैसी ही एक योजन के घेरे में मुनाई पडती थी। वह मध्य, रिस्ताक्ष ग्रामीर, दिल्य, उदान और स्पष्ट अक्षरों से मुक्त थी, अनन्य रूप थी, क्या भावान की देती। वह परन्त पुथ्वी पर पडते ही गाना स्था दिला है। ता है परन्तु पृथ्वी पर पडते ही नाना स्था दिला है ते ताता है, उसी प्रकार काश्रम की वह वाणी यद्यीप एक रूप थी तथापि सभा में पात्र के ही नाना स्था दिलाई देने लगता है, उसी प्रकार काश्रमान की वह वाणी यद्यीप एक रूप थी तथापि सभा में पात्र के

गुणों के ब्रनुसार वह नानारूप दिखाई दे रही थी । |संसार के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली भगवान की वह दिव्यध्विन सूर्य को पराजित करने वाली थी तथा सावधान होकर बैठी हुई सभा के ब्रन्तःकरण में स्थित ग्रावरण सहित ब्रज्ञानान्यकार को खण्ड-खण्ड कर रही थी ।

इसी प्रकार भगविज्जनसेनाचार्य ने दिव्यप्रधान का स्वरूप विस्तार पूर्वक बताया है—

'विव्यमहाष्ट्रानिएरस्य मुखाबजान्मेष्टरबातुक्कृतिर्गिनरगच्छत् ।

भध्यमनोगतमोहत्सानेष्यत् प्रखुषवेष यर्षव तमीरि० झावि पु० २३।६६

'एकतयोऽपि स सर्वनृभावाः सोन्तर नेष्ट बहुत्त्व कुभावाः ।

प्रप्रतिपत्तिमायस्य च तत्व बोधयति स्म जिनस्य महिन्ता ॥ झावि पु० २३।७०

एकतयोऽपि तथेव जलीषित्रचत्रस्तो भवति हुभभेवात् ।

पात्र विशेष वशाच्च तथायं सर्वविदो व्यनिराप बहुत्यम् ॥२३।७१

एकतयोऽपि यथा स्कृतिकादमा यखदुपाहितसस्य विभासम् ।

स्वच्छतया स्वयमप्यमुक्तानिय विद्वत्व्योऽपि तथा व्यनिरुच्यः ॥२३।७२

वेवकृतो व्यनिरित्यसवेतत् वेवगुणस्य तथा तिवृतिः स्यात् ॥

साक्षर एव च वर्णसम्हानेव विवार्षपतिजाति स्यात् ॥२३।७३

अर्थात् भगवान के मुखकमल में <u>बादलों की गज़ना</u> का अनुकरण करने वाली अतिशय युक्त महा दिश्य ध्वित तिकल रही थी और वह अब्यजीवों के मन में स्थित मोह रूपी अन्यकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान मुशोभित हो रही थी। यद्यपि वह दिब्धध्वित एक प्रकार की थी तथापि भगवान के माहारम्य से समस्त मनुष्यों की भाषाओं और अनेक कुभाषाओं को लेकर सर्वभाषाक्ष परिणमन कर रही थी और लोगों का प्रजान दूर कर उन्हें तत्वों का बोध करा रही थी। जिस प्रकार एक ही प्रकार का जल का प्रवाह वृक्षों के भेद में अनेक रस वाला हो जाता है, उसी प्रकार सर्वज देव की वह दिख्य ध्वित भी पात्रों के भेद से अनेक प्रकार की हो जाती थी। अपदा जिस प्रकार स्कटिक मणि एक ही प्रकार की होंगी है तथापि उसके पास जो जो रणदार पदार्थ रख दिय जाते हैं, बहु अपनी स्वच्छता से अपने आप उन उन पदार्थों के रग को धारण कर लेती है, उसी प्रकार सर्वज भगवान की उत्कृष्ट दिब्ध ध्वित भी स्वर्धी एक प्रकार की होंगी है तथापि थोताओं के भेद से वह अनेक रूप धारण कर लेती है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वह दिख्य ध्वित देवों के द्वारा की जाती है परन्तु उनका यह कहना मिथ्या है क्योंकि ऐसा मानने पर वह भगवान का गुण नहीं कहलायगा, देवकृत होने में देवों का कहलायगा। इसके सिवाय वह दिब्धध्वित । अक्षर रुप ही है क्योंकि प्रकार के समूह के विना लोक से अर्थ का परिज्ञान नहीं होता।

इस प्रकार भगवान की वाणी श्रीर उपदेश को दिव्य ध्विन कहा जाता है। भगवान की सभी बातें श्रलोकिक श्रीर दिव्य होती है, उनकी वाणी भी दिव्य होनी है श्रीर वह ससार का कल्याण करने वाली होती है।

धर्मचक जैन धर्म का एक आवश्यक चिन्ह है। जैन मन्दिरो की रचना समवसरण की अनुक्रति होती है। समवसरण में नीर्थंकर भगवान स्वय विराजमान होते है। मन्दिर में उन तीर्थंकरो की प्रतिमाये विराजमान की

जाती है। समबसरण की रचना देवो द्वारा की जाती है, जबकि मदिरो की रचना मनुष्यों धर्मचक द्वारा होती है। किन्तु समबसरण के ब्रावस्थक क्षगो की रचना मदिरों मे लच्च रूप मे प्रधा-संभव की जाती है। समबसरण में धर्मचको की रचना होती है, देव और सनुष्य उनको प्रधा-ने है। समबसरण के द्वार पर श्रीमण्डप की पीठिकाक्षो पर यक्षेत्रों के मस्तको पर धर्मे-चक सर्वोधिक रक्ते

करते है। समनसरण के द्वार पर, श्रीमण्डप की पीठिकाओं पर, यक्षेन्द्रों के मत्तकों पर घर्मे-चक मुझोभित रहते है। तीर्थंकर मगवान का जब धर्म-विहार होता है तो धर्म-चक धागे धागे चलता है, सर्वाण्ह यक्ष घर्म-चक को मस्तक। पर खारण कर भगवान की ओर पीठ किये बिना आगे चलता है। इतना ही नही, तीर्थंकर देव तीर्थं की स्थापना और उद्भावना करते है तथा उनका सर्वप्रथम जो, केवलज्ञान के अनन्तर, प्रथम धर्मोपदेश होता है और लोक कल्याणी दिव्य ध्वनि प्रगट होती है, उसे 'धर्म-चक प्रवर्तन' कहा जाता है।

मन्दिरों में भी धम-चक्रों का ग्रकन रहता है। वेदी पर, भगवान के सिंहासन पर धर्म-चक्र उत्कीर्ण किये

जाते हैं। कही कही स्वतन्त्र रूप से धर्मवक की रचना मिलती है। पाषाण-स्तम्भो, द्वार के तोरण और चैत्यों पर धर्मवक अकित मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि जैन धर्म में धर्म-वक को कितना महत्व दिया गया है। यद्यपि वक वक प्रभावन प्राचीन भारत में गुढ़ के एक अमोघ शस्त्र के रूप में रहा है। वकवर्ती और नारायण के आयुषों में को प्रमुख स्थान प्राप्त था, किन्तु आधारिक जगन में शत्रु का सहार करने वाने और हिसा, विजय और प्रधिकार के प्रतीक उस चक को मान्यता नही दो गई है। किन्तु विवक मैत्री, अहिता और जगत्कत्याण के प्रतीक धर्मवक को तीर्थकरों की आध्यात्मिक विजय को भीतिक रूप माना गया है। धर्म-वक भी सतार से पाप-विजय और कथायों के विनाश के लिये नीर्थकर के आगे-आगे चलता है। इसका आशय और प्रयोजन यह है कि तीर्थकर का जहां भी धर्म-विहार होता है, वहीं तीर्थकर के पहचने से पूर्व हो ऐसा आध्यात्मिक वातावरण निमत हो जाता है, जिससे वहां के मनुष्यो, यहां तक कि तिर्यचा तक के मन से विदेष, हिसा और अनाचार के भाव दूर होने तगते है, उन्हें अन्तर से शान्ति का अनुभव होने लगता है और बाह्य प्रकृति में सब प्रकार को अनुकृतताय परिलक्षित होने लगती है। प्राणियों की भावनाओं और प्रकृति के बाह्य रूप से यह परिवर्तन तीर्थकर के आध्यात्मिक सभाव ना अनिवार्य परिणायों है। भावनाओं और प्रकृति के बाह्य रूप से यह परिवर्तन तीर्थकर के आध्यात्मिक सभाव ना अनिवार्य परिणायों है।

धर्म-चको के सम्बन्ध मे भगवज्जिनसेनाचार्य ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। श्रादि पुराण मे श्रनेक स्थलों पर ऐसा वर्णन मिलता है—

तां पीठिकामलञ्चकुः ग्रब्ट मंगलसपदः।

धर्म चकाणि चोढाग्नि प्राञ्जभियंक्षम्धंभि ।। २२।२६२

— उस पीठिका को अप्टमगल द्रव्य रूपी सपदाण स्रोर यक्षों के ऊँचै-ऊँचे मस्तको पर रक्ष्ये हुए धर्म चक्र अलकृत कर रहे थे।

सहस्राराणि तान्युद्रत्नरक्ष्मीनि रेजिरे । भानुबिम्बानिवोद्यन्ति पीठिकोदय पर्वतात् । २२।२६३

—जिनमे लगे हुए रन्नो की किरणे ऊपर की ब्रोर उठ रही है, ग्रेम हजार-हजार ब्रारो वाने वे धर्मचक ग्रेम मुद्योभिन हो रहे थे मानो पीटिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूर्य के विम्ब ही हो।

सहस्रारस्कृद्धर्मचक्ररत्नपुरः सरः ॥ २४।२५६

—भगवान जब बिहार करते हैं, उस समय हजार आरो वाला धर्मचक भगवान के झारो-झारो चलता है। इसी प्रकार ग्राचार्य जिनसेन ने हरिवशपुराण से इन धर्मचको का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है— भगवान द्वारा धर्म-चक्र-प्रवर्तन €19

> महा प्रभाव संस्पन्नास्तत्र शासन देवताः । नेमूदबाप्रविकाता बुवभं वर्मबक्तिणं ।। ६।२२२

-उस समयसरण में महाप्रभाव से सम्पन्न अप्रतिचक आदि शासन देवता धर्मचक के धारक भगवान वृषभदेव को निरन्तर नमस्कार करते रहते थे।

पीठानि त्रीणि भास्वन्ति बर्तादक्ष भवन्ति तु । चत्वारि च सहस्राणि धर्मचकाणि पूर्व के ।। ४७।१४०

--समवसरण मे चारो दिशाग्रो में तीन पीठ होते है, उनमें पहले पीठ पर चार हजार धर्मचक सुशोभित है।

सहस्रारं हसद्दीप्त्या सहस्रकिरणद्यति।

धर्मचकं जिनस्याचे प्रस्थानंस्थानयोरभात् ॥ ३।२६

—भगवान चाहे विहार करते हो, चाहे खडे हो, प्रत्येक दशा मे उनके झागे सूर्य के समान कान्तिवाला तथा झपनी दीप्ति से हजार झारे वाले चक्रवर्ती के चक्ररत्न की हॅसी उडाता हुझा धर्मचक शोभायमान रहता था।

धर्मचक १२,२४ या १००० आरे वाले होते है।

भगवान की धर्म-सभा और धर्मोपदेश की विज्ञान्ति और कनवैसिंग देवलोग करते है। वे लोगों को समवसरण में चलने की ब्राग्रहपूर्वक प्रेरणा करते हैं। देवों की प्रेरणा पाकर ब्रसल्य मनुष्य भगवान के प्रचारक और स्त्रिया समवसरण मे जाकर भगवान का उपदेश सुनते है और आत्म-कल्याण करते है।

इस रहस्य पर आचार्य जिनमेन ने हरिवश पराण मे प्रकाश डाला है।

धर्मदानं जिनेन्द्रस्य घोषयन्तः समन्ततः।

माह्यानं चिकरेऽत्येषां देवा देवेन्द्र शासनात ॥ ३।२८

—इन्द्र की ग्राज्ञासे देव लाग चारो क्रोर जिनेन्द्र देव के धर्मदान की घोषणा करते हुये ग्रन्य लोगो को बुलाते थे।

भगवान कुछ दिन पुरिमताल नगर के शकटास्य वन मे धर्म की मन्दाकिनी बहाते रहे। एक दिन सौ-धर्म इन्द्र ने सहस्र नामो द्वारा भगवान की स्तुति की जो बाद मे सहस्र नाम स्तोत्र के रूप मे जगत मे प्रसिद्ध हम्रा । स्तूति करने के बाद इन्द्र ने प्रार्थना की-'हे भगवन ! भगवान का धर्म-विभिन्न क्षेत्रों के भव्य जीव रूपी चानक ग्रापकी धर्मामत-वर्षा के लिये उत्सकतापूर्वक बिहार

प्रतीक्षा कर रहे है।

प्रभो । अब मोक्ष मार्ग का उपदेश देने का समय आ गया है। भव्य जीव आपकी शरण है। आप उन्हें कल्याण का मार्ग बताने की दया कीजिये। आप ही चराचर के स्वामी है। धर्म का अवरुद्ध मार्ग खोलने का यह

उपयक्त समय श्राया है। ससार के दुखी प्राणियों का श्राप उद्धार कीजिये।'

उस समय भगवान स्वय ही बिहार करना चाहते थे। तभी इन्द्र ने बिहार करने की प्रार्थना करके मानो भव्य जीवो की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व किया। तब तीनो लोगो के स्वामी और धर्म के अधिपति भगवान ऋषभ-देव ने धर्म-बिहार करना आरम्भ किया। इन्द्रदेव और असख्य जनसमूह भगवान के साथ चल रहे थे। भगवान जहां भी जाते, तीनो सन्ध्यास्रों कौ उनका दिव्य उपदेश होता था। वे जब विहार करते थे, शीतल सुगन्धित वाय चलने लगती थी, वृक्ष फल फूलो से भर जाते थे, एक योजन तक की भूमि को पवनकुमार देव काड बहार देते. पृथ्वी दर्पण के समान निर्मल हो जाती। मेघकुमार देव सुगन्धित जल की वर्षा करके पृथ्वी को धूल रहित बना हेते थे । जहां भगवान के चरण पडते, वहीं २२५ स्वर्ण कमलों की रचना हो जाती । किन्तु भगवान तो भूमि से चार ग्रगुल ऊपर ही चलते थे, कमलो पर उनके चरण नही पडते थे। भगवान के आगे हजार आरो वाला धर्म चक्र, अपुरा करार हो ने का प्रतिकार करते हैं। देन सुद्धानात और पुष्प वर्षा कर रहे थे। अरीनाड़न हो रहा था। झाट मगन हम्म और धर्म-क्ज बलते थे। देन हुन्द्धानात और पुष्प वर्षा कर रहे थे। अरीनाड़न हो रहा था। देवागनाएँ आकाश में भक्ति नृत्य करती वल रही थी। किन्नर गा रहे थे, गन्यवं और विद्याघर बीणा बजाते चल रहे थे। भगवान के प्रचित्य प्रभाव के कारण चारों और सुभिक्ष हो गया था, समस्त प्रकार का ग्रानन्द.

६८ वेन वर्ष का प्राचीन इतिहास

कल्याण भौर धारोग्य व्याप्त था। इस प्रकार भगवान ने समस्त देशों में धानन्द भौर कल्याण की वर्षा करते हुए धर्म-बिहार किया। इस विहार की बदौलत श्रसस्य प्राणियों ने श्रपना कल्याण किया।

भगवान ने जिन देशो में बिहार किया, उनके नाम इस प्रकार है—काशी, भ्रवन्ति, कुरु, कोशल, सुद्धा, पुण्डु, चेदि, ब्रग, बंग, मगध, आन्ध्र, कलिंग, मद्र, पचाल, मालव, दशाण, विदर्भ आदि ।

### १० भगवान का अध्टापद पर निर्वाण

भगवान ने सम्पूर्ण देश मे एक हजार वर्ष और चौदह दिन कम एक लाख पूर्व वर्षों तक धर्म-विहार किया। जब उनकी आयु के चौदह दिन केथ रह गये, तब वे श्रीक्षिक्तर और सिद्धक्षिक्तर कैलाझ में निवर्षण के बीच में कैलाश पर्वत पर पहुंचे और पौष शुक्ला पूर्णमासी के दिन योगों का निरोध करने के लिए ध्यानारूड हो गये।

उसी दिन सम्राट् भरत ने स्वप्न मे देखा कि महामेद पर्वत लम्बा होते होते सिद्ध क्षेत्र तक जा पहुचा है। युवराज ब्रक्तेकींत ने स्वप्न देखा कि एक महीपधि वृक्ष लोगों के रोगों का नाश करके स्वर्ण कां जा रहा है। मृह्मति ने स्वप्न देखा कि एक करपवृक्ष लोगों को कामनाय पूरी करने के बाद स्वर्ण को जा रहा है। प्रधानमन्त्री को स्वप्न हुमा कि एक रन्तद्वीप लोगों को नाना प्रकार के रत्त देकर खाकांग की ब्रीट जाने के लिए त्रेया है। अध्यक्तमार के पुत्र बनननवीय ने देखा कि चन्द्रमा तीनों लोकों को प्रकाशित करके नारों सहित जा रहा है। सम्राज्ञी सुभद्दा ने स्वप्न मे देखा कि यशस्वनी ब्रीर सुनरदा के पास बैठकर इन्द्राणी शोकाकुल हो रही है। बाराणसी नरेसा जिवागद ने स्वप्न देखा कि सुर्थ पृथिवी को प्रकाशित करके ब्राकाश की ब्रोर उडा जा रहा है। इस प्रकार क्षीर भी ब्रुवेक लोगों ने इसी प्रकार के नाना स्वप्न देखे।

प्रातःकाल होने पर सबने राजपुरोहित तथा निमित्त शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों से प्रपते-अपने स्वप्न बता कर उनका फल पूछा। उन निमित्त ज्ञानियों ने विचार कर उत्तर दिया—भगवान ऋषभदेव सम्पूर्ण शेष कर्मों को नष्ट करके अनेक मुनियों के साथ मुक्त होनेवाले है। पुरोहित स्वप्लो का फल बता ही रहेथे, तभी आनन्द नामक एक व्यक्ति राज्य-सभा में आया। उसने महाराज भरत को यथोचिन नमस्कार करके भगवान का सम्पूर्ण बृत्तान्त सुनाबा और कहा कि भगवान ने अपनी दिव्य ध्विन का सकोच कर तिया है और सम्पूर्ण सभा हाथ जोडकर मीन पूर्वक बैठी है।

यह सुनते ही सम्राट् भरत सब लोगो के साथ धविलम्ब कैलाश पर्वत पर जा पहुचे। उन्होंने जाकर भगवान के दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणा दी, उनकी स्तुति की और महामह नामक पूजा की। इस प्रकार चक्कार्ती चौदह दिन तक भगवान की सेवा करते रहे।

उस दिन माघ कृष्णा चतुरंशों के सूर्योदय का शुम मूहतं था। श्रभिजित नक्षत्र था। भगवान इस पुण्य-बेला में पूर्व दिशा की श्रोर मुख करके पर्यकासन से विराजमान हो गये। उनके साथ के एक हजार मृनियों ने भी ग्रास्म-विजय की श्रन्तिम तैयारी की। भगवान ने सूक्ष्मिक्याश्रतिपाति नामक तृतीय शुक्ल ध्यान के द्वारा मन, बचन, काय इन तीनो योगों का निरोध किया श्रीर किर श्रन्तिम गुणस्थान में ठहरूकर श्र-इ-क्ट्यान हे द्वारा सेव के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने काल में ब्युपरतिक्यानिवृत्ति नामक चौथे शुक्त स्थान के द्वारा सेव श्रम्वातिया कर्यों का नाश कर दिया। वे सिद्धत्व पर्योय को प्राप्त हो। गये। श्रास्मा की श्रनन्त विश्रुति को श्रयट करने बोले ग्रास्मा के ग्राठ गुण उनके प्रगट हो गये—सम्बन्दक, श्रनन्त श्रान, श्रनन्त विश्रुति को श्रम्यट श्ववगाहन, सूक्ष्मत्व ग्रीर ग्रन्थावाथ। ये गुण ग्राठ कर्मों के विनाश द्वारा उत्पन्न हुये थे। वे इस शरीर को छोड कर ततु वान वत्तम में जा विराजे। वे लोक के ग्रयमाण पर स्थित हो गये। वे निर्मल, निरावरण, निष्कलक शुद्ध श्वारम रूप में स्थित हो गये। वे जन्म-मरण से रहित हो गये, कृतकृत्य हो गये। सिद्ध परमात्मा हो गये। वनके साथ १००० मिन भी मक्त हये।

भगवान का निर्वाण हो गया, यह जान कर सब देव और इन्द्र वहाँ झाये। भगवान का शरीर पारे के समान विस्तर गया या। तीर्थक्कर के कारीर के परमाणु झन्तिम समय विजली के समान क्षणभर में स्कन्ध

पर्याय को छोड़ देते हैं। इन्द्र ने सब देवों के साथ भगवान के निर्वाण कस्याणक की पूजा की। भगवान का निर्वाण करुपाय को कुण्ड स्पापित किये। एक प्रीम्कुण्ड भगवान के लिये, दूसरा प्राम्कुण्ड गणवारी के लिये वार्षी भीर तथा तीसरा भ्राम्कुण्ड भगवारों के भ्रतिरिक्त म्रन्य सामान्य केविलियों के लिये

बायी ब्रोर स्थापित किया। फिर उन कुण्डों में ब्रामित क्यापित की, गन्ध-पुष्प ब्रादि से पूजा करके चन्दन, अपूज, कपूर, केबर ब्रादि मुर्गाभित पदायों ब्रीर दों, दूज ब्रादि द्वारा उस ब्रामित को प्रज्वसित किया ब्रीर उस झरीर को उससे रख दिया। ब्रामिन येथेडे ही समय में शरीर का वर्तमान ब्राकार नष्ट कर दिया। उन्होंने क्षेत्र मुनियों के कारीर का भी इसी प्रकार सस्कार किया।

फिर इन्द्रों ने पच कत्याणकों को प्राप्त होने वाले भगवान वृषभदेव के बारीर की भस्म उठाकर 'हम लोग भी ऐसे ही हो' यह सोचकर बडी भक्ति से अपने ललाट पर, दोनों भुजाओं से, गले में और ललाट पर लगाई। फिर सबने मिलकर आनन्द नाटक किया और अपने अपने स्थानों को चले गये।

भगवान का निर्वाण होने पर भेद विज्ञानी भरत चक्रवर्ती को मोह उत्पन्न हुमा और वे शांक सन्तप्त हो गये। उस समय वृषभसेन गणधर ने उन्हें ससार का स्वरूप बताते हुये समफाया, जिससे चक्रवर्ती का मोह भग हो गया और गणधर देव के चरणों में नमस्कार करके वे अयोध्या नगरी को वापिस लौट गये।

सिद्धक्षेत्र कैलाश (प्रस्टापद) — भगवान ऋषभदेव का निर्वाण प्राप्टापद पर्वत से हुमा। प्रप्टापद को ही ग्रनेक स्थानो पर कैलाश पर्वत भी कहा गया है। इसलिए कैलाश और अप्टापद दोनो स्थान भिन्न-भिन्न न होकर एक ही है।

क्रैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र है। यहा से भ्रनेक मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान ऋषभदेव के भ्रानिस्कत भरन आदि भाइयों ने, भगवान श्राजितनाथ के पितामह विद्याजय, <u>स्थाल, महाव्याल,</u> प्रच्छेय, अभेय, नागकुमार, हरिवाहन, भगीरथ आदि भ्रसस्य मुनियों ने कैनाश पर्वत पर आकर तपस्या की भ्रीर कर्मों को नष्ट करके यही से मूमन हुए।

भगवान ऋषभदेव की स्मृति मे भरत चक्रवर्ती ने ७२ जिनालय बनवाये और उनमें रत्नों की प्रतिमायं विराजमान करायी। ये प्रनिमायं और जिनालय सहस्रों वर्षों तक वहा विद्यमान रहे। सगर चक्रवर्ती के म्रादेश सं उनमें तराये भी र परिसा स्रोद कर गगा को बहु बहाया। वाली मुनि यही तपस्या कर रहे थे। राजण उन्हें देखकर बड़ा कुद्ध हुआ और जिस पर्वत पर खड़े वे तपस्या कर रहे थे। राजण उन्हें देखकर बड़ा कुद्ध हुआ और जिस पर्वत पर खड़े वे तपस्या कर रहे थे, उस पर्वत को ही उलट देना चाहा। तब बाली मुनि ने सोचा—चक्रवर्ती भरत ने यहां जो जिन मन्दिर बनवाये थे, वे इस पर्वत के विचलित होने से कही नष्ट न हो जाये, यह विचार कर उस पर्वत को उन्होंने म्रपने पर के म्रपूर में दबा दिया, जिससे राजण उस पर्वत के नीचे दवकर रोने लगा। कर पर्वत को उन्होंने म्रपने पर के म्रपूर होरा निर्मित ये मन्दिर भीर मृतियाँ राजण के समय तक तो म्रवस्य ही भी।

कैसाबा की बाक्तित—कैलाश की बाक्ति ऐसे लिंगाकार की है जो घोडश दल कमल के मध्य खड़ा हो। इन सोनह दल वाले शिखरों में सामने के दो शिखर फुक कर लम्बे हो गये है। इसी भाग से कैलाश का जल गौरी-कृष्ट में गिरता है। कैलाश इन पर्वतों में सबसे ऊचा है। उसका रंग कसोटी के ठोस परवर वैसा है। किन्तु वर्फ

मिलिसा. व्र से ढके रहने के कारण वह रजतवर्ण-दिखाणी पड़ता है। दूसरे ग्रुंग कच्चे लाल मटमेले पत्थर के हैं। मानसरोदर की मोर से इसकी चढ़ाई डेढ मील की है जो बहुत कठिन है। कैलाश के शिखर के चारों कोनो में ऐसी मन्दिरा-कृतिया स्वतः बनी हुई हैं जैसे बहत से मन्दिरों के शिखरों पर चारों भोर बनी होती है।

तिब्बत की मोर से यह पर्वत ढलान वाला है। उघर तिब्बतियों के बहुत मन्दिर बने हुये है। तिब्बत के लोगों में कैलाश के प्रति बडी श्रद्धा है। यनेक तिब्बती तो इसकी बत्तीस मील की परिक्रमा दण्डवत प्रतिपात द्वारा लगाते है। लिग-पूजा इस शब्द का प्रचलन तिब्बत से ही प्रारम्भ हुष्या। तिब्बती भाषा में लिग का श्रर्य

क्षेत्र या तीर्थ है। अत: लिग-पूजा का अर्थ तिब्बती भाषा मे तीर्थ पूजा है।

क्लांक और अच्छायद — प्राकृत निर्वाण भिनत में 'अट्टावर्याम्म ऋसहो' अर्थात् ऋषभदेव की निर्वाण भूमि अच्छायद बतायी है। किन्तु सस्कृत निर्वाण भिन्त में अच्छायद के स्थान में कैलाश को ऋषभदेव की निर्वाण भूमि माता है — कैलाश शैल शिखरे परिनिवृं तो उसी, शैलेशियावमुपयख वृषो महास्मा।' सस्कृत निर्वाण काण्ड में एक स्लोक में निर्वाण क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा है— "सह्याचल च हिमबस्यपि सुप्रतिष्ठे।' इसमें सम्पूर्ण हिमालय को ही निर्वाण क्षेत्र माता है।

एक ही स्थान के लिये भाषायें ने तीन नाम दिये हैं। इसमें लगता है, ये तीनो नाम समानार्थंक ग्रीर पर्यायवाची है। कही-कही हिमबान के स्थान पर धवलीगिर शब्द का भी प्रयोग मिलता है। यदि यह मान्यता सही; है कि ये सब नाम पर्यायवाची है तो कैलाश या अप्टापद कहने पर हिमालय में भागीरथी, अलकनत्वा श्रीर गणा तटवर्ती बढ़ीनाथ, केदारनाथ, गगीकी, यसनोत्री से लेकर नर-नारायण, द्रोणीगिर, गौरीशकर, नत्ता, विवासी,

और मुख्य कैलाश यह सम्पूर्ण प्रदेश ही निर्वाण क्षेत्र हो जाता है।

हिमालय में स्थित तीयों को ध्यानपूर्वक देखने से इस मान्यता का समयंन होता है। भगवान ऋषभ-देव के पिता नाभिराय ने बद्रीनाथ मन्दिर के पीछे वाले पर्वत पर तपस्या की थी। वहां उनके जरण विद्यमान है। भभीरिय ने कैंपाश पर्वत पर जाकर शिवगुष्न नामक मुनि से दीक्षा ली थी और उन्होंने गगान्तट पर तपस्या की थी। इन्हें ने भगीरिय ने केंपाश पर्वत पर जाकर शिवगुष्न नामक मुनि से दीक्षा ली थी और उन्होंने गगान्तट पर तपस्या की थी। इन्हें ने भगीरिया ने केंपा के से परिवार का प्रवाह गंगा जाकर मिल गया। तभी से गगानदी लोक में तीर्थ मानी जाने लगी। उन महामुनि भगीरिय ने गगा तट पर जिल शिला पर खड़े होकर तपस्या की थी, वह शिला भगीरिय-शिला कहलाने लगी। वह भव भी विद्यमान है। भगीरिय की तपस्या का यह वर्णन जैन' शास्त्रों में मिलता है।

बद्रीनाथ मन्दिर की मूर्ति भगवान ऋषभदेव की है। इसमें इस तथ्य पर प्रकाश पढ़ना है कि चक्रवर्ती भरत ने जिन ७२ जिन-मन्दिरों का निर्माण कराया था, वह केवल कैलाश में नहीं, अपितु सारे हिमालय से विभिन्न स्थानों पर कराया था।



<sup>1</sup> It may be mentioned that Linga is a Tibetan word for Land. The northern most district of Bengal is called Darji-Ling, which means Thunder's land.

S.K. Roy, Pre-historic India and Ancient Egypt., p. 28

### ११ नाभिराय और मरुदेवी

जैन पुराणों में नाभिराय का जो वर्णन मिनता है, उसके सनुसार वे सन्तिम मनु थे। वे तेरहवें मनु प्रसन-जित के पुत्र थे। वे भरत्वता में विजयार्थ पर्वत ते दिखाण की और मध्यम आर्थ खण्ड में उत्पन्न हुये थे। उनका विवाह अप्यन्त मुन्दरी भर्षदेवी से हुआ था। उस समय कर्म्यवृक्ष रूप प्राप्ता द्वा जैन पुराणों में नाभि- क्षेत्र में नष्ट हो गये थे किन्तु केवन नाभिराय का ही कल्पवृक्ष प्राप्ताद वाकी बचा था जो ६१ रास सौर मस्त्रेची खण्ड का था। इसका नाम मर्बतोभद्र प्रसाद था। इन्द्र ने उनके निये प्रयोध्यानगरी की रचना की। उसमें उनके निये और त्रिलोकोनाय नोयंद्धर भगवान के उपयुक्त प्रसाद की रचना की और सादर सहित उनको उम प्राप्ताद में पहचा दिया। उनके यहा आदि त्रीथंकर ऋपभयेव

का जन्म हुआ । जब ऋषभदेव राज्यभार का दायिन्व संभाजने योग्य हुए तो महाराज नाभिराज ने उनका राज्याभिषेक

कर दिया। यथा—

'नृपा सूर्धाभिषिकता ये नाभिराजपुरस्सरा।

राजवद रार्जासहोज्यमम्यसिच्यत तैः समम् ॥ — आदि पुराण १६।२२४

स्रयांत् सब राजान्नो में श्रेष्ठ यह ऋषभदेव वास्तव में राजपद के योग्य है, ऐसा मानकर नाभिराज स्नादि राजान्नो ने उनका एक साथ अभिषेक किया।

इसके पञ्चात् जब तीर्थं क्रूर ऋपभदेव ने दीक्षा ली, उस समय भी महाराज नाभिराज और महारानी महदेवी अन्य लोगों के साथ तपकल्याणक का उत्भव देखने के लिये पालकों के पीछे चल रहे थे। महदेवी अन्य लोगों के साथ तपकल्याणक का उत्भव देखने के लिये पालकों के पीछे चल रहे थे।

## ग्रनुत्तस्यौ तदा दृष्ट्ं विभोनिष्क्रमणोत्सवम् ॥

—आदिपुराण १७**।**१७=

स्रयांत् उस समय महाराजा नाभिराज भी मरुदेवी तथा मैकडी राजाओं से परिवृत्त होकर प्रभु ऋषभ-देव के तप कत्याणक का उत्सव देखने के लिये उनके पीछे जा रहे थे।

उस समय का दृश्य बडा विचित्र था। एक ही समय मे विविध रसो का परिपाक हो रहा था।

कथ्वं नवरसा जाता नृत्यवस्मरसां स्फुटाः । नामेयेन विमक्तानामधः शोक रसोऽभवत् ॥

—हरिवश पुराण ह। ६१

— ऊपरतो अपसराक्षो केन्त्य सेनी रस प्रगटहो रहेथे औरनीचे पृथिवी पर तीर्थक्कर ऋषभदेव द्वारा छोडे हुए जन शोक रस से अभिभृत हो रहेथे।

अर्था जिल्हु में स्विणेण के अनुसार ऋषभदेव ने बन में पहुंचकर 'माता-पिता' और बन्धुजनो से आज्ञा लेकर 'णमो सिद्धार्ण' कहकर पच मृष्टि लोच करते हुए श्रमण दिगम्बर दीक्षा लेली । यथा—

'म्राप्च्छणं ततः कृत्वा पित्रोर्वन्यु जनस्य च।

'नमः सिद्धेभ्य' इत्युक्त्वा श्रामण्यं प्रत्यपद्यतः ।। —पद्मपूराण ३।२५२

उपयुंक्त प्रवतरणों से यह तो स्पष्ट ही है कि तीबंद्ध र ऋषभदेव के दीक्षा कल्याणक के समय उनके माता-पिता विद्यमान थे। किन्तु इसके बाद वे दोनों किनने दिन जीवित रहे ध्रयबा उन्होंने श्री सद्भागवत से अपना शेष जीवन किस प्रकार थों। कहा व्यतीत किया, इसके सम्बन्ध में जैन साहित्य में आपी तक कोई स्पष्ट उल्लेख हमारे देखने में नही ध्राया। किन्तु इस विषय में हिन्दू पुराण अधीन कुमान कोई स्पष्ट उल्लेख हमारे देखने में नही ध्राया। किन्तु इस विषय में हिन्दू पुराण अधीन कुमान के सिक्त हमान सहत्वपूर्ण है। इसके विये हम महिष शुक्तदेव ने जो विवरण प्रस्तुत किया है, वह ध्रायन्त महत्वपूर्ण है। इसके विये हम महिष शुक्तदेव के चिर ऋणी है। महिष्य विवर्ष हमें

विवितानुरागमापीर प्रकृति कनपदो राजा नाभिरात्मजं समयसेतरकायामभिष्कय सह मण्डेच्या विजा-लायां प्रसन्ननिष्णेन तपसा समाधियोगेन..... महिमानवाप ।

- श्रीमद्भागवत १।४।५ (टीका) झापौर प्रकृति पौरान्त्रकृतींश्चाभिव्याप्य विदितोःनुरागो यस्मिन् । कथंमुतो नाभिः। जनपदः जनाः पौरावयः परं प्रमाणं यस्य सः । बात्मजं वर्ममर्यावा-रक्षणार्थमभिविच्य ।... ..विशालायां वदरिकाश्रमे । प्रसन्नः परानुदवेजकं निपूर्णं च तीव्रं तेन उपासीनः सेवमानः कालेन तन्महिमानं जीवन्मुक्तिसवाप ।

—श्रीधर स्वामीकृत संस्कृत टीका काशी

अर्थात प्रवासियो और प्रकृति को अभिज्याप्त करने वाला जिनका प्रेम प्रसिद्ध है, और नगरवासियों को जो प्रमाणभूत थे ऐसे नाभिराज धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिये अपने पुत्र वृषभदेव का राज्याभिषेक करके वदरिकाश्रम में प्रसन्त मन से घोर तप करते हुए यथासमय जीवन्मुक्त हो गर्ये।

उक्त कथन से नाभिराज और मरुदेवी के अन्तिम जीवन पर स्पष्ट प्रकाश पडता है। इसके अनुसार नाभिराज ऋषभदेव के राज्याभिषेक के बाद मरुदेवी के साथ बदरिकाश्रम में गये और वहाँ घोर तप करके

जीवन्मुक्त हो गये।

टीका में विशाला का ग्रथं वदरिकाश्रम किया है। इस स्थान पर वदरी नामक भाडियो की बहलता है। इस स्थान पर उस समय मुनिजनों का आश्रम रहा होगा। जिसके कारण इस स्थान को वदरिकाश्रम कहा गया है। निश्चय ही श्री नाभिराज की घोर तपस्या के कारण मनुष्यों का ध्यान इस स्थान की स्रोर स्राकुष्ट हुआ और जिस स्थान से उन्होंने जीवन्मक्ति पाई, वह स्थान परम पावन तीर्थधाम वन गया और अपने पितामह की स्मृति में सम्राट भरत ने वहा एक भव्य मन्दिर बनवाया ग्रीर उसमे तीर्थकर ऋषभदेव की प्रतिमा विराज-मान कराई। परस्परागत रूप से वह मन्दिर और मृति श्रव तक विद्यमान है। निश्चय ही यह मन्दिर और मृति वह नहीं है जो भरत ने बनवाई थी। मन्दिर का जीणोंद्धार और नवनिर्माण होता रहा। मूर्ति भी बदल गई, किन्तु फिर भी मुर्ति ध्यानलीन पद्मासन से बैठ तीर्थकर ऋषभदेव की ही रही।

इस सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहा भगवान ऋषभदेव का एकाधिक बार विहार हुआ, समवसरण लगा, उसके आसपास तपस्या की और मुक्ति प्राप्त की। इसलिए स्पष्टत यह जैन

तीर्थ रहा है।



## १२. ऋषभदेव का लोकव्यापी प्रभाव

ऋषभदेव की मान्यता सारे लोकमानस में छा गई थी। देश की समस्त जनता उन्हे अत्यन्त श्रद्धी की दिष्ट से देखती थी। उनके हर कार्यकलाप में उसे नवीनता और अपूर्वता प्रतीत होतो थी। वह उनकी प्रत्येक गृति-

विधि को बड़े विस्मय और भिक्त से देखती थी। जो कार्य उसे अद्भुत प्रतीत होता था। उसकी स्मित सूरक्षित रखने के लिये उस स्थान और तिथि को मान्यता देकर उस कार्य का

ऋषभदेव से सम्बन्धित तीर्थ धौर पर्व

स्मरण करती यो। यही कारण था कि उनकी गतिविधि से सम्बन्धित प्रत्येक स्थान तीर्थ बन गया ग्रीर प्रत्येक तिथि पर्व बन गई। वह परम्परा किसी न किसी रूप मे ग्राज तक स्रक्षित है।

भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान के रहने के लिये इन्द्र ने उसकी रचना सर्वप्रथम की थी। कर्मयुग के पूर्वकाल में निर्मित यह सर्वप्रथम नगरी थी। इसी में भगवान ने जन्म लिया, इसी में बचपन किशोरावस्था भीर योवन विनाया। इसी मे रहकर उन्होंने सृष्टि में कर्म का प्रचलन किया, इसी में रहकर ससार की सम्पूर्ण व्यवस्थायं प्रचलित की। भगवान का सम्पर्क पाकर अयोध्या पावन तीर्थ वन गई। लोग यहाँ आते और श्रद्धा सं उसकी रज उठाकर माथे में लगाते। समब है, उस रज में भगवान को चरण रज मिली हो। लोक के लये अयोध्या का कण-कण पवित्र और वन्दनीय था। जनश्ति भगवान का सम्पर्क पाकर अयोध्या तीर्थभूमि बन गई। शोहा पारस का स्पर्ध पाकर सोना वन जाता है। महत्व पारस का है, लोहे का नही। ऋष्यभदेव के कारण अयोध्या तीर्थ वन गई। और जन्म-तिथ महान पर्व हो गई। महत्व ऋष्यभदेव का है। लोग अयोध्या जाते है तो भित्त की शान पर चढकर उनकी कत्पना तेज हो उठती हे और अयोध्या के गली कू चो और लण्डहरों में भगवान के जन्म-काल की नाना जीलाओं के दर्शन होने लगते हैं। उतको किष्पत छिव मानस चशुओं के आगे आकार प्रहण करके नाचने लगती है भीर श्रद्धा से मस्तक उनके चरणों में स्वत भूक जाता है। ससार के प्रपच और क्योमें प्रसा व्यवित अपने आपने के जन वाती है, उन प्रपचों को भून जाता है। मसार के प्रपच को समिपिप पाता है। से समायन के चरणों में स्वय को समिपिप पाता है।

प्रभ ऋषभदेव ने एक दिन अयोध्या का त्याग कर दिया, अयोध्या के मोह का त्याग कर दिया। वे समार. शरीर और भौगों से विरक्त हो गये और दोक्षा नेली। छह माह के उपवास का नियम ने लिया। उसके बाद वे ब्राहार के लिये निकले । उनके प्रति लोगो मे ब्रपार श्रद्धा-भिक्त तो थी किन्तु ब्राहार दान की विधि का थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं था। छह माह तक वे घूमते रहे। रत्न, कन्याये, हाथी, घोडे, वस्त्र, भलकार तो ले-लेकर लोग आये. किन्त ब्राहार कोई नहीं दे सका। यह सीभाग्य मिला राजकुमार श्रेयान्म का। हस्तिनापुर के पृष्य जागे, श्रेयान्स के पुण्य जागे । भगवान विहार करते हुए हस्तिनापुर पधारे । भगवान को देखते ही कुमार श्रेयान्स को पहले जन्म की वह घटना स्मरण हो आई, जब उसने मृनि को आहार-दान दिया था। आदर मे वह उठा, भिवत से उसने भगवान को यथाविधि पडगाहा और श्रद्धा से उसने आहार दिया। उस समय इक्ष-रस के कलश भरे हुए रक्षे थे वहाँ। ग्रात्मविभार होकर उसने भगवान को ग्राहार में बही इक्ष-रस दिया। भगवान ने ग्रनासक्त भाव से बही लिया। तीर्थकर भगवान का यह प्रथम ब्राहार था। कर्मभूमि मे एक मूनि को दिया गया यह प्रथम ब्राहार था। कुमार श्रेयान्स प्रथम दाता था भगवान इस दान के प्रथम पात्र थे। हस्तिनापुर भगवान की दिये स्राहार-दान का प्रथम स्थान था। देवताम्रों ने इस प्रथम दान की सराहना की. राजकुमार श्रेयान्स का जय-जयकार किया, भगवान की स्तृति की। किन्तु जनता ने इम घटना की स्मृति को ग्रमिट बना दिया—हस्तिनापुर को महान् तीर्थ मानकर श्रीर ग्राहार-दान की उस तिथि को - आपाढ कृष्णा ततीया को पूर्व मानकर । ततीया ता वर्ष मे चौवीस आती है, किन्तु यह ततीया तां ग्रसाधारण थी, ग्रपुर्व थी, ग्रदुष्टपूर्व थी, ग्रथ्युतपूर्व थी। इस तृतीया को तो भगवान का निमित्त पाकर श्रेयान्स कमार ने, सोमप्रभ ने, लक्ष्मीमती ने और समस्त देशको ने अक्षय पुण्य-सचय किया था। इसलिये इस तिथि को पर्व मानकर ही जनता को मन्तोप नहीं हुआ। इस तुतीया को अक्षय तुतीया मानकर उसको विशेष गौरव प्रदान किया। किस वृद्धिसागर महामानव ने यह नाम दिया इस तिथि को भ्राज मे नाखों करोड़ों वर्ष पहले। उस स्थात मनीपी को हमारे प्रणाम है। 'अक्षय' इस एक शब्द मे ही उसने पर्व का सारा इतिहास लिख दिया।

भगवान तो निरीह थे, बीतराग थे। ब्राहार लिया और चल दिथे। मीन घारण किये एक हजार वर्ष तक ध्यान और विहार करने रहे। तब वे एक दिन पुरिस्ताल नगर के बाहर उद्यान से पहुचे। एक उद्वृक्ष के नीचे एक विलाय पर पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गये। उनकी सारी इत्तियाँ सिमट कर मन में समा गई। मन अस्ताम निरीहित हो गया। उन्हें विमल केवलजान की प्राप्ति हो गई। वे समस्त लोकालोक के जाता-दृष्टा बन गये। वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गये। भगवान ऋषभदेव के जीवन का यह ज्वलन्त अवसर था। सही मायनो में वे अभी भगवान वने थे। इससे भी बडी और महत्वपूर्ण एक घटना और घटी यहाँ पर। देवो ने इसी स्थान पर समबसरण की रचना की। भगवान का उसमे प्रथम धर्मोपदेश हुआ। एक हजार वर्ष में स्वेच्छा से लिया मीन प्रथम बार भंग हुआ। भगवान की यहा पर ही धर्म-चक-प्रवर्तन किया।

भगवान को जिस स्थान पर केवलज्ञान हुआ और प्रथम दिव्य-ध्वनि खिरी, उस पुरिमताल को लोग

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

'प्रमाग' कहने लगे भीर उसे तीर्थभूमि मान लिया। जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने तपस्या की, केवल ज्ञान हुम्रा श्रीर धर्म-चक-प्रवर्तन किया, जनना ने उस वट वृक्ष को प्रणाम किया श्रीर उसके सम्मान को सुरक्षित रखने के लिये उसे श्रक्षय वट कहने लगे। महान् प्रभु के श्रन्थकालिक सम्पर्क ने उस वट वृक्ष को भी महान् बना दिया। श्रोर फागुन सुदी एकाददी का दिन पर्व बन गया, जिस दिन भगवान को केवलजान हुम्रा था।

केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् भगवान ने सम्पूर्ण देश में विहार किया। गृहस्थ दशाँ में उन्होंने लोक को बदला था, लोक-व्यवस्था को बदला था। अब वे लोकमानस को बदलने के लिये उपदेशदेने लगे। गहस्थ थे तो जनता का ब्राहार-विहार बदला था, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गये, तब जनता का ब्राचार-विचार बदल दिया, सोचने की दिष्ट बदल दी। पहले शरीर के लिये सब कुछ किया, अब ग्रात्मा के लिये सब कुछ करने लगे। पहने कर्म-व्यवस्था बनाई, ग्रब धर्म-च्यवस्था बनाने लगे। कौन सा देश था, जहाँ वे नहीं गये। कीन सा क्षेत्र था, जहाँ उनको दिव्य गिरा मे लोगों ने श्रवगाहन नहीं किया। धर्म की उस पावन मन्दाकिनी में श्रालीडन करके जन-जन के मन में शुद्ध प्रस्फृटित हो उठी । हिमालय के उत्त ग शिखर उनके गम्भीर नाद से ग ज उठे । मदानों में उनके उपदेशों को शीतल बयार बहुने लगी। वे आर्य देशों में गये, अनायं देशों में गये। उनके समवसरण में गरीब आते थे, अमीर आते थे। रक आते थे, सम्राट् आते थे। गाय भी आती थी और शेर भी आते थे, चुहे भी आते थे, बिल्ली भी आती थी। उनका समवसरण समाजवाद का सच्चा केन्द्र था, विभिन्न मतो ग्रीर विरोधी जीवो के सह ग्रस्तित्व का ग्रद्भुत स्थान था। विभिन्तता मे एकता धौर विरोधों में समन्वयं का एक अलौकिक मच था। अशान्त मन वहा जाकर शान्ति पाता था, ऋरता की आग पर सौहार्द का शीतल जल बरस कर उसे शान्त कर देता था। भगवान की आप्तमा श्रानन्द और शान्ति की निधान थी। उनके चारो ग्रोर का वातावरण उसी ग्रानन्द भीर शान्ति से व्याप्त हो जाता था। उनके सान्तिध्य मे पहचकर ग्रनुभव होने लगता था कि मानो जीवन मे ग्राशान्ति ग्रीर दुख के सारे दाग धल पूछ गये है। वे मुख से नहीं बोलते थे, उनके रोम-रोम से शान्ति ग्रीर प्रेम बोलताथा। उनका व्यक्तित्व अलौकिक था, उनका उपदेश अलौकिक था और उनका प्रभाव अलौकिक था।

भगवान बिहार और उपदेश करते हुए एक दिन कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वे कैलाश के उनुग शिखर पर खड़े होकर ध्यानलीन हो गये। उनके निकट एक हजार मुनि भी ध्यान लगाकर लड़े हो गये। चक्रवर्ती अरक स्त्रीर असक्ष्य जनसेदिनी हाथ जोड़े हुए भगवान के दिव्य रूप का दर्शन कर रही थी। कैलाश के निर्फरणों का कल्क कर का हुआ शीनल जल बहकर गीरीकुण्ड में गिर रहा था। सारा पर्वत हिंस के कारण रजन के समान द्वेन खबल हो रहा था। भगवान के मुख की दोप्ति निरन्तर बढ़ती जा रही थी। यह दोप्ति बढ़ने-बढ़ने सूर्य-प्रभा जैसी हो गई, किन्तु शीनल और मिनथ। बुछ काल के बाद करोड़ो सूर्य मानो एक स्थान पर आ गरें। फिर बह् तेज-पुज जल-थल को, आकाश-पाताल को, लोक-म्रलोक को प्रकाशित करता हुआ अदृश्य हो गया। भगवान का निर्वाण हो गया।

कैलाश धन्य हो गया, जो भी वहाथे वे धन्य हो गये, सारा लोक धन्य हो गया। देव और देवेन्द्रों ने मिलकर स्नानन्दोत्सव किया। चक्रवर्तों भरत ने वहाँ स्वर्ण मन्दिर और स्तूप निर्मित कराये। लोक ने कैलाश को महान तीर्ष घोषित किया और उस निधि को-माध कृष्णा चतुर्देशी को सहान पर्व स्वीकार किया।

भगवान का पार्थिव रूप नहीं रहा, किन्तु उनकी स्मृति सजोये ये तीर्थ और पर्व लाखी करोडों वर्ष के अन्तराल को पारकर आज तक जन-जन के मन में भगवान को जीवित रक्खें हुए हैं। भगवान का भौतिक शरीर नहीं रहा, किन्तु उनका यश शरीर तब तक रहेगा, जब तक ये चाद सितारे आकाश में चमकते रहेगे।

श्रीमद्भागवन पुराण भक्ति का झमर ग्रन्थ माना जाता है । वैष्णव सम्प्रदाय से जितने परम वैष्णव और महाभागवन हुए है, उनको विष्णु-भक्ति की प्रेरणा इसी ग्रन्थ से मिली थी । रामानुजावार्य, बल्लभावार्य, मध्वावार्य,

निम्वार्काचार्य, चैतन्य महात्रभु धादि की भक्ति-साधना का मूलाधार श्रीमद्भागवत ही या। इस श्रीमद्भागवत में ग्रन्थ में भगवान विष्णु के चौबीस धवतारों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रन्थ के झनु-ऋषमदेव सार चौबीस धवतारों के नाम इस प्रकार हैं—नाभि सरोवर में से एक कमल उत्पन्न हुआ।। उस कमल से प्रजापितयों के अधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। इन्ही से सारे अवतार प्रगट हुए। कुल अवतारों की संस्था चीवीस थी—१ सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार ये चार आह्मण २ शूकरावतार ३. नारद ४ नर-नारायण ५. कपिल ६ दत्तात्रय ७ यज्ञावतार ८ ऋषभदेव ६. पृषु १० मत्स्यावतार ११. कच्छपावतार १२ मन्दन्तिर १३ मोहिनी १४ नरसिंह १५ वामन १६. परशुराम १७ व्यास १८ राम १६ बलराम २० 'शिक्रण २१ वद्व २२ किल्क

शीमद्भागवत मे चौबीस अवतार स्थीकार किये है, किन्तु नाम उपयुंक्त बाईस अवतारों के ही दिये हैं। कुछ विद्वान् हस भीर हयथीव नामक दो अवतार और मानते हैं और इस प्रकार अवतारों को चौबीस सल्या की पूर्ति करते हैं। कुछ अन्य विद्वान् चौबीस की सल्या पूर्ति करते हैं। नुछ अन्य विद्वान् चौबीस की सल्या पूर्ति इस प्रकार करते हैं—रामकृष्ण के अतिरिक्त बोस अवतार तो उपयुंक्त है ही। शेष चार अवतार श्रीकृष्ण के ही अब है। स्वय श्रीकृष्ण को अवतार नहीं, अवतारी है। अत श्रीकृष्ण को अवतारों में नहीं गिनते। उनके चार अंश इस प्रकार है—१. केश का अवतार २ सक्तर्ण वलराम ४ परब्रह्म।

इस महापुराण मे भगवान ऋषभदेव का वर्णन कई स्थलो पर किया है। यहा उन स्थलों से लेकर ऋषभ-देव-चरित्र ज्यों का त्यों (हिन्दी भाषा में) दिया जा रहा है। इसमें ऋषभदेव के चरित्र पर तो प्रकाश पडता ही है, उनकी महानता के भी दर्शन होते हैं। इसमें कुछ नये तथ्यों का उद्घाटन भी होता है—

"राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से ऋष्यभदेव के रूप में भगवान ने क्राठवा अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहस्रो का वह मार्ग दिखाया जो सब आश्रमों के लिये बन्दनीय है।"

— श्रीमद्भागवत १।३।१३

"राजा नाभि की पत्नी सुदेवों के गर्भ से भगवान ने ऋष्मभदेव के रूप में जन्म निया। इस स्रवतार में समस्य सास्त्रित्यों से रहित रहकर, अपनी इन्द्रियों और मन को अत्यन्त बात्त करके एवं अपने न्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों को भाति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहस्त पद प्रश्नी स्रवधनवर्या कहते हैं।

-श्रीमद्भागवत २।७।१०

स्वायम्भुव मनु के पुत्र प्रियक्त थे। उन्हें परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे निरस्तर ब्रह्माभ्यास में लीन रहते थे। पिता ने उन्हें राज्य-भार सीपना चाहा, किन्तु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। तब ब्रह्माजी द्वारा समम्भान पर जन्होंने राज्य स्वीकार किया। राज्य शासन करने हुए भी वेहादि उपधि की निवृत्ति हो जाने से उनकी ब्रात्मा की सम्पूर्ण जीवों के स्नारमभूत प्रस्थातमा से एकीभाव में स्थित हो गई।

उन्होंने झपने रथ पर चढकर पृथ्वी की सात परिक्रमाय दी। उस समय उनके रथ के पहियों से जो लीके बनी वे ही सान समुद्र हुए। उनमें पृथ्वी में सात ढीप वन गये। उनके नाम कमना. जम्झू. प्लक्ष, शास्मिल, कुछा, कीञ्च, शाक और पुष्कर ढीप है। इनमें से पहले-पहले की झपेक्षा म्रागे-आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारो ओर फैंले हुए है। सात समुद्र कमना खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से मरे हुए है।

प्रियतन के सान पुत्र थे—अग्नीध्र, इध्मजिह्न, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधानिथि और वीतिहोत्र । इन पुत्रो को एक-एक द्वीप का राज्य दे दिया। आग्नीध्र जम्बूद्वीप के राजा बने। उनके नौ पुत्र हुए—नाभि, किग्पुरुष, हरिवर्ष, इलामृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राश्व और केतुमान। आग्नीध्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके उन्हीं के समान नाम वाले नौ वर्ष (भूखण्ड) बनाये और उन्हे एक-एक पुत्र को सौप दिया।

पिता के परलोक गमन करने पर नौ भाइयो ने मेरु की नौ कन्याओं से विवाह कर लिया। नाभि ने मेरु-देवी से विवाह किया। बहुत समय तक नाभि के कोई सत्तान नहीं हुई। तब दम्पति ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से भगवान की आराधना की। तब भगवान ने प्रसन्न होकर वरदान दिया - "से स्वय ही अपनी अधकता से अपनीध्र-नन्दन नाभि के यहाँ श्रवतार लगा क्योंकि अपने समान मुभे कोई और दिखाई नहीं देवा।' ७६ जैन घमं का प्राचीन इतिहास

महारानी मेरुदेवी के सुनते हुए उसके पनि से इस प्रकार कहकर भगवान अन्तर्धांत हो गये। उस यज्ञ में महर्षियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किये जाने पर श्रीभगवान महाराज नामि का प्रिय करने के लिये उनके रिनवास में महारानी मेरुदेवी के गर्भ से दिगम्बर सन्यासी और उध्बेरेना मुनियों का धर्म प्रगट करने के लिये गुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रगट हुए।

–पचम स्कन्ध तृतीय ग्रध्याय

'राजन् ' नाभिनन्दन के अग जन्म में हो भगवान विष्णु के वज्ज-अकुश आदि जिल्लों से गुवन थे। समना, शाम्ति, वैराग्य और एक्वर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिना दिन वदता जाना था। यह देखकर मन्त्री आदि प्रकृति वर्ग प्रजा, बाह्मण और देवताओं की यह उत्कट अभिलापा होने लगी कि ये हो पृथ्वी का शासन करे। उनके सुन्दर और सुडील शरीर, वियुक्त कोर्ति, तेज, वल, ऐक्वर्य, यश, पराक्रम और शुरवीरना आदि गुणों के कारण महाराज नाभि ने उनका नाम 'कृष्ण' (शेष्ट) रक्षता।

एक बार भगवान इन्द्र ने ईप्योवश उनके राज्य मे वर्षा नहीं की। तब योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इन्द्र की मुखंता पर हवते हुए अपनी योग माया के प्रभाव में अपने वर्ष अजनाभक्षण्ड में खब जल बरसाया। महाराज नाभि अपनी इच्छानुक्त अंटठ पुत्र पाकर अस्यन्त छानन्दमन्त हो गये। और अपनी ही इच्छा में मनुष्य शारीर धारण करने बाले पुराण पुत्र थोहरि का सप्रेम लालन करते हुए, उन्हीं के लीला बिलास से मुख्य होकर 'बल्स ' तात !'ऐसा गदाद वाणी में कहते हुए बड़ा मुख मानने नये।

जब उन्होंने देला कि मन्त्रिमण्डल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋषभदेव से बहुत प्रेम करती है तो उन्होंने उन्हें धर्म मयौदा की रक्षा के लिये राज्याभिषेक करके ब्राह्मणों की देखरेख मे छोड दिया। घाप अपनी पत्नी मेरुदेवी के सहित बदिग्काश्वम को चले गये। वहा ब्रह्मिता वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी कौद्मलपूर्ण तपुन्या और सुमाधियों के द्वारा भगवान वासुदेव के नर-नारायण रूप की आराधना करते हुए समय

श्राने पर उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गये।

भगवान ऋषभदेव ने अपने देश धजनाभलण्ड को कर्म भूमि मानकर लोकसग्रह के लिये कुछ काल गुरुक्ल में वाम किया। गुरुदेव को यथोजिन दक्षिणा देकर गृहस्थ में प्रदेश करने के लिये उनकी आजा ली।। फिर लोगों को गृहस्थ में में विशे किया तथा थीन है। फिर लोगों को मूहस्थ भर्म की शिक्षा देने के लिये देवराज इन्द्र की हुई उनकी कर्या जयनों में विवाह किया तथा थीन-समानं दोनों प्रकार के आक्ष्मोशिटर कर्मों का आचरण करने हुए उनके गर्भ में अपने ही ममान गुण वाल मी पुत्र उनके किये। उनमें महायोगी भरनजी सबसे बड़े आर सबसे अधिक गुणवान् थे। उन्हों के नाम में लोग इस अजनाभलण्ड को भारनवर्ष कहते लगे। उनसे छोटे कशावर्त, इलावर्त, अस्तावर्त, मलय, केन्द्र, भविन इन्द्रस्पृक्त, ब्रियम, अगेर कीक्षट ये तो राजकुमार दोष नव्ये भाइयों में बड़े एवं थेटले थे। उनसे छोटे किंत, हरि, अन्तिस्थ, प्रवद, पिणलायन, आविहाँज, दूमिल, चमस और करभाजन ये तो राजकुमार भागवन धर्म का प्रचार करने वाले यह भगवाद्मके ये। भगवान की महिमा से महिमान्य से परित्र स्थान के प्रसाम की महिमा से महिमान्यन धरे पर्पात्र प्रमान में पूर्ण इनका पित्रज्ञ चरित्र हम नारद-वसुदेव सवाद के प्रसाम आपिल प्रमान की महिमा से महिमान्य अकरने वाले थे। वे पुष्प कर्मों का अनुष्टान करने से खुढ़ होकर ब्राह्मण हो ये थे।

भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतन्त्र होने के कारण स्वय सबंदा ही सब प्रकार की अनर्थ परस्परा से रहिन, केवल आनन्दानुभव स्वरूप और साक्षान् ईश्वर ही थे तो भी अज्ञानियों के समान कार्य करते हुए उन्होंने काल के अनुसार प्राप्य धर्म का आवरण करके उनका तत्व न जानने वाल लोगों को उसकी शिक्षा दों। साथ हो सम, शान्त, सुहद और कारुणिक रहक धर्म, अर्थ, यंश, नन्तान, भोनुख और आके का स्पष्ट करते हुए गृहस्वाध्रम लेगा को नियमित किया। महापुरुष जैसा स्वाप्य करते है, दूसरे लोग उसी का अपनुकरण करने लगने है। यद्यपि वे सभी धर्मों के सार रूप वेद के गूढ रहस्य को जानते थे। तो भी बाह्मणों की वतलाई हुई विधि से साम-दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होंने शास्त्र और बाह्मणों के उपदेशानुसार भिन्न-

भिन्न देवताओं के उद्देश्य से द्रब्य, देश, काल, झायु, श्रद्धा धोर ऋत्विज झादि से मुसम्यन्न सभी प्रकार के सो-सो यज्ञ किये। भगवान ऋपभदेव के शासन काल में इस देश का कोई भी पुरुष अपने निये किसी से भी अपने प्रभु के प्रति दिन-दिन बढ़ने वांने अनुराग के गिवा झोर कभी किसो बस्तु की इच्छा नहीं करता था। यहीं नहीं, आकाश कुमुमादि झविखमान वन्तु की भागि कोई किसी की वस्तु की झोर दृष्टियान भी नहीं करना था।

-शीमदभागवत पचम स्कन्ध, चतुर्थ ग्रध्याय ऋषभदेवजी के सो पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। व भगवान के परम भक्त और भगवद्भक्तों के परायण थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया स्रोर स्वय उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भितत, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिलकूल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रक्ला ग्रीर सब कुछ घर पर रहते ही छोड दिया। ग्रव वे बस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगम्बर हो गये, उस समय उनके बाल विखरे हुए थे। उन्मत्त का सा वेष था। इस स्थिति मे वे ब्राहवनीय (अग्निहोत्र की) अग्नियों को अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गये। ब्रीर ब्रह्मावतं देश से बाहर निकल गये। वे सर्वधा मौन हो गये थे। कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड, अन्धे, बहरे, गगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहाँ-तहाँ विचरने लगे। कभी नगरों और ग्रामों में चले जाते, कभी खानो, किसानो की बस्तियों, बगीचों, पहाडों, गावों, सेना की छावनियों, गोशालाम्रों, महीरों की बस्तियां और यात्रियों के टिकने के स्थानों में रहते । कभी पहाड़ों, जगलों और आश्रमों में बिचरते । वे किसी भी रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार बन मे विचरने वाले हाथी को मिक्खियाँ सताती है, उसी प्रकार मुखं ग्रौर दूष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तग करते। कोई धमकी देते, कोई भारते, कोई पेशाब करते, कोई यक देते, कोई हेला मारते, कोई विष्ठा और धुल फेकते, कोई अधोवाय छोडते और कोई खोटी-खरी सूना कर उनका निरम्कार करते । किन्तू वे इन सब बानी पर ध्यान नहीं देते । इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने वाल इस मिथ्या शरीर में उनकी अहता-ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य-कारण रूप सम्पूर्ण प्रपञ्च के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में ही स्थित थे। इसलिए अलाण्ड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लम्बी-लम्बी बाहे, कन्धे, गले, और मूख आदि आगो की बनावट बडी सुकुमार थी। जनका न्वभाव से ही सुन्दर मृत्व स्वाभाविक मधर मुस्कान से और भी मनोहर जान पडता था। नेत्र नवीन कमल-दल के समान बड़े ही सुहाबने, विशाल एव कुछ लाली लिये हुए थे। उनकी पुतलियाँ शीतल एव सन्नापहारिणी थी। चन नेत्रों के कारण वे बडे मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे-वडे न होकर समान एव सुन्दर अन्या उनके अरफुट हाम्ययुक्त मनोहर मुखारविन्द की शोभा को देखकर पुर-नारियों के चित्त में कामदेव का भवार हो जाता था तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रग की लम्बी-लम्बी घुषराली लटे लटकी रहती थी, उनके महान भार श्रीर श्रवधुतो के समान धूलि धुसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पडते थे।

जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनना योग साधन मे विघ्न रूप है और टससे बचने का उपाय वीभरस बृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर बृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे लाने-पीने, चबाने और मल मूत्र स्थाग करने लगे। वे अपने स्थागे हुए मल मे लोट-लोट कर शरीर को इससे सान लेते। किन्तु उनके मल मे दुर्गन्य नही थी, वडी मुगन्य थी और वायु उस मुगन्य को लेकर उनके चारो और दस योजन तक सारे देश को सुर्यान्यत कर देती थी। इसी प्रकार गी, मृग और कालादि की बृत्तियों को स्वीकार करके उन्हों के समान कभी चलते हुए, कभी लड़े-खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटे-लेटे ही लाने-पीने और मल-मूत्र का त्याग करने लगते थे।

परीक्षित ं परमहस्रों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिये इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋष्पभदेव ने कई तरह की योगचर्याच्यो का आचरण किया। वे निरत्तर सर्वश्रेष्ट महान् आनन्द का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरुपाधिक रूप से सम्पूर्ण प्राणियों के आत्मा में अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसलिये उनके सभी पुरुपार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व (मन की गति के समान द्यारेर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुंच जाना) अन्तर्धांत, परकाय प्रवेश, दूर की बाते सुन लेना भीर दूर के दृश्य देख लेना भादि सब प्रकार की सिद्धिया अपने भापही सेवा करने को भाई; परन्तू उन्होंने उनका मन से भादर या ग्रहण नही किया।

- श्रीमदभागवत पचम स्कन्ध पचम अध्याय

'भगवान ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी लोकपालों के भी भूषणस्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भाति श्रवधतों के से विविध वेष, भाषा और श्राचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाये रहते थे। श्रन्त में उन्होंने योगियों को देहत्याग की विधि सिखाने के लिये अपना शरीर छोड़ना चाहा । वे अपने अन्तः करण में अभेदरूप से स्थित परमात्मा को ग्रभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिग्देह के श्रभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गये। इस प्रकार लिगदेह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योगमाया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोक, वेक और दक्षिण भादि कटक कर्णाटक के देशों में गया भीर मुंह में पत्थर का ट्कड़ा डाले तथा बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगम्बर रूप से कटकाचल के वन में घमने लगा। इसी समय सभावात से अकभोरे हुए वासो के घर्षण से प्रवल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया।

... . ...... . भगवान का यह अवतार रजोगण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिये ही हुआ था। इसके गुणो का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यो को कहा करते है-अहो ! सात समुद्रो वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों मे यह भारतवर्ष बडी ही पृण्यभमि है क्योंकि यहा के लोग श्रोहरि के मगलमय अवतार-चरित्रों का गान करते है। महो! महाराज प्रियन्नत का वश वडा ही उज्ज्वल एव सुयशपूर्ण है जिसमें पूराण पुरुष श्री आदि-नारायण ने ऋषभावतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहस्य धर्म का आवरण किया। इन जन्मरहित भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है। क्योंकि योगी लोग जिन योग-सिद्धियों के लिये लालायित होकर निरन्तर प्रयत्न करते रहते हैं. उन्हें उन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समभकर त्याग दिया था।

- श्रीमद्भागवत पचम स्कथ षष्ठ ग्रध्याय

'हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्मसाक्षात्कार के साधनों का उपदेश दिया है। - श्रीमदभागवत एकादश स्कथ चतुर्थ अध्याय

भगवान ऋषभदेव और कुछ वैदिक देवताओं के रूप में आश्चर्यजनक रूप में समानता दिलाई पडती है। उसमें यह सन्देह होता है कि भगवान ऋषभदेव और उन देवताओं का व्यक्तित्व विभिन्न नहीं, अपित

एक ही है अर्थांत ऋषभदेव और वे देवता एक है, भिन्न नहीं है, केवब नाम-रूप का ही भगवान ऋषभदेद अन्तर है और वह नाम रूप का अन्तर भी आलकारिक वर्णन के कारण है। यदि उन भौर प्रमुख वैदिक आलकारिक वर्णनो के मूल तथ्य को हम हृदयगम कर सके तो उससे कुछ नये रहस्य उदघा-टित किये जा सकते है। तब भारत के प्राचीन धर्मी और मान्यताओं की विभिन्नता में भी वेबता

एकता के कुज बीजो और मुत्रों का अनुसन्धान किया जा सकता है। हमारा ऐसी विश्वास है कि यदि विश्व के धर्मों की मौलिक एकता का अनसन्धान करने का प्रयत्न किया जाय तो भगवान ऋषभदेव का रूप उसमे अत्यन्त महायक हो सकता है।

श्रनेकता में एकता ग्रीर विभिन्नतात्रों में समन्वय ये दो सूत्र ही मनमेदों को दूर कर सकते है और नाना-त्मक अन्तर्द्ध न्द्रो की कटुना को कम कर सकते है। ऋषभदेव जैन और वैदिक इन दोनो भारतीय धर्मों के आराध्य रहे है। जैनो ने उन्हे प्रथम तीर्थकर माना है श्रौर वैदिक पूराणो में उन्हे भगवान के अवतारो मे आठवा अवतार स्वीकार किया है। इस प्रकार ऋषभदेव प्राचीन भारत में, प्रागैतिहासिश्र काल में सम्पूर्ण जनता के समान रूप से पुज्य रहे है। ब्राज भी जैन बौर वैदिकों के बीच सौहार्द और समन्वय का कोई सामान्य आधार बन सकता है तो वह ऋषभदेव ही हो सकते है।

यहा हम ऋषभदेव और कुछ वैदिक देवताओं के पुराणविणत रूप का एक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तत

करना चाहेगे। उससे प्रगट होगा कि दोनों चरित्रों में कितनी ग्रदभत समानता है।

अधिकांश इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं, कि शिवजो वैदिक आयों के देवता' नहीं थे। जब वैदिक आयों भारत में आये थे, उस समय शिव जी के उपासकों की सक्या नगण्य नहीं थी। सिन्धु उपत्यका और मोह-क्ष्यभेवेव नजोदडो-हडण्या शाला की खुदाई में शिवजों की मूर्तियों की उपलब्धि से भी इस बात की पुष्टि होनी है कि प्राचीन काल में शिवजों की मात्यता बहुत प्रचलित थी। उन्हें शिव, मानो से पुजा जाता था।

ऋषभदेव किस प्रकार शिव बन गये, इसका उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है। ईशान सहिता में उल्लेख है कि माथ कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा में भ्रादिदेव करोड़ों सुर्य की प्रभावाले शिवलिंग के रूप में प्रगट हुये।

### माध कृष्ण चतुर्दश्यामादिदेवो महानिशि । शिर्वालगतयोदभतः कोटि सुर्यं सम प्रभः ॥

शिवपुराण में तो स्पष्ट उल्लेख है कि मुक्त श्रीकर का ऋषभावतार होगा। वह सज्जन लोगो की शरण भौर दीनवन्थ होगा। भौर उनका अवतार नौवा होना।

### इत्यं प्रभावः ऋषभोऽवतारः शंकरस्य मे । सतां गतिदानबन्धनंबमः कथितस्तु नः ॥ शिवपुराण ४।४७

इन उल्लेखो से स्पष्ट है कि ऋषभरेंव और शिवजी एक ही ब्यक्ति थे। म्रव यह विचार करना शेप रह जाना है कि शिवजी का जो रूप विकसित हुमा, उसका मूल क्या था। इसके लिये दोनो के समान रूप पर नुजना-रमक विचार करना रुचिकर होगा—

विगम्बर रूप—भगवान ऋषभदेव ने राजपाट छोड़ कर मृतिदीक्षा लेली। प्रयात वे निर्फ्रेल्थ दिगम्बर मृति वन गरे। श्रीमद्भागवत के अनुसार उनके शरीर मात्र परिग्रह वच रहा था। वे मलिन शरीर सहित ऐसे विखाई देते थे, मानो उन्हे भत लगा हो।

शिवजी को भी नग्न माना है भौर उनके मलिन शरीर को प्रदर्शित करने के लिये देह पर भभूत दिखाई जाती है। वेदो मे जिस शिदनदेव का उल्लेख मिलता है, उसका रहस्य भी दिगम्बरत्व मे ही निहिन है।

जटाये— ऋषभदेव ने जब छह माह तक कायोत्सर्गासन से निश्चल खडे होकर तपस्यो की, उस काल मे उनके केश बढकर जटा<sup>3</sup> के रूप में हो गये थे। ऋषभदेव की अनेक प्राचीन प्रतिमाये जटाजूटयुक्त मिलती है। शिवजी भी जटाजटघारी है।

निस्दी-जैन तीर्थकरों के चौबीस प्रतीक चिह्न माने गये है। तीर्थकर प्रतिमान्नों पर वे चिह्न स्रक्ति रहते हैं। उन चिह्नों से ही तीर्थकर-प्रतिमा की पहचान होनी है, ऋष्यभदेव का प्रतीक चिह्न वृषभ (वैल है। शिवजी का बाहन भी वृषभ है।

कैलाश — ऋषभदेव ने कैलाश पर जाकर तजस्या की और अन्त में वही से उन्होंने निर्वाण (शिव पद) प्राप्त किया। शिवजी का धाम भी कैलाशपर्वत माना गया है।

शिवराश्रि— ऋषभदेव ने माघ कृष्णा चतुरंशी को कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया था। यही तिथि शिवजी के निग-उदय को तिथि मानी जाती है। कही कही शिवराश्रि माघ कृष्णा चतुरंशी को न मान कर फाल्गुन कृष्णा चतुरंशी को मानी जाती है। यह अन्तर उत्तर और दक्षिण भारत के पञ्चाङ्गो के अन्तर के कारण है। 'काल माध्यीय नागर लण्ड' में इस अन्तर पर स्पट रूप से प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है—

<sup>?</sup> In fact, Shiv and the worship of Linga and other features of popular Hinduism were well established in India long-long before the Aryans came.

<sup>-</sup>K. M Pannikkar, a survey of Indian history. p. 4

२ पद्मपुरासा (१२०७-२८८ । ब्रादिपुरासा १८१७४ । हरिवंशपुरासा ६१२०४

#### माध मासस्य शेवे या प्रथमे फाल्गुणस्य च । कृष्ण चतुर्वशो सा तु शिवरात्रिः प्रकोतिता ॥

म्रर्थात् दक्षिण वालो के साघ मास के उत्तर पक्ष की तथा उत्तर वालो के फाल्गुन मास के प्रथम पक्ष की कृष्णा चतुर्दशी शिवरात्रि कही गई है।

उत्तर भारत बाले मास का प्रारम्भ इत्लापक्ष से मानते है द्योर दक्षिण बाले शुक्ल पक्ष से मानते है। वस्तुत. दक्षिण भारत बालो का जो माघ इत्ला चतुर्दशी है, वहीं ,उत्तर भारत बालो को फाल्गुण इत्ला चतुर्दशी है। ईमान सहिता में शिवलिंग के उदय की तिथि स्पष्ट शब्दों में माघ इत्ला चतुर्दशी बताई है, जैसा कि उत्पर उल्लेख किया जा चका है।

गंगावतरण—जैन मान्यता है कि गगानदी हिमवान पर्वन के पद्म सरोवर से निकल कर पहले पूर्व की मोर स्रीर फिर दक्षिण की स्रोग बहती है। वहा गगाकूट नामक एक चबूतरे पर जटाजूट मुकुट से सुशोभित ऋष्मभेदेव की प्रतिमा है। उस पर गगा की धारा पड़ती है। मानो गगा उनका अभिषेक ही करें पहीं ही। इसी प्रकार शिवजी के बारे में मान्यता है कि गगा जब स्राकाश से स्रवनीण हुई तो शिवजी की जटास्रो में स्राकर गिरी स्रीर वहीं बहुत समय तक विक्रीन रही।

त्रिशृत **भौर भ्रन्थकासुर**—जैन शास्त्रो मे ऋषभदेव के केवल ज्ञान-प्राप्ति के सिलसिले में भ्रनेक स्थानो पर भ्रालकारिक वर्णन मिलता है कि उन्होंने त्रिरत्न (सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्**चारित्र) रूप त्रिशृल से मोहनीय** या मोहासूर का नाश किया भ्रयवा शुद्ध लेश्या के त्रिशल से मोह रूप श्रन्थकासूर<sup>े</sup> का वध किया।

इसी प्रकार शिवजी त्रिशलधारी और अन्धकासूर के सहारक माने गये है। इसीलिए शिव-मुर्तियों के साथ

त्रिशल भीर नरकपाल बनाये जाते है।

किय पूजा - तीर्षंकरों के गर्भ-जन्म-दीक्षा-केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक जहा होते है, वे स्थान क्षेत्र मगल और कल्याणक भूमियां मानी जाती है। ऋष्मभेदेव ने कैलाश पर्वन में निर्वाण प्राप्त किया। कैलाश का आकार लिया जैसा है। वक्तवारी भरत ने कैलाश के आकार के घण्टे बनवाये थे और उन पर ऋष्मभेदेव की प्रतिमा उत्कीण कराई थी। तिब्बनी भाषा में लिल-पूजा का अर्थ क्षेत्र-पूजा होता है। कैलाश निब्बनी क्षेत्र में है। तिब्बति क्षेत्र में के वे लिय-पूजा का कर्य क्षेत्र में ति कित के लिय-पूजा करते है। प्राचीन काल में लिय-पूजा में कैलाश पर्वत की पूजा का ही आक्षय था। किन्तु जब शैव धर्म नान्त्रिकों के हाथों में पढ गया, तब लिय क्षेत्र के प्रथं में न रहकर पुरुष की अन्तर्नाह्य के अर्थ में लिया जाने लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पर्वन पर तपस्या के फलन्वस्य आप्त हुई आहम-सिद्धि को पार्वनी नाम से एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व दे दिया और पुरुष लिय के साथ स्त्री की भग-पूजा की कल्पना कर डाली।

- १ प्रादिजिन्नण्यित्माधी ताघी जट मडट सेहरिल्लाघी। परिमोवरिस्म गगा प्रसित्तिन्त्रसगा व सापविदा। तिरोय पार्मात्त (भागे के निर्माण कामकल। निरिग्तह सीसट्टिय बुबकाः स्थिप निहासस्य जडामकल। विद्यामितिनुमस्या वा घोदिष्णा सत्यप् गगा।
- २ नित्यस्प-तिसूच घारिय मोहधासुर कवष विदहरा ।

  सिद्ध सयलप्पस्वा घरिहना हुम्स्यव कथता ।

  —धवनक सिद्धान्त प्रत्य, वीर सेनाचार्य
  गुद्ध लेक्या त्रिश्चनेन मोहनीय रिप्पूर्तन ।

  —हिस्साधरास्य

इस प्रकार ऋषभदेव धौर शिवजी के रूप में जो अद्भुत समानता दिलायी पढती है, वह संयोग मात्र अथवा आकित्मक नहीं है। बत्क लगता है, दोनों व्यक्तिच्य पृथक्-पृथक नहीं है, एक हो है। इन्दौर आदि कई स्पूर्णवसमों में योगलीन शिव सृतियो धौर ऋषभदेव की ध्यानलीन मृतियो को देखने पर कोई अन्तर नहीं दिलाई पड़ता। ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जो के चित्र का जो कवित्व की भाषा में आलकारिक वर्णन किया गया है, यदि उस परत को हटा कर चित्र की तह में भाके तो वे ऋषभदेव दिलाई देने लगेगे। ऋषभदेव ने तपस्या करते हुए कामदेव पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, शिवजी ने कामदेव का सहार किया था। क्या अन्तर है दोनों में ? शिवजी के जिस तृतीय नेत्र और उनके सहारक रूप की कत्पना की गई है, वही ऋपभदेव का आरमजान रूप तृतीय नेत्र है, जिसके द्वारा उन्होंने राग-द्वेप-मोह का सहार किया।

श्रत यह श्रमदिग्ध रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि ऋषभदेव श्रीर शिवजी नाम से ही भिन्न है, वस्तुत भिन्न नहीं है। इसीलिए, शिवपुराण ७।२।६ मे ऋषभदेव को शिव के श्रद्वाईस योगावतारों में नौवा श्रवतार स्वीकार किया गया है।

विष्णुपुराण हिन्दू पुराणों मे विशिष्ट स्थान रखना है । इसके रचियता श्री पराशरजी है । इसके प्रथम

अब अध्याय चार से छह मे ब्रह्माजी की उत्पत्ति और लोक-रचना का विदाद वर्णन किया गया ऋषभदेव भ्रीर ब्रह्मा है। इसमें बताया है कि ब्रह्माजी नाभिज है। उनकी पुत्री सरस्वनी है। वे चतुर्मुख है अर्थात् उनके चार मुख है। उन्होंने इस सृष्टि की रचना को, मृष्टि की रचना से भगवान तो

केवल निमित्त मात्र ही है। क्योंकि उसकी प्रधान कारण तो सृज्य पदार्थों की शक्तिया ही है। वस्तुओं की रचना से निमित्त मात्र को छोड़कर और किसी बात की ब्रावश्यकता भी नहीं है क्योंकि वस्तु तो अपनी ही शक्ति से वस्तुता को प्राप्त हो जाती है।

ब्रह्माजी ने नानुवंष्यं व्यवस्थाकी। उन्होंने कृत्रिम दुर्ग, पुर तथा खर्वट झादि स्थापित किये। कृषि झादि जीविका के साधनों के निश्चित हो जाने पर प्रजापित ब्रह्मा जी ने प्रजाके त्थान झीर गुणो के झनुसार मर्यादा, वर्ण झोर आश्रमों के धर्म तथा झपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाल समस्त वर्णों के लोक झादि की स्थापना की।

जंन पुराणों के अनुमार ऋषभदेव भी नाभिज अर्थान् नाभिराज से उत्पन्न हुँगे थे। उनकी पुत्री का नाम ब्रह्मों था। ब्राह्मों और सरस्वर्ता पर्यायवाची शब्द है। ऋषभदेव जब समवसरण में विराजमान होने थे तो उनके चारो विद्याक्षों में मुख दिखाई देते । उन्होंने कृषि आदि पट्कमों का उपदेश दिया, प्राम-नगर, श्रेट आदि की स्थापना की, वर्ण-व्यवस्था स्थापिन की।

एक उद्देख योग्य बात यह है कि झादि ब्रह्मा के झनेका नाम पुराणों और कांशों में मिलते है— जैसे हिरण्यामं, प्रजापित, चतुरानत. स्वयम्भू, म्रात्मभू, सुरअंट्ठ, परमंग्टी, पितामह, लोकेश, अब झादि। जैन पुराणों में ऋष्मभदेव के लिये भी इन नामों का प्रयोग प्रचुरता से मिनता है। ब्रह्मा के नामों में परमेरिटी शब्द हमारा ध्यान सबमें झिक झाकपित करता है। जैन परम्परा का तो यह पारिभाषिक शब्द है, जो झहूंन, सिद्ध, आचार्य, उपा-ध्याय और मुनियों के लिये प्रयुक्त होता है और जो इस युग की झादि में सर्व प्रथम ऋष्मश्रेदव के लिये ही प्रयुक्त हुआ था।

ुष्पर्युक्त विवरण के अनुसार ब्रह्मा धीर ऋषभदेव के नामो और कामो की समानना देख कर यह विद्वास करना पड़ना है कि ब्रह्मा और ऋषभदेव एक ही ज्यक्ति के दो नाम है।

वैदिक साहित्य के वानरज्ञाना तथा केशो और भगवान ऋषभदेव - श्रीमद्भागवत मे ऋपभावतार के उद्देश्य के सम्बन्ध में जो स्पष्ट विवरण दिया है — जैसा कि पूर्व में निवेदन किया जा चुका है, वह विशेषरूप से ध्यान देने योग्य है। उसमे बताया है —

र्वाहिषि तस्मिन्नेव विष्णुदल भगवान् परमोषिभिः प्रसादितो नाभे प्रियश्विकीर्षया तदवरोधायने मेरुवेय्यां धर्मान्वर्षयितुकामो वातरञ्जनानां श्रमणानामृष्योणामृष्यंमन्यिनां शुक्लणा तनुवावततार ॥ ५१३।२० श्रर्थात् है विष्णुदन्त परीक्षित ! यज्ञ में महर्षियों हारा इस प्रकार प्रसन्न किये जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रिनवास में महारानी मेक्देवी के गर्भ से वातरशना (दिगम्बर) श्रमण ऋषियों और ऊर्ध्वरेता मृनियों का धर्म प्रगट करने के लिए शृद्ध सत्वमय विग्रह से प्रगट हुए।

इस उस्लेख में यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषभदेव की मान्यता और पुरुषता के सम्बन्ध में जैनो और हिन्दुओं में कोई मतभेद नहीं है। जैसे वे जैनियों के प्रथम तीर्थकर है, उसी प्रकार वे हिन्दुओं के लिए साक्षात् बिष्णू भगवान के अवतार है। दूसरी बात यह है कि प्राचीनना को दृष्टि से ऋषभदेव का अवतार राम और ऋष्ण से भी प्राचीन माना गया है। और इस अवतार का उद्देश्य वातरुना श्रमण मुनियों के धर्म को प्रगट करना बतलाया गया है। भागवत प्राण में यह भी बताया गया है कि

'ग्रयमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षणार्थः ॥ ४।६।१२ ॥

क्रथाँत भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुये लोगों को कैवल्य की शिक्षा देने के लिये हुआ। था। जिन वातरक्षना और ऊभ्वेरेता श्रमण मुनियों के धर्म को प्रगट करने और कैवल्य की शिक्षा देने के लिये ऋष्पभदेव का अवतार हुआ। वे वातरशना मुनि यहाँ अल्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान थे। उनका उल्लेख भगरत के प्राचीनतम माने जाने वाले बन्य वेदों में भी मिलता है। एक सूक्त में वातरवाना मुनियों की कठोर साधना का इस प्रकार वर्णन किया गया है।

> 'मुनयो बातरशनाः पिशंगा वसते मला। बातस्यानु ध्राजि यन्ति यहे वासो ग्रविक्षत।। उन्मदिता मौनेयेन बाता ग्रातास्थिमा वयम्। शरीरेवस्माकं युयं मर्तासो ग्राभि पश्यथ॥

> > --- ऋग्वेद १०।१३६।२-३

श्रवांत् श्रतीन्द्रियार्थदर्शी वातरशना मुनि मल धारण करते है जिससे वे पिगल वर्ण दिखाई देते है। जब वे बायु की गति को प्राणीपासना द्वारा धारण कर लेते है श्रवांत् रोक लेते है, तब वे श्रपनी तप की महिमा से दीप्यसान होकर देवतान्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। मवें लौकिक व्यवहार को छोड करके हम मीन वृत्ति मे जन्मसावत् बायु भाव को प्राप्त होते हैं श्रीरे तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीरमात्र को देख पाने हो, हमारे सच्चे श्राप्तत स्वरूप को नहीं। ऐसा वे बातरशना मृति प्राप्त करते है।

ऋग्वेद ने इन ऋचाओं के साथ केशी की स्तुति की गई है— 'केश्योंन केशी विखं केशी विभति रोडसी।

कश्याग्न कशा विष कशा विभात रादसा। केशी विश्वंस्वर्हशे केशीदंज्योतिरुज्यते॥

—ऋग्वेद १०।१३६।१

अर्थात् केशी अपिन, जल, स्वर्ग और पृथ्वी को धारण करता है। केशी समस्त विश्व के तस्वों का दर्शन करता है। केशी ही प्रकाशमान ज्योति कहलाता है।

जहां बातरशना मुनियों की स्तुनि की गई है, वही केशी की यह स्तुनि की गई है। ऐसा ल्गाता है कि केशी इन बातरशना मुनियों के प्रधान थे। ऋग्वेद के बातरशना मुनि और भागवत के बातरशना श्रमण ऋषि एक ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। और यह भी ब्रस्तदिग्ध तथ्य है कि ऋग्वेद के बातरशना मुनियों में श्रेष्ठ केशी और भागवत के मब और लटकने हुये कुटिल, जटिल, किषश केशी वाले ऋषभदेव भी एक ही ब्रयस्ति है। ऋग्वेद में उन्हें केशी कहा है और उसमें उनकी जटाओं की ओर सकेन किया है। भागवत में ऋषभदेव के कुटिल, जटिल, किषण केशी का भार बनाया है। और जैन पुराणों में उन्हें लम्बी जटाओं के भार में मुशोभित बताया है।

१ श्रीमद्भागवत ४।६।३१

२ पद्मपुरामा ३।२८८, हुरिवश पुरामा ६।२०४

ऋग्वेद के केशी ऋषभ देव ही थे, इसका समर्थन भी ऋग्वेद की निम्न ऋचा से होता है-'ककर्ववे वृषभो युक्त आसीव अवावचीत सार्थिरस्य केशी।

दधर्य बतस्य द्ववतः सहानस ऋच्छन्ति मा निष्पदो सुद्गलानीम् ॥ ऋग्वेद १०।१०२।६ अर्थात् सुद्गल ऋषि के सारधी (नेता) केशी वृषभ, जो शत्रु का विनाश करने के लिये नियुक्त थे, उन की वाणी निकली अर्थात् उन्होंने उपदेश किया। जिसके फलस्वरूप सुद्गल ऋषि की जो गाये (इन्द्रियो) जुते हुए दुर्घर रथ (शरीर) के साथ दौड रही थी, वे निश्चल होकर मौदगलानी (मुदगल की स्वात्मवत्ति) की ख्रोर लौट पड़ी।

इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक साहित्य मे जिन वातरशना मुनियो का वर्णन मिलता है, वे दिगम्बर जैन श्रमण मृति है और जहां केशी का वर्णन आया है, वह केशी अन्य कोई नहीं, ऋषभदेव ही है।

भगवान ऋषभदेव का व्यक्तित्व अत्यन्त संगक्त और तेजस्वी था। उनकी मान्यता देश और काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके देश-देशान्तरों में फैल गई। वे किसी एक सम्प्रदाय, जाति और धर्म के नेता नहीं थे। वे तो कमं और धमं दोनो के ही आद्य प्रस्तोता थे। सास्कृतिक चेतना श्रीर वौद्धिक जागरण

ऋषभदेव

जैनेतर प्रत्थों में के आदा प्रेरक वे ही थे। मानव की आदा सभ्यता को एक दिशा देने का महान कार्य उन्होंने किया था। सारा मानव समाज उनके अनुग्रहो और उपकारों के लिये चिर ऋणी था। वर्ग, जाति और वर्ण के भेदभाव के विना सारी मानव जाति उन्हें अपना उपास्य मानती थी।

उनके विविध कार्यकलापो और रूपो को लेकर विभिन्न देशो ब्रोर कालों में उनके विविध नाम प्रचलित हो गये। शिव महापुराण में उन्हें ब्रट्टाईस योगावतारों में एक अवतार माना । श्रीमदभागवत में उन्हें विष्ण का झाठवा अवतार स्वीकार विया। वेदों में ऋषभदेव की स्तृति विविध रूपों में विभिन्न नामों से की गई है। अनेक ऋचाओं मे उनकी स्तुति अग्नि, मित्र, यम ब्रादि नामों से की गई है। ताण्ड्य, ै तैत्तिरीय श्रीर शतपथ ब्राह्मण में ब्रग्नि के नाम में उन्हें ग्राद्य (ग्रादि पुरुष) मिथनकर्ना (विवाह प्रथा के प्रचलन कर्त्ता, ब्रह्मा, पृथ्वीपति, धाता, ब्रह्मा, सर्वविद (सर्वज्ञ) कहा गया है। वेदों मे उन्हें जानवेदस (जन्म से ज्ञान सम्पन्न) रत्नधाता, विश्ववेदस (विश्व को जानने वाला। मोक्षनेता ग्रीर ऋत्विज (धर्म सम्यापक) बताया गया है। वदो में ग्रनेक स्थानो पर वृपभदेव की स्तृति की गई है। यहा उनमें से कछ मन्त्र दिये जा रहे है, जिनका देवता ऋषभ है—

> त्वं रथ प्रभसे योधमुख्दमायो युध्यन्तं वषभं दशद्यम । त्व तुर्प्र वेतसवे स चाहन्त्व तुजि गणन्तमिन्द्र तु तो ॥

> > - ऋग्वेद ४। ६। २६। ४

इसका स्राशय यह है कि युद्ध करने हुए ऋषभ को इन्द्र ने युद्ध सामग्री स्रीर रथ प्रदान किया।

श्रतिमुख्टो श्रपां वसभोऽतिसुख्टा श्रग्नयो दिख्या.

- अथर्ववेद १६ वा काण्ड, प्रजापति मूक्त ।

इन्द्र द्वारा राज्य मे वर्षा नही होने दी। तब वृषभदेव ने खूब जल बरसाया। इसी ऋचा का श्राय लेकर महाकृषि सरदास ने सरसागर में लिखा है-

इत्द्र देखि ईरवा मन लायो। करिके कोध न जल बरसायो। ऋषभदेव तब ही यह जानी। कह्यो इन्द्र यह कहा मन आनी।। निज बल जोग नीर बरसायो । प्रजा लोग ब्रति ही सुख पायो ।। ऋषभदेव की स्तुति परक अनेक मन्त्र भी वेदो में मिलते है—

- १ ताण्डय बाह्मण २५।६।३
- २ तैत्तिरीय बाह्मण १।७।२।३, ३।११।४।१, ३।३।१०।२
- ३. शतपथ बाह्यसा १०१४।१।४, हाराशाः

ग्रहो मुंचं वृषभ गाजिमानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम् । ग्रपां न पातमञ्ज्ञना हवे थिय इन्त्रियेण इन्त्रियंदसभोजः ॥

म्रथर्ववेद १९।४२।४

सम्पूर्ण पापो से मुक्त तथा श्रहिसक वितयो के प्रथम राजा, श्रादित्य स्वरूप श्री ऋषभदेव का मैं आवाहन करता हूं। वे मुक्ते बुद्धि एव इन्द्रियो के साथ वल प्रदान करे।

ग्रनवीणं वृषभं मन्द्र जिह्न वृहस्पति वर्धमा नव्यमके ।

ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६० मन्त्र १०

मिप्ट भाषी, ज्ञानी, स्तुतियोग्य ऋषभ की पूजा साधक मन्त्रो द्वारा विधित करो। वे स्तोता को नहीं छोड़ते।

एव बभ्रो ृषभ चेकितान यथा हैव न हृणीषे न हंति ।।

ऋग्वेद २।३३।१४

हे शुद्ध दीष्तिमान सर्वज्ञ बृषभ<sup>ा</sup> हमारे ऊपर ऐसी क्वपा करो कि हम कभी नष्ट न हो । इसी प्रकार प्राय सभी हिन्दू पुराणों में ऋषभदेव का चरित्र वर्णन किया गया है भ्रीर उन्हें भगवान का <del>ब्रवतार माना है</del> ।

लह्याण्ड पुराण २।१४ मे उन्हे राजाम्रो मे श्रेष्ठ स्रौर सब क्षत्रियो का पूर्वज कहा है—

'ऋवभं पाथिव श्रेष्ठं सर्व क्षत्रस्य पूर्वजम्।'

महाभारत (शान्ति पर्व १२।६४।२०) मे उन्हें क्षात्रधर्म का आद्य प्रवर्तक बताया है— 'क्षात्रो धर्मो ह्यादि देवात प्रवृत्तः पत्रवादन्ये शेषभूतास्व धर्माः।'

श्रीमदभागवत्र में एक स्थान पर परीक्षित ने कहा है—

धर्म ब्रबीधि धर्मज धर्मोऽसि वृष्टप्रधुक् ।

यदधर्मकृतः स्थान सूचकस्यापि तद्भवेत् ॥

ंं श्रीमद्भागवत १।१७।२२ ग्रथत्हि धर्मज ऋषभदेव <sup>।</sup> श्राप धर्म का उपदेश करते है । श्राप निरुचय से बृषभ रूप से स्वय धर्म हा

अधर्म करने वाले जो नरकादि स्थान प्राप्त होते हैं, वे ही स्थान ग्रापकी निन्दा करने वाले को मिलते हैं। इसी शास्त्र में ऋषभदेव एक स्थान पर अपने नाम की मार्थकना बनाते हुए कहने हैं—

इदं शरीरं मम द्विभाव्यं सत्वं हि मे हृदय यत्र धर्मः।

पृष्ठे बतो मे यदधर्मग्राराद अतो हि मामुखभं प्राहरार्याः ॥ ५।४।१६

भ्रयांत् मेरे इस भ्रवतार शरीर का रहस्य साधारण जनो के लिये बुद्धिगस्य नही है। युद्ध सन्य ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैने भ्रधमं को भ्रयने से बहुत दूर पीछे की भ्रोर धकेल दिया है। इसी में सत्यपुरुष मुम्में 'ऋषभ' कहने है।

वौद्ध साहित्य में भी ऋषभदेव की चर्चा बड़े झादरसूचक शब्दों में की गई है-

'प्रजापतेः सुतो नाभिः तस्यापि सुतमुख्यते । नाभिनो ऋषभ पुत्रो वं, सिद्धकर्म-बुढवतः ॥ तस्यापि मणिचरो यक्षः सिद्धो हेमवते गिरौ ।

ऋवभस्य भरतः पुत्रः ।

ग्रार्यमन्जु थी मूल क्लोक ३६०-६२

अर्थात् प्रजापति के पुत्र नामि हुए । उनके पुत्र ऋषभ थे जो कृतकृत्य और दृढदती थे । मणिचर उनका यक्ष था । हिमवान् पर्वत पर वे सिद्ध हुए . उनके पुत्र का नाम भरत था ।

इसी प्रकार 'धम्मपद' ४२२ मे ऋषभदेव को 'उसभ पवर वीर' ग्रर्थात् सर्वश्रेष्ठ बीर कहा है।

वास्तविकता यह है कि ऋषभदेव का व्यक्तित्व सार्वभीम रहा है। उनकी इस सार्वभीम स्थाति श्रीर मान्यता के कारण भारत के सभी प्राचीन घर्मों ने उन्हें समान रूप से अपना उपास्य माना है। ऋषभदेव को जो स्थान श्रीर महत्त्व जैन धर्म में भी प्राप्त है, वही स्थान श्रीर महत्त्व उन्हें वैदिक धर्म में भी प्राप्त मावनात्मक एकता है। एक मे उन्हें श्राद्य तीर्थकर मानकर मोक्ष-मार्ग के प्रणेता स्वीकार किया है तो दूसरे के प्रतीक ऋषभदेव में उन्हें भगवान का अवतार मानकर मोक्ष-मार्ग के श्राद्य प्रणेता माना गया है। वेदों में उनका वर्णन आलकारिक जैली में किया गया है तो हिन्दू पुराणों में उनके चरित्र में कुछ अतिरजना करदी। इन दोनों ही बातों की परन उघाड कर हम साके तो इनमें भी वही चरित्र मिलेगा जो जैन पुराणों में है। इसलिये हमारा विश्वास है कि जैन और वैदिक धर्मों की दूरी को कम करने के लिये भगवान ऋषभदेव की मान्यता एक सुद्द सेत् बन सकती है।



# भरत-बाहुबली-खण्ड



# 9३ भरत की धर्म-रुचि

पुत्रोत्पत्ति, सकोत्पत्ति और भगवान को केवलज्ञान-प्राप्ति के तीन समाचार एक समय में—एक दिन भरत महाराज राजदरवार में बैठे हुए थे। तभी धर्माधिकारी पुष्प ने आकर समाचार दिया—'परम भट्टारक महाराज की जय हो। तीन लोक के स्वामी भगवान ऋषभे देव को केवलज्ञान की उत्पत्ति हुई है। पुरिमताल नगर के उद्यान में इन्द्र और देव भगवान केवलज्ञान करवाणक मनाने के लिये एकत्रित हुए हैं। इसी समय आयुष्क साला को रक्षा करने वाल अधिकारी पुरुष ने सम्राट् का अभिवादन करते हुए उच्च स्वर से निवेदन किया—'सम्राट् का यग-वैभव दिगल व्यापी हो। आयुष्ठामाल में चकरत्व उत्पत्त हुआ है। अभी सैनिक अधिकारी निवेदन समाप्त भी नहीं कर पाया था कि अस्त पुर के कञ्चको ने सम्राट् के चरणों में भूककर एक और हर्ष समाचार मुनाया—'देव के कुल और वैभव की वृद्धि हो। देव के पुत्र-रन का उत्पत्ति हुई है।'

तीनो कार्य एक साथ हुए। तीनो के समाचार एक साथ आये। सुनकर सम्राट् एक क्षण के लिये विचार सम्ब होगये—तीनो ही हर्ष समाचार है। फिर इनमे से किसका उत्सव पहले करना चाहिये। ये तीनो समाचार क्रमश्च धर्म, अर्थ और काम पुरुषायें के फल है। भगवान के केवल ज्ञान की प्रात्ति का समाचार धर्म का परिणाम है। चकरन्त की प्रात्ति अर्थ-पुरुषायं का फल है। भगेवान के से ही अर्थ-प्रात्ति होगी। इसी प्रकार पुत्रोत्पत्ति का समाचार काम पुत्रवार्य का फल है। किन्तु वन्नुत तो ये तीनो ही धर्म के साक्षात् फल है। इन सबका मूल धर्म है। अत्र सबसे प्रथम धर्म-कार्य करना चाहिये।

प्रथम कैवल्य-वृजा, सांसारिक कार्य बाद मे— सम्राट् ने तीनो कार्यों मे धर्म को प्रमुखता दी। अत उन्होंने भगवान के केवलज्ञान की पूजा करने का निष्ठ्य किया। वे अपने आसत से उठे और सात पग चलकर वहीं से भगवान की भाव बन्दना की। फिर उन्होंने नगर में घोषणा कराई कि भगवान ऋषभदेव को लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है। महाराज भरत बन्धु बान्धवो सहित भगवान के दर्शनोक लिये प्रस्थान कर रहे है। सब नगरवासी भी महाराज के साथ जाकर भगवान के दर्शनों का गुण्य-नाभ ले।'

राजकीय घोषणा को मुनकर परिजन झीर पुरजन सभी एकत्रिन हो गये। तब महाराज भरत झपने बन्धुओ, अन्त पुर की दिवयो और नागरिको के साथ सेना लेकर और पूजा की बढ़ी भारी सामग्री लेकर रवाना हुए। लोग विविध बन्हाने पर चल रहे थे। सिविध प्रकार की ध्वजाये एकहरा रही यी। जब भरत पुरिमताल नगर के बाहर पहुंचे तो सबने एक झदृष्टपूर्व दृश्य देखा; समबसरण लगा हुमा था; वैलोकेश्वर भागवाम झांके वृक्ष के नीचे गन्य कुटी में विराजमान है। भरत ने सर्व प्रधम समबसरण की प्रदक्षिणा दी। फिर वे द्वार समबसरण की प्रदक्षिणा दी। फिर वे द्वार संभीतर प्रविष्ट हुए। वहाँ उन्होंने मानस्तम्भो की पूजा की। फिर वे समबसरण की

शोभा देखते हुए ब्रागे बढ़े। वे जैसे जैसे ब्रागे बढ़ते जा रहे थे, उनका ब्राक्चयं भी उसी कम से बढ़ रहा था। एक श्रद्भुत ससार की सृष्टि निर्मिष मात्र में हो गई, जहा ससार का सम्पूर्ण वैभव विद्यमान है किन्तु उस वैभव को देखकर वैभव प्राप्ति की मन से कोई ललक नही, ब्रापितु सम्पूर्ण वानावरण से धर्म की सुर्राभ ब्याप्त है। सासारिक कामनाये मानो समवसरण के द्वार से ही लौट गई हो क्योकि समवसरण के भीतर उनका प्रवेश वर्जिन है।

जब भरत याध्वर्य विमुख होकर परित्वा, वन, स्नूप ख्रादि को देख रहे थे, तब द्वारपाल देव ख्राये ध्रीर वे भरत को मार्ग दिखात हुए समववरण में ले गये। वहा भरन ने श्रीमण्डप की विभूति को देखा। वे प्रथम पीटिका पर चढ़े और प्रदक्षिणा दो। वहा उन्होंने वम्मै चन्नों की पूजा की। फिर उन्होंने द्वितीय पीठ पर स्थित धर्म-ध्वजाखों की पूजा की। फिर उन्होंने गध्यकुटी में विराजमान ख्राम-देव की भित्त भावपूर्वक पूजा की। भगवान ख्रयोक द्वार के नीचे विराजमान थे। उनके उत्परतीन छुत्र मुशोभित है। उनके उत्परतीन छुत्र मुशोभित है। उनके उत्पर निरन्तर पुष्पवृद्धि हो रही था। आकाण में देव-दुन्दुभियो का मधुर नाद हो रहा था। भगवान की ख्रितिख्य गम्भीर दिव्य धर्वान खिर रहे। थी। भगवान की स्रतिख्य गम्भीर दिव्य धर्वान खिर रहे। थी। भगवान के दोनों और चमर दुर रहे थे। धरी वे महाध्य आतम पर विराजमा थे। भगवान के इस दिव्य ख्य क्य को देखकर भरत अधित बिद्धल हो। गए। उनके हृदय में भित्त को उत्ताल तरग प्रवाहित होने तसी। भित्त का धावेग शब्दों में पूट पद्धा धरीर वे भगवान की स्तृति करने लगे। समस्त देव खास्वर्यपूर्वक भरत को देखने लगे।

जब भरत स्तुति कर चुक, तब वे पीठिका से उत्तर कर मनुष्यों के कक्ष में जाकर बैठ गए। सारी सभा स्तब्ध होकर भगवान के मुख की ओर देख रही थी। उस समय भरत ने हाथ जोडकर भगवान से धमें का स्वरूप पूछा। तब भगवान की विव्य ध्विन प्रगट हुई। उन्होंने धमें का स्वरूप, धमें के साधन, मार्ग और उसका फल विस्तारपूर्वक बताया। भगवान का उपदेश मुनकर भरत महाराज ने सम्यन्दर्शन की छुद्धि और अण्वतों की परम विद्युद्धि को प्राप्त किया। अर्थात उन्होंने श्रावक के पांच अण्वत और सप्तशील धारण किए। अन्य अनेक लोगों ने मृति-दीक्षा धारण की। कुछ ने श्रावक के वन लिए। भरत के जच्च आता पुरिमताल नगर के स्वामी वृष्यसैन ने मृति-दीक्षा ले ली और वह भगवान का मुख्य गणधर बना।

समस्यारण से लौटने पर भरत ने पत्र जन्मोत्सव मनाया और चकरत्न की पूजा की।



### १४. भरत की दिग्विजय

विभिन्नजय द्वारा प्रभाव निरन्तर बढ़ता जाता था। उन्होंने अनेक उद्धत और प्रतापी राजाओ को अपने वक्ष में कर तिया था। तभी उन्होंने निश्चय किया कि इस विस्तृत अजनाभ वर्ष को विजय करके सम्पर्ण देश की राजनीतिक एकता स्थापिन की जाय।

यह निश्चय करके उन्होंने दिग्विजय के लिए प्रयाण किया । उन्होंने उत्तरीय श्रीर अघोवस्त्र धारण किया । सिर पर मुकुट धारण किया । वक्षस्थल पर कीस्तुभ मांण श्रीर कानो में कुण्डल पहने । उनके उत्तर रत्न निर्मित छत्र सुक्षीभित था । उनके दोनो श्रीर वाराङ्गनाये चमर डोर रही थी । वे स्वर्ण निर्मित श्रीर रत्नाविष्ठ स्वर्ण में जाकर विराजमान हो गए । उनके ग्रागे पीछे वारों श्रीर सुकुटबढ़ राजा लोग थे। उनके साथ एक विद्याल सेना थी। सबसे आगो पदाित सेना चल रही थी। उसके पीछे कमशः अध्व, रथ और हािथयो पर आरू केना थी। सेना की प्रत्येक टुकडी की अपनी अलग ध्वजा थी। जब महाराज भरत नगर में होकर निकले, उस समय मकानों के गवाकों से मुन्दिर्यों ने उन पर पुष्प और लाजा की वर्षा की। चारो और महाराज का जय जयकार हो रहा था। सेना के आयो आयो सूर्य मण्डल के समान देदी प्यमान और देवो द्वारा रक्षित चकरत्न चल रहा था। सारो सेना बक्तरत्न के पीछे पीछे चल रही थी। चकरत्न और दण्डरत्न दोनो ही एक-एक हजार देवो से रक्षित दिव्य अस्त्र होते है।

सबसे पहले वे पूर्व दिशा की घोर गये। सेना के घागे-घागे सेनापति दण्ड रत्न की सहायता से मार्ग को सुगम और समतल बनाता जा रहा था। उन्होंने गगा नदी के तट पर पडाव डालाः। मार्ग में जितने राजा मिले, वे

रत्नो का उपहार ग्रौर यौवनवती कन्याग्रो को लेकर सम्राट की सेवा मे उपस्थित हुए।

दूसरे दिन महाराज भरत विजय पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर चर्जे। सेनापितयो ने राजमुद्राष्ट्रित मादेश सारी सेना में प्रचारित किया कि आज समुद्र-तट पर चनकर ही विश्राम करना है, इसिल्ए सेना को शीक्षता-पूर्वक प्रयाण करना है। 'इस आदेश के प्रचारित होते ही सेना ने त्वरित गिन में प्रयाण किया। मार्ग में अनेक भयभीत राजाओं ने आकर भरन महाराज को प्रणाम किया और उनकी अधीनता स्वीकार की। कोई राजा महाराज भरत से युद्ध करने का साहस नहीं करना था, इसिल्ए इन्हें किसी ने सिन्ध, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और आध्या नहीं करते जहां से भारत ने त तो कभी तलवार पर प्रपत्ता हाय लगाया और न कभी धतुष पर प्रयत्या ही च्वाई। सक्ने केच्छ राजाओं ने उन्हें हाथी दात, गज मुक्ता, चमरे गाय के बाल और कस्तूरी भेट की। मार्ग में सेनापित ने महाराज की आजा से अन्तपानों ने रनन, सुवर्ण स्वादि भेटकर भरत की आजा स्वीकार की। इस प्रकार मार्ग के सभी राजाओं को अपने बंधवर्ती बनाते हुए गगासागर के तट पर पहुंचे। वहा गगा के उपवन की वेदिका के उत्तर द्वार से प्रवेश करके वन में पहुंच कर सेना ने

भरत महाराज सेना को सेनापित के सुपूर्द करके अकेते ही, दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर अजिजय रख में बैठकर समुद्र विजय के लिये चल दिए। उनका रख स्थल और जल सर्वत्र सागा रूप से चल सकता था। उन्होंने सारथी को जल में रथ को चलाने का आदेश दिया। उनके आदेशानुसार सारथी ने ममुद्र में रथ बढ़ाया। रख बारह योजन तक समुद्र में चला गया। तब भरत ने एक दिव्य वाण धनुष पर गत्थान किया जिस पर लिखा हुआ था कि 'में बृतभदेव तीर्थकर का पुत्र भरत चक्रवर्ती हूं। इमिला मेरे उपभोग के योग्य क्षेत्र में पहें ने वाले सब व्यंतर देव मेरे अभीन हो। 'वह बाण सनसनाता हुआ मागथ देव के महल के आगन में जाकर गिरा। उसे देखते ही समूर्ण व्यन्तरों से आनक व्यापन होगया। भयभीन मागथ देव व्यन्तरों के परिकर सिहत उस बाण को रन्त मजूषा में रखकर भागा हुआ भरत के निकट आया और उन्हें अनर्ध्य रन्त भेटकर उनकी आधीनता स्वीकार की। इसके पण्चान भरत पुत्र अपने करने लिटे।

द्वमले दिन सेना ने प्रस्थाने किया। सेना महाराज के ब्रादेशानुसार समुद्र के किनारे-किनारे चली। चक्रवर्नी का ब्रागमन सुनकर राजा लोग छत्र-मुकुट त्याग कर चक्रवर्नी का स्वागन करने अपने राज्य को सीमा पर भेट लिए उपस्थित हो जाते। जो भोगी विलासी राजा थे, भरत ने उन्हे सत्ताच्छुत करके उनके स्थान पर कुलीन पुरुषों को राज्य शासन सोपा। ब्रानेक राजा भय के कारण राज्य छोडकर भाग गए। जिसने तिनक भी शत्रुता पुरुषों को राज्य शासन सोपा। ब्रानेक राजा भय के कारण राज्य छोडकर भाग गए। जिसने तिनक भी शत्रुता ब्राविश की, भरत ने उनके राज्य, धन, सपत्ति छीन ली। कोई अत्यायी राजा वच नहीं सका। अनुकूत राजाओं को अभय देकर भरत ने सम्मानित किया।

सेनापित ने बिना किसी प्रतिरोध के ग्रग, वाग, किलग, कुरु, ग्रबन्ती, पांचाल, काशी, कोशल, विदर्भ, कच्छ, चेदि,वत्स, मुद्दा, पुण्डू, भ्रोण्डू, गौड, दशाणं, कामरूप, कश्मीर, उशीनर, ग्रीर मध्यदेश के राजाओ की अपने वश में कर लिया। उसने कालिन्द, कालकूट, भिल्ल देश और मल्लदेश में पहुच कर उनसे श्रपनी श्राज्ञा मनवाई। उसकी सेना के हाथियों ने हिमवान पर्वत के निचले भाग से लेकर वैभार ग्रीर गोरथगिरि पर स्वच्छन्द विचरण

भरत की दिग्विजय ६६

किया। वे हाथी सुमागधी, गगा, गोमती, कपीवती, रथास्का, गम्भीरा, कालतोया, कौश्विकी, कालमही, तास्ना, ग्रहणा स्त्रीर निचुरा निरियो तथा लोहित्य समुद्र और कम्बुक नामक सरोवरो में घूमे थे। इन हाथियो ने उदुस्वरी, पनसा, तमसा, प्रमुशा, बुक्तिमनी स्रोर यमुना नदी के जल का निर्वाध पान किया था। इन विजयो हाथियों ने ऋष्यमूक, कोलाहल, मात्य और नागप्रिय पर्वनों को रोद डाला। इन्होंने चेदि श्लीर कक्स देश के हाथियों को परास्त कर विद्या।

भरत की सेना के तीव्रगासी घोडे शोण नदी के दक्षिण ग्रौर नर्मदा नदी के उत्तर क्रोर वीजा नदी के दोनों क्रोर क्रीर मेखला नदी के चारो ब्रोर खुसे थे।

भरत ने पूर्वदिया के सब राजाग्रों को जीतकर दक्षिण दिशा की भ्रोर प्रस्थान किया। दक्षिण में भरत ने त्रिकलिया, भ्रोड़, कच्छ, प्रातर, करल, चर भ्रोर पुन्नाग दंश के राजाओ पर विजय प्राप्त की। उन्होंने कूट, भ्रोलिक, महिष, कमेकुर, पाइय और मन्तर पाइय देश के राजाओं के मस्तक अपने चरणों मे नवाये। चकवती की भ्राज्ञानुसार उनका सेनायत जयकुमार तेला, इक्षमती, इत्तक बता, विजयता, कैतरणी, मायवती, महेन्द्रका, गोदाबरी,
सुप्रयोगा, कृष्णवेणा सन्तीरा, प्रवेणी, कुब्जा, ध्यो, चूर्णी, वेणा, मूकरिका, और अम्बर्णा नदियों को पार कर उनके
तटवर्ती राजाभ्यों को भ्राज्ञानुवर्नी वनाना हुम्रा कर्णाटक, भ्राप्त्र, चोल, पाण्ड्य भ्रादि देशों को भ्रयने भ्राधीन करने में
सफल हुम्रा। चकवर्नी ने ममुद्र में जाकर वरतन् नामक देव को जीता।

सम्पूर्ण दक्षिण देश को जोतकर महाराज भरत ने परिचम दिला की स्रोर प्रस्थान किया। वे सह्याद्रि को लाघकर समुद्र तट पर पट्टें। भीमरथी, दाल्वेणा, नीरा, मूला, वाणा, केतवा, करीरी, प्रहरा, मुररा, पारा, मदता, गीदावरी, नापी, लागलवानिका स्राटि निद्यों को उनकी नेनांस्रों ने स्नानकानन मे पार कर लिया। किसी का साहम नहीं हुआ जो उनका विरोध करना। सहयाद्रिको पाकर सेना विस्धाचल पर्वन पर पहुंची। फिर वहा में बदनी हुट वह सेना नित्यु नदी के तट पर जा पहुंची और सम्पूर्ण परिचम दिशा के राजाझों को जीता।

इसके बाद भरत ने उत्तर दिशा की ब्रोर सिभाग किया। वे विजयार्थ पबंत पर जा पहुँचे। वहाँ विजयार्थ वंत जर जा पहुँचे। वहाँ विजयार्थ वे कक्वतीं के दशेंगों के लिये आया और बहुमूल भेट देकर चकवतों को प्रसन्त किया तथा उनका अभिषेक किया। फिर विजयार्थ की वेदी पारकर स्लेक्ड देव से पहुँचे। वहाँ अनेक स्लेक्ड राजाओं ने चकवतीं का प्रितरोध किया। फिर किता के लिय कुमार ने उन्हें आननफानन में पराजित कर दिया। फिर मेना तिमका नामक विशाल गुफा को पारकर मध्यम स्लेक्ड देश में पहुँचे। वहाँ चिलान और आवर्त देश के राजाओं ने चकवतीं की मेना का संयुक्त होकर सामना किया। उन राजाओं के महायक नागमुल और मेचमुल नामक दो देवों ने वहा उपद्रव किया। किन्तु जयकुमार सेनापित ने उन दोगों को युद्ध में परास्त कर दिया। तभी में उनका नाम मेचेश्वर पड गया। किन्तु जयकुमार सेनापित ने उन दोगों को युद्ध में परास्त कर दिया। तभी में उनका नाम मेचेश्वर पड गया। तव दोगों राजाओं ने भी आकर भरत की अधीनतर स्वीकार करनी। फिर चकवर्ती ने हिमवन कूट पर पहुँच कर हिमवान पूर्वत के राजाओं पर विजय प्रास्त की। फिर वे वृपभावन पर्वत पैर पहुँचे। वहां सरन ने काकिण रत्त से पहुँचे के राजाओं पर विजय प्रास्त की। फिर वे वृपभावन पर्वत पैर पहुँचे। वहां सरन ने काकिण रत्त से पहुँचे के राजाओं पर विजय प्राप्त की। फिर वे वृपभावन पर्वत पर पहुँच को जीतने वाला में ही प्रथम चकवतीं हो। किन्तु जब उन्होंने अपनर नाम उन शिला पर स्वसन्य चक्वतियों के नाम उन्होंने हो। तब अपन चाहा तो उन्हें यह देख कर वहा आद्यर्थ हुआ कि बहा नाम लियन के लिये कोई स्थान नहीं है। वहां पिता पर असम्बद्ध चक्वतियों के नाम उन्होंने एक चकवर्ती को प्रशस्त के नाम उन्होंने स्वीकार किया कि इस भरत क्षेत्र पर मेरे समान शासन और विजय करने बाले असम्य सम्राह मुस्से परने हो चुंके है। तब उन्होंने एक चकवर्ती को प्रशस्ति की प्रयन्त प्रशस्त की प्रयनि हाथ से मिराया और अपनी प्रशस्त की अपने हाथ से मिराया और अपनी प्रशस्त बिकत की।

इसके पश्चात् विजयार्थ पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी के विद्याघर राजा भेट लेकर भरत की सेवा में उपस्थित हुए। ये दोनो राजा निम और विनिम चक्रवर्ती के लिये उपहार में सुन्दर कन्याय भी लाये थे। भरत ने राजा निम की बहन मुभद्रा के साथ विद्याधरों की परम्परानुसार विवाह किया। यही सुभद्रा चक्रवर्ती के पटरानी पद पर प्रतिष्ठित हुई। इस प्रकार चारो दिशाओं के सम्पूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त कर और सम्पूर्ण भरत क्षेत्र का वर्कवित्व स्थापित कर विजय झानन्द का रसपान करते हुए चकवर्ती भरत अपनी विजयिमी सेना के साथ अयोध्या की श्रीर लीट । इन्हें नव निथियो और चौदह रत्नी का लाभ प्रान्त हुआ था। सम्पूर्ण खण्ड की विजय करने मे भरत को साठ हुजार वर्ष लेगे। प्रयाण करते हुए भरत जब कैलाश पर्वत के समीप पहुँचे ती उनका हुदय जिनेन्द्रदेव की भक्ति से भर गया। वे जिनेन्द्रदेव की पूजा के उद्देश्य से कैलाश पर्वत कर समीप पहुँचे ती उनका हुदय जिनेन्द्रदेव की भक्ति से भर गया। वे जिनेन्द्रदेव की पूजा के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर पहुँचे । उनके साथ अनेक मुकुटबढ़ राजा चल रहे थे। कैलाश पर्वत पर पहुँचे कर वे सवारी छोड़ कर पैदल ही चले । उन्होंने दूर से ही जगदपुर ऋष्मदेव का समस्तरण देखा। वे वहां पहुँचकर धूलिसाल में आगे वेह और मानतरस्त्र की पूजा की। फिर बारिका, कोट, झट मगल इब्य, नाट्यशालाखा, वर्तो, चल्य वृक्षां, ध्वावाधों, सिद्धार्थ बुक्षो, म्यूपो आदि का प्रवादोक मुजन करते हुए श्रीमण्डप से विराजमान सगवान के दर्शन कियं। उन्होंने जमीन पर चूटने टेक कर भगवान को नमस्कार किया। फिर ख़ब्द इब्यों से भगवान की पूजा की। उनकी स्तुति की। फिर यशास्यान वैठकर भगवान के मुख से धर्म का स्वत्रकर सुत्र होने समस्तर सुद्र होने समस्तर सुत्र होने समस्तर सुत्र होने समस्तर सुत्र होने समस्तर सुत्र होने समस्तर होने समस्तर सुत्र होने समस्तर सुत्र होने समस्तर होने समस्तर होने साथ स्वति होने स्वत्र होने समस्तर होने सुत्र होने सुत्र होने

# १५. भरत के भाई-बहनों का बैगाय

भगवान ऋषभदेव की दो पुत्रियाँ थी---ब्राह्मी श्रीर मुन्दरी । ब्राह्मी भरत की बहन श्रीर नत्दा माना की पुत्री थी तथा मुन्दरी बाहुबली की बहन श्रीर मुनन्दा माना की पुत्री थी। इनकी दीक्षा के सम्बन्ध में दिगम्बर

काह्यी और सुन्दरी कादीक्षा-ग्रहण परम्परा में मान्य भगविज्ञतनेन कृत ख्रादिपुरण में केवल इतना उल्लेख मिलता है कि भगवान का उपदेश मुनकर पुरिमताल नगर में दोनों ने भगवान के समीप देशा धारण करनी। आदिपुराण २४१९७४-१७३ के गब्दों में 'भरत की छोटी बटन ब्राह्मी में मुक्देव की कुपा में दीक्षित होकर आदिमों के बीच में गणिनी के पद को प्राप्त हुई थी।

वह ब्राह्मी सब दवों के द्वारा पूजित हुई थी। उस समय वह राजकत्या ब्राह्मी दोक्षारूपी शरदऋतु की नदी के बीलक्ष्मी किनारे पर वैठी हुई छोर सबूर शब्द करनी हुई हिसो के समान सुशोभित हो रही थी। ब्राभदेन की दूसरी कुत्री को भी उस समय बैराग्य उत्पन्त हो गया था, जिससे उसने भी ब्राह्मी के बाद दीक्षा घारण करनी थी। 'इस विवरण के घनिरक्त और कोई विवाह या ब्रह्मजयं सम्बन्धी विवरण इनके सम्बन्ध मे इस पुराण में नहीं स्विवरा

किन्तु देवेनाम्बर परम्परा' मे ब्राह्मी का बाहुबनी के साथ और मुन्दरी का भरत के साथ सम्बन्ध हुआ था। ब्राह्मी ने तो भगवान को केबलजान होने ही दीक्षा ले ली किन्तु मुन्दरी इस समय दीक्षा नहीं ले सकी क्योंकि भरत ने उसे इसकी अनुमित नहीं दी। भरन चाहना था कि षट्चण्ड पृथ्वी पर बिजय प्राप्त करने जब में चल्रबर्ती बन जाऊँ, तब सुन्दरी को पटरानी पद प्रदान किया जाय। किन्तु सुन्दरी को म प्रबल वैराध्य भावना थी। जब भरत दिसंबजय के लिये गया नव उसने आचाम्बन तथ करना आरम्भ कर दिया। साठ हजार वर्ष ब्यतीत होने पर जब भरत सम्पूर्ण भरन क्षेत्र को जीतकर वापिस आया तो बारह वर्ष महाराज्याभिषेक समारोह में स्वा गये।

१ अ।वश्यक नियुं क्ति, आवश्यक चुरिंग तथा मलयगिरि वृत्ति

इससे निवृत्त होने पर एक दिन वह सुन्दरी के महलो में पहुँचा तो उसे घरयन्त क्रुशकाय देखकर मरत को घरयन्त दुख हुआ । सेवको से उसे इसका कारण आत हुआ तो उसने पूछा —सुन्दरी <sup>!</sup> तुम गृहस्य जीवन से रहना चाहती हो अथवा दीक्षा लेना चाहती हो । सुन्दरी ने दीक्षा लेने की अपनी हार्दिक इच्छा प्रगट की । तब भरन ने उसे ब्राह्मी के निकट दीक्षा लेने की धनुमित प्रदान कर दी । इस प्रकार उसने भी दीक्षा लेली ।

इस कथा के वावजूद क्वेताम्वर परम्परा ने भी दोनों को वाल बहाचारिणी माना है।

चक्रवर्ती भरत अपनी विशाल वाहिनी के साथ अयोध्यापुरी के निकट पहुंचा । नगरवासियों ने चिरकाल बाद वापिस लोटे अपने हृदयसभ्राट् के स्वागत के लिए अयोध्यापुरी को स्वय सजाया था । सारे राजमार्ग और

भाइयों का वैराग्य वीधियां हाट झोर निगम तोरणो झीर वन्दनवारों से मजाये थे। राजमार्गो पर मुगन्धित चन्दन के जल का छिडकाव किया गया था। मीभाग्यवती स्त्रियों ने मगलकलार रवकर रत्त्वपूर्ण में चौक पुरे थे। सारा नगर चत्रवर्ती के स्वागत के लिए पलक पावडे बिछाये हुए अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था। किन्तु समरन शत्रुदल का विध्वम करने बाल चक्रवर्ती का चक्रस्त

गोपूर ढार के बाहर ही ठहर गया । उस समय चकरत की रक्षा करने वाल देव इस अप्रत्याशित घटना से आव्चर्य-

चर्कित रहगये।

सेनापित आदि प्रमुख लोगों ने इस घटना की सूचना चक्रवर्ती को दी। चक्रवर्ती भी इसका कुछ कारण नहीं सोज पाये। तब उन्होंने पुरोहित को बुलाया और उससे पूछने लगे--'आर्य ! समस्त अबुदल का गहार करने बाला यह चक्रस्तन मेरे ही नगर के द्वार पर क्यों कि गया है? यह अन्दर प्रवेश क्यों नहीं करना ? जो समुद्र में, विजयार्थ की गुफाओं में, पर्वतों और बनों में कही नहीं रुका, वह अस्याहनगित यह चक्र मेरे ही घर के आगन में क्यों रुक गया है? आप दिस्य नेय है। चक्र के रुकने का कोई माधारण कारण तही हो सकता। आप विचार कर बनाइय। आग ही इसके करने का बारण बना सकते हैं।

भरत के ऐसा कहते पर पुरोहित कुछ समय के लिए विचारमान हो गये। तब तिमित्त-ज्ञान में इसका तराण जानकर बोले — देव । हम जोगों ने निमित्त-ज्ञानियों से मुना है कि जवतक दिश्विजय करता कुछ भी शेष रहता है, तब तक चकरत्न विध्याम नहीं तेना। व्यवहार में ने आपका कोई मित्र है और ने बाबु है। सब आपके गंवक है। तथापि अब भी कोई आपके जीनते योग्य रह गया है। आपने वाहु री राजायों को जीत लिया है किन्तु आपके घर के गोग अब भी आपके अनुकृत नहीं है। आपने समस्त बाबु-एश्व को जीन लिया है भूकिन्तु आपके भाई आपके प्रति नम्म नहीं है। उन्होंने आपको नमस्यार नहीं किया है। आपके भाई आपके विरुद्ध खड़ हुए है और स्वार्तिय होने में वे बध्य भी नहीं है। अस आप उनके पास दून गेजिये जो बातचीन द्वारा उन्हें आपके अनुकृत बनावें।

पुरोहित के कथन को चक्रवर्नी बड़े ध्यानपूर्वक मृत रहे थे। उन्हें पुरोहित का यह परामर्प युक्तियुक्त लगा। उन्होंने सोचा—बाह्बवी महावलवान है। उने छोड़वर शेष भाड़यों के पास में दूत भेजूंगा, यह विचार कर उन्होंने योग्य नि मृत्यार्थ सब भादयों के पास भेज। सब भाइयों ने दूतों के सन्दश् मृते। फिर वे परस्पर परामर्थ करते के लिए एक स्वान पर एक्जिन हुए। उन्होंने कहा—'नरन हमार अग्रज है। वे पिता के समान पूर्य है। किन्तु पिता जी तो अभी विद्यमान है। यह वैभव भी उन्होंने कहा—'नरन हमार अग्रज है। वे पिता के समान पूर्य है। किन्तु पिता जी को आश्रोत है, स्वतन्त्र नहीं है। देस प्रकार राजजनीचित नीनिमत्तापूर्ण उत्तर देकर दूतों को व्यवस्था स्वान सम्मान किया और भरत के पत्र का उत्तर देकर श्रोर उनके लिए उपरार देकर हुतों को विदा किया।

तत्र सब भाई भगवात ऋगभदेव के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे। उन्होंने भगवान के दर्शन किये, उनकी पूजा की। फिर निवेदन किया—हे देव े आपने हमे जन्म दिया। आपने हमे मसार के समन्त वैभव मिले। हम कैवल आपकी प्रसन्ता के इच्छुक है। हम आपको छोडकर और किसी की उपासना नहीं करना चाहते। भरत हमे प्रणाम करने के लिए बुलाते है। किन्तु जो सिर आपके चरणों मे भूका है, वह भन्य किसी के चरणों मे नहीं भुक सकता। जिसमें किसी मन्य की प्रणाम नहीं करना पड़तों, ऐसी वीर दीक्षा खारण करने के लिए हम आपके चरणों मे उपस्थित हुए है।

६२ जैन धर्म का प्र.चीन इतिहास

भगवान ने उन राजकुमारो को धविनाशी मोक्षमुख प्राप्त करने का उपाय बताते हुए उपदेश दिया। भगवान के हितकारी वचन सुनकर उन राजकुमारो को बेरायब हो गया। उन्होंने भगवान के चरणो मे दीक्षा धारण करली घोर वे निर्मन्थ दिगम्बर मुनि बन गये। वे घोर तप करने मे प्रवृत्त हो गये। उन्होंने द्वादशाङ्ग वाणी का प्रध्ययन किया। उन्होंने ग्यारह अग धोर चौरह पूर्वों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया।



## १६. भरत-बाहुबली-युद्ध

चक्रवर्ती विचार करने लगे कि मेरे अन्य भाइयो और वाहुवली मे बहुत अन्तर है। बाहुवली महा बलवान, मानधन से युक्त और युद्ध मे बाद्धओं के लिए महा अकर है। बहुदाम, दुङ और भेद से बढ़ा में आने बाला नहीं है।

इसलिए उस पर साम नीति का ही प्रयोग करना उचित है। यदि वह फिर भी वश मे नही भरत श्रोर बाहुबली श्राया, तब उस परिस्थिति पर पुन विचार कर जो उचित होगा, वह किया जायगा। यह का निर्णायक युद्ध विचार कर चक्रवर्ती ने नीति विचक्षण एक चतुर दून को वाहुबलो के पास भेजा।

वह दून शीन्नतापूर्वक मार्ग तय करता हुआ बाहुबली के पोदनपुर नामक नगर मे पहुंचा। उसने राजद्वार पर जाकर द्वारपाल से अपना परिचय और उद्देश्य बाहुबली के पास भिजवा दिया। बाहुबली ने दूत को तत्काल अन्दर युजाभेजा। दूत ने अप्रतिम सीन्दर्य और वीरदर्श की राशि कुमार बाहुबली को देला। उसने कुमार बाहु-बली के समक्ष जाकर उनके चरणों में नमन्कार किया। कुमार ने उसका यथोचित सम्मान करके अपने पास हो बैठाया। कुमार ने मन्द म्मित द्वारा अपने भाई चक्रवनों को कुनल मगल पूछी।

तब दूत ने अत्यन्त विनयपूर्वन उत्तर दिया— हे प्रभो । हम तो अपने स्वामी के सेवक है। उनका सस्देश पहुष्पाता ही हमारा कर्तव्य है। भरत इस्वानुक्यों है. भरावान क्रप्यभ्देव क पुत्र है, प्रापक वर्ड आता है। उन्होंने भरत क्षेत्र के समस्त राजाआ, देवों और विद्याधरों को जीन लिया है। समुद्र, पापा ओर मिन्सु के अधिष्टाजा है। उन्होंने चुत्र का चित्र के चित्र के स्वान उत्तर्भ के उत्तर्भ का उत्तर्भ के स्वान के उत्तर्भ का स्वान प्रमाण का प्रभाव का प्रमाण का प्रमाण का उत्तर्भ के स्वान है। समस्त रन्त और निषयों उत्तर प्रापत है। उत्तर्भ मापकों आधीवांद दिया है और आजा दी है कि समस्त हीय आर प्रमुद्रों तत्व फंता हुआ हमारा राज्य हमारे प्रय भाई बाहुवती के विना जोभा नहीं देता। इसिय बात यह है कि यदि आप उन्ह प्रणाम नहीं करते तो उनका चन्नवर्तों पद भी मुधोभित नहीं होता। उसिविध आप उन्हें जाकर नमस्कार करिय । उनकी आजा कभी ध्यथं नहीं जाती। जो उनकी आजा की अवहेलना करने हैं। उनके नियमन के लिये उनका चन्नवर्तन है। इसिविध आप चलकर उनके मनोर्थ पूर्ण कीजिय। आप दोनों भाइयों के मिलाप में ससार मिलकर रहेंगा।

ूत के निवंदन करने पर कुमार बाहुबलो मन्दमन्द मुस्कराते हुए बोले — हे दूत र तू बहुत चतुर है। तून साम नीति की बात करने हुए भेद आर दण्ड की भी बात चतुराई से कह दी। किन्तु तून इनका अयोग्य स्थान में प्रयोग किया है। बद्दा भाई बन्दनीय है किन्तु सिर पर तलवार रखकर प्रणाम कराना ता अयुक्त है। आदि ब्रह्मा भगवान ऋपभदेव ने राजा शब्द मेरे और भरत के दानों के लिये दिया है। भरत राजराज बन जाय, हम अपने चमार कर प्रवास कर राजा ही बने रहेंगे। भरत हम लीपो को बच्चों को तरह बुलाकर और प्रणाम कराकर पृथ्वी का कुछ दुक्डा देना चाहना है। किन्तु मनरबी पुरुष प्रपूर्व भुजवल से भोग अजित करना पत्त्व करता है, दूसरे के अपनुष्ठ हैं मिला हुआ दान उसके लिये तुच्छ होता है। वन से निवास करना अच्छा है, प्राण विसर्जन करता अच्छा है, किन्तु कुलाभिमानी पुरुष कभी दूसरे की आजा के अधीन रहना या परतन्त्र रहना स्वीकार नहीं करेगा। हे दूत र

भरत बाहुबली-पुढ ६३

भगवान ऋषभदेव द्वारा दी हुई हमारी पृथ्वी को भरन छोनना चाहता है। श्रत. उसका विरोध करने के स्रितिरक्त स्रीर कोई उपाय नहीं है। मुक्ते पराजिन किये विना भरन इस पृथ्वा का भोग नहीं कर पायगी। तू भरत से जाकर कह देना कि अब तो हम दोनों का निर्णय युद्ध-पूमि में ही होगा।

इस प्रकार कहकर उस स्वाभिमानी कुमार बाहुबली ने दूत को बिदा कर दिया । बाहुबली युद्ध की तैयारी

करने लगे।

उधर जब दूत ने जाकर चक्रवनों भरत को सब समाचार सुनाये तो चक्रवर्तों की आज्ञा से समस्त सेना ने युद्ध के लिये प्रयाण कर दिया। दोनों ओर की सेनाये युद्ध-भूमि मे आमने-सामने आ डटी। सनापति लोग ब्यूह-रचना करने लगे। तभी दोनों ओर के बुद्धिमान मत्रों लोग आपम में मिनकर परामर्श करने लगे—दोनों भाई चरम शरीरों है। युद्ध में इनमें से किसी की सिति होने वाली नहीं है, केवल दानों पक्ष के सैनिकों का ही सहार होगा। अत. इस अकारण युद्ध में जन-सहार में कोई लाग नहीं है। इसलिये दोना भाइयों का हो परस्पर तीन प्रकार का युद्ध हो। इन युद्धों में जो जीते, उसकी विजय स्वीकार कर लेनी चाहिए।

यह निर्णय दोनो भाइयो के समक्ष रक्तवा गया ग्रीर दोनो ने ही इसे स्वीकार कर लिया। दोनो ने जल-

युद्ध, दृष्टियुद्धे और बाहुयुद्ध (मल्लयुद्ध) करने मे अपनी सहमित प्रदान कर दी।

इ**ब**, १, ७,७५ इबेनाम्बर परम्परामे दृष्टि युद्ध, वाग्युद्ध, बाहु युद्ध क्रोर मुप्टि युद्ध इस प्रकार चार प्रकार के युद्ध

माने है।

परस्पर युद्ध को इच्छा से एकत्रित हुई मेना अब मुक दर्जक बन कर लडी था। यह ससार का अभूतपूर्व स्रोर सद्स्टपूर्व युद्ध था, जिसमे आहिसान्यक गीन गंजय-पराजय का निर्णय होना था। यह हिसा पर आहिसा की विजय थी, जिसमे शस्त्रात्वों का प्रयोग नहीं हुआ, रक्त की एक बुद नहीं गिरी। ऐसा अद्भुत युद्ध ससार ने न कभी देखा था, न मुना था। गम्पूर्ण पृथ्वी का साआज्य दो व्यक्तियों की बीकन पर दाव पर नण हुआ था।

भरत पांच सो धनुग ऊँचा था। बाहुबली की ऊवाई सवा पाच सी धनुग थी। बारीरिक बल में भी बाहुबली भरत की मंसिता कुछ अधिक ही था। इन दोनो बातों का लाभ बाहुबली को मिला। सर्वप्रथम दृष्टि युद्ध हुआ। किन्तु भरत के पलक भगक गये। सबने इस गुद्ध में भरत की पराजय स्वीकार कर ली। फिर दोनों भी धे जल-युद्ध करने के लिए सरीवर में प्रविष्ट हुए। दोना एक दूसरे पर पानी उद्यालने लगे। भरत बाहुबली के ऊपर जल उद्यालने ता बहु उनको छानो तक ही जाता, जबकि बाहुबली डारा उद्याना हुआ जल भरत के मुह थीर आखों में भर जाता था। बीच्र ही बाहुबली इस युद्ध में भी विजयो। रहे। युद्ध प्रतिम मल्ल युद्ध होना था। बानो बीरो में अमरक मलल युद्ध हुआ। दोनों ही अमाधारण बीर पुष्प दे। किन्तु दाव लगने ही बाहुबली न सरत को उत्पर हाथों में उद्याकर चल के समान पमा दिया। बाहुबली ने यह विचार कर भरत को जमीन पर नहीं पटका कि ये बडे है, बिक्त उद्योग भरत की उपाल करने पर बैटा लिया।

बाहुबली तीनों युद्धों में निविवाद विजय प्राप्त कर चके थे। भरत-पक्ष के लाग लज्जा से सिर तीचा किये बैठे थे, तभी एक भयानक घटना घटित हो गई। भरत अपनी पराजय को लज्जा से कोधान्य हो गये। उन्होंने चक्र-रस्त का समरण किया। चकरण्य स्मरण करते ही उनके पास आया। उन्होंने विवेकसूत्य होकर बाहुबली के करर चक्र चला दिया। किन्तु चक्र देवरितत होता है। वह समोत्रज और जरम शरीरों का वस नहीं कर सकता। वह बाहुबली की और चला और उनको प्रदक्षिणा देकर लीट गया। राजाओं ने उस कुन्य के लिये भरत को धिक्कारा। बाहुबली ने केवल इतना ही कहा— आगने ल्व पराजम दिखाया। और यह कहकर भरत को कन्धे से

बाहुबला न कवल इतना हा कहा — आपत लुव परान्य परान्य उतार कर जमीन पर रख दिया । सबने बाहुबली की विजय स्वीकार की खार उनको बडी प्रशसा की ।

उतार कर जनाम पर प्लाप्ता का पाड़िया । अने का प्राप्त के स्वाप्त की प्रशंक्षा की, उन्होंने यद्यपि बाहुबली की यह विजय निविवाद थी. ग्रनेक राजाओं ने उनकी इस विजय की प्रशंक्षा की, उन्होंने बाहुबली का सत्कार भी किया। किन्तु भरत द्वारा चक चलाये जाने में बाहुबली के मन पर उसकी कैसा लक्ष्म के किया किया । किन्तु भरत द्वारा चक्र चलाये जाने में उसके प्रशंक्ष के विवास करने लगे —हमारे बड़े आई ने इस नक्ष्म राज्य के लिया करने जिल्ला

बाहुबली का वेराप्य कार्य किया है। धिक्कार है इस साम्राज्य-निप्सा को। यह राज्य प्राणी को छोड देता है किन्तु प्राणी इसे नहीं छोड़ना चाहता। मनुष्य का अहभाव और विषयनालसा मनुष्य से न जाने कितने अकृत्य कराते हैं। किन्तु क्षणभंगुर जीवन का व्यय केवल शहंकार और विषयो के लिये करना क्या बृद्धिमत्ता

है ? इस मानव-जीवन का प्रयोजन इसमें कही महान है।

इसके पश्चात् उन्होने भरत की भन्सेना करते हुए कहा-हे राजाओं में श्रेष्ठ ! लज्जा को छोडकर तुम सुनो । मेरे अभेद्य शरीर पर तुमने चक चलाकर वडे दुस्साहस का कार्य किया है। तुम अपने भाइयो से इस राज्य को छीनकर अकेले ही उसका भोग करना चाहते हो। अब यह राज्य तुम्हे ही मुवारिक हो। मै अब इस राज्य-लक्ष्मी का परित्याग करके तप-लक्ष्मी का वरण करना चाहता ह । मैने ग्रापकी विनय नहीं की थी. उसे ग्राप क्षमाकरे।

वाहवजी के बचन सुनकर भरत को भी अपने कार्य पर बहुत अनुताप हुआ और वे अपने कृत्य की निन्दा करने लगे। बाहबली ने अपने पुत्र महाबली को राज्य सोप कर अभवान वृष्मदेव के चरणों का ध्यान करते हुए मित-दीक्षा ले ली। वे वहाँ में बिहार करने हए कुछ समय भगवान के निकट रहे। फिर वे कैलाश पर्वत पर पहुंचे भौर एक वर्ष का प्रतिमा योग लेकर निश्चल खंड होकर तपस्या करने लगे । वे कभी भाहार के लिये नहीं गये । एक स्थान पर खडे हुए उनके शरीर पर माधवी लताये चढ गई। वासी के छिद्रों में भयानक सर्प निकल कर उनके चरणो पर फण फैलाकर बैठ जाते। सर्प के बच्चे उनके शरीर से किलोल करते। उनके केश बढकर कन्धो तक लटकने लगे। विद्याधरियाँ आकर उन वासन्ती लनाओं को हटानी, उनकं पत्ते नोड देती। तीव्र तपस्या करने हुए जनका शरीर ज्यों ज्यों कश होता जा रहा था, उनके कर्म भी उसी प्रकार कृश हो रहे थे। उन्होंने ब्राहार, मैथन, भय और परिग्रह इन चारो सज्ञाओं पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने अपनी श्रात्मा द्वारा अग्रहमा को जीत लिया था। उन्हें अनेक ऋदियाँ प्राप्त हो गई थी। जानि विरोधी जीव उनके निकट निर्भय होकर विचरण करते थे।

जिस दिन उनका एक वर्ष का नियम पूरा होने वाला था, उसी दिन चकवर्ती भरत आये। उन्होंने आकर महामनि वाहबली की पूजा की । इससे पहले बाहबली के मन मे यह विकल्प रहता था कि भरत को मेरे कारण सक्तेश पहुँचा है। किन्तू भरत द्वारा पूजा करने पर वह विकल्प भी दूर हो गया श्रोर तन्काल केवलज्ञान प्रगट हो गया । उसके पन्चात् चक्रवर्ती ने पून महापूजा की । भगवज्जिनमेन ग्राचार्य कहते है कि केवलजान से पहले भरते-इबर ने जो पूजा की थी, वह अपना अपरोध नष्ट करने के लिये की थी और केवलज्ञान होने के पश्चान जो पूजा की. बह कंबलज्ञान का अनुभव करने के लिये की थी।

चत्रवर्ती की पूजा की कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने रतनों का अर्घ बनाया था। गुगा के जल की जल घारा दी थी। रत्नों की ज्योति के दीपक चढाये थे। अक्षत के स्थान पर मोनी चढाये थे। अमन के पिण्ड से नेवेद्य क्रपित कियाथा। कल्पवक्ष के चर्णकी धप बनार्टथी। पारिजात के पूर्पों से पूर्पों की पूर्जा की थीं। क्रीर् फलो के स्थान पर रत्न श्रौर निधियां चढाई थी।

केवलज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्र श्रोर देवों ने श्राकर महामृति बाहवली की पूजा की । उस समय सुगन्धित वायु वह रहा था। आकाश मे देव दुन्दुभि वज रही थी। पूप्प-वर्षा हो रही थी। मूनिराज के ऊपर तीन छत्र स्रोर उनके नीचे दिव्य सिहासन सूर्शाभिन हो रहा था। उनके दोनो स्रोर चमर होले जा रहे थे। देवों ने उनके लिये गन्धकटी की रचना की। अब वें अरहन्त परमेप्ठी वन गुरु थे।

-भगवान बाहुबली ने समस्त पृथ्वी पर बिहार किया और ससार को कल्याण-मार्गका उपदेश दिया।

अन्त में वे भगवान वृष्भदेव के समीप कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहीं से मुक्त हुए।

म्रादिप्राण में भरत के भेजे हुए दूत का जो वर्णन आया है, उसमें पोदनपुर के मार्ग तथा पोदनपुर के निकटवर्ती प्रदेश का वर्णन स्राया है, उससे पोदनपुर के सम्बन्ध में कुछ प्रकाश पड़ना है। यद्यपि उससे यह निर्णय कर सकना कठिन है कि पोदनपुर कहाँ था। किन्तु उसमे इस बान पर प्रकाश स्रवस्य

पडता है कि पोदनपुर के ब्रासपास कौन कीन सी फसल होती थी। उसमे पर्व ३५ इलोक पोदनपुर-निर्णय २८-२६ में वर्णन है कि नगर से बाहर धानों से युक्त मनोहर पृथ्वी को पाकर और पके हुए

चावलों के खेतों को देखता हमा वह दूत वहत ही मानन्द को प्राप्त हमा। जो वहत से फलों से शोभायमान है

भरत-बाहुबली-युद्ध ६५

श्रीर किसानों के द्वारा वडे यत्न से जिनकी रक्षा को जा रही है ऐसे धान क गुच्छों को देखते हुए दूत ने मनुष्यों को बड़ा स्वार्थी समफा था। इस विवरण से प्रतीत होता है कि पोदनपुर के निकट धान की सेती बहुलना से हाती थी।

म्रागे इसी पर्व के स्लोक ३७ में ईल का वर्णन मिलता है। स्त्रियों के वर्णन में कवि ने उनकी शृगार-सुज्जा पर भी कुछ प्रकाश डाला है। इससे बताया है कि बहां की कृगक-वालाम्रा ने धान की बालों से स्रपने कात के म्राभूषण बनाए थे। नील कमकों की मालाग्रों से प्रपनी चौटिया बाध रक्त्यों यो। उन्होंने तीने के रंग बाली हरी चौतिया पहन रक्त्वी थी (स्लोक ३२-३६)

उपर्युक्त विवरण से पोरनपुर को फसलो, न्त्रियों के घर गार प्रसाधनों स्रोर वेष सूपा पर कुछ प्रकाश पढ़ता है। हरिवश पुराण के कत्तों आचार्य जिनसेन बाहुँबली को पोदनपुर नरेश तो स्वोकार करते हैं किन्तु दोनों पक्षों की सेनाओं की मुठेशेड विनता नदी के पड़िया दिस्था। से मानते हैं। मभवत विनता से उनका आश्रम विनत्ता (फ्रेंत्स) नदी से है। किन्तु भेलेय के पड़िया दिस्था। से मानते हैं। मभवत विनता से उनका आश्रम विनत्ता (फ्रेंत्स) नदी से है। किन्तु भेलेय के पड़िया दिस्था। से न तो धान की वेनों होती है, न ईव होनों है और न हिन्यों का परिधान स्रोर प्रशास वैसा होता है जीस कि स्वित्यों का परिधान स्रोर प्रशास वैसा होता है जीस कि स्वत्या गया। है। इसने लगता है कि दोनों पराणों में पोदनपुर की स्थिति के सम्बन्ध से एकसल्य नहीं था।

हुरियेण कथाकोष कथा २३ मे पोदनपुर की श्रवस्थित पर कुछ प्रकाश डाला गया हे—'अघोत्तरापथ वैजे पुरे पोदननामित' अर्थान् पोदनपुर नामक नगर उत्तरापथ देश मे था। इसी प्रकार कथा २५ मे इसी के समर्थन में कहा गया है—'अधोन्तरापथे देश पोदनाक्ष्ये पुरेऽभवत्।' उत्तरापथ से आशय तक्षशिला से है।

किन्तु इसके विरुद्ध बाहुबली की मान्यता दक्षिण भारत में सर्वाधिक रही है आर भरत ने बाहुबली की जिस स्वर्ण-प्रतिमा का निर्माण कराया था, वह दक्षिण भारत में थी तथा उसकी पूजा रामकरह, रावण स्रोर मन्दोदरी ने की थी, इसका समर्थन राजाबित कथे और मुनिवबास्युदय काव्य में भी होता है तथा ध्रादिपुराण में धात स्रोर टेल की फसनो स्रोर कृषक बालाओं के परिधान खादि का जो वर्णन किया है, यह भी दक्षिण भारत की परायरा में मिलता है।

उत्तर पुराणकार म्राचार्य गुणभद्र ने स्पष्ट बब्दों मे पोदनपुर को दक्षिण भारत में स्वीकार किया है।

यधा---

#### जम्बू विशेषणे द्वीपे भरते दक्षिणे महान् । सरम्यो विषयस्तत्र विस्तीर्ण पोदनं पुरम ॥७३।६

श्रयांन् जम्बृहीप के दक्षिण भरत क्षेत्र मे एक सुरस्य नामक वडाँ भोगी देश है आर्थि वही बडा विस्तृत पादनपुर नगर है।

श्री बादिराज सूरि ने भी पार्श्वनाथ चरित सर्ग १ ब्लोक ६०-३८ में ब्रोर सर्ग २ ब्लोक ६४. में पोदनपुर को सुरम्य देश में बताया है। इस काव्य ग्रन्थ में सुरम्य देश का शालि चात्रलों के लेतों से भरा हुआ। बताया है। यह क्यन आदिपुराण के कथन से भेल खाता है।

सोमदेव विरचित यशस्तिलक चम्पू (उपासकाध्ययन) में 'रम्यक देश में विस्तृत पोदनपुर के निवासी'

ऐसा कथन मिलता है-- 'रम्यक देश निवेशोपेत पोदनपुर निवेशिनो'

पुण्यास्त्रव कथाकोष कथा २ मे 'सुरम्य देशस्य पोदनेश' एमा वाक्य है।

जैन साहित्य के श्रांतिरिक्त जैनेतर साहित्य में भी पोदनपुर का उल्लेख पोटिल (पोत्तिल), पोदन, पोतन ग्रांदि नामो से मिलता है। बीड ग्रन्थ चुल्लकिनग अस्सक जातक में पोटिल को प्रस्कक जनपद की राजवानी बताया है और अस्सक देश को गोदाबरी नदी के निकट सबय पर्वेत पश्चिमी घाट और गोदाबरी के निकट बताया है। गुलिपात १७७ में श्रम्सक को गोदाबरी के निकट बताया है। पाणिन ११३७३ श्रम्भक को दक्षिण प्रान्त ने कहा के सुलिपात १७० में श्रम्भक को गोदाबरी के निकट बताया है। पाणिन ११३७३ श्रम्भक को दक्षिण प्रान्त ने स्वत्त नामा भी त्या है। उसकी राजधानी पोतन या पानिल थी। इसमे पोदन्य नाम भी दिया है।

हेमचन्द राय चौधरी ने महाभारत के पोदन्य और बौद्ध ग्रन्थों के पोत्तन की पहचान आधुनिक बोधन से

की है । वह आन्ध्र प्रदेश के मजिरा श्रीर गोदावरी नदियों के सगम से दक्षिण में स्थित है । इसका समर्थन 'वसुदेव हिण्डिं से भी होता है । उसके २४ वे पद्मावती लम्ब पृ० ३५४।२४० श्रीर पत्रम लम्ब पृ० १८७।२४१ में बताया है कि गोदावरी नदी को पार कर वह पोदनपुर पहुंच गया ।

उपर्यक्त प्रमाणों से पोदनपुर ग्राइमक, सुरम्य अथवा रम्यक देश मे गोदावरी के निकट था जो ग्राधनिक

मान्ध्र प्रदेश का बोधन प्रतीत होता है।

क्वेताम्बर परम्परा में बाहुबली की राजधानी का नाम पोदनपुर के स्थान पर तक्षशिला दिया गया है। वहां सर्वत्र बहुती देश (बाहुबिक) क्षोर तक्षशिला नगर का हो उल्लेख मिलना है। कल्पसूत्र, कुमारपाल प्रतिबोम, परिशिष्ट पर्व, विविध तीर्थकल्प इन ग्रन्थों में तथा विमलसूरिकृत पउम चरिउ में तक्षशिला को ही बाहुबली की राजधानी माना है।

इस पोदनपुर को दिगम्बर परम्परा की निर्वाण भिक्त मे सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र माना है।



## १७. चक्रवर्तीका वैभव

भरत ने चारो दिशाओं के राजाओं को जीत लिया था। अब उनका कोई शत्रु शेष न था। भारत जम्बूढीप के दक्षिण भाग में न्यित है। इसके उत्तर में हिमवान् पर्वन है। और मध्य में विजयार्थ पर्वत पड़ाहुआ है। पश्चिम मे हिमवान् में निकली हुई निष्कु नदी बहती है और पूर्व में गया नदी, जिससे उत्तर भारत चक्रवर्ती का राज्या- के तीन विभाग हो जाने है। दक्षिण के भी पूर्व, मध्य और पश्चिम दिशाओं में तीन विभाग हो भिषेक ये ही भारत के छह लख्ड है। इन छह लख्ड को भरत ने जीत लिया था और चक्रवर्ती पट

धारण किया था। वह भारत का प्रथम चक्रवर्ती था।

दिनिजय करके जब भरन अयोध्या नगरी में वैभव के साथ प्रविष्ट हुए तो समस्त राजाओं और ताग-रिकों ने अपने चक्रवर्ती सम्राट्का अभूतपूर्व स्वागन किया। तब शुभ मुहूर्त में राजाओं ने और प्रजा ने भगवान ऋरुभदेव के समान उनका राज्याभिषेक किया। राजाओं के माथ देवों ने प्रथम चक्रवर्ती का अभिषेक किया। उन्हें दिव्य चस्त्र और अनकार पहनाथे। उनकी जय धोपणा की। दुन्दुभि और मागलिक भेरियों का नगर में मफर निनाद गुँजता रहा। गगा और मिन्यू नदियों को अधिष्टात्री देवियों ने आकर तीर्थ जल से अभिषेक किया। किर स्वनेक देवों, विद्याधरों, नरेशों और प्रजा ने मिहासनामीन चक्रवर्ती भरन के चरणों में भेट सर्मापन करके नमस्कार किया। किर भरत ने समागत राजाओं का ममुचित सन्कार किया।

महाराज भरत को चक्रवर्ती पद पाकर अभिगान नही हुआ, बल्कि उनके मन मे दुख था कि मैने अपने भाइयो को यह विभूति नही बॉट पाई। सारी प्रजा ऐसे न्यायवत्सल स्वामी को पाकर अपने आपको सनाथ अनुभव करने लगी थी।

चारो क्रोर उनका जय जयकार हो रहा था—यह सोलहवा मनु है। यह प्रथम चक्रवर्ती है। राज-राजेब्बर हैं।

पट् लण्ड कास्वामी चक्रवर्ती ग्रगार बैभव के स्वामी थे। उनके पास चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख रत्न निर्मित रथ, ग्रठारह करोड घोडे, चौरामी करोड पदाति थे। वे वज्रव्यभनाराच सहसून भरत का बैभव के घारी थे। उनका समचतुरस्न सस्थान था। उनके कारीर मे चौसठ शुग लक्षण थे। राजाग्री के सम्मिलित वल के बरावर उनके शरीर में वल था। उनके दरवार में बनीस हजार मुकुटबढ़ राजा थे। उनके स्राधीन बत्तीस हजार देश थे। उनके सन्त पुर में बत्तीस हजार मार्य कुल की स्त्रियाँ थी, बत्तीस हजार म्लेच्छ (मनार्य) राजाओं द्वारा दी हुई स्रति रूपवतो कन्याये थी, इनके स्रतिरिक्त उपहार स्वरूप दी गयी बत्तीस हजार स्रोर रानिया थी। इस प्रकार वे छियानर्व हजार स्रतुपम सुन्दरी रानियों के स्वामी थे।

उनके प्रिषकार मे बक्तीस हजार रगशालाये थी। उनके राज्यमे बहुतार हजार नगर, छियानवं करोड गांव थे। नित्यानवं हजार द्रोणमुख, अङ्गालीस हजार पत्तन, सांलह हजार खेट, छप्पन अन्नर्द्वीप, चीदह हजार सवाह थे। एक करोड हल, तीन करोड बज (गोशालाय) सान सां क्रुमिलास और अट्टाईस हजार सवन बन थे। उनके आधीन अटारह हजार नेज्छ राजा थे। काल, महाकाल, नंसस्यं, पाण्डुक, पत्र, माणव, पिग, शब और सर्वरत्न ये नी निशियां थी। उनके जड और जंनन वादह रत्न थे। चक, छज, दण्ड, असि, माण, चम और कार्तियां ये सात अजीव रत्न थे। सेनापित, गृहप्रति, हाथी, घोडा, स्त्री, सिलावट और पुरोहित ये सात सजीव रत्न थे। चक, दण्ड, असि, और छत्र ये चार रत्न आयुश्चाला से उत्पन्त हुए, थे तथा सिण, चम और कार्तिणी ये रत्न श्रोगृह से प्रगट हुए थे। स्त्री, हाथी और पोडा को उन्तिन विजयां पर्वत पर हुई थी। शेष रन्न निषयों के साथ अयोध्या से ही उत्पन्न हुए थे। उनकी पटरानी का नाम मुभद्रा था। उसके अनिन्य सीन्दर्य का वर्णन करने मे कविजन भी समर्थ नहीं हो सकते।

सोलह हजार देव उनकी निधियों, रत्नों भ्रीर उनकी रक्षा करने में सदा तत्पर रहते थे। उनके प्रासाद के वारों भ्रोर क्षितिसार नामक कोट था। मर्वतोभद नामक गोपुर था। उनकी सेनाभ्रों के पड़ाव का स्थान नन्दावर्त कहलाता था। उनके प्रासाद का नाम वैत्रयत्न था। दिकस्विस्तिका नामक उनकी सभाभूमि थी। भ्रमण में जिस कही को ये के लाते थे, वह रत्न निर्मित थो। उसका नाम मुविधि था। गिरिक्ट क नामक महल में बैठकर वे नगर का निरक्षिण किया करने थे। वर्षमानक नामक नृत्यशाला में बैठकर वे नृत्य का आनन्द लिया करने थे। विभिन्न कृतुम्रों के योग्य उनके अलग-अलग महल थे। गरमी के लिए धारागृह, वर्ण-ऋतु के लिये गृहकूटक था। पुष्करावर्त नामक उनका विशेष महल था। उनके भण्डारगृह का नाम कुवेरकात था। अवनिस्ता नाम की उनकी रत्नमाला थी। उनका प्रजित्य नामक रथ, त्यकाण्ड धनुप, वस्त्रनुष्ठा नाम की बनित सिहाटक भाला, सुदर्शन वक्र, वण्ड- वेग दण्ड आदि समीध लक्ष्य थे। उनका विजयपर्वत हाथों, पवनजय घोडा ममार में प्रद्रमुन थे। उनका भोजन इतना गरिरठ होता था, जिन्हें कोई दूसरा नहीं पचा सकता था।

इस प्रकार चक्रवर्ती की विभूति का वर्णन सीमित शब्दों में सीमित स्थान में करना ग्रत्यन्त कठिन है।



# ८ भरत द्वारा वर्णव्यवस्था में सुधार

एक दिन भरत चक्रवर्ती के मन मे विचार ब्राया—मेरे पास ब्रगाघ सम्पदा है, ब्रपार बैभव है। मै इससे दूसरे का उपकार कैसे कर सकता हू। मुनिजन तो घन नेते नहीं। किन्तु गृहस्थों में ऐसे कौन क्षाह्मण वर्ण की है जो घन-धान्य, सम्पत्ति आदि के द्वारा पूजा के योग्य हों। जो अणुक्तवारी हों, म्रावकों में स्थापना अरंग्ट हो, ऐसे व्यक्ति ही पूजा के ब्राधिकारी है। तब ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करनी चाहिए। यह विचार कर उन्होंने समस्त राजाओं के पास लवग भेज दो कि ब्राप लोग ब्रपने यहाँ सस्वाचारी पुरुषों और सेवकों के साथ हमारे उत्सव में पधारे। इधर चक्रवर्ती ने ब्रपने घर के ब्रागन में घार, फूलों के पीछे लगवा दिये। यथासमय सब लोग उत्सव में पधारे। जो ब्रयती थे, वे तो विना सोच-विचार के हरी घास

रूप जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

पर चलते हुए था गये। किन्तु जो बती लोग थे, वे हरी घास के कारण नही था सके और वापिस लौटने लगे। तब चक्रवर्ती ने बहुत श्राग्रह करके उन्हें दसरे स्थल-सार्ग से बुलाया।

चकवर्ती ने उनसे प्रेमपूर्वक पूछा - 'श्रापलोग पहले क्यों नहीं आ रहे थे और अब किस कारण आ गये हैं ? तब उन लोगों ने उत्तर दिया—देव ! आज पर्व का दिन हैं। पर्व के दिनों में घास, कोपल आदि का विघात नहीं किया जाता क्योंकि उनमें असस्य जीव होते हैं।

यह उत्तर सुनकर भरत बहुत प्रसन्न हुए थोर उन्हे दान-मान देकर सम्मानित किया। ब्रह्मसूत्र नामक व्रतसूत्र पहनाकर उन्हें चिन्ह दिया। प्रतिमाधी के ब्रह्मसार उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराये। इसके बाद भरत ने उन लोगों को श्रावक के योग्य पडावश्यक कर्मों का उपदेश दिया और उनका ब्राह्मण वर्ण स्थिर किया। वे लोग अपने तप और शास्त्रज्ञान के कारण समार में पुण्य हुए।

एक दिन चक्रवर्ती के सन में विचार उत्पन्न हुआ कि मैने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करके कुछ अनुचित तो नहीं किया। इनका समाधान भगवान के चरणों में जाकर कर लेना उचिन होगा। यह विचार कर वे एक दिन भगवान के समवसरण में पट्टेंचे, भगवान की वत्दना और स्तुति की। फिर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक निवेदन किया—'भभो में मैने श्रावकाचार में कुछल और उत्तों के पालन करने वाले त्यागियों को ब्राह्मण मजा देकर नवीन ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की है, और उन्हें प्रतिमाओं के अनुसार एक से लेकर त्यारह तक यंजोपवीन ब्रतों के चिन्ह स्वरूप प्रदान किये हैं। प्रापके रहते हुए भेने मूलनावरा यह कार्य किया है। हे देव में में यह जानने की इच्छा है कि ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करके मैने कुछ अनुचिन तो नहीं किया।

चक्रवर्ती का प्रश्न सुनकर भगवान ऋष्यभदेव को दिव्य वाणी प्रगट हुई—हे बत्स ! तुमने धर्मात्मा दिजो की पूजा की, उनका सम्मान किया, यह कार्य तुमने उचित किया । किन्तु इसमे जो दोग है, वह सुन । जब तक कृत युग झर्यात् चनुष्टे काल रहेगा, तब तक ये द्विज ब्राह्मण उचित साचार का पालन करते रहेगे । किन्तु उयो-ज्यों काल युग झर्यात् चनुष्ट काल रहेगा, तब तक ये दिज ब्राह्मण उचित साचार का पालन करते रहेगे । किन्तु उयो-ज्यों काल विद्यास प्रभाव काल निकट झाना जाएगा, इनमे जानिमद बढना जाएगा । ये सदाचार मे भ्रप्ट होकर मोक्षमामं के विराधों हो जायंगे । आज इन्हें जो यह सम्मान मिल रहा है, पचम काल मे इस सम्मान का मद इन्हें विवक्हीन बना देगा । वे अपने झापकों और अपनी जानि को मवंश्रेट सानकर मोक्षमार्ग विरोधों द्वारत्रों को रचना करंग । ये स्थियात से फसकर घर्मद्रोही वन जायंगे । ये एक दिन हिसा को भी धम मानने लगगे, स्वय मास भक्षण करने लगगे, श्रीर प्राणी हिसा द्वारा ए क्लिक मिथ्यामार्ग का प्रचार करंगे । इसिलए यद्यांप वर्गमान में ब्राह्मण वर्ण की स्थापना में कोई झनीचित्य नही है. किन्तु भविष्य में ये ब्राह्मण हो जैनकर्म के कटर राज वन जायंगे ।

भगवान के मुखारविन्द से ब्राह्मण वर्ण की स्थापना सम्बन्धी अपने कार्य का ऐसा भयकर परिणाम सुनकर चत्रवर्नी को बड़ा परचाताप हुआ ।



# ९. भरत के सोलह स्वप्न

एक रात्रि को चकवर्ती भरत मुल-निद्रा में निमम्न थे। रात्रि के झन्तिम प्रहर मे उन्होंने कुछ स्वस्त देखे। अबानक उनकी निद्रा भग हो गई। उनके मन पर उन स्वस्तों का प्रभाव गहुरा पड़ा। जागकर व उन स्वस्तां के मन्दन्य में विवार करने लंग। उन्हें यह निज्वय हो गया कि ये स्वस्त भविष्य के सूचक है। जब तक इस भरतबण्ड में तीर्थकरों का पृण्य-विहार रहेगा, तव तक किसी अनिष्ट की अभावना नहीं है। किन्तु पषम काल में इन स्वस्तों का कल दुष्टिगोचर होगा। इन स्वस्तों का स्पष्ट कल राजा और प्रजा में विल्व के रूप में दिखाई पड़ेगा। वे स्वस्त भरत के सोलह स्वप्न ६२

झनिष्ट के सूचक है। मैं तो स्थूल दृष्टि से ही इन स्वप्तों के फल का मूल्याकन कर सकता हूँ। झत सर्वझ सर्वदर्शी भगवान ऋषभदेव से इन स्वप्तों का फल पछना उचित होगा।

यह विचार कर वे प्रात की कियाओं से निबट कर परिजनो-पुरजनों के साथ जहाँ भगवान विराजमान थे, वहाँ पहुँचे । वहाँ त्रिलोकीनाथ भगवान को देखकर उनके मन में धान्तरिक खालहाद हुआ । उनके हृदय में भगवान के प्रति निष्ठछल निष्काम भक्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित होने लगी । जिस समय वे भक्ति से गद्गद होकर भगवान को बन्दना करने लगे, उनके पिराजम की प्राप्ति हो गई। उन्होंने कोमल भावों में भगवान के कल्याणकारी उपदेशामृत का पान किया । फिर दोनों हाथ जोडकर बड़ो विजय और फिरपूर्वक बोले —

'प्रभो ' ख्राज रात्रि के ब्रान्तिम प्रहर में मैन सोनह सपने देखे है। मुफे लगता है, ये स्वप्न अनिष्ट फल देने वाले है। मैने स्वप्न में (१) सिह (२) सिह का बच्चा (३) हाथों के भार को धारण करने वाला घोड़ा (४) वृक्ष, भाडियों के सूखे पसे लाने वालं वकरे (४) हाथों के स्कच्च पर बैठा हुआ बन्दर (६) कीधों आदि के बारा उपव्रव किया हुआ उजूक (७) आनन्द करने हुए भूत (०) मध्य में मूखा और किनारों पर जल से भरा हुआ सरोबर (६) धूलि धूसिंत रत्नराशि (१०) लोगों से पूलिन और नैवेबभक्षी कुत्ता (११) जवान बैल(१२) मण्डल से ग्रुक चन्द्रमा (१३) शोभारहित और मिलते हुए दो बैल (१४) मेघों में ख्राच्छादित सूर्य (१४) छायाहीन सूखा वृक्ष और (१६) पुराने पत्तों का ढेर देखें है। भगवन् ' इनका क्या फल होगा, आप दया करके मेरे सन्देह को दूर कांखिंग ।

चक्रवर्ती का प्रश्न सुनकर भगवान ने उत्तर दिया—'वत्स ! तृते जो स्थप्न देखे है, भविष्य मे उनका फल अनिग्टकारक होगा। अब तु अपने स्वप्नो का फल सुन । प्रथम स्वप्न मे तुने पथ्वी पर अकेले बिहार कर पर्वत के शिखर पर ब्राह्ट तेईम सिंह देखे है। इस स्वप्त का फल यह होगा कि ब्रह्मिम तीर्थकर महावीर को छोडकर शेष तेईम तीथकरों के समय में दृष्ट नयों की उत्पत्ति नहीं होगी। दूसरे स्वप्न में ग्रकेल सिंह के बच्चे के पीछे हरिणों का भाग्ड चलते हुए देखा है। उसका फल यह है कि महाबीर स्वामी के तीर्थ में परिग्रह को धारण करने वाले बहत से कॉलगी हो जायगे। तीसरे स्वप्त में बड़े हाथी के उठाने योग्य बोभ के भार से दबा हुंगा घोड़ा देखा है, उसमें मालम होता है कि पचम काल से साथ अपने मूल गुणो और उत्तर गुणो में असावधान हो जायेगे। स्वप्त में सुवे पत्ते खाने बाल बकरों के समृह को देखने में प्रतीत होता है कि आगामी काल में मनुष्य सदाचार छोडकर दूराचारी बन जायेंगे। पाचवे स्वप्त में गर्जन्द्र के कन्धे पर बानर के देखने का फल यह होगा कि प्राचीन क्षत्रिय कुल नष्ट हो जायेंगे और नीच कल बाले पथ्वी का पालन करेंगे। छटवे स्वप्त में कोग्रों के द्वारा उलक को बास दिये जाने से मन्त्य धर्म की इन्छा से जैन मुनियों को छोडकर अन्य मतवाल साधुओं के पास जायंगे। सातवे स्वप्त में नाचते हुए बहुत में भूतों को देखने से मालूम होता है कि प्रजाजन व्यन्तरों को सच्चे देव मानकर उनकी उपासना करने लगेगे। ग्राठवं स्वप्त में मध्य में शुप्क ग्रीर किनारों पर जल से भरे हुए सरोवर के दखने का फल यह है कि धर्म ग्रार्य खण्ड मे हटकर प्रत्यत्तवासी-भूतेच्छ खण्डो मे ही रह जायगा । नौवे स्वप्न मे धूल धूसरित रत्नराशी देखने से प्रगट होता है कि पचम काल में ऋदिधारी मृनि नहीं होंगे। दसवं स्वान में सरकार किये हुए कुत्ते को नेवेद्य खाते देखने का फल यह होगा कि वतहीन ब्राह्मण गुणी पात्रों के समान सत्कार पायेंगे। ग्यारहवे स्वप्न में उच्च स्वर से शब्द करने वाले तरुण बैल का विहार देखने से सुचित होता है कि लोग तरुण अवस्था में ही मुनि पद में ठहर सकेंगे, अन्य अवस्था में नहीं । बारहवे स्वप्न में मण्डलयुक्त चन्द्रमा देखने का यह फल होगा कि पचम काल के मुनियों में अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान नही होगा। तेरहवं स्वप्न मे परस्पर मिलकर जाते हुए दो बैलो के देखने से पचम काल में मुनिजन साथ-साथ रहेगे, अकेने बिहार करने वाने नहीं होगे। चौदहवें स्वप्न में मेघाच्छन्न सूर्य के देखने का फल यह होगा कि पत्रमकाल में केवलजान उत्पन्न नही होगा। पन्द्रहवे स्वप्न मे सूखा वृक्ष देखने से न्यी-पुरुषो का चरित्र भ्रष्ट हो जायगा। और सोलहवे स्वप्न मे जीर्ण पत्तो के देखने से महा भौषिषियो का रस नष्ट हो जायगा।ये स्वप्न दूर

विपाकी अर्थात् सुदूर भविष्य में फल देने वाले है। इस समय इन स्वप्नो का कोई प्रभाव नही होगा, पंचम काल मे इनका फल प्रगट होगा। तू इन स्वप्नो का फल समभकर विघ्नविनाशो घर्म मे ग्रानो बुद्धि लगा।

भरत भगवान से स्वप्नो का फल सुनकर उन्हे नमस्कार करके वहाँ से लौटे।



# २० भरत को विदेह वृत्ति

भरत चक्रवर्ती थे। अतुल सम्पदा थी। उनकी देवागनाभों को लिज्जत करने वाली छियानवे हजार रानियां थी। उनका दारीर नीरोग था। उनका वल मनुष्य लोक से सबसे अधिक था। अवर्त्त सासान्ति भोगों से राज्ञप्रसाद में निमन्न और लिप्त रहने के उनके पास नभी साधन थे। किन्तु विगुल भोग-सामग्री उपलब्ध विश्व स्वस्वमालाए होने पर भी वे कमीरवजनित भोगों को अनिच्छापूर्वक भोगते थे। उनके मन में इन भोगों में मुक्त होने की भावना सदा जागृत रहती थी। जरा अवकाश मिलने ही वे आरम-न्वरूप के चिन्तन में लीन हो जाते थे। उन्हें आरमानुभव में जो रस आता था, जिन आनन्द को अनुभूति होती थीं, वेसी अनुभूति भोगों में नहीं आतों थी। वे भोगों को खुजणी का रोग समभने थे। जब तक बुजाया, तब तक थोड़ा सुख प्रतीत हुआ। किन्तु वह रोग पापमूलक है, पाप पिणामी है, हुख ही उपलब्ध जन्न है। इसी अत्तर्भत की सोचने थे—इस नदवर शरीर के मुख के लिये नदवर माधन बुटाने हैं, उनमें मुख भी नदवर मिलना है और किर उनका पिणाम यु-ख हाता है। आतमा शास्त्रत है। अत उसका मुख भी शास्त्रत है। यह मुख निरालम्ब दक्षा में ही मिल सकता है। शरीर का आलम्बन करके वरीर का लियेक मुख नो मिल सकता है, आत्मा का मुख उससे केने मिलना। आतमा की मुख नो आतमा के आलम्बन करके वरीर का लियक मुख नो मिल सकता है, आत्मा का मुख परित्त हो चुका है, उनके स्मरण में आत्माक की प्रालम्बन की हो। मिल सकती है।

यह विचार कर भरन सदा आत्मोत्मुलना का अभ्यास करते रहने थे। जब उनका उपयोग आत्मोत्मुल न होकर बहिमुं ल होना था तो तीर्थकरों का स्मरण करने लगते थे। वे भगवान का स्मरण करने म असावधान न हो जांग, इसके लिए, उन्होंने कुछ ऐसे उपाय किए थे, जिससे उन्हें भगवान का ध्यान, स्मरण और बन्दन करने का स्मरण बना रहे। उन्होंने अपने महलों के द्वार पर, कक्षो और प्रकोग्डों के द्वार पर रन्न निर्मित चौत्रीस घण्डियां की बन्दनमालाए बनवाई थी। जब वे उन हारों में में निकलते थे, नब उनके मुकुट से टकराकर वे घण्डियां हाब्द करती थी। घण्डियां की आवाज मुनकर भरन का चौत्रीस तीर्थकरों का स्मरण हो आता था, जिससे वे उन्हें तस्काल परोक्ष नमस्कार करने थे।

हरिवशपुराण में ब्राचार्य जिनमेन ने भरन की इन वन्दनमालाब्रो का वर्णन बडे भिक्ष्मपूरित शब्दों में किया है । वे लिखते हैं—

'चतुर्विकाति तीर्थेक्षवन्दनार्थं क्षिरःस्पृक्षम् । स्रचीकरदसौ वेक्सद्वारे बन्दनमालिकाम् ॥१२।२

ग्रर्थात् उन्होने चौत्रीसः तीर्थकरो की वन्दना के लिए अपने महलो के द्वार पर सिर का स्पर्ग करने वाली बन्दनमालायं वधवाई थी।

भगविष्जनसेनाचार्यं ने 'श्रादिपुराण' मे वन्दनमालाधों के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से प्रकाश डाला है। उन्हीं के खब्दों में— निर्मीपतास्ततो घण्टा जिनविषेदलंकुताः। पराध्यस्तिनिर्माणः सम्बद्धा हेमरुजुभिः॥ ४११८७ सम्बद्धा हमरुजुभिः॥ ४१८८७ सम्बद्धाः हमरुजुभिः॥ ४१८८७ राजवेदसमहाद्वार-गोपुरेष्वप्यकुकमात्। ॥४१८८६ यदा किल विनिर्धति प्रविकात्यस्ययं प्रमु । तदा मोत्यप्रलगनाभिरस्य स्यादहेतां स्मृतिः॥४१८६६ समूवा ततोःहं दर्जानाभिरस्य स्यादहेतां स्मृतिः॥४१८६६ समूवा ततोःहं दर्जानाभिरस्य स्यादहेतां स्मृतिः॥४१८६०

अर्थात् उन्होंने बहुसूल्य रत्नों से बने हुंग, सुवर्ण रस्तियों से बन्धे हुंग और जिनेन्द्रदेव की प्रतिमाक्षों से सजे हुए बहुत से घण्टे बनवाये तथा ऐसे-ऐसे चोबीस घण्टे बाहर के दरवाजे पर, राजभवन के महा द्वार पर और गोपुर दरवाजों पर अनुक्रम से टगवा दिये। जब वे चकवर्गी उन दरवाजों से बाहर निकलते अथवा भीनर प्रवेश करते ति सुकुष्ट अध्यापन पर लगे हुए घण्टों से उन्हें चीवीस पीर्यकरों का स्मरण हो आता था। तदनन्तर स्मरण कर उन अरहन्त देव की प्रतिमाक्षों को वे नमस्कार करते थे। इस प्रकार पुण्य रूप बुद्धि को धारण करने वाले महाराज भरत निकलते और प्रवेश करते समय अरहन्तदेव की पूजा करते थे।

राजा का अनुकरण प्रजा करती है। यदि राजा लोकप्रिय और धर्मात्मा हो तो प्रजा उसके आचार व्यवहार का अनुकरण बहुत जल्दों करने लगती है। सम्राट्धर्मात्मा और लोक प्रिय थे, वे प्रजा के हृदय-सम्राट् थे। प्रजा उन्हें प्राणों से भी अधिक चाहती थो। प्रजा भी उस काल में धर्मात्मा थो।

लोक मे बन्दनमाला अन उनका सम्राट्जों करताथा, उसका अनुगमन प्रजाबहुत शीघ्र करने लगनी थी। की परम्परा शरत ने अपने प्रासाद के तोरणों पर, द्वारों पर और गोपुरों पर अर्हन्त प्रतिमाओं से युक्त घण्टों की बन्दनमाला लटकाई थां। उनके इस इत्या का अनुकरण प्रजाभी करने लगा।

विना क्सिं। प्रयन्त के भरत के इस कार्य का जनता में प्रचार हो गया। प्रजा में एके दूसरे के अनुकरण द्वारा यह रिवाज स्रोर परम्परा बन गई स्रोर प्रत्येक घर के द्वार पर बन्दनमाला उगने लगा। आदिपुराणकार ने इस परम्परा का वर्णन बडे सुन्दर शब्दों में किया है। स्राप लिखते हैं—

> 'रत्नतोरणविन्यासे स्थापितास्ताः निधीशिनाः। दृष्टबाह् द्वन्दनाहं तोर्लोकोऽत्यासीसदादरः।। ४१।६३ पौरैर्जनेरतः स्वेषु वेश्मतोरणदामसु।

यथाविभवमावद्वा घण्टास्ता सपरिच्छवाः ॥४६।६४

अर्थात् निधियों के स्वामी भरत ने श्रहेत्त देव की बन्दना के लिये जो घण्टा रत्नो के तौरणो की रचना मे स्थापित किये थे, उन्हें देखकर श्रन्य लोग भी उनका आदर करने लगे । उसी समय से नगरवासो लोगो ने भी श्रपने-अपने घरकी तोरणमालाओं मे अपने-अपने बेभव के अनुसारजिन-प्रतिमा खादि से युक्त घण्टे वाधने ग्रुरू कर दिये ।

भरत के इस कार्य का अनुकरण तत्कालीन समाज ने ही नहीं किया था, उस परम्परा का निर्वाह अब तक हो रहा है। यद्यपि उसका मूल रूप वह नहीं रहा। शायद रह भी नहीं सकता था। काल के विशाल अप्तराल में उद्देश्य तो तिरोहित होगया, इसलिए घण्टो का आरे वन्दनमालाओं का वह रूप भी नहीं रह पाया। किन्तु फिर भी बन्दनमाला अब भी हर गुभ कार्य में बाघी जाती है और समाज उसे मागलिक चिह्न मानता है। इसी आ्राक्षय को प्रगट करते हुए आदिपुराण कर्ता लिखते है—

ब्रादिराजकृतां सृष्टि प्रजास्तां बहुमेनिरे । प्रत्यमारं यतोऽद्यापि लक्ष्या वन्यनमालिका ॥४१।६५ वन्यनार्थं कृता माला यतस्ता भरतेशिना । ततो बन्यनमालास्यां प्राप्य रुढि गताः क्षितौ ॥ ४१।६६ मर्थात् उस समय प्रथम राजा भरत की बनाई हुई इस सृष्टि को प्रजा के लोगो ने बहुत माना था। यही कारण है कि ग्राज भी प्रत्येक घर पर बन्दनमालाये दिखाई देती है। चूकि भरतेश्वर ने वे मालाऐ ग्ररहन्त देव की बन्दना के लिए बनवाई थी, इसलिये ही वे बन्दनमाला नाम पाकर पृथ्वी पर प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है।

बन्दनमाला के इस रहस्य को लोक मे प्रचारित करने की आवश्यकता है। यदि लोग बन्दनमाला का

मूल रूप और उद्देश्य समभ जाये तो वन्दनमाला पुन अपने वास्तविक रूप को पा सकती है।

चुक्तवर्ती भरत को भ्रमेक राज-काज रहते थे। उन्हें सम्पूर्ण भरत क्षेत्र पर शासन करना पडता था। भ्रमेको राजाम्रो के विद्रोह को दवाना पडता था। विदेशी नरेशों से सन्धि भ्रीर मैत्री के कूटनैतिक दाव चलाने पडने

थे। प्रजा की बहुविध शिकायतो और समस्यायो को सुलक्षाना पडताथा। फिर ग्रन्त पुर ग्रीर भरत की मृति-भक्ति परिवार को समस्याये नाना रूप लेकर आती और उन्हें हल करना होताथा। जिनकी

िष्यानवे हजार रानिया हो, जनकी समस्याओं का क्या कोई अन्त हो सकता है। कोई रानी कठ रही है, कोई सीतिया डाह से शिकायने पेश कर रही है। माना कि सभी रानियों में परस्पर बहनाया था। किन्तनु मानव-स्काश कहा चला जायगा। जलन और कुढन, पद्यन्त्र और अभाव अभियोग । इन सब टेढी-मेढी गाजिया को पारकर सबकी सन्तुष्टि का राजमार्ग पाना क्या सरल होना है। किन्तु चकवर्ती कुणल तरीत कथे। समस्याओं की भीषण प्रवाह वालो नदी में तैरना ही जैसे जनका नित्य का व्यापार था। कभी कही कोई अडास नहीं। राजा हो या प्रजा, परती हो या परिजन, राज्य हो या अन्त पुर, चकवर्ती के व्यवहार से सभी सन्तुष्ट थे। सब यही समझने, मानो महाराज एकमात्र उन्हें ही चाहते हैं। महाराज की सर्वप्रियता का रहन्य उनके कोमल स्वभाव, जनका व्यवहार-चात्र्य और सर्वजन-समभाव में निहित था।

सब उन्हें बाहते थे, सभी उन पर अपनी जान त्योछावर करने थे, वे सबके थे। किन्तु भरत केवल अपने थे, वे सदा अपने में रहते थे। सारा लोक-ब्यवहार करने थे, किन्तु वे हम सबसे जैसे पृथक् थे। सारा नोक-ब्यवहार करने थे, किन्तु के से सिक्त वनकर रहते थे, वे आवक्षीचित किन्तु कभी उन्होंने अपने भीतर समार नहीं समाया। समार के समुद्र में वे कमल वनकर रहते थे। वे आवक्षीचित आवश्यक धर्मिक कृत्य करने हुए सी आहारम-स्वरूप के करने में कभी प्रमाद नहीं करने थे आर लोकिक या धर्मिक कृत्य करने हुए सी आहारम-स्वरूप के लितन की और सदा सावधान रहते थे। ऐसा था बहुधन्थी और ब्यस्न जनवर्ती वा अद्भुन जीवत।

भरन समय के बड़े पाबन्द थे। उनके प्रत्येक कार्य का ममय मुनिश्चित था। मुनि-सर्या के समय वे ग्रन्य कार्य छोड़कर मुनिजनों को आहार-दान के लिये नैयार हो जाते। वे समस्त राजिस्ह्रों को उतार कर शुद्ध धोती व दुवहा पहनते और एक रेशमी दुक्त कमर में बाध लेते। इस समय वे सम्राट् भरन नहीं, बल्कि पात्र-दान की प्रतिक्षा करने वाले सामान्य आवक थे। पात्र-दान के लिये द्वारापक्षण करने समय उनके बाय हाथ में आरट द्वय और दाय हाथ में जल का कल्य रहना था। माण्डलिक और महामाण्डलिक सदा जिनके ऊपर छन्न-समर लिये होरते थे, वे ही भरन सन्नवर्ती विनय भाव में गुरुओं की सेवा के लिये प्रतिकारन है। वे ग्रदने भृत्यों को समक्षा रहे है— जब मुनि महाराज पद्मारे, उस समय नुम लोगों को मेरे लिये महाराज ग्रादि नहीं कहना चाहिये और न मेरे प्रति हाथ जोड़ कर सहार रहना साहिये।

वे राजप्रासाद से बाहर राजद्वार के बगल मे बने हुने चबूतरे के पास पहुँचे। उन्होंने अन्ट द्रव्य की थानी और जलपूर्ण कलश चबूतरे पर रक्की हुई एक चौकी पर रक्ष दिवे और वे मुनियो की प्रतीक्षा करने लगे। वे उस समय अर्केल ही खड़े थे। उनकी स्त्रियां तथा नरेश गण उनसे दूर खड़े हुये थे।

सामान्य जनो के केवल दो ग्रांख होती है, जिन्हें वर्म वक्ष कहा जाना है। किन्तु विवेकी जनों के एक ग्रांख ग्रीर होती है, जिमें ज्ञान वक्षु कहते है। भरत ग्रपने दोनों चर्म चक्षुग्रों से मुनियों के मार्ग का श्रवलोकन कर रहे थे, किन्तु वे ग्रपनी भीतर की ग्रांखों से—ज्ञान चक्षुग्रों से प्रन्तरात्मा का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें श्राक्चर्य हो रहा था कि सरसों के दाने में जैसे समुद्र ग्रटक गया हो, ऐमे ही यह त्रैलोक्यवेना ज्ञानकारीरी ग्रात्मा इस क्षुद्र शरीर में क्यों कर ख़त्क रहा है?

मरत की विदेह-वृत्ति १०,

सब उन्हें देख रहे थे, किन्तु वे किसी को नहीं देख रहे थे। वे तो सबसे निर्लिण्त केवल प्रपते प्रापको देख रहे थे। उनके मन में यकायक एक भाव ब्राया ब्रोर मानो वहीं सब विचारों को ठेल कर जम गया —मेरे पास अपार सम्पत्ति है, किन्तु उसकी सार्थकता तभी है, जब कोई निर्म्रत्य योगी मेरे हाथ से ब्राहार ग्रहण कर ले तब यह सम्पत्ति भी सार्थक हो जाय ब्रोर में भी धन्य हो जाऊ।

नगर में उस दिन अनेक मुनिराज चर्या के लियं पथारे, किन्तु मार्ग में अन्य श्रावकों ने उनका प्रतिग्रहण कर लिया। अत राजमहल तक कोई मुनिराज नही आगाये। इसलिए भरन चिन्तामग्न हो गये। वे वार-वार विचार करने लगे—क्या आज कोई पर्व निश्व है 'क्या जगल से आते समय हाथी घोडों से मार्ग अवरुद्ध तो नहीं हो गया 'अथवा पुष्ट जनों ने कोई दुरुयंवहार तो नहीं क्या 'आज काई मुनिराज क्यों नहीं पघारे यहाँ 'अथवा अतिश्व को दान देने वा क्या मेरा सीभाग्य नहीं है। इस विचार के आने ही उनके अन्तर में एक कसक होने लगी।

तभी उन्हें झाकाश में गतिशोल प्रभा-पुज दिखायों पड़ा। भरत झाइबर्यचिकत होकर उबर देखने लगे। धीरे-धीरे उस अभा-पुज ने आकार प्रहुण करना प्रारम्भ किया। फिर बहु पुज दो आगो में विभक्त हो गया। जब तक भरन किसी निवस्य पर पहुँचे, दो तेज-पुज बाकाश ने तोचे झाते हुँगे अरत के समीण उतरे। वे दो चारण ऋढिवारी मुनि थे। भरत उन्हें देखकर अरवन्त आनिदत हुए। शरीर और आरसा के भेदिबजाती दो योगिराज आज रथारे है, यह मोचकर भरत का रोम-राम हुएँ में नृत्य करने लगा। उन्होंने पूत्रा को थाली और जलपूर्ण कलवा उठाया और मुनिराजों के सामने जाकर 'भो मुनियये। अत्र निर्माट तिर्प्ट ट्रस्प प्रकार अब्दोच्चारण करके मुनियों को ठहराया, प्रकार अव्योग उन्हें दर्शनाञ्जाल देते हुँगे भाव शुद्धि में जल-धारा दो। तदनतन उनकी तीन प्रदिक्षा देकर गुरू-चरणों में साप्टांग नमस्कार किया। फिर खड़े होकर भरत ने कहा—मन शुद्धि, दचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, अमू मेरे घर पद्याचिये। इस प्रकार कहते पर तो ने कहा—सन शुद्धि, दचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है, अमू मेरे घर पद्याचिये। इस प्रकार कहते पर मुनिराज भरत के पीछे, पीछे, आहार मुद्रा में दैयांपयुवक भूमि को दखते हुए थीरे थोरे चने। भरत सन में माचने जा रहे थे कि इन कुटिल और लम्बे मार्य पर तनने में पर तन में मार्य पर समार्थ के पहने हम योगियों को भेरे कारण कितना करट हो रहा है।

भरत मुनियों को लेकर अपने महल में पहुँचे। वहाँ सब रानिया भी आ गयी। वे जलपूर्ण कला, दर्पण और आरानी लिये हुये थी। उन्होंने मुनियों की आरती उतार कर प्रणाम किया। वे सब मिनकर मगल गान करने लगी। भरत ने मुनियों को उच्चासन पर बैठाया, उनके चरणों का प्रकालन करके अब्ध्द द्रव्यों से पूजन की। फिर नवधा भिनतूंक उनको आहार दिया। रानियों भरत को भश्य पदार्थ देती जाती थी और भरत सुनियों के हाथों में एक एक ग्रास स्वतं जाते थे। उन ऋद्विधारी मुनियों के हाथों में जाकर नीरस भोजन भी सरस बन जाता था। किन्तु आत्म-विहारी मुनियों को आसिवत आहार में नहीं थी। राजा भरत ने अपनी भिनत से मुनियों को तृष्त किया। तृष्न होने पर मुनियों ने नीचे बैठ कर मुल-गुद्धिपूर्वक हाथ-शुद्धि की और कुछ देर ध्यान किया। दोनों ने ध्यान पूर्ण होने पर भरत को आयीर्वाद दिया।

तभी राजमहल के प्रांगण में रत्न और स्वर्ण की वर्षा हुई। आकाश में देवों ने वाद्य-ध्वनि के साथ जय-जयकार किया। 1 फिर मुनिराज वहीं से विहार कर गये। भरत उनके कमण्डलु निये कुछ दूर तक मुनियों को पहुंचाने गये। उनके बार-बार कहते पर इच्छा न रहते हुए भी भरत वापिस आये और तब उन्होंने भोजन किया। प्रांगण में जो रत्न और न्वर्ण राशि पड़ी थी, वह निर्धनों में बंटवादी।

सम्राट भरत के जीवन का यह दैनिक कार्यक्रम था।

महाराज भरत की सभी रानिया यौवनवती थी, मदवती थी, रसवती थी। उनके अग प्रत्यगो का लावष्य श्रद्दभुत था, माघुर्य नित नवीन था और सौन्दर्य अनिन्द्य था। उनके गदराये यौवन मे में रस भोग में भी विराग- ज्ता था। रतिको लज्जित करने वाली उनकी सुपमा थी। उन मोहनियो का मोहन-शाश श्रच्छेय

वृत्ति था। देवागनाये और नाग-कत्याये उनको देखकर लज्जित हो जाये, ऐसा उनका रूप था। किन्तु भरत रूप और रूपसियो के इस मेले मे जाकर कभी मोहान्घ नहीं हुए। वे झात्मचेता थे, झात्मजयी थे। वे एक साथ सबका भोग भी करते थे, किन्तु भोग के समय भी उनकी भावना योग की रहती थो। वे भोग देह का करते और उनको रस खाता था देहातीत। इसका कारण था। भोग करते हुए भी वे खात्मानन्द को भूतते नहीं थे। कभी-कभी-कभी तो भोग करते समय जब उन्हें खात्म-चिन्तन की सुषि झा जाती थी तो वे भोग को भूतकर आतान से तो को लोने हो जाते थे। एक दिन पदमहियी सुभद्रा के महलों में चक्कता प्रधार । सुभद्रा ने उनकी अम्पर्यना की। राश्चियान यो वही हुआ। भूवनमोहिनो सनिवसुन्दरी सुभद्रा ने अपने पति को मुख्त भाव से रस-दात किया। किन्तु जब रसानुभूति अपनी चरम सोमा पर पहुँची, भरत के अन्तान्त के लावा खूल गये। वे चिन्तन में इब गये— 'अनन्त काल वीत गया दारोर और इन्द्रियों की तृष्णि का प्रधार करते करते, किन्तु क्या कभी ये तृष्ण हो सकी। नित नवीन घरीर मिले और इन्द्रिय-भोगों में ही सारा जीवन गला दिया। जीवन भर अतृष्ति से जुकता रहा किन्तु भोगों की प्यास कभी बुक्ती नहीं। कभी आत्म-रस का स्वाद नहीं चिया। यदि एक वार भी मात्मानुभव हो जाता तो अनन्त जीवनों की प्रतृष्ति एक क्षण भर में मिट जाती। यो चिन्तन करते करते वे आत्म-रस का पान करने से समय हो गये। शरीर निवचेट हो गया। पह एक क्षण सार से मात्न स्वस्त हो हो गये। शरीर निवचेट हो गया। पह समक्त सत्त वे आत्म-रस का पान करने से समय हो गये। शरीर निवचेट हो गया। पह एक क्षण सार में मिट जाती। यो चिन्तन करते के आत्म-रस का पान करने से समय हो गये। शरीर निवचेट हो गया। पह एक स्वस्त स्वार पान करने से समु सार सार सार सार स्वस्त हो गये। सारीर निवचेट हो गया। पह सित्त करना समक्त सकी।

कैसी श्रकल्पनीय परिणति थी भरत की। इसीलिए तो घर मे रहते हुए भी भरत वैरागी कहलाते हैं। वस्तुत वे राजिष थे, विदेह थे। श्रीमद्भागवत मे उन्हें भगवत्परायण माना है और उन्हें जड भरत बताया है।

जड अर्थात सासारिक भोगो के प्रति अनासकत ।

े उनके पास भोग धोर वैभव का विशाल स्तूप था। यह जितना ऊचा था, उससे भी ऊंचा इनके प्रति उनका विराग था। राग के सभी साधन उन्हें उपलब्ध थे, उनका भोग भी ल्व किया उन्होंने किन्तु भावना मदा इनसे मुक्ति की रही। इसलिए राग हारा धौर विराग की सदा जय हुई। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। अनुपम भी था। ऐसा व्यक्तित्व ससार में दुकरा कोई न हथा, न होगा।



#### २१ भरत का निष्पक्ष न्याय

भरत चन्नवर्ती सम्राट् थे। जब वे राज-िमहामन पर बैठते थे, उस समय वे केवल राजा थे। उनके समक्ष मनेक सिभयोग उपिथल होते थे। उनके स्वाद करने वे। उनके स्वाद करने के। उनके स्वाद करने के। उनके स्वाद कोई सम्बन्ध माडे नहीं माता था, कोई सम्बन्ध उनके स्वाद को प्रभावित नहीं कर सकता था। भने ही अभियोग उनके खुवराज के ही विकट क्यों न हो, किन्तु न्याय की जुला पर सामात्य जन छोर खुवराज में कोई अस्तर नहीं आता था। एक बार अभियोगकत्त्री थे स्वय युवराज अकेकीर्त। अभियोग था चक्कवर्तों के प्रमुख सेनापित जयकुमार के विकट । राज दरवार स्तब्ध था कि देखें, न्याय किसके पक्ष में जाता है। अभियोग उपस्थित किया गया, सुनवाई हुई। दोनों पक्षों ने अपना पक्ष उपस्थित किया। माज किया है। युवराज दोपी घोषित हुए और सबके समक्ष सम्राट् ने पाया—दोग खुवराज को है। उन्होंने मर्यादा का भगे किया है। उत्तारी रोचक भी है। मुनिये उसे।

काशो नरेश अकस्पन की स्त्री सुप्रभाषी । उन दोनों के सुलोचना नाम की एक पुत्री थी जो सुलक्षणाधी भ्रीर सर्वगुण-मम्पन्न थी । जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह की चिन्ना हुई । तब राजा ने मत्रियों से परामर्श करके उसके स्वयम्बर का निश्चय किया । उन्होने दूतो द्वारा राजाओं को

सुलोचना स्वयम्बर इसकी सूचना दी। इसके लिये नगर के बाहर सर्वतीभद्र नामक विवाह-मण्डप की रचना की गई। निश्चित तिथि को अनेक देशों के राजा और राजकुमार अपनी सेनाओं के साथ वडी भरत का निष्पक्ष न्याय १०५

श्राये । राजा श्रकंपन ने उनकी अभ्यर्थना की, उनके निवास श्रादि की समुचित व्यवस्था की ।

इस स्वयंवर में सम्मिलित होने स्रयवा भाग लेने के लिये चक्रवर्ती भरत के पुत्र गुवराज स्रक्षंकोति, चक्रवर्ती के सेनापित-रत्न राजकुमार जयकुमार, निम-विनिध के पुत्र सुनिम स्रीर सुविनिध सादि सनेक भूमि-गोचरी स्रीर विद्यापर राजा स्रोरो । गुभ नग्न के समय स्वयस्वर मण्डर में सभी समागन राजा स्रोर राजकुमार अपने प्रोप्त स्वयस्वर मण्डर में सभी समागन राजा स्रोर राजकुमार स्वयस्वर मण्डर में सभी समागन राजा स्रोर राजकुमार स्वयस्वर मण्डर में सभी समागन राजा स्रोर राजकुमार स्वयस्वर मण्डर में सभी समागन राजा स्रोर वस्त्र मुख्य स्वयं स्वयं स्वयस्वर स्वयं माता सुप्रभा ने तैयार किया। सुजावना सर्वप्रथम जिनेन्ददेव के मन्दिर में गई। वहां उसने भक्तिपृत्र के स्वयः । पूजन समागत होने पर उसके पिता ने साधोबार के रूप में शेषाक्षत उसके सिर पर रहे। तब सुनोचना महेन्द्रदत्त कचुकी के साथ विवाह-मण्डर में प्रविन्ट हुई। वह जब वहां पहुंची तो सभी राजा बड़ी उत्सुकता से उसे देखने तमे । उसकी रूपछटा देखकर साथ विमाय होकार सोचने तमे—यह देवकन्या स्ववरित हुई है स्रयवा स्वयं शाची ही विनोद करने यहां प्रवारित हुई है स्रयवा स्वयं शाची ही विनोद करने यहां प्रवारित हुं है स्वयं स्वयं स्वयं स्व

सभी उद्ग्रीव होकर वडो उन्कण्ठा से मन में कामना करने लगे—कार्घ से सैन्दर्यको यह खान मुक्ते प्राप्त हो जाय तो मानव-जन्म सफल हो जाय । सभी ब्राणान्विन थे, सभी को ब्रपने पुण्य पर विश्वास था। कचुकी क्रम क्रम से राजकुमार प्रत्यासियों का परिचय देना जाता था। कुमारी सुलोचना एक दृष्टिपात करके ब्रागे वढ जाती। वह जिस ब्रोर जानी, वही राजकुमार ब्राशा से मधुर सपने सजोने लगता, किन्तु जब वह ब्रागे बढ़ जाती तो वे

दिवा-स्वप्न एक आधात से टूट जाते।

जब मुलीचना अर्ककोर्ति झादि राजकुमारों को छोडकर जयकुमार के सामने पहुँची तो कचुका ने जय-कुमार के गुण बणेंन करना प्रारम्भ किया—यह हस्तिनापुर नरेश सोमग्रभ का यदान्यों पुत्र है। इसका रूप कामदेव को लिंजिन करने वाला है। इसने उत्तर भरतकोंन में में यकुमार नामक देवों को जीतकर बादलों को गर्जना को जीतने बाला मिहनाद किया था। उस समय निधियों के स्वामी महाराज भरत ने हिंपित होकर सपनी भुजाओं पर धारण किया जाने वाला बीरायु इसके बीधा था तथा प्रेम में इसका नाम मेथेदवर रक्क्सा था।

कच्की जब यह विरुद्धावली बोल रहा था, उस समय वस्तुतः सुलोचना वह सब मुन नही रही थी। वह तो हृदय से जयकुमार के लिये आरम-ममर्थण कर चुकी थी और आसक्त भाव से उमे निहार रही थी। उबर जयकुमार से ग्री मुख्य भाव में उमे देख यहा था। दोनों ही एक दूसरे में खोये हुए थे। दोनों के शरीर कटकित हो रहे थे। जय-कुमार के सामने विज्ञ हुए मुलोचना ऐसी प्रतीत हो रही थी, मानो कामदेव के सामने विज्ञल रित खड़ी हो। उसने कच्ची के हाथों में से रन्तमाला लेकर जयकुमार के गले में डालदी। जब मुलोचना ने दोनों वाहे उठाकर वरमाला जयकुमार के गले में डाली, उस समय ऐसा लगना था, मानो विछुड़े हुए अपने पिन कामदेव को पाकर अधीर रित ने दोनों मुलाये पसार कर धालिंगन किया हो। शेप राजकुमारों की मुख्य की कान्ति उचट कर मानो जयकुमार के मुख्यक्त प्रता पत्र प्रता विराम कर आधीर रित ने दोनों मुलाये पसार कर धालिंगन किया हो। शेप राजकुमारों की मुख्य की कान्ति उचट कर मानो जयकुमार की मुख्यक्त पर श्वा जमी।

तभी मगल वाद्यों की मधुर ध्वति से सारा मण्डप और वन प्रान्त एकवारगी ही प्रतिध्वतिन हो उठा। नाथ वड़ा के अधिपति अकपन आगों आये और अपनी पुत्री को साथ में लेकर और जयकुमार को आगों करके नगर की आगेर चले। साथ में बन्ध-बान्धव और अनेक राजा थे। इस युग का यह प्रथम स्वयम्बर था और जयकुमार इस

मृहिम का प्रथक विजेता था।

किन्तु इस हर्षोत्सव मे असूयारीसको की भी कमी नही थी। युवराज अर्ककीर्ति का एक दुष्ट सेवक था। नाम था दुर्मर्षण। उसने जयकुमार की इस उपलब्धि की सहज भाव से प्रहण नहीं किया। वह द्वेष से दम्ब होकर अपने स्वामी के पास पहुँचा भौर बोला—'देव । यह घोर अन्याय है। अभिमानी अकपन ने

सुवराज का स्रत्याय प्रापको यहाँ बुलाकर प्रापका घोर अपमान किया है। स्रकंपन को तो जयकुमार के गर्ने में वरमाला डलवाने की पहले से ही योजना थी। उसे तो केवल प्रापका अपमान करना था। कहाँ तो स्राप पट्खण्ड भरत क्षेत्र के भावी अधिपति स्रीर कहाँ प्रापका अकिवन सेवक जयकुमार। यदि प्रापने इसे सहन कर लिया दो स्रापका स्रातंक पृथ्वी पर से उठ जायगा स्रोर जयकुमार महाराज भरत के बाद में इस पृथ्वी का भोग करेगा। न्याय से संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु के भोग करने का श्रीवकार महामान्य चकवर्ती महाराज का है या फिर ग्रापका। ग्रापके रहते ससार के सर्वश्रेष्ठ कन्यारत्न का भोग ग्रापका एक सेवक करे, इससे वडी ग्रनीति ससार में कोई दूसरी हो नहीं सकती।

सेवक की यह सलाह सुनकर युवराज धकंकीति को भी इस घटनाचक मे ग्रपना धपमान श्रीर धनीति दिखाई देने लगी। वह कोध से लाल प्रालं किये श्रीर नचुने फुलाता हुआ। गरज उठा—जिस सूखें ने मेरा श्रपमान किया है, उसने दिना जाने ही धपने काल को निमन्त्रण दिया है। इन श्रकपन भीर जयकुमार ने राज्यद्रोह किया है, उसका प्रतिकार आज युद्ध में हो होगा।

उसके कोच की छाया में स्वयम्बर में निराश हुए अनेक राजा भी एंकत्रित हो गये।

उस समय अर्ककोिन को मत्री ने बहुत समक्राया—पहले प्राप्त पितासह भगवान ऋषभदेव ने राज्य शासन करके एक मर्यादा स्थिय की थां। उसके पश्चात मापके पिता महाराज अरत ने उस मर्यादा की दृढ़तापूर्वक रक्षा की। उसके पश्चात साथ राज्य-शासन का भार संभानेंगे। यदि आप ही उस मर्यादा को उल धन करेंगे तो पृथ्वी मर्यादाहीन हो जायगी आप न्याय के रक्षक है। स्वयम्बर से बर का निर्वाचन कत्या को इच्छा पर निर्भर है। उसने जिमे सी चुना, उसके प्रति अन्य लोगों को ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यही ग्यायमार्ग है। यदि कोई इस मार्ग का उल्लंधन नहीं करना हो तो आपको तो ग्याय-मार्ग की रक्षा करनी चाहिए। आपको स्वय उस ग्याय-मार्ग का उल्लंधन नहीं करना चाहिए। किर ये महाराज अकपन सब क्षत्रियों में पूज्य है, महाराज भरत तो इनका सम्मान अपने पिता के समान करने हैं। ओर यह सोमवश भी नाश बश के समान ही है। आपके बश ने धर्मनीर्थ की प्रवृत्ति की तो सोमवश को भी दाननीर्थ की प्रवृत्ति करने का गौरद प्राप्त है। आर कि सहाराज भरत को दिग्वज्य के अवसर पर ससार ने जयकुमार को बीही त करने का गौरद प्राप्त है। आर फिर सहाराज भरत को सामकी यह अमीत सुनकर चक्रवर्गी भी आप पर अपनुष्ट होंगे। एक सुलोचना हो तो ससार में कत्या-रत्न नहीं है। और सीत सुनकर चक्रवर्गी भी आप पर अपनुष्ट होंगे। एक सुलोचना हो तो ससार में कत्या-रत्न नहीं है। और सीत करवारस्त है। आप पह सिक्ष हो सी अपने करवानस्त है। आप के निर्म करवारस्त है। आप के क्षाव्य स्थापके लिये ला दूंगा।

किन्तु दुरायह ब्रार कोघ में प्रस्त प्रकंकीनि ने किसी की एक नहीं मुनी ब्रौर मेनापित को बुलाकर युद्ध की भेरी बजबा दी। भेरी का शब्द मुनते ही रय, हाथी ब्रोर ब्रद्धबमेना तथा पदाति मेना के असस्य सैनिक वहा एकत्रिन होने लगे। अर्ककीति गजास्ट होकर अनेक राजाओं ब्रौर सेना से घिरा हुआ युद्ध के लिए चल दिया।

महाराज श्रकपन ने ज्यों ही यह समाचार सुना, वे सहसा इस श्रनवर्थं क्रोर असभव बात पर विद्वास नहीं कर सके। इन्होंने मत्रियो तथा जयकुमार ब्रादि से परामर्श करके एक चनुर दूत अर्ककीर्ति के पास दौडाया।

उसने जाकर युवराज को समकाया किन्तु वह असफल होकर लाट आया। जयकुमार ने युवराज को पराजय चित्तत अकपन ने कहा-आप निष्किन रहे और यही रहकर मुलोचना की रक्षा करे। मैं अभी इस अनीतिमार्गी को बोध कर लाता हूं। फिर उन्होंने अपनी मेथ घोषा भेरी वजाई। भेरो की आवाज मुनते ही उनके असक्य सीनक और उनके पक्ष के अनेक राजा लोग दास्त्रस्थित होकर एकत्रिन हो

का आपाज पुरुष हा उपने जाया जाया जाया है। पाए। उन्होंने भी अपने पुत्रो और सैनिकों को साथ सेकर चल पढ़ें। सोमबंश बोर नाथ बंश के आर्थित राजाओं के अतिरिक्त पाच राजा भी अपनी सेना के साथ जयकुमार से क्या मिले। विद्याधर राजाओं से से आर्थ राजा भी अप्याय का पक्ष छोडकर इस सेना में आरकर मिल गए।

दोनो झोर से सकर ब्यूह, गरुड ब्यूह आदि ब्यूहों की रचना की गई। युद्ध के बाजे तुमुन घोष के साथ बजने लगे। युद्ध प्रारम्भ हो गया। वाणों को वर्षा ने झाकाश ढक गया। मनुष्य, हाथों, घोड़े कट-कटकर भूमि पर गिरने लगे। सारी रणभूमि में जयकुमार हो दिलाई पड रहा था। उसके वाणों ने अकंकीर्ति को सेना को निष्वेष्ट वना दिया। तब अकंकीर्ति ने बपना हाथों आते वढाया। जयकुमार भी विजयार्थ हाथों पर झाल्ड होकर आते कहा। तभी उसका एक मित्र देव साया झोरे उसे नागपाश तथा झर्षचन्द्र नामक वाण दिया जो झमोध था। जय-कुमार ने अपने बज्जकाण्ड धनुष पर वह वाण चढाया झोर सन्धान कर दिया। उस एक ही वाण ने अकंकीर्ति सीर

भरत का निष्पक्ष न्याय १०७

उसके भाठो रक्षक विद्याघरों के रव, सारवी तथा घनुष-वाण नष्ट कर दिये। प्रकंकीति निरुपाय हो गया। जय-कुमार ने क्षण भर का विलम्ब किये विना धर्ककीर्ति को पकड लिया ब्रौर नागपाश से सम्पूर्ण विद्याधर राजाम्नो को बांध लिया।

युद्ध समाप्त हो गया। जयकुमार ने अकंकीति भीर वधे हुए राजाओं को महाराज अकपन के सुपुर्द कर दिया। हताहतों की समुचित व्यवस्था करके सबने वाराणसी नगरी में प्रवेश किया। वे सर्वप्रथम नित्यमनोहर नामक वैत्यास्य में गये और जिनेद्र प्रभु के दर्शन किये, जिनकी अनुकम्पा से अनिष्ट की शान्ति हुई। फिर अपनी महारानी सुप्रभा के निकट कायोत्सर्य से खड़ी हुई पुत्री सुलोचना के पास गये। उसने सकट निवारण तक चारो प्रकार के आहार कार्रया कर दिया था। महाराज अकपन ने उसे विजय का हर्ष-समाचार सुनाया तथा कहा— बेटी। तेरे पुष्पयोग से सब विघन टल गए है। अब तुम अपने महलों में जाओ। यह कहकर पुत्री को उसकी माता तथा भाइयों के साथ राजभवन में भेज दिया।

महाराज अकपन ने मित्रयों से परासशं किया और फिर विद्याधर राजाओं का सत्कार करके छोड़ दिया। फिर वे कुमार अर्ककीर्ति के पास पहुँचे और उनको नाना प्रकार के मीठे वचनों से प्रसन्न किया। उन्होंने जयकुमार को भी बुलाकर दोनों में सिंध करादी। फिर उन्होंने अपनी द्वितीय पुत्री अध्यमाला का विवाह अर्ककीर्ति के साथ वर्ष वेश्वव के साथ कर दिया और वड़े मान-सन्मान के साथ अर्ककीर्ति तथा अन्य राजाओं को विदा कर दिया।

तव उपर्युक्त देव ने जयकुमार के साथ सुलोचना का विवाह कर दिया ब्रौर उन्हें नाना प्रकार के अनर्घ्य उपहार दिये ।

महाराज अकान यड अनुभवी और दूर-दृष्टि थे। उन्होंने परामर्श करके एक चतुर दूत को बहुमूत्य रस्त आदि की भेट टेकर चकवर्ती के पाम भेजा। उसने चकवर्ती के दरवार मे जाकर उनके चरणों में भेट खढाई, साप्टाग प्रणाम किया और महाराज अकपन एवं जयकुमार की ओर से लघना प्रगट करने हुए इस

चन्नवर्ती का न्याय घटना का सारा दोष प्रपते ऊपर के लिया और अपराध का बण्ड देने की प्रार्थना की। चन्नवर्ती के दक्त को बीच से ही रोककर उन दोनों की प्रधाना की। उन्होंने कहा – महाराज

स्वतना न दूत का वाच महाराक्षकर उन दाना का अनाम का र जहां न महाराक्ष अकपन तो मेरे पुज्य है। मै यदि कोई अन्याय करूँ तो उन्हें मुफ्ते रोकने का अधिकार है। और जयकुमार ! उसी की बदौलन मेरायह चक्रवर्ती-पद है। अपराध अर्ककीति का है। उनने मेरी कीनि में कलक लगा दिया है। मैं उसे अवद्य दण्ड देंगा।

जयकुमार कुछ दिनो तक बाराणसी मे ही रहा श्रीर सुलोचना के साथ उसने यथेच्छ भोग किया। एक दिन प्राप्त मन्त्री का पत्र पाकर भीर उसका गुढ अयं समफ्कर अपने वसपुर महाराज प्रकपन से जाने की अनुमति सांगी। महाराज ने विचार कर तथास्त्रुं कहा। और अनेक प्रकार को बहुमूत्य से देकर दोनों को सम्मानपूर्वक विचा किया। जयकुमार भी मुलोचना को लेकर अपने भाइयो और सेना के साथ वहां में चल दिया। मार्ग में एक स्वान पर मेना का पत्राव पढ़ा। बहां समक्रा-बुक्ताकर सुलोचना को छोड़ा और अपने भाइयों को उसको रक्षा में नियुक्त कर स्वय अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचने पर अनेक साथ पृश्यों ने उसका स्वागत किया। वह सुवा प्रजापत किया अपने साथ प्रकार के समक्ष जाकर अपने में प्रकार के समक्ष जाकर अपने प्रकार के समक्ष जाकर अपने साथ प्राप्त किया। सहाराज भरत बोले—क्यो जयकुमार तुम बहू को क्यों नहीं लाये ? हम तो उसे देखने के लिये उसकु के था तुमने हमें अपने विचाह मे भी नहीं बुलाया। महाराज अवपन ने भी हमें भुलाकर बन्धु-वान्धवों से हमें अनल कर दिया।

े इस प्रकार कहकर उन्होंने जयकुमार का समुचित झादर-सत्कार किया झौर बहुके लिये बहुसूत्य वस्त्रालकार प्रदान करके उसे विदा किया। जयकुमार भी हाथी पर झारूढ होकर झपनी प्रिया से मिलने चल दिया।

चक्रवर्ती ने युवराज को राज-सभा में ही बुलाकर उसके कृत्य की समुचित भर्त्सना की।

सेनापित जयकुमार हाथी पर भ्रास्क होकर अपने शिविर की भ्रोर जा रहे थे। भूल से उसने हाथी को गहरे जल में उतार दिया। हाथी भ्रपनी सूँड अपर उठाकर गंगा में भ्रासे बढ़ने लगा। सूँड का केवल भ्रप्रभाग पानी में नहीं डूब पाया था, शेष सार शरीर पानी में डूबा हुआ। था। यह भ्रमानक एक गहुड़े गुम्मोकार मन्त्र में पूर्व या। प्रभा कि सार ने सुधी को जलह किया कर यह के यह के प्रभाव के स्व

णनाकार नन्त्र का प्रभाव में पहुँच गया। तभी एक मगर ने हाथी को जकड लिया। तट पर खड़े हुए लोगो ने हाथी को इबते हुए देला तो सभी घवडा उठे। खुलोचना के भाई हैमाङ्गद तथा अन्य अनेक व्यक्ति गगा में कूर पड़े। मुलोचना ने अपने पति पर आये हुए इस भयानक सकट को देला तो उसने आहार-जल का त्याग करके जिनेन्द्र प्रभूका स्मरण करना प्रारम्भ कर दिया और साहस करके

उपसमें दूर होने तक ब्राहार-जर्स का त्याम करके जिनेन्द्र प्रभु का स्मरण करना प्रारम्भ कर दिया ब्रीर साहस करके अपनी सिक्षियों के साथ गगा में कूद बड़ी। तभी गगा देवी का ब्रासन कम्पित हुझा। वह नोझ वहाँ उपस्थित हुई ब्रीर मगर रूप धारिणों कालिका देवी को डाटकर उपसमें दूर किया। वह सबकों किनारे पर लाई। वहां तट पर उसने एक भध्य भवन का निर्माण किया तथा एक मण्जिटित सिहासन पर मुलीचना को बैटाकर उसको पूजा पूर्व जन्म में विल्व्यश्री नामक एक राजकुमारी मुलीचना की सखी थी। एक दिन उसे सीप ने काट लिया। मरते समय मुलीचना ने उसे णमोकार मन्त्र मुनाया, जिसके प्रभाव से वह मरकर गगा नदी की ब्राधिष्ठानी देवी हुई।

जयकुमार सुलोचना के साथ प्रपने बन्धु-बान्धवो ग्रौर सैनिको को लेकर हस्तिनापुर पहुँचा । वहाँ जनता ने ग्रपने महाराज को बहुत दिनो के पदचात् ग्रपने बीच पाकर उनका हार्दिक स्वागत किया । महाराज जयकुमार ने

जयकुमार का दीक्षा ग्रहण एक दिन शुभ दिन शुभ लग्न में उत्सव किया। उसमें मुलोचना को पट्टमहियों का पट्टबन्ध विषकर सम्मानिन किया तथा हेमाज़ूद मादि की बहुमूल्य उपहार भेट कर बिदा किया। तथा प्रपने भाइयों तथा ग्रन्य लोगों को भी नाना प्रकार के उपहार प्रदान कर सन्तुस्ट किया।

जयकुमार भीर मुलीचना में कई भवों से प्रीति चली मा रही यो भीर कई भवों से पित-पत्ती के रूप में उत्पन्न होते मा रहे थे। एक दिन एक विद्याघर दम्पित म्राकाश मार्ग से जा रहा या। उसे देखते हो जयकुमार को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो स्नाया भीर वह 'हा प्रभावनी' कहकर मूछिन हो गया। इतने में कदूनरों का एक जोड़ा देखकर सुलीचना भी 'हा रितवर' कहकर सन्नाष्टीन हो गई। दासियों के शोतलोपचार से दोना को सूछी भंग हुई। तभी उन दोनों को अवधिज्ञान प्राप्त हो गया। जयकुमार के पूछने पर मुलीचना ने अपने मूज्छिन होने का कारण बनाते हुए कबूनर-कबूनरी के पर्याय की कथा मुनाई। फिर प्रभावती स्रोग हिरण्यवर्मों के भव की कथा सुनाई।

जयकुमार और सुनोचना में परस्पर में वड़ा प्रेम था। बहुत समय तक इन दोनों ने सांसारिक सुखों का भोग किया। एक दिन जयकुमार भगवान वृथभदेव के दर्शनों को गया और उनके उपदेश को सुनकर उसके मन मे ससार से वैराग्य हो गया। उसने धाकर अपने पुत्र अपनत्वीय का राज्याभिषेक करके अपने भाइयों ओर चक्रवर्ती के पुत्रों के साथ भगवान के समीप दीक्षा धारण कर लो। वह चार ज्ञान का घारी, सम्पूर्ण श्रुत का जाता थ्रोर सात ऋदियों का स्वामी वना और भगवान का इकहत्तरवा गणधर बना। सुलोचना ने भी बाह्यों गणिनों के पास दीक्षा ले ली और तप करके ग्रन्त में ग्रन्थुत स्वर्ग में ग्रहमिन्द्र हुई।

#### २२. भरत का निर्वाण

एक दिन चक्रवर्नी भरत ग्रपने कक्ष में खड़े हुए दर्पण में मुख देख रहे थे। तभी उन्हें ग्रपने केशों में एक सफेद वाल दीखा। उसे देखते ही उनके मन में शरीर बीर भोगों की ग्रसारता को देखकर निवेंद्र भर गया। उन्होंने तत्काल ग्रपने ज्येप्ट पुत्र शक्कीर्ति का राज्याभियंक किया और दन में जाकर सकल संयम धारण कर लिया। उन्हें उसी समय मन पर्ययद्वान उपन्न हो गया और उसके बाद हो केवलजान प्रग्रह हो गया।

पहले चक्रवर्ती भरत राजाको द्वारा पूजित थे। अब भगवान भरत इन्द्री और देवो द्वारा पूजित हो गये। भगवान भरत ने चिरकाल तक बिहार किया और भगने उपदेशों से असल्य प्राणियों का कल्याण किया। आयु का अस्त निकट जानकर वे कैलाश पर्वन पर पहुँचे और वहाँ योग निरोध करके जन्म-जरा-मरण में मदा के लिए मुक्त हो गये। वे सिद्ध परमात्मा हो गये।

भगवान के वृषभसैन आदि गणधर, भगवान के पुत्र तथा अन्य अनेक मुनि भी कर्मों का उच्छेद करके मुक्त हो गये।



#### २३. भरत और भारत

हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। इससे पहले इस देश का नाम महाराज नाभिराज के नाम पर प्रज-नाभवर्ष कहलाना था। कही कही इसके स्थान पर प्रजनाभ खण्ड भी खाता है। जब ऋषभदेव भारत का प्राचीन के प्रेपेट्ठ पुत्र भरते ने इस देश के छह खण्डों को जीतकर चकवर्ती पद धारण किया, तब नाम जन्होंने क्रपने नाम पर इसका नाम भारतवर्ष कर दिया।

पान भारत । जान कर यात्र का नाम कर एवंचा । जेन साहित्य भीर भारत — जेन साहित्य में इस सम्बन्ध में अस्तित्य शब्दों में उल्लेख मिलते हैं। भगव-जिजनमनाचार्य ने 'श्रादिपराण' पर्व १५ रूलोक १४६ में बताया है।

#### तन्ताम्ना भारतं वर्षमितिहासीज्जनास्पवम् । हिमाद्रोरासमुद्राच्च क्षेत्र चक्रभतामिवम् ॥

श्रवीत् इतिहास के जानने वालो का कहना है कि जहां श्रनेक श्रायं पुरुष रहते है ऐसा यह हिमबान् पर्वत से लेकर समुद्र पर्यन्त का चक्रवितयो का क्षेत्र भरत के नाम के कारण भारतवर्ष रूप से प्रसिद्ध हुआ। (यही श्लोक पुरुदेव चम्पु ६।३२ में भी इसी प्रकार मिलता है)।

इसी प्रकार एक स्थान पर उक्त आचार्य कहते हैं-

यन्नाम्ना भरतावनित्वमगमत् वट्खण्ड भूषा मही ॥३७।२०३॥ भ्रथति जिसके नाम से षटखण्डो से विभूषित पृथ्वो भरत भृषि नाम को प्राप्त हुई ।

श्रीर भी -

#### ततोऽभिवच्य साम्राज्ये भरत सुनुमग्निमम्। भगवान भारत वर्षं तत्सनाथ व्यषाविदम्॥१७॥७६॥

ग्रथित् भगवान ऋषभनाथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके यह घोषणा की कि भरत से कासित देश भारतचर्ष कहलाये।

इसी तथ्य को पद्मपुराण के कर्त्ता भ्राचार्य रविषेण ने कई स्थलो पर स्वीकार किया है। यथा-

श्रवभेण यशोबत्यां जातो भरतकोर्तितः। यस्य नाम्ना गतं स्वातिमेतद्वास्यं जगत्त्रये ॥२०।१२४॥ बक्रबर्तिक्षयं ताबत्प्राप्तो भरत भूपतिः। यस्य क्षेत्रमियं नाम्ना जगत्प्रगटतां गतम् ॥४।१९

सर्थात् भगवान ऋषभदेव की यशस्वती रानी से भरत नामक प्रथम चकवर्ती हुआ । इस चकवर्ती के नाम से ही यह क्षेत्र तीनों जगत में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

भगवान ऋषभदेव का पुत्र राजा भरत चकवर्ती की लक्ष्मो को प्राप्त हुआ। या और उसी के नाम से यह क्षेत्र ससार में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ।।

इसी प्रकार वसदेव हिण्डि प्रथम खण्ड पु० १८६ मे बताया है कि-

'तत्य भरहो भरहवास चुड़ामणि, तस्सेव नामेण इह' भारहवासं ति पब्बुच्चति । भारतवर्ष के चड़ामणि भरत हुए । उन्हीं के नाम से यह भारतवर्ष कहलाता है।

भारतवर्ष का नामकरण किस प्रकार हुआ, इस सम्बन्ध मे जैन फ्रोर हिन्दू पुराण दोनो एकमत है। जिस प्रकार जैन पुराणो मे स्पष्ट शब्दों मे ऋषमदेव के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण माना है, उसी प्रकार हिन्दू पुराणों में भी ऋषमदेव-पुत्र भरत से ही इसे दो का नामकरण मंत्रीकार किया है। हिन्दू और जैन परस्पराओं मे इस सम्बन्धो ऐकमस्य से इस सम्बन्ध में सन्देह करने अथवा अत्यया कल्पना करने का कोई अवकाश नही रहता। यहाँ हिन्दु पुराणों के कुछ उद्धरण देना हम आवश्यक समस्ते है, जिसने इस विषय पर स्पष्ट प्रकाश पड़ सके।

े भ्रान्त पुराण हिन्दुओं का प्राचीन ग्रन्थ है। कहते है, इसमें सभी विषयों और विद्याओं का समावेश है।

इसमे भरत और भारत के सम्बन्ध मे एक स्थान पर इस प्रकार उल्लेख मिलता है —

'जरामृत्युभयं नास्ति धर्माधर्मौ युगादिकम् । नाधर्म मध्यमं तुल्या हिमाहेशाल् नाभितः ।। ऋषभो मरुदेव्यां च ऋषभाद् भरतोऽभवत् ।

ऋषभोऽवात् श्रीपुत्रे शाल्यग्रामे हरि गतः। भरताद् भारतं वर्षं भरतात् सुमतिस्त्वभूत्। ग्रघ्याय १० इलोक १०-१२

उस हिमबत् प्रदेश में जरा ब्रोर मृत्यु का अय नहीं था, पर्म क्षीर अधर्म भी नहीं थे। उनमें समभाव था। वहाँ नाभिराज से महदेवी में ऋष्म का जन्म हुआ। ऋष्म में भरत हुए। ऋष्म ने गज्यश्री भरत को प्रदान कर सन्यास लें लिया। भरत में इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। भरत के पूत्र का नाम मुमति था।

ब्राग्नीध्रमुनोर्नाभिस्तु ऋषभोऽभूत् सुँतौ द्विजः । ऋषभाद् भरतो जज्ञे बीरः पुत्रशताःद्वरः ।। सोऽभिष्ठिचर्यभः पुत्र महा प्रावाज्यसास्त्रितः । तपस्तेषे महाभागः पुलहाश्रमसंश्र्यः ।। हिमाव्हं दक्षिणं वर्षे भरताय पिता ददौ । तस्त्राम्, भारतं वर्षे तस्य नाम्ना महास्मनः ॥

मार्कण्डेय पुराण ग्र० ५०, इलोक ३१-४२

आग्नीध्र के पुत्र नामि से ऋषभ उत्पन्न हुए जो अपने मौ भाइयो में अग्रज थे। ऋपभदेव ने पुत्र का राज्या भिषेक करके महाप्रज ज्या घारण कर ली। इस महाभाग ने पुजह आश्रम मे रहकर तप किया।

ऋषभदेव ने भरत को हिमबत् नामक दक्षिण प्रदेश दिया था। उसी भरत महात्मा के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हमा।

> 'नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं मरुदेव्यां महाद्युतिः । ऋषभं पाण्यिकथेष्ठं सर्वकात्रस्य पूर्वजम् ॥१०॥

```
सोऽभिषिञ्च्याथ भरतं पुत्र प्राज्ञाज्यमास्थितः ॥५१॥
                                हिमाव्हयं दक्षिणं वर्षं, भरताय न्यवेदयत्।
                                तस्माद् भारत वर्ष तस्य नाम्ना विदुर्वुधाः ॥५२॥

    वायु महापुराण पूर्वार्ध ग्रध्याय ३३

         (प्राय. सभी पुराणो में समान पाठ है। अत सबके अर्थ करने की आवश्यकता नही है। अर्थ सुस्पष्ट है।
                            'नाभिस्त्वजनयत्पुत्र' करुदेव्यां महाद्युतिम् ॥५६॥
                            ऋषमं पाथिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम।।
                            ऋषभाद्भरतो जज्ञे बोरः पुत्रशताग्रजः ॥६०॥
                            सोऽभिष्ठिञ्च्यर्षभः पुत्र महात्रात्राज्यमास्थितः ।
                             हिमाब्हं दक्षिणं वर्ष तस्य नाम्ना विदुर्व्धाः ॥६१॥
                                                        नाम्ना बाह्याण्ड पुराण पूर्वार्ध, अनुषगपाद, अध्याय १४
         'नाभेमॅरुदेव्यां पुत्रमजनयत् ऋषभनामानं तस्य भरतः पुत्रक्च तावदग्रजः । तस्य भरतस्य पिता ऋषभः
हेमाद्रेदेक्षिणं वर्षे महद् भारतं नाम ज्ञास ।

 नाराह पुराण, अध्याय ७४

                                  'नाभेविसर्ग वक्ष्यामि हिमाकेस्मिन्निबोधत ।
                                  नाभिस्त्वजनयत्पुत्रं मरुदेव्यां महामतिः ॥१६॥
                                  ऋषभ पार्थिवश्रोह्यं सर्वक्षत्रस्य पुजितम् ।
                                  ऋषभाद् भरतो जज्ञे बीरः पुत्र शताग्रजः ॥२०॥
                                  सोऽभिषिच्याथ ऋषभो भरतं पुत्रवत्सलः ।
                                  ज्ञान-वैराग्यमाश्रित्य जित्वेन्द्रियमहोरगान् ॥२१॥
                                   सर्वात्मनात्मन्यास्थाप्य परमात्मानमीइवरम् ।
                                   नग्नो जटो निराहारोऽचीरो ध्वातगतो हि सः ॥२२॥
                                   निराशस्त्यक्तसन्देहः शैवमाप परं पदम् ॥
                                   हिमाद्रेदेक्षिणं वर्ष भरताय न्यवेदयत् ॥२३॥
                                   तस्मात्त् भारतं वर्षं तस्य नाम्ना विदुर्बुधाः ।

    लिंग पुराण, ग्रध्याय ४७

                                 'हिमाव्हय तुर्ववर्षनाभेरासीन्महात्मन ।
                                 तस्यर्षभोऽभवत्पुत्रो मेरुदेव्यां महासुतिः ॥२७॥
                                  ऋखभाद्भरतो जज्ञे ज्येष्ठः पुत्रशतस्य सः।
                                  कृत्वा राज्यं स्वधर्मेण तथेष्ट्या विविधान्मलान् ॥२८॥
                                  म्रभिषच्य सुतं वीरं भरत पृथिवीपतिः।
                                  तपसे स महाभागः पुलहस्याश्रमं ययौ ॥२६॥
                                  ततःच भारत वर्षमेतल्लोकेषु गीयते ।
                                   भरताय यतः पित्रा दत्तं प्रातिष्ठता बनम् ॥३२॥
                                  सुमतिर्भरतस्याभूत्पुत्रः परम धःमिकः।
                                                                      —विष्णु पुराण, द्वितीय ग्रंग, ग्रध्याय १
                               'नाभे पुत्रक्च ऋषभः ऋषभाद् भरतोऽभवत्।
                               तस्य नाम्ना त्वहं वर्ष भारतं चेति कीत्यंते ।।५७।।
                                                       – स्कन्धपुराण, माहेब्बर खण्ड का कौमार खण्ड, ग्र¤ ३७
```

ऋषभाद् भरतो जन्ने वीरः पुत्रशताग्रजः।

'ब्रासीत् पुरा मुनि श्रेष्ठः भरतो नाम भूपतिः । ब्रावंभो यस्य नाम्नेवं भरतत्वण्डमुख्यते ॥ ॥॥

—नारद पुराण, पूर्व खण्ड, घ० ४८ 'येषां खखु महायोगी भरतो ज्येष्ठः अेष्ठगुण घासीधेनेदं वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति । —श्रीमद्भागवत् ॥४।४

'म्रजनाभं नामैतद वर्ष भारतमिति यत म्रारम्य व्यपविशन्ति ।

श्रीमद्भागवत १।६।३

तस्य पुत्रक्षच वृषभो वृषभाव् भरतोऽभवत्। तस्य नाम्नात्विवं वर्णं भारतं चेति कीर्त्यते।।

–शिवपुराण ३७।४७

इस प्रकार हम देखते है कि जैन और हिन्दू सभी पुराण ऋषभदेव के पुत्र भरत से अजनाभवर्ष अधवा हिमवत क्षेत्र का नाम भारतवर्ष पडा, इस बान मे एकमत है।

कुछ हिन्दू इतिहासकार इस सर्वमान्य तथ्य की उपेक्षा करके दौष्यन्ति भरत से भारतवर्ष के नामकरण का सम्बन्ध जोड़ने की वेष्टा करते हैं। वे केवल आग्रहवश ही ऐसा करते हैं, उनके पास इसके लिये कोई पौराणिक या दूसरे प्रकार का साध्य नहीं है। इतिहास के तथ्य आग्रहवश ही ऐसा करते हैं, उनके पास इसके लिये कोई पौराणिक या दूसरे प्रकार का साध्य नहीं है। इति से विदान में है कि 'भरत ने मसता के पुत्र वीर्षनाम मुनि को पुरोहित बनाकर गगातट पर गासागर में लेकर गगोत्री पर्यन्त प्रवान पवत पवत अववेष यज्ञ किये। इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर यमुनीत्री तक अठहत्त अववेष यज्ञ किये। भरत ने सत्ताईस हजार वर्ष तक समस्त दिशाओं का एकछत्र शासन किया। धन्त में वे समार से उदाशीन हो गये। इस सारे चरित्र में कही पर ऐसा एक भी शब्द नही आया, जिससे यह ध्वितत होता हो कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जो लोग इनने स्पष्ट साथ्य के वावजूत इष्टयन-पुत्र भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष वान का साहस करते है, उन्हें एक वात का उत्तर देता होगा। द्वयन्त-पुत्र भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष वान का साहस करते है, उन्हें एक वात का उत्तर देता होगा। द्वयन्त-पुत्र भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष वान का साहस करते है, उन्हें एक वात का उत्तर देता होगा। द्वयन्त-पुत्र भरत से इस देश का नाम और क्या ऋषभ-पुत्र भरत से अधि नामकरण का मन्दन्य जोड़ने वान ये सारे पुराण मिथ्या सिद्ध नहीं हो आयो ने किन्दी यह तो किसी को भी अभीपट न होगा। प्रत इस निर्विवाद विधान किया करता ही होगा कि इस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पद्ध न कि इष्टपन-पुत्र भरत के नाम पर।



## तृतीय परिच्छेद

#### भगवान अजितनाथ

तीर्थंकर नामकर्म सातिषय पृथ्य प्रकृति है। यह प्रकृति उसी महाभाग के वसती है, जिसने किसी पूर्व जन्म में दर्शन विशुद्धि श्रादि सोलह कारण भावनाधों का निरन्तर चिन्तन किया हो, तदनुकूल श्रपना जीवन-व्यवहार वनाया हो श्रीर जिसके मन में सदाकाल यह भावना जागृत रहती हो—ससार में दुःख ही पूर्व भव दुं ख है। प्रत्येक प्राणी यहां दुःखों से ज्याकुल है। मैं इन प्राणियों का दुःख किस प्रकार करने वाले करूं, जिससे ये सुखी हो सके। सम्पूर्ण प्राणियों के सुख की निरन्तर कामना करने वाले महामना मानव को तीर्थंकर प्रकृति का वध होता है श्रयांत् धारामी काल में तीर्थंकर बनता है। द्वितीय तीर्थंकर

अजितनाथ ने भी पहले एक जन्म में इसी प्रकार की भावना की थी। उसकी कथा इस प्रकार है:-

वत्स देश में सुसीमा नाम की एक नगरी थी। वहाँ का नरेश विमलवाहन बडा तेजस्वी भीर गुणवान था। उसमे उस्साह शांक, मश्राक्ति भीर फलशक्ति थी। वह उस्साह शिद्धि, मश्राक्ति भीर फलसिद्धि से युक्त था। वह पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करता था। उसके पास भोगों के सभी साथन थे, किन्तु उसका मन कभी भोगों में आमवत नहीं होता था। वह सदा जीवन की वास्तविकता के बारे में विचार किया करता—जिस जीवन के प्रति हमारी इतनी भासिकत है, इतना महंकार है, वह सीभित है। क्षण-प्रतिक्षण वह छीज रहा है भीर एक दिन वह समाप्त हो जायगा। इसलिए भोगों में इसका ज्यय न करके आत्म-कत्याण के लिये इसका उपयोग करना चाहिए।

यह विचार कर उसने एक क्षण भी ब्यथं नष्ट करना उचित नहीं समक्ता और प्रपने पुत्र को राज्य-शासन सौपकर प्रतेक राजाओं के साथ उसने देगम्बरी दीक्षा घारण कर ली। उसने ग्यारह प्रगो का ज्ञान प्राप्त कर लिया, दर्शन-विद्युद्धि ग्रादि सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तवन किया। फलत उसे तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध हो गया। श्रायु के श्रम्त में पच परमेष्ठियों से मन स्थिर कर समाधिमरण कर वह विजय नामक श्रनुत्तर विमान से उत्पन्न हुआ।

भगवान के जन्म लेने से छह साह पूर्व से इन्द्र की माज़ा से कुबेर ने साकेन नगरी के मधिपति इस्वाकु वधी ग्रीर काश्यपगोत्री राजा जितशत्र के भवनो भे रत्नवर्षा की। उगेष्ट कृण्णा अमावस्था को महाराज जितशत्र कि रानी विजयसेना के गर्भ मे विमलवाहन का जीव स्वगं से स्नापु पूर्ण होने पर अवतिरित भगवान म्राज्ञतनाथ ह्या। उस रात्रि के अनितम प्रहूर मे महारानी ने सोलह शुभ स्वण्न देखे। स्वण्न दर्शन के पद्मात् उन्होंने देखा कि मुख से एक मदोन्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है। प्रातन्काल होने पर महारानी ने प्रपाने पति के पास जाकर स्वल्नो की चर्चा जी और उनका फल जानना चाहा।

महाराज ने श्रपने श्रवधिज्ञान से जानकर हर्षपूर्वक बताया कि तुम्हारे गर्भ मे तीर्थकर श्रवतीर्ण हुए है।

नी माह पूर्ण होने पर माप शुक्ला दशमी के दिन प्रजेश योग में तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ। जन्म भगवान का जन्म होते ही इन्द्री क्षीर देवों ने भ्राकर भगवान का जन्म-कल्याणक मनाया श्रीर सुप्तेश पर्वत पर महोत्सव ले जाकर पाण्डुक शिला पर उनका जन्माभिषेक किया। उनका वर्ण तप्त स्वर्ण के समान या। भ्रापका चिन्ह हाथी था। जब भगवान को यौवन दशा प्राप्त हुई तो उनका अनेक सुन्दरी राजकत्याओं के साथ विवाह हो गया और वे ससार के भोग भोगने लगे। राजा जितशत्रु अब बृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाकर स्वय मुनि-दीक्षा लेने की इच्छा प्रगट की और राज्य-भार उन्हें सौंपकर वन में जाकर दीक्षा लेती। अब भगवान अजितनाथ प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा उनके न्याय और ब्यवहार के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रेम करती यी।

यद्यपि ग्रजितनाथ भगवान राज्य कर रहे थे ग्रौर स्त्रियों का भोग भी करते थे, किन्तु उनके मन में सदा विराग की ही भावना रहती थो। वे भोगों में कभी ग्रासक्त नहीं हुए। वे ग्रनासक्त वृत्ति से ही ससार के सब कार्य किया करते थे। एक दिन वे महल की छत पर वैठे हए प्रकृति की शोगा देख रहे थे

भगवान का दीक्षा- कि उन्हें बादलों में एक क्षण को उत्का दिखाई पडी और तस्त्रण वह विलोग हो गई। भगवान को इस चचल और अस्पिर उत्का को देखकर बोध हुआ—ससार के भोग और यह लक्ष्मी भी इसी प्रकार चचल और अस्पिर है। उन्होने इन भोगो और इस विनश्वर लक्ष्म

का स्थाय करने का तस्काल मन में सकल्प कर लिया। तभी लौकान्तिक देवों ने ब्रह्म स्थाये से झाकर भगवान के सकल्प की सराहना की। भगवान ने झपने पुत्र झजितसेन का राज्याभिषेक किया और दीक्षा लेने चल दिए। इन्ह्रां और देवों ने उनका निष्क्रमण महोत्सव मनाया। भगवान ने माघ शुक्ला ६ को रोहिणी नक्षत्र का उदय रहते सहे-तुक वन में सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे सायकाल के समय एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा लेती। दीक्षा लेते ही उन्हें तत्काल मन पर्यय ज्ञान हो गया।

उन्होंने दूसरे दिन साकेत नगरी में ब्रह्मा नामक राजा के घर म्राहार लिया। वे फिर बनों में जाकर घोर तप करते लगे। बारह वर्ष तपस्या करने के परुचात उन्हें पीष शुक्ता एकादशी की सन्ध्या के समय रोहिणी नक्षत्र में भगवान को केवल लोकालों के प्रकाशक निर्मल केवलज्ञान प्राप्त हो गया। इन्हों स्रोर देवों ने स्नाकर केवलज्ञान ज्ञान की पुत्रा की। समबस्तरण की रचना हुई स्रीर भगवान ने घर्म-चरू-प्रवर्तन किया।

उनके परिकर में है॰ गणधर, ३७४० पूर्वधारी, २१६०० शिक्षक, १४०० अवधिज्ञानी, २०००० केवल भगवान का परिचार ज्ञानी, २०४०० विकिया ऋढिधारी, १२४४० मन पर्ययज्ञानी और १२४०० अनुसरवादी से १ कुल एक लाख मुनि, तीन लाख बीस हजार आर्यिकाये, तीन लाख थावक और पाच लाख थविकाये थी।

उन्होने समस्त आर्थ क्षेत्र मे तिहार किया। उनके उपदेशों को मुनकर क्षमध्य प्राणियों ने आश्म-कत्याण भगवान का निर्वाण किया। अन्त मे सम्मेदाचल पर पहुँचकर एक माह का योग-निरोध करके समस्त अवशिष्ट कत्याणक कर्मों का क्षय कर दिया और चैत्र शुक्ला पचमी को प्रान काल के समय भगवान को निर्वाण प्राप्त हो गया।

भगवान श्रजितनाथ भगवान ऋषभदेव के काफी समय पश्चात् उत्पन्न हुए थे। भगवान श्रजितनाथ को भगवान श्रजितनाथ जब केवलज्ञान उत्पन्न हुमा, नव नक भगवान ऋषभदेव का तीर्थ प्रचलित था। केवलज्ञान की कातीर्थ प्राप्ति के पश्चात् भगवान श्रजितनाथ का तीर्थ प्रवृत्त हुआ और वह तीसरे तीर्थकर सभवनाथ को केवलंज्ञान प्राप्त होने तक चला। आपके समय मे दूसरा छह हुमा।

यक्ष-यक्षणी---श्रापका सेवक महायक्ष और सेविका रोहिणी यक्षिणी थी।

#### सगर चक्रवर्ती

बत्स देश के पृथ्वी नगर का अधिपति जयसेन नासक राजा राज्य करता था। जयसेना उसकी रानी थी ग्रीर रतिषेण एव धृतिषेण नासक उसके दो पुत्र थे। दोनो ही पुत्र पिता को प्राणो के समान प्रिय थे। दुर्भाग्यवश रतिषेण की मृत्यु हो गयी। इस असल्या अधान से जयसेन बहुत शोकाकुल हो गया। इस अयक्या से

षट् खण्डका बह धर्मव अर्थिपति एक दिन शि

सगर चक्रवर्ती

वह घर्में की ओर अधिक ध्यान देन लगा, जिससे शोक का भार कम होकर शान्ति मिल सके। एक दिन विचार करने करने उसे ससार के इस भयानक रूप को देख कर वैराप्य हो गया और उसने घृनिषेण नामक पुत्र को राज्य-भार सीप कर अनेक राजाओं और महाकन नामक अपने

साले के साथ यशोधर मुनिराज के पास सकल सपस धारण कर लिया क्रयोत् वह मुनि बन गया। जयभेन और महारुत ने घोर तम किया। अन्त में समाधिसरण किया और वे दोनों अच्छुत नासक देव हुए। दोनों के नाम कसम महाबल और सणिकेनु हुए। स्वगं से भी दोनों से यडी प्रीति थी। उन दोनों देवों ने एक दिन प्रतिज्ञा की कि हम लोगों से जो पहले पृथ्वी पर अवनीण होकर सनुष्य बनेगा, उसे दूसरा देव समभाने जावेगा और दीक्षा लेने की प्रेरणा करेगा

महायन देव अपनी आयु पूर्ण होने पर अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकुवधी नरेश समुद्रविजय और रानी मुवाला के सगर नाम का पुत्र हुआ। एक दिन उसकी आयुध्धाला में चक रन्न उत्पन्न हुआ। उमने चक रन्न की सहायता से भरन क्षेत्र के पट्खण्डों पर विजय प्राप्त की और वह चक्रवर्ती पद से विभूषित हुआ। चक्रवर्ती भरत के समान ही उसकी विभीत थी। उसके सहा प्रताणी साठ हजार पुत्र हुए।

एक समय सिद्धिवन मे चतुर्म्। जनामक एक मुनिराज को केवनजान प्रगट हुआ। उसके ज्ञान की पूजा करने के लिए, इन्द्र और देव आये। मणिकेनु देव भी उनके साथ आया। वहाँ उसे अवधिज्ञान से ज्ञान हुआ कि मणिकेषु द्वारा हमारा मित्र महावन यहां सगर नामक चकवर्तों हुआ और भोगों मे श्रासक्त है। वह प्रपत्ने सगर को समकाने मित्र के पास आया। वह सगर से मिला और अपना परिचय देकर तथा दोनों में हुई का यस्म प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर उसे मुनि-दीक्षा लेने की ग्रेरणा की। किल्नु सगर के ऊपर इसका कुछ प्रभाव नहीं पडा।

कुछ समय पश्चात् मणिकेतु देव चारणऋढिधारी मृति का रूप धारण करके सगर के चैत्यालय मे आकर ठहरा। सगर ने मृतिराज को देखकर उनकी पाद वन्दना की और उनके सुकुमार रूप को देखकर पूछा— 'आपने इस ब्रह्मलय मे क्यो मृति-दीक्षा ली है ? वह देव बोला-'ससार मे दुख ही दुख है। यहां मदा इस्ट-वियोग और अतिस्ट-सयोग होते रहते है। मैं उस निरूप पहुंचा हूं कि यह सब कमों के कारण है। मैं तप के द्वारा इन कमों का ही विचाझ करना चाहता हूं। चक्रवर्ती ने सुना किन्तु पुत्रो के मोह के कारण उसने देव के इस कथन की भी उपेक्षा कर दी। वह देव पून निरास होकर वापिस चला गया।

किसी समय बजवर्ती राज्य सभा में सिहासन पर विराजमान थे। तभी उसके साठ हजार पुत्र झाये झीर पिता से कहने लगे 'हम लोग झांत्रय-पुत्र हैं। निठले बेठना हमें प्रच्छा नहीं लगता। झाप हमें कोई कार्य दीजिये, झत्य्या भोजन भी नहीं करेंगे। वजवर्ती पुत्रों की बात मुनकर विन्ता में पड गये। फिर विचार कर बातं-पुत्रों भरत चक्रवर्ती ने कैलाझ पर्वंत पर रत्नमय चौचीस जिनालय बनवाये थे। तुम लोग उस पर्वंत के चारों और गग

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास इश्इ

नदी की परिखा बनादो ।' पुत्र यह काम पाकर बड़े प्रसन्त हुए और पिता की बाजानुसार दण्डरत्न लेकर उसके द्वारा उन मन्दिरो के चारो झोर परिखा खोद दी।

मणिकेत देव अपने मित्र का हित-संपादन करने के सदभाव से पून. स्वर्ग से आया और जहाँ वे साठ हजार राजपृत्र परिखा खोद रहे थे, वहाँ भयकर नाग का रूप घारण कर वह पहुँचा। उसकी विषमयी फू कार के द्वारा सभी राजकुमार भस्म हो गये।

इसके पश्चात मणिकेत ब्राह्मण का रूप धारण कर चक्रवर्ती के पास पहुंचा श्रीर बडे शोकपूरित स्वर में बोला-देव! प्रापके शासन की छाया में रहते हुए हमें कोई दूख नहीं है। किन्तु ग्रसमय मे ही यमराज मेरे एक मात्र पत्र को मुक्त से छीन ने गया है। यदि खाप उसे जीवित नहीं करेंगे तो मेरा भी मरण निश्चित समके।

चक्रवर्ती ने सान्त्वता देते हुए कहा - विप्रवर्य ' जो ससार मे आया है, यमराज उसे नही छोडता। तुम यदि

यमराज को पराजित करना चाहते हो तो तुम घरवार का मोह छोड कर मुनि-दीक्षा ले लो।

तब देव मन मे प्रसन्न होता हुआ बोला—देव सत्य कहते है। यमराज को जीतने का एकमात्र उपाय है मूनि-दीक्षा। किन्तु देव मेरी एक बात सुने। ब्रापके साठ हजार पुत्र कैलाश पर्वत पर परिखा खोदने गये थे, उन्हे यमराज हर ले गया। अब आपको भी यमराज को जीतने के लिए पुनि-दीक्षा ले लेनी चाहिये।

बाह्मण के ये वचन सुनते ही चक्रवर्ती मुख्ति होकर गिर पड़े। कुछ समय पश्चात उपचार से वे सचेत हए श्रीर विचार करने लगे-धिक्कार है इस मोह को, जिसके कारण मै अभी तक ससार का वास्तविक रूप नहीं समक्त पाया ।

उन्होंने तत्काल भगील देश के राजा सिहविकम की पुत्री विदर्भा के पुत्र भगीरथ को राज्य-भार सौप दिया और दृढ़ धर्मा केवली के समीप जाकर दीक्षा घारण कर ली। मणिकेत देव ने कैलाश पर्वत समर दारा मृनि दीका पर जाकर उन राजकुमारो को सचेत किया भीर कहा-श्रापके पिता को किसी ने श्रापके मरण का दुस्सवाद सुना दिया था, जिसे सुनकर वे भगीरथ को राज्य देकर मूनि बन गये है।

. बाह्यण वेषघारी देव के ये वचन सुनकर उन राजकुमारों को भी वैराग्य हो गया भौर वे भी मूनि बन गये भौर तप करने लगे। फिर वह देव सगर मुनि के पास गया और उनसे सब वृत्तान्त सुनाकर क्षमा मागी।

सगर तथा साठ हजार मुनियो ने घोर तप किया और सम्मेदगिर पर जाकर मुक्त हो गये। भगीरथ ने जब यह समाचार सुना तो उसे बडा वैराग्य हुआ। और उसने बरदत्त पुत्र को राज्य देकर सगर का कैलाश पर्वत पर शिवगुष्त मनिराज से दीक्षा लें ली। निर्वाण

उन्होंने गगा-तट पर प्रतिमा योग धारण करके घोर तप किया। उनके तप की कीर्ति विगदिगन्तों में फैल तीर्थ के रूप में गंगा गयी। इन्द्र ने क्षीर सागर के जल से महामूनि भगीरथ के चरणो का अभिषक किया। वह की प्रसिद्धि का पवित्र जल बह कर गंगा में जा मिला। तभी से गंगा नदी को पवित्र तीर्थ मानने की मान्यता लोक मे प्रचलित हो गई। भगीरथ गगा नदी के तटपर उत्कृष्ट तप कर वही से निर्वाण को प्राप्त हए।

# चतुर्थ परिच्छेद

#### भगवान सम्भवनाथ

विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के उत्तरी तट पर कच्छ नामक देश था। वहाँ का राजा विमलवाहन था। वह राज्य के विपुल भोगो के मध्य रहकर भी भ्रनासक्त जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उसने भोगो पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से राजपाट अपने पुत्र विमलकीर्ति को सौपकर भगवान स्वयप्रभ तीर्थकर

के चरणो मे मुनि-दीक्षा ले ली । उन्होंने ग्यारह ग्रगो का ज्ञान प्राप्त कर तीर्थकर के चरण पूर्व भव मूल में सोलह कारण भावनाएँ भाई। इससे उन्होंने तीर्थकर प्रकृति का बन्ध कर लिया। ग्रायु के अन्त मे सन्यास मरण करके प्रथम<sup>9</sup> ग्रैवेयक के सुदर्शन विमान मे ग्रहमिन्द्र देव हुए। वहाँ भी उनकी भावना भीर माचरण धर्ममय था भीर सदा धार्मिक चर्चा मे ही समय व्यतीत होता था। वहाँ का विपुल वैभव भीर भीग

की सामग्री भी उन्हे लुभान सकी।

श्रावस्ती नगरी के ग्राधिपति दृढराज्ये बडे प्रभावशाली नरेश थे। उनकी धर्म-प्राण महारानी का नाम सुषेणा था। सुषेणा माता के गर्भ मे तीर्थं कर प्रभु अवतार लेने वाले है, इस बात की सूचना देने के लिये ही मानो गर्भावतरण से छह माह पूर्व से ही रत्नवृष्टि होना प्रारम्भ होगई। फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के प्रात काल माता सुषेणा ने सोलह स्वप्न देखे। इन स्वप्नो के बाद में उन्होने स्वप्न मे देखा कि

गर्भकल्याणक

एक विशालकाय हाथी उनके मुख मे प्रवेश कर रहा है। उन्होने पति देव से स्वप्नो की चर्चा की । महाराज हर्षित होकर स्वप्न-फल बताते हुए बोर्ल—देवी <sup>।</sup> त्रिलोकीनाथ तीर्थकर भगवान हमारे पुण्योदय से हमारे घर में जन्म लेने वाले है। महारानी को सुनकर वडा ग्रानन्द प्राप्त हुआ। उसी रात्रि को उपर्युक्त महिमन्द्र का जीव उनके गर्भ में ग्राया।

नौ माह व्यतीत होने पर कार्तिक शुक्ला पूर्णमासी े के दिन मृगशिरा नक्षत्र और सौम्य योग में मित-श्रुत-श्रवधि ज्ञानधारी पुत्र का जन्म हुआ । इन्द्रो और देवो ने भगवान का जन्म-महोत्सव मनाया, उन्हे सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीरसागर के जल से उनका ग्रभिषंक किया। फिर बाल प्रभु को श्रावस्ती के राज

जन्म कल्याणक

प्रासादों में लाकर सौंघमं इन्द्र ने उनका नाम 'सभव' रक्खा ग्रीर वहाँ ग्रानन्द नाटक करके देवो के साथ स्वर्ग चला गया। ग्रापका घोडे का चिन्ह था।

कुमार सभव दिव्य सुखो का भोग करते थे । दिव्य वस्त्रालंकार घारण करते थे । युवावस्था मे पिता ने उनका राज्याभिषेक करके दीक्षा घारण कर ली । झब महाराज सभवकुमार प्रजा का पालन करने लगे । उनकी पत्नी भ्रत्यन्त सुन्दर भ्रौर सुशील थी। उन्हे मनवाछित सुखं प्राप्त थे।

१. इवेताम्बर मान्यतानुसार सप्तम ग्रैवेयक

२. तिलोयपण्यात्ती के अनुसार पिता का नाम जितारि और माता का नाम सुक्षेना, व्वेताम्बर मान्यतानुसार पिता जितारि भौर मालाकानाम सेनादेबीया।

३. उत्तर पुरस्ए। के बनुसार। तिनोधमण्याती के बनुसार मगसिर चुनसा १५। दवेताम्बर मान्यताके धनुसार मगसिर घुक्ला १४ ।

प्रभु एक दिन सपने प्रासाद को छत पर बैठे हुए थे । सुहाबना मौसम था । शोतल पबन बह रहा था । स्राकाश में मेघ स्रांखमिचौनी करते डोल रहे थे । तभी यकायक मेघ न जाने, कहाँ विलीन होगये । भगवान के मन में विचार स्राया-जीवन स्रौर बैभव, भोग स्रौर ससार के सम्पूर्ण पदार्थ इन चचल

निक्कमण कल्याणक बादलों के समान क्षणभगुर है। जीवन के अमील क्षण इन भोगों में ही बीते जा रहे है, अब मुझे आत्म-कल्याण करना है और इस जन्म-मरण के पादा को सदा के लिये काटना है।

तभी पाचवे स्वरंकी घाठो दिशाओं में रहने वाले लौकान्तिक देव आये और उन्होंने भगवान के वैराग्य की सराहना की और भगवान की स्तृति करके लौट गयें।

भगवान ने झपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा के लिये देवो द्वारा लाई हुई सिद्धार्थ पालकी मे प्रस्थान किया स्नोर नगर के बाहर सहेतुक वन मे शाल्मली वृक्ष के नीचे एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें ममत्पर्यव्यान उत्पन्न ही गया। वे दीक्षा लेकर ध्यानास्ट हो गये। दूसरे दिन झाहार के लिये वे क्षावस्ती नगरों में पधारे द्वीर मुश्चेद्रदत्त नामक राजा ने उन्हें पडगाह कर झाहार दिया। भगवान के प्रताप से देवों ने पचारुक्यों किये।

. केवलज्ञान कल्याणक — भगवान सभवनाथ चौदह वर्ष तक विभिन्न स्थानो पर विहार करके तप करते रहे। तदनत्तर वे दीक्षा वन मे पहुंच और कार्तिक कृष्णा चनुर्धों के दिन मृगशिष्ठ नक्षत्र मे चार घातिया कर्मों का नाश करके धनन्त चनुष्टय को प्राप्त हुए, चारो प्रकार के देवों ने स्नाकर भगवान का कैवल्य महोत्सव किया स्रोर केवलज्ञान की पूजा की। भगवान की प्रथम दिल्य ध्विन समवनरण में इसी दिन खिरी।

भगवान के मुख्य गणधर का नाम चारुपेण था। उनके गणधरो की कुल सख्या १०५ थी। उनके सुघ मे २१५० पूर्वधारी, १२६३०० उपाध्याय, ८६०० अर्वाधज्ञानी, १५००० केवल ज्ञानी, १६८०० विजया-ऋद्धिधारी, १२१५० मन पर्ययज्ञानी, १२००० वादी मुनि थे। इस प्रकार मृनियों की

भगवान का परिकर कुल सख्या दो लाख थी, आर्थिकाये तीन लाख बीस हजार थी। उनके अनुयायी श्रावका की सच्या तीन लाख तथा श्रावकाये पालख थी। भगवान ने आर्थ देशों में बिहार करके

धर्म की देशना दी । अनेक जीवा ने उनका उपदेश सुनकर कल्याण किया।

निर्वाण महोत्सव—आयु का जब एक माह अवशिष्ट रह गया, तब भगवान ने एक हजार मुनियो के साथ सम्मेदशिखर पर प्रतिमायोग धारण कर लिया और जैत्र शुक्ला पष्टी को सम्पूर्ण अवशिष्ट अघानिया कर्मो का नाश करके निर्वाण प्राप्त किया । मनुष्यो और देवो ने वहां आकर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया ।

यक्ष यक्षिणी -- ग्रापका श्रीमुख यक्ष ग्रीर प्रज्ञव्ति यक्षिणी थी।

आवस्ती—यह उत्तर प्रदेश में बलरामपुर-बहराइच रोड के किनारे है। बलरामपुर से बस, टैबसी आर्र

जीप भी मिलती है। अयोध्या से गोडा होते हुए यह ६८ मील है।

प्राचीन भारत में कोशल जनपद था। कोशल के दक्षिणी भाग की राजधानी स्रयोध्या थी ध्रौर उत्तर कोशल की राजधानी ध्रावस्ती थी। महावीर के काल में यहाँ का राजा प्रमेनजित था। जब महावीर बाईस वर्ष के थे, उस समय यहाँ भयकर बाढ ध्राई। ध्रचिरावनी (ताप्ती) के किनारे ग्रनाथिण्डद सेठ सुदत्त की ग्राठारह करोड मुद्राये गढी थी। बाढ में वे सब वह गयी।

ँ यहाँ जितशत्रु नरेश के पुत्र मृगब्दज ने मुनि-दीक्षाली और यही पर उनका निर्दाण हुआ।। (हरिवश

पुराण २६।२६)

ैं सेठ नागदत्त ने स्त्री-चरित्र से खिल्न होकर मुनि-ब्रत घारण किये भौर यही से मुक्त हुए। (करकण्डु चरिउ)

इस प्रकार यह सिद्धक्षेत्र भी है।

यह उस समय व्यापारिक केन्द्र था श्रीर वडा समृढ नगर कहलाता था । इसकी यह समृढि १२-१३ वीं शताब्दी तक ही रही । महमूद गजनवी भारत के श्रनेक नगरो को लृटता श्रीर जलाता हुशा जब गजनी लौट गया भगवान सम्भवनाथ ११६

तो वह प्रपने पीछे घपने भानजे सैयद सालार मसऊद गाजी को बहुत बड़ी सेना देकर अवध-विजय के लिये छोड़ गया। वह अवध को जीतता हुआ वहराइच तक पहुँच गया। उस समय श्रावस्ती का राजा सुहलदेव अधवा सु-हृद्द्वक्व था। वह जैन था। जेन युद्ध में कभी पीछे नहीं हटें। सुहलदेव भी सेना सजाकर कीडियाला के मैदान में पहुँचा। गाजी और मुहलदेव का वहाँ डटकर मोर्ची हुआ। इस युद्ध में सन् १०३४ में सैयद साजार और उसकी सारी फीज सुहलदेव के हाथों मारी गई। जैन राजा जितने ब्राह्मक होते थे, उतने देशभवत और वोर भी होते थे। किसी जैन राजा ने कभी देश के प्रति विश्वासघात किया, हो अथवा युद्ध से मुह मोड़ कर भागा हो, ऐसा एक भी उदाहरण इतिहास में नहीं मिलता।

कभी यह नगरी अत्यन्त समृद्ध थी । किन्तु आतताइयो ने या प्रकृति ने इसे खण्डहर के रूप मे परिवर्तित कर दिया । ये खण्डहर सहेट महेट नाम से भीलो में विखरे पडे है । यहाँ पुरातत्व विभाग की झोर से कई बार खुदाई हो चुकी है । फलत यहाँ महत्त्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री निकली है । इस सामग्री में जैन स्तूपो और

हा चुका है। फतल यहां महत्त्वपूण पुरातत्व सामग्रा निकला है। इस सामग्रा म जन स्तूपा श्रार
पुरातस्व मन्दिरों के श्रवशेष, मूर्तियां, ताअपत्र आदि सो निकले हैं। सहेट भाग मे प्राय औद्ध सामग्री मिले है स्प्रीर महेट भाग मे प्राय. जैन सामग्री। यह सामग्री इसा पूर्व चौथो शताब्दी से लेकर वारहवीं शताब्दी तक की है। इमलिया दरवाजे के निकट भगवान सम्भवनाथ का जीर्ण शीण मन्दिर खडा है। यह अब सीभनाथ का मन्दिर कहलाता है, जो सभवनाथ का ही विकृत रूप है। खुदाई के समय यहां अनेक जैन मूर्तियाँ मिलो थी। इनके श्रतिरिक्त चैत्यवक्ष, शासन देवताओं की मृतियाँ भी प्राप्त हुई थी। ये सब प्राय ११-१२ वी शताब्दी की है। पूरा-

तस्ववेत्तामो की मान्यता है कि यहाँ मामपास अठारह जैन मन्दिर थे, जिनके अवशेषो पर अब भाडियां और पेड उग आये है। कुछ लोगो की मान्यता है कि चन्द्रप्रभ भगवान का जन्म स्थान यही पर था। यहाँ बौद्धो के तीन नवीन मन्दिर बन चुके है और वैशाखी पूर्णिमा को उनका मेला लगता है, जिसमें

श्रनेक देशों के बौद्ध स्राते है।

### पंचम परिच्छेद

#### भगवान अभिनंदननाथ

जम्बद्धीप के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर मगलावली नाम का एक देश था। उसमें रतन-

सचय नामक नगर मे महाबल नाम का एक राजा था। वह कीर्ति, सरस्वती और लक्ष्मी तीनो का ही स्वामी था। एक दिन उसने बात्म-कल्याण की भावना से राजपाट बपने पुत्र धनपाल को सौपकर विमल-वाहन नामक मुनिराज के पास सयम धारण कर लिया। कुछ ही काल मे वह ग्यारह धर्मों पूर्व भव का पाठी हो गया। उसने सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करते हुए उनको द्यपने जीवन मे मूर्त रूप दिया। मत उसे तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का बन्ध हो गया। ब्रायुके मन्त में उसने समाधिमरण किया और विजय नामक पहले अनुत्तर विमान मे अहमिन्द्र हुआ। ध्रयोध्या नगरी का इक्ष्वाकू वशी काश्यपगोत्री स्वयंबर नामक एक राजा था। उसकी पटरानी का नाम सिद्धार्था था। भगवान के गर्भावतरण से छह माह पूर्व से देवो ने रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया। वैशास शुक्ला षष्ठी को पुनर्वसु नक्षत्र मे महारानी को सोलह स्वप्न दिखाई दिए। स्वप्नो के पश्चात् उसने गर्भावतरण श्रपने मख मे प्रवेश करता हुआ हाथी देखा । उसी समय विजय विमान से वह श्रहमिन्द्र अपनी आय पूर्ण करके उसके गर्भ में आया। पति से स्वप्नो का फल सुनकर महारानी अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। नौ माह पूर्ण होने पर माघ शुक्ला द्वादशी को श्रदिति योग मे माता ने पुत्र उत्पन्न किया। इन्द्रो और देवो ने झाकर सुमेह पर्वत पर ले जाकर एक हजार बाठ कलशो से उनका ब्रिभिषेक किया। इन्द्राणी ने बाल प्रभ का श्रु गार किया । उनकी भवनमोहिनी छवि को हजार नेत्र बनाकर सौधर्मेन्द्र देखता रहा और भक्ति मे विह्नल होकर उसने ताडव नृत्य किया। फिर वहाँ से लौटकर देव भगवान को ब्रयोध्या लाये । इन्द्र ने बाल प्रभु को माता-पिता को सौपकर ब्रानन्द मनाया और बालक का नाम 'अभिनन्दननाथ' रखकर सब देवों के साथ वह स्वर्ग को वापिस चला गया। उनका जन्म लाछन बन्दर था। यौवन प्राप्त होने पर उनका विवाह पिता ने सुन्दर राजकन्याग्रो के साथ कर दिया श्रीर उनका राज्या-भिषेक करके मुनि-दीक्षा लेली। महाराज अभिनन्दन नाथ राज्य-कार्य करने लगे। एक दिन वे आकाश में मेघो की शोभा देख रहे थे। मेघो में गन्धर्वनगर का श्राकार बना हुआ। दीख पड़ा। थोडी देर में वह म्राकार नष्ट हो गया। मेघ भी विलीन हो गये। प्रकृति की इस चचलता का प्रभाव भगवान के मन पर पड़ा। वे चिन्तन में डूब गये—ससार के भोगो की यही दशा है। ये शाश्वत नहीं है, क्षणिक है। इनमे सुख नही, सुख की कल्पना मात्र हैं। आत्मा का सुख ही शादवत है, वही वास्तविक है। मुओ

तभी लीकान्तिक देवो ने झाकर भगवान की पूजा की घीर उनके सकत्य की सराहृता की। देवो ने भगवान का निष्क्रमण कल्याणक मनाया। भगवान हस्तवित्रा नामक पालकी में विराजमान होकर नगर के बाहुर क्य उद्यान में पथारे। वहाँ उन्होंने माथ खुस्ला द्वादशी के दिन भगने जन्म-नक्षत्र के समय एक हजार राजाओं के साथ झाल्झ्रकी वस के नीचे जिन-दीक्षा घारण कर ती भीर ब्यान लगाकर बैठ गये। दूसरे दिन वे पारणा के निमित्त

उसी शाश्वत के लिये प्रयत्न करना है।

भगवान ग्राभनन्दननाथ १२१

श्रयोध्या नगरी मे पधारे । वहाँ इन्द्रदत्त ने श्राहार-दान देकर पुण्योपार्जन किया । देवो ने पचाश्चर्य किये ।

भगवान ने अध्यारह वर्ष तक मौन रहकर विभिन्न स्थानो मे विहार किया। वे नाना प्रकार के तप करते रहे। एक दिन भगवान दीक्षा-वन मे असन बृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर घ्यानारूढ हो गये। तभी पौष शुक्ता वतुर्देशी के दिन शाम के समय पुतर्वसु नक्षत्र मे उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हो गया। तभी देवों

केवलकान कल्याणक और इन्हों ने प्राकर उनकी पूजी की। समयसरण की रचना हुई। उसमें गन्धकुटी में बैठकर भगवान की दिव्य देशना प्रगट हुई।

भगवान का परिकर—भगवान के परिकर में बच्चनाभि झादि १०३ गणधर थे। २५०० पूर्वधारी, २३००४० शिक्षक, ६८०० श्रवधिज्ञानी, १६००० केवलज्ञानी, १६००० विकियाऋद्विद्यारी, ११६४० मन पर्यय-ज्ञानी भीर ११००० प्रचण्ड वादी थे। इस प्रकार कुल सृनियो को सख्या तीन लाख थी। इनके श्रतिरिक्त ३३०६०० श्राजिकाये, ३००००० ध्रावक धीर ५००००० श्राविकाये थी।

दीर्घ काल तक भगवान ने समस्त देशों में बिहार करके उपदेश दिया और असस्य जीवों का कल्याण किया। जब आपु में एक माह शेष रह गया, तब वे सम्मेदशिखर पर पंधारे। वे एक माह तक निर्वाण कल्याणक ध्यानारूढ रहे। अन्त में उन्होंने वैशाख शुक्ता षष्ठी के दिन प्रात काल के समय पुनर्वसु नक्षत्र में अनेक मनियों के साथ मोक्ष 'प्राप्त किया। इन्हों और देवों ने आकर भगवान के निर्वाण

कल्याणक की पजा की।

भगवान सभवनाथ का तीर्थ भगवान प्रभिनन्दननाथ की केवलज्ञान-प्राप्ति तक रहा। जब भगवान प्रभिनन्दननाथ की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी, तबसे उनका तीर्थ प्रवृत्त हुआ। तीर्थकर का धर्म-चक-प्रवर्तन ही तीर्ब प्रवर्तन कहलाता है।

यक्ष-यक्षिणी---भगवान के सेवक यक्ष का नाम यक्षेत्रवर और यक्षिणी का नाम वज्रवर्थ खला था।

## भगवान सुमतिनाथ

धातकी खण्ड द्वीप में पूर्व मेरु पर्वत से पूर्व की म्रोर स्थित विदेह क्षेत्र में सीतानदी के उत्तर तट पर पुष्कलावती नामक एक देश था। उसमें पुण्डरीकिणी नाम की एक नगरी थी, जिसमें रितिषेण नाम का राजा राज्य करता था। उसने खूब घन मजित किया ग्रीर खूब घम करता था। एक दिन उसने विचार

पूर्व भव किया— अर्थ और काम से तो मुख मिल नहीं सकता। सुख कैवल घर्म से ही प्राप्त हो सकता है। अत उसने अपने पुत्र अतिरथ को राज्य सीपकर मुनि-दीक्षा लेली और भगवान अभिनन्दन के चरण मूल में उसने न्यारह घरों। का ज्ञान प्राप्त किया तथा सीलह कारण भावनाओं का निरस्तर चिन्तन आधीर व्यवहार करने से तीर्थकर प्रकृति का वन्ध किया। आयु के अन्त में समाधिमरण करके वैजयन्त विमान में वह अहिमन्द्र बना।

भ्रयोध्या नगरी के राजा का नाम मेघरथे था। वह भगवान ऋषभदेव के वश और गोत्र का था। उसकी पटरानी मगला थी। भगवान के गर्भावतार ने छह माह पहले से उनके प्रासाद मे रत्नवर्षा हुई जो पन्द्रह माह तक होती रही। एक दिन गनी ने श्रावण शुक्ला द्वितीया को मघा नक्षत्र मे रात्रि के अन्तिम प्रहर

**गर्भ कस्याणक** में सीलह स्वष्न देखे। तदनन्तर उन्होंने अपने मुख में एक विशालकाय हाथी प्रवेश करने हुए देखा। महाराज ने महारानी के मुख में स्वप्नों की बात मुनकर हर्पपूर्वक कहा—देवि । तुम्हारी कुक्षि में तीर्थकर प्रभु ने अवतार लिया है। स्वप्न का फल मुनकर महारानी को बडी प्रमन्नना हुई। वह

ग्रहमिन्द्र ही उनके गर्भ मे आया था।

नौ माह पूर्ण होने पर चैत्र श्रुचला एकादशी को सथा नक्षत्र में महारानी सगला ने तीन ज्ञान के धारी त्रिभु-बनपति को जन्म दिया। चारों निकाय के देव और इन्द्र वहाँ आये। उन्होंने भगवान के दर्शन करके अपना जन्म सफल साना। वे बालक प्रभु को ऐरायत होयी पर विराजमान करके मुमेर पर्यंत पर ले गये। बहाँ उन्होंने पाण्डुक शिला पर विराजमान करके झीर सागर के जल से भगवान का अभियेक किया। इन्द्र ने भगवान की भिन्न करके उनका नाम सुमतिनाथ रला। चक्रवाक पक्षी इनका

चिन्हथा।

भगवान भीरे-भीरे दूज के चन्द्रमा की भांति वढने लगे। वे रूप मे कामदेव को लज्जित करते थे। इस प्रकार क्रमश वे यौवन श्रवस्था को प्राप्त हुए। पिना मेघरथ ने झात्मकत्याण के लिथे झपने त्रिलोक के गुरु पुत्र को राज्य देकर मुनि-दीक्षा ने ली। भगवान ने न्यायपूर्वक राज्य चलाया। झनेक स्त्रियों के साथ सासारिक भीग भोगे। वे इन्द्र द्वारा भेजे गये झशन वसन झांदि का भोग करते थे। इस प्रकार राज्य भोग करते हुए बहुत समय वीत गया।

एक दिन भगवान बैठे हुए चिन्तन में लीन थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्मो का स्मरण किया—मै पूर्वजन्म में

१. तिलोयपणगुत्ती के प्रनुसार मेवप्रभ नाम या।

पंच प्रतुरार विमानों में से दूसरे बैजयन्त विमान में ब्रह्मिन्द्र या। मैने वहाँ सभी प्रकार की सुख सामग्री का भोग किया किन्तु मेरे दुखों का अन्त नहीं आया और यह मनुष्य भव पाकर और तीन ज्ञान का **दीक्षा-कत्याणक** धारी होने पर भी मैं इन्द्रिय-भोगों में फसा रहा। किर साधारण जन इन्द्रियों के भोगों को ही सर्वेस्व मान बैठता है तो इसमें श्राद्ययं क्या है। मुक्ते ब्रह्मितकर इन्द्रिय-भोगों को छोडकर

श्चात्म-हित करना चाहिए।

भगवान के मन मे वैराग्य भावना को जानकर सारस्वत ब्रादि ब्राठ प्रकार के लौकान्तिक देवों ने भगवान के विचारों की सराहता की। देवों ने उन्हें पालकी में बैठाकर नगर के बाहर सहेतुक वन में पहूँचाया। वहाँ भगवान ने एक हजार राजाब्रों के साथ सयम धारण कर लिया। सयम के प्रभाव से उन्हें उसी समय मन पर्ययक्षान हो गया। दूसरे दिन वे चर्या के लिए सौमनस नामक नगर में गये। वहां पदम राजा ने पडगाह कर भगवान को ब्राहार दिया।

केवलजान करपाणक—भगवान वीस वर्ष तक भौन रहकर तपस्या करते रहे। तदनत्तर उसी सहेतुक वन मे प्रियगु वृक्ष के नीचे उन्होंने दो दिन का उपवास लेकर योग-निरोध किया। फलत चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन सन्ध्या समय भगवान की केवलजान प्राप्त हुआ। देवों ने आकर भगवान के जान कल्याणक की पूजा की।

भगवान का परिवार—भगवान के असर आदि ११६ गणधर थे। इनके अतिरिक्त २४०० पूर्वधारी, २५४३५० शिक्षक, ११००० अवधिज्ञानी, १३००० केवलज्ञानी, ८४०० विकिया ऋद्विधारी, १०४०० मनः पर्ययज्ञानी, १०४५० वादी थे। इस प्रकार कुल मुनियों की संस्था ३२०००० थी। अनन्तमनी आदि ३३०००० अविकार्य थी। ३००००० थावक और ४००००० थाविकार्य उनकी भनत थी।

मोक्ष कल्याणक—भगवान ने विभिन्न देशों में विहार करके और उपदेश देकर अनेक जीवों का कल्याण किया। जब उनकी आयु एक माह रोप रह गई, तब वे सम्मेदगिरि पर पहुँचे। उन्होंने विहार करना और उपदेश देना बन्द कर दिया और एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमा योग घारण कर लिया। और चैत्र शुक्ला एकादशों को मघा नक्षत्र में शाम के समय निर्वाण प्राप्त किया। इन्हों और देवों ने आकर उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा की। यक्ष-प्रक्षिणी—भगवान समतिनाथ के यक का नाम तबर और यक्षिणी का नाम प्रवस्ता था।।

### सप्तम परिच्छेद

#### भगवान पदुमप्रभ

धातकी खण्ड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स देश था। उसमें सुसीमा नामक एक नगर था। उसके अधिपति महाराज अपराजित थे। उनके राज्य मे प्रजा खूब सुखी और समृद्ध थी। उन्होने बहुत

समय तक सासारिक भोग भोगे। एक दिन उनके मन मे विचार श्राया कि ससार में समस्त पूर्व भव पर्याय क्षणभगूर है। सुख पर्यायो द्वारा भोगे जाते है। पर्याय नष्ट होने पर वह सुख भी नष्ट हो जाता है। अत ससार के सम्पूर्ण सुख क्षणभगुर है। यह विचार कर उन्होंने अपने पुत्र सुमित्र को राज्य देकर पिहितासब जिनेन्द्र के पास जाकर जिन-दीक्षा ले ली। उनके चरणो मे उन्होंने ग्यारह अगो का अध्यक्षम किया, और षोडश कारण भावनाओं का चिन्तन करके तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कर लिया। आयु के अन्त मे समाधिमरण करके ऊर्ध्वंग्रैवेयक के प्रीतिकर विमान में सहिमन्द्र हए।

कौशास्त्री नगरी मे इक्ष्वाकुवशी काश्यप **कोची** घरण नामक राजा राज्य करते थे । उनकी महारानी का नाम सुसीमा था। जब उपर्युक्त ग्रहमिन्द्र का जीव उनके गर्भ में ग्राने वाला था, तब उसके पुण्य प्रभाव से गर्भवितरण से छह माह पूर्व से देवों ने महाराज धरण के नगर मे रत्न-वृष्टि करना ग्रारम्भ किया जो भगवान के जन्म लेने तक बराबर होती रही। माघ कृष्णा पष्ठी के दिन ब्राह्म मुहुर्त मे, जब चित्रा गर्भावतरण नक्षत्र और चन्द्रमा का योग हो रहा था, महारानी ने सोलह स्वप्न देखकर मृख मे एक हाथी

को प्रवेश करते देखा। पनि से स्वप्नो काफल जानकर वह बडी हर्षित हुई।

गर्भ-काल पूरा होने पर कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी के दिन त्वरट योग में लाल कमल की कलिका के समान कान्ति वाले पुत्र को महारानी सूसीमा ने जन्म दिया। पुत्र ग्रमाधारण था, लोकोत्तर कान्ति थी, उसका श्रद्भुत प्रभाव था। इस पुत्र के उत्पन्न होते ही क्षणभर के लिये तीनो लोकों के जीवों को जन्म कल्याणक सूख का अनुभव हुआ। उसी समय सौधमं इन्द्र अन्य इन्द्रो और देवों के साथ आया और बाल भगवान को लेकर सुमेरु पर्वत पर पहुँचा । वहा श्रीरसागर के जल से उनका ग्राभिषेक किया श्रीर उनका नाम पद्मप्रभ रक्षा । फिर वापिस लाकर माता को सौपकर श्रानन्दमग्न होकर नत्य किया । इनका चिन्ह कमल था।

जब उनकी ग्रायु का चतुर्थाश व्यतीत हो गया, तब उन्हे राज्य-शामन प्राप्त हुन्ना। उनके राज्य मे कोई दूखी नहीं था। कोई दरिद्र नहीं था। सब निर्भय और निश्चिन्त थे। सभी लोग सम्पन्न थे।

एक दिन उनके हाथी की मृत्यु हो गई। घटना साधारण थी, किन्तु इस घटना की उनके मन पर जो प्रतिक्रिया हुई, वह भिन्न थी। उन्होंने अविधिज्ञान से हाथी के पिछले भव पर विचार किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। किन्तु इस जन्म-मरण की

दीक्षा-कल्याणक शृखला का अन्त क्यो नहीं होता ? प्रत्येक जीव सुख चाहता है। किन्तु मृत्यु के पश्चात् जन्म न हो, इसका प्रयत्न विरल ही करते है। जो मृत्यु को जीत लेते है, उनका पुन जन्म नही होता । मैं भ्रव मृत्युजय बनने का प्रयत्न करूँगा और भनादिकाल की इस जन्म-मरण की श्रुखला का उच्छेद करूँगा ।

वे ये विचार कर ही रहे थे, तभी लौकान्तिक देवो ने झाकर भगवान की स्तृति की, उनके सकल्प की

भगवान पद्मप्रभ १२४

सराहना की तथा निवेदन किया-प्रभो<sup>ा</sup> ससार के प्राणी धज्ञान भौर मोह में भटक रहे हैं। **शव ग्रा**पको तीथं-प्रवृत्ति का समय श्रा पहुँचा है। श्राप उन जीवों को मार्ग दिखलाइये।

भगवान निर्वृत्ति नामक पालकी मे मारूढ़ होकर पभौसा गिरि के मनोहर वन मे पहुँचे और वहां वेला का नियम लेकर कार्तिक कृष्णा त्रयोदधी को सन्ध्या समय चित्रा नक्षत्र मे दोक्षा लेलो । उनके साथ में एक हजार राजाओं ने भी मुनि-दोक्षा लेली । भगवान को सयम ग्रहण करते ही मन पर्ययक्षान उत्पन्न हो गया।

दूसरे दिन भगवान वर्धमान नगर मे चर्या के लिये पहुँचे । वहाँ राजा सोमदत्त ने उन्हें झाहार-दान देकर झक्षय पृथ्य उपार्जित किया । देवों ने भगवान के झाहार-दान के उपलक्ष्य मे पचाक्चर्य किये ।

भगवान छह माह तक मौन धारण करके विविध प्रकार के तप करते रहे।

केवलज्ञान करुयाणक — उन्होने चैत्र शुक्ता पूर्णमासी के दिन ग्रपराण्ह मे चित्रा नक्षत्र में शिरीष दृक्ष के नीचे चार घातिया कर्मों का क्षय कर दिया। तभी उन्हें कंबलज्ञान उत्पन्न हो गया। इन्द्रों और देवों ने ग्राकर भगवान की पूजा की। कुबेर ने समदसरण की रचना की। भगवान ने पभौसा गिरि पर प्रथम उपदेश देकर तीर्थ-प्रवर्तन किया।

उनने सघ में बर्ज्यचामर ग्रादि ११० गणघर थे। इनके अतिरिक्त २३०० पूर्वभारी, २६१००० शिक्षक, आगवान का संघ १०००० अवधिज्ञानी, १२००० केवलज्ञानी, १६५०० विक्रिया ऋद्विधारी, १०३०० मन.पर्यय ज्ञानी, तथा ६६०० श्रेष्ठ वार्वथे। इस प्रकार कुल २२०००० मुनि उनके सघ मेथे। मुनियो के भ्रतिरिक्त रात्रियेणा भ्रादि ४२०००० भ्राजिकायेथी। उनके प्रावको की सख्या ३००००० तथा श्राविकाभी की सख्या ५०००० थी।

भगवान बहुत समय तक बिहार करके जीवों को सन्मार्ग का उपदेश देकर उन्हें सन्मार्ग से लगाते रहे। जब निर्वाण कल्याणक स्थाय में एक माह शेष रह गया, तब भगवान सम्मेद शिखर पहुँचे भीर उन्होंने योग-निरोध कर प्रतिमा योग धारण कर लिया। अन्त में फान्गुन कृष्णा चतुर्यों की सध्या को चित्रा नक्षत्र में जन्म-मरण की परम्परा मर्बदा के लिए नष्ट कर दी भीर वे सक्षार से मुक्त हो गये। उनके साथ एक हजार मुनि भी मुक्ति पथारे। देवों और इन्हों ने ब्राकर निर्वाण महोस्सव मनाया।

यक्ष-यक्षिणी-भगवान पदमप्रभ के यक्ष का नाम कुसूम और यक्षिणी का नाम मनोवेगा है।

कौशास्त्री नगरी का वर्तमान नाम कोसम है। कोसम नामक दो गाव पास पास है—कोसम इनाम और कौशास्त्री कोसम खिराज। इस गाव का एक नाम कौशास्त्री गढ भी है। यहाँ एक पुराना किला यमुना के तट पर बना हुमा है जो प्राय धराशायी होकर खण्डहर बन चुका है। किन्तु कही-कही पर अभी तक दीवाल और बुजें बने हुए है। इसके अवशेष लगभग चार मील में विखरे हुए है।

कोसम डलाहाबाद से लगभग डकतीस मील दूर है। इलाहाबाद से यहां के लिए श्रकिलसराय होती हुई वस जाती है। वस कोमम के रैस्ट हाउस तक जाती है। वहाँ से मन्दिर कच्चे मार्ग से लगभग डेड मील है। रैस्ट हाउस के पास एक प्राचीन कुग्रा है जिसका सम्बन्ध ग्रर्जुन के पौत्र परीक्षित और प्रसिद्ध वैद्य धन्वन्तरि से जोड़ा जाता है।

कौशान्वी का मन्दिर छोटा ही है। इसमें दो गर्भगृह है, जिनमें दो सबँतोशद्विका प्रतिमायं तथा भगवान पद्मप्रभु के चरण चिन्ह विराजमान है। मन्दिर के बाहर धर्मशाला बनी हुई है। मन्दिर के चारो घोर प्राचीन नगर के ब्रवशेष विकरे पडे हैं। मन्दिर के पीछे एक पाषाण-स्तम्भ है, जिसे अशोक निर्मित कहा जाता है।

यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की भोर से कई वर्ष तक खुदाई हुई थी, जिसमे बहुमूल्य पुरातत्व सामग्री मिली है। चार अखष्डित जॅन मूर्तियों भी मिली है। यहाँ मृण्यूर्तियों और मनके बहुत बढ़ी सख्या मे मिले है। यह सब सामग्री प्रयाग सग्रहालय में सुरक्षित है। खुदाई के फलस्वरूप आजीवक सम्प्रदाय का विहार भी निकला है। कहा जाता है, इसमे गोझालक के अनुयायी पाच हजार सामू रहते थे।

कौशास्त्री भारत की प्राचीन नगरियों में मानी जाती है तथा यह वत्स देश की राजधानी थी। यहां प्रनेक पौराणिक स्रोर ऐतिहासिक घटनाये हुई है। भगवान नेमिनाथ ने जब जरत्कुमार के हाथों से नारायण कृष्ण की मृत्यु स्रोर द्वैपायन ऋषि के शाप से द्वारका के अस्म होने की भविष्यवाणी की तो दुनिवार भवितव्य को टालने के लिये जरत्कुमार और द्वैपायन ऋषि दोनों ही द्वारका से दूर चले गये। एक बार बलभद्र बलराम और नारायण क्रष्ण अमण करते हुए इसी वन में भाये। यहाँ माकर नारायण को प्यास लगी। बलमद्र जल की तलाश में दूर चले गये, नारायण को नींद आ गई और एक वृक्ष के नीचे सो गये। भील का वेष बनाये हुए जरत्कुमार घूमते हुए, उघरन नारायण के चलकते हुए अगुठे को दूर से हिरण की आस ममभा। उसने उसको लक्ष्य करके वाण सधान किया। वाण नारायण के चलकते हुए अगुठे को दूर से हिरण की आस ममभा। उसने उसको लक्ष्य कर के वाण सधान किया। वाण नारायण के लगा, जिससे उनको मृत्यु हो गई। जब बलभद्र जल लेकर वहां आये तो उन्हे अपने प्रिय अनुज की यह देशा देखकर भारी सन्ताप हुआ। वे प्रेम में इतने अधीर हो गये कि वे छह माह तक मृत सारीर को कन्से से लगाये शोक सतत्त्व होकर घूमते रहे। अन्त में मागीतृंगी पर जाकर देव द्वारा समभाने पर उस देह का संस्कार किया और वही दीक्षा लेकर तम करने लगे।

भगवान महावीर के काल में वैशाली गणतन्त्र के ग्रिथिपति चेटक की छोटी पुत्री चन्दनवाला ग्रिपहूत होकर यहाँ विकने ग्राई धीर वात्सल्यवश एक घमीत्मा सेठ ने उसे खरीद लिया। जब सेठ व्यापार के कार्य से बाहर गये हुए थे, तब सेठानी ने सापत्य के भूठे सदेह में पड़कर चन्दना की जजीरो से बांघ दिया, उसके बाल काट दिये ग्रीर खाने को सूप में वाकले दे दिये। तभी भगवान महावीर ग्राहार के निमन्त उधर पथारे ग्रीर चन्दना ने भक्तिक्या वे ही वाकले भगवान को ग्राहार में दिये। तीर्थकर के पुष्प प्रभाव से चन्दना के बन्धन कट गये। देवतात्र्यो ने रत्न-वर्षा की। भगवान ग्राहार लेकर चले गये। कुछ समय पश्चात् चन्दना ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ले ली ग्रीर उनके ग्राधिका-सच की मुख्य गणिनी बनी।

इसी काल में कौबान्बी पर उदयन शासन कर रहा था, जो अर्जुन की अठारहवी पीढी मे कहलाता है। उदयन के कई विवाह हुए! उज्जयिनी नरेश चण्डपञ्चीत की पुत्री बासवदत्ता के साथ उसका प्रेम-विवाह हुआ, जिसको लेकर सस्कृत भाषा में अनेक काव्यों की रचना हुई है। उदयन जितना वीर था, उतना कला-ममंत्र भी था। वह अपनी मजुषोधा बीणा पर जब उगली चलाता था तो उसकी ध्वीन पर पशु-पक्षी नक लिचे चले आते थे। वह महाबीर भाषाना का भक्त था और अन्त में जैन विधि से उसने सन्यास मरण किया।

उसके काल में कौशास्त्री धन धान्य से ग्रत्यन्त समृद्ध था ग्रीर व्यापारिक केन्द्र था। जल ग्रीर स्थल मार्गों द्वारा इसका व्यापार सुदूर देशों से होता था। इतिहासकार इस काल की कौशास्त्री को भारत का माचेस्टर कहते हैं।

ं काल ने इस समृद्ध नगरी को एक दिन खण्डहर बना दिया।

पभीसा का दूसरा नाम प्रभासिगिरि भी था। प्राचीन काल मे यह कीशाम्बी नगरी का बन था। इसी में भगवान पदमप्रभू ने दीक्षा ली थी और इसी बन भे उन्हें केवल-बान हुआ। था। यह जमुना पभीसा के किनारे श्रवस्थित है। यह एक छोटी मी पहाडी है। यह कौशाम्बी से जमुना के रास्ते छह मील दूर है। यहाँ जाने के लिये कोसम में नाव मिलती है।

प्राचीन काल मे यह जैन घम का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ प्राचीन जैन मन्दिर पहाड़ी के ऊपर था। कहते हैं, उसके सामने एक मान स्तम्भ भी था। वहीं भट्टारक लिलाकीति की गद्दी थी। पहाड़ी की तलहटी से कई दिगम्बर जैन मन्दिर थे। कहते हैं, सबत् १८२४ में बिजली पिर जाने से मन्दिर आदि को काफी क्षति हुई थी। फिर भट्टारक वाले स्थान पर सबत् १८८१ में पच कत्याणक प्रतिष्ठापूर्वक पदमप्रभ की प्रतिमा विराजमान की गई। इस सम्बन्ध में जो शिलालेख मिलता है, उसका आवाय निम्म प्रकार है—

संबत् १८८६ मिती मार्गशीर्ष शुक्ता प्रष्टमी शुक्तवार को भट्टारक श्री जगतकीति उनके पट्टघर भट्टारक श्री लिलितकीति जी उनके श्राम्नाय से गोधल गोत्री अयाग नगरवासी साधु श्री रावजीमल के लघुझाता फेरमल उनके पुत्र साधु श्री माणिकचन्द्र उनके पुत्र साखु श्री होरामल ने कोशाम्बी नगर के बाहर प्रभास पर्वत पर जो पद्मप्रभ भगवान का दीक्षा कल्याणक क्षेत्र है, जिन विम्ब प्रतिष्ठा कराई—श्रंब ज बहादूर के राज्य से ।

किन्तु इसके बाद फिर यहाँ एक भयानक दुर्घटना होगई। वीर संवत् २४५७ भाद्रपद कृष्णा ६ को रात्रि में इस मन्दिर पर पहाड़ के तीन वजनी टुकड़े गिर पड़े। इससे मन्दिर धौर मानस्तम्भ दोनो नष्ट हो गये धौर जो भगवान पद्मप्रभ १२७

भवन यहाँ पर थे, वे भी नष्ट हो गये। किन्तु इसे एक चमत्कार ही कहना चाहिए कि प्रतिमाये सुरक्षित रही।

भव पहाड पर एक कमरे में प्रतिमाये विराजमान है तथा पहाड़ की तलहटी से एक कम्पाउण्ड के सीतर धर्मशाला (जीर्ण शीर्ण दशा मे) तथा कुआ है। धर्मशाला के ऊपर एक छोटा मन्दिर है, जिसमें प्राचीन प्रतिमाये है। धर्मशाला के एक कमरे में इधर उधर खेती आदि में मिली कुछ प्राचीन खण्डित श्रखण्डित प्रतिमाये रक्लो हुई है।

पहाड के ऊपर-मन्दिर से काफी ऊवाई पर, एक शिला मे चार खहुगासन प्रतिमाये उकेरी हुई है जो सिद्ध-प्रतिमा कही जातो है। बाई भ्रोर ऊपर को देखने पर ॄएक गुफा दिखाई पड़ती है। प्राचीन काल में यह गुफा दिगम्बर जैन साधुश्रो के घ्यान ग्रीर तपस्या के काम मे भ्राती थो। इस गुफा में शिलालेख भी उपलब्ध हुए हैं। इसके श्रातिरिक्त यहाँ श्रायागपट्ट भी मिला था जो भ्रोभिलिखत है। श्रीभलेख के अनुसार राजा शिवमित्र के १२ वे सबत् मे शिवनन्दि की स्त्री शिष्या स्थविरा बलदासा के कहने से शिवपालित ने ग्राईन्तो की पूजा के लिए यह ग्रायागपट्ट' स्थापित किया।

गुफा के बाहर जो लेख पढ़ा गया है, उसका ग्राशय यह है

कारयपी आहेंत्तो के सबत्सर १० में घाषाढसेन ने यह गुफा बनवाई, यह गोपाली और वैहिदरी का पुत्र या व गोपाली के पुत्र बहसतिमित्र राजा का मामा था। यह काष्ट्रयप गोत्र महाबीर स्वामी का था।

गुफा के भीतर भी एक अभिलेख है, जिसका भाव इस प्रकार है-

अहिच्छत्रा के राजा शीनकायन के पुत्र वयपाल, उसकी रानी त्रिवेणी, उसके पुत्र भागवत, उसकी स्त्री वैहिदरी, उसके पुत्र भाषाढसेन ने बनवाई।

उपर्युक्त स्रापाढसेन ई० सन् के प्रारम्भ मे उत्तर पाचाल का राजाथा। उक्त लेख मे स्रापाढसेन की बद्रसतिमित्र (बहस्पतिमित्र) का मामा बतलाया है।

यहाँ शुंग काल में स्थापत्य ग्रीर मूर्तिकला की बड़ी उन्नति हुई थी। जिन शुगकालीन शासको के सिक्के इस प्रदेश में मिले है, उनके नाम ग्रानिमित्र, भानुमित्र, भद्रघोष, जेठिमित्र, भूमिमित्र ग्रादि है।

छु गो के बाद यहाँ मघवसीय स्थानीय शासको का घ्रधिकार रहा । इन राजाम्रो के लेख म्रौर सिक्के यहाँ बडी सख्या मे उपलब्ध हुए है।

शु गवश की प्रधान शाखा का अन्त ई० पू० १०० के लगभग हो गया । किन्तु उसकी अन्य कई शाखाये शासन करती रही । उनके केन्द्र थे अहिच्छत्रा, विदिशा, मथरा, अयोध्या और पभौसा ।

मथुरा में अनेक मित्रवशीय राजाओं के सिक्के मिले हैं, जैसे गोमित्र, ब्रह्ममित्र, द्रहमित्र, सूर्यमित्र, विष्णुमित्र।

## अष्टम परिच्छेट

## भगवान सुपादवनाथ

धातकी खण्ड द्वीप में सीता नदी के उत्तर तट पर सूकच्छ नाम का देश था। उसके क्षेमपुर नगर मे नन्दिषेण नामक राजा राज्य करता था। वह बडा नीतिनियुण, प्रतापी और न्यायवान राजा था। जब भोग भोगते हुए उसे बहुत समय बीत गया तो एक दिन वह भोगों से विरक्त हो गया। उसने अपने पुत्र धनपति को राजर्सिहासन पर प्रतिष्ठित करके अनेक राजाओं के साथ आर्हन्नन्दन मूनि से

दीक्षा ले ली। फिर ग्यारह ग्रग का घारी होकर दर्शन विश्वद्धि ग्रादि सोलह भावनाग्री द्वारा तीर्थं क्कर नाम कर्म का बन्ध किया और आयु के अन्त में सन्यास मरण कर मध्यम ग्रं वेयक के सुभद्र विमान

में महमिन्द्र हमा।

काशी देश में वाराणसी नामक एक नगरी थी। उसमें सुप्रतिष्ठ महाराज राज्य करते थे। वे इक्ष्वा-कृवशी थे। उनकी महारानी पृथ्वीषेणा थी। उनके ब्रागन में देवों ने गर्भावतरण से पूर्व छह माह तक रतनवर्षा

की। महारानी ने भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को विशाखा नक्षत्र में रात्रि के अन्तिम प्रहर मे सोलह शुभ स्वप्न देखे। उसके बाद उन्होंने मुख मे एक हाथी को प्रवेश करते हुए देखा। उसी समय वह ब्रह्मिन्द्र अपनी ब्राय पूर्ण कर महारानी के गर्भ मे आया। पति के मुख से स्वप्नो [का फल जानकर रानी बडी हिषत हुई। देवो ने गर्भावस्था के पूरे समय उनके आगन मे रतन वृष्टि की और भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया।

ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन मन्निमित्र नामक शुभयोग में महारानी ने तीनो लोको के गुरु महान् पुत्र को जन्म दिया। इन्द्रों और देवो ने सुमेरु पूर्वत के शिखर पर उनका जन्माभिषेक किया, सबने भगवान के चरणो मे अपने मस्तक भकाये और उनका नाम सौधर्मेन्द्र ने 'सुपारवं'

रक्ला। उनका चिन्ह स्वस्तिक था। शरीर का वर्ण हरित था।

जब कुमार काल व्यतीत हो गया तो पिता ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। इन्द्र उनके मनोरजन के लिये नाना प्रकार के उपाय करता था। उन्हें सभी प्रकार का सूख प्राप्त था। सूख के साधन तो सभी थे, किन्तु तीर्यकरों को आठ वर्ष की आयु में देशसयम हो जाता है। इसलिए भगवान की वृत्ति सयमित थी। उनके तीन ज्ञान थे।

एक दिन भगवान को ऋतु-परिवर्तन देखकर मन में विचार उठा-ससार की यही दशा है। सब क्षण-स्थायी है। राज्यलक्ष्मी भी इसी प्रकार एक दिन नष्ट हो जाने वाली है। मै अब तक व्यर्थ ही इनके मोह मे अटका रहा। मैने आत्म-कल्याण मे व्यर्थ ही विलम्ब किया। लौकान्तिक देवो ने आकर वीक्षा-कल्याणक भगवान की स्तुति की। भगवान अपने पुत्र को राज्य सौपकर देवो द्वारा उठाई हुई मनी-गति नामक पालकी मे चढ़ कर सहेतूक वन मे जा पहुँचे धौर वहाँ ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी

को सन्ध्या समय विशाला नक्षत्र मे वेला का नियम लेकर एक हजार राजाम्रो के साथ सयम ग्रहण कर लिया। उसी समय उन्हे मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया ।

भगवान स्पार्वनाय

दूसरे दिन चर्या के लिए वे सोमलेट नगर मे पहुँचे। वहाँ महेन्द्रदत्त राजा ने ग्राहार देकर महान पुष्य-लाभ किया।

359

भगवान नौ वर्ष तक तप करते रहे। तदनन्तर उमी सहेनुक वन मे दो दिन के उपवास का नियम लेकर शिरीष वृक्ष के नीचे ध्यानास्त्र हो गये श्रीर फाल्गुन शुक्ता सत्तमी को विद्याला नक्षत्र **केवलज्ञान कल्याणक** में उन्हे केवलज्ञान उत्पन्त हो गया। देवो श्रीर इन्द्रों ने श्राकर भगवान के केवलज्ञान की पूजा की। बही पर समवसरण में भगवान की प्रथम देवता हुई।

उनके बल झादि ६५ गणघर. मोनायो झादि ३३०४०० झाँजकाये, २०३० पूर्वज्ञान के घारी, २१४६२० शिक्षक, ६००० झविध्वानी, ११०० केवलज्ञानी, १५३०० विकिया ऋद्धि के घारक, ६१५० भगवान का परिकर मन पर्ययज्ञान के घारी और ८६०० वादी थे। कुल २००००० शावक और ५००००० शावकाये थी।

भगवान बहुत काल तक पृथिवी पर बिहार करके भव्य जोवो को कत्याण-मार्गका उपदेश देते रहे। जब उनकी आयु में एक माह शेष रह गया, तब वे सम्मेद शिखर पर पहुँचे। उन्होंने प्रतिमा-निर्वाण कत्याणक योग धारण कर लिया और फाल्गुन कृष्णा सप्तमों को विशाला नक्षत्र में एक हजार मुनियो

के साथ निर्वाण प्राप्त किया । देवों ने भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया ।

यस-यक्षिणी— भगवान के सेवक यक्ष का नाम परनन्दी ध्रीर यक्षिणी का नाम काली है।

मथुरा क ककाली टीने पर एक स्तूप के ध्वसावबंध प्राप्त हुए है। ब्राबार्थ जिनप्रभसूरि ने इस स्तूप
के सम्बन्ध में 'विविध तीर्थकर्प' में लिखा है कि इस स्तूप को कुबरा देवी ने सुपार्थ्वनाथ के काल में सोने का

वनाया था और उस पर सुपार्थ्वनाथ को भूति स्थापित की थी। फिर पार्थ्वनाथ को का

सुपार्थ्वनाथ कालीन में रमें इंटों में ढक दिया। ब्राटबी जनाव्यी में वप्पष्ट सूरिने उसका जीर्णीढ़ार किया था।

स्तुप किन्तु सोमदेव सूरि ने 'यबस्तिलक चस्पू ६१६०१६ में एव हरिपेण कथाकोप में वज्र

स्तुप किन्तु सोमदव सूरि न 'यशस्तिलक' चप्पू ६११७-१६ म एव हाररिण कैयाकाप म बच्च कुमार की कथा के ग्रन्तगत डम स्त्रुप के विककुमार के निर्मित्त विद्याधरी द्वारा निर्मित बताया है। आचार्य सोमदेव ने तो उस स्त्रुप के दर्शन भी किये थे और उमे 'देवनिर्मित निल्ला है। इस स्त्रुप का जीर्णोद्धार साह टोडर ने भी किया था, इस प्रकार की सूचना किय राजमन्त ने 'जस्वस्वामी चरित्र' मे दी है। उन्होंने भी दस स्त्रुप के दर्शन किये थे। उस समय वहां पांच सी चौदह स्त्रुप थे।

कुपाणकाल का (मन् ७६) का एक बायागपट्ट मिला है, उसमें भी इस स्तृप को देव निर्मित लिखा है। सर विसेष्ट स्मित्र ने इसे भारत की ज्ञात इमारतों से सर्व प्राचीन लिखा है।

इस माध्य से यह प्रगट होता है कि ईस्वी सन् से हजारो वर्ष पूर्व भगवान सुपार्व्वनाथ की मान्यता जनता

मे प्रचलित हो चुकी थी और जनता उन्हे अपना आराध्य देव मानती थी।

मुपाइवेनाथ दश्वाकृवसी थे। किन्तु उनकी मूर्तियों के ऊपर मर्प-फण-मण्डल मिलता है। पाइवेनाथ की सर्पफणावलीयुक्त मूर्तियों से मुपाइवेनाथ की मूर्तियों में भिन्तता प्रकट करने के लिये मुपाइवेनाथ के उपर पत्र क्लावली दताई जाती है और पाइवेनाथ के उपर पत्र काणावली। किमी किसी मूर्ति में

प्रपादवंनाथ को अपन नो और ग्यारह फणावली है। कुछ मूर्तियाँ सहस फणावली मूर्तियाँ सहस फणावली सार्वनाथ के अपन नो और ग्यारह फणावली के कुछ मूर्तियाँ सहस फणावली सार्वा भी अपलब्ध होती है। पाइवेनाथ के अपर सर्ग-फण-मण्डल का तो एक तकंसगत सपं-फण-मण्डल का तो प्रचान सपं-फण-मण्डल का तो प्रचान सपं-फण-मण्डल का तो प्रचान सप्-फण-मण्डल का तो प्रचान सप-मण्डल का तो प्रचान सप-मण्डल का तो प्रचान सप-फण-मण्डल का तो प्रचान सप-मण्डल का तो प्रचान सप-मण्डल का तो प्रचान सप-मण्डल का तो प्रचान सप-मण-मण्डल का तो प्रचान सप-मण्डल का तो

सर्प-फण-मण्डल किस कारण से बनाया जाता है, इसका कारण खोजने की ब्रावक्यकता है। दिगम्बर शास्त्रों में इस बात का कोई युक्तियुक्त कारण हमारे देखने मे नही झाया। हाँ, क्वेताम्बर परम्परामान्य आचार्य हेमचन्द्र द्वारा विरचित 'त्रिषठि शलाका पुरुष चरित में लिखा है कि जब भगवान मुपाक्व को केवलजान हो गया श्रीर जब इन्द्र द्वारा बिरचित समबसरण में वे सिहासन पर बिराजे, तब इन्द्र ने उनके मस्तक पर सर्प-फण का छत्र लगाया ैं या। म्राचार्य ने इस प्रकार करने का कोई कारण तो नहीं दिया। सभव है, इन्द्र ने जो छत्र लगाया था, उसका अप्रकार सर्प-फण-मण्डल जैसा रहा हो।

इस सम्बन्ध में हमारी विनम्न मान्यता है कि सुपार्श्वनाथ और पार्श्वनाथ दोनों ही बाराणसी में उत्पन्त हुए थे। पार्श्वनाथ का प्रभाव अपने काल में पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में अन्यधिक था। यही कारण है कि उनकी मूर्तियां अन्य तीर्थकरों की अपेक्षा श्रिषिक मिलती है। उनके इस प्रभाव के कारण और दोनों का नाम प्राय- समान होने के कारण पार्श्वनाथ-मूर्तियों की अनुकृति पर सुपार्श्वनाथ की भी मूर्तियों वनने लगी और उनके ऊपर भी सर्प-फण बनाये जाने लगे। इसके सिवाय दूसरा कोई युक्तियुक्त उत्तर बन नहीं सकता।

भगवान सुपार्दनाथ की लोक-प्रसिद्धि के कारण स्वस्तिक का मगल चिन्ह भी लोकविश्रुत हो गया। श्रतः स्वस्तिक का लोक-प्रचलन इतिहासातीत काल से रहा है। मोहन जो दडो, लायल, रोपड़ ग्रादि के प्राचीनतम

पुरानस्व में कई मुद्राभ्रों में स्वस्तिक अकित पाया गया है। एक मुद्रा मोहन जो दड़ों में ऐसी स्वस्तिक भी उपलब्ध हुई है, जिसमें स्वस्तिक श्रीत है और उसके आगे एक हाथी नतमस्तक खड़ा है। भारतीय पुरातस्ववेत्ता आभी तक इस प्रतीक का रहस्योदधाटन करने में आसमयं रहे है।

िकन्तु जैन प्रतीक-योजना कं छात्र को इसके समाधान में कुछ भी किटनाई नहीं होगी। प्रतीकारमक रूप से स्वस्तिक सुपादवनाय का जित्ह है और हायी उनके यक्ष मातन' के वाहन का खोतक है। सुपादवनाय की छोतक एक मुद्रा मिली है। एक दिगम्बर योगो पदमासन मुद्रा में विराजमान है। उसके दोनो भ्रोर दो सर्प बने हुए हैं और दो व्यक्ति भिन्ति में वीजा-बादन कर रहे हैं। निदच्य ही यह योगी सुपादवनाय है और सर्प उनके जिन्ह है।

खण्डिंगिर-उदयगिरि की रानी गुफा में स्वस्तिक का चिन्ह है। यह गुफा ईसा पूर्व प्रयम द्याताब्दी की है। एक गुफा में सर्प का चिन्ह प्रकित है। मथुरा के ककाली टीला से प्राप्त कुषाणकालीन प्रायागपट्ट में भी स्विस्तिक या नन्दावर्त बना हुमा है। कीशाम्बी, राजगृह, प्रावस्ती म्रादि में ऐसे शिलापट्ट मिले है, जिन पर स्वस्तिक प्रप्त बने हुए है। जैन मन्दिरों से सर्वत्र स्वस्तिक मगल चिन्ह के रूप में सदा से प्रयुक्त होता झाया है। जैनो की प्रणा-विधि में स्वस्तिक एक झावस्थक झग है। विधान, प्रतिष्ठा, मगल कार्यों झादि में स्वस्तिक की झनिवार्यता को स्वीकार किया गया है।

स्वस्तिक मे बडा रहस्य निहित है। यह चतुर्गति रूप ससार का द्योतक है। इसके ऊपर तीन विन्दु रत्न-

त्रय के और अर्ध वन्द्र रत्नत्रय द्वारा प्राप्त मुक्ति (सिद्धशिला) का प्रतीक है।

धीर धीरेस्वस्तिक को ल्याति से प्रभावित होकर ससार की सभी सभ्यताओं और अधिकाश धर्मों ने इसे अध्यता लिया।

काशी देश में वाराणसी नगरी थी। काशी जनपद की यह राजधानी थी। यहाँ के वर्तमान भदैनी घाट को भगवान सुपारुवंनाथ का जन्म-स्थान माना जाता है। स्यादवाद विद्यालय के ऊपर

**वाराणसी** मन्दिर बना हुआ है। कहते हैं, भगवान का जन्म-कन्याणक यही हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि छेदीलाल जी का जैन मन्दिर—जो इस मन्दिर के निकट है—भगवान का वास्तविक जन्म-स्थान है। यहाँ मगबान के प्राचीन चरण-चिन्ह भी है।

काशी में झनेक पीराणिक और ऐतिहासिक घटनाये हुई है । कम् युग के प्रारम्भ मे महाराज स्रकपन यहाँ के राजा थे । उन्होंने स्रपनी पुत्री सुलोचना का स्वयंवर यही किया था । यह कमेंभूमि का प्रथम स्वयंवर था ।

भगवान पार्श्वनाय का जन्म यही हुआ था और उन्होंने यही पर कमठ तपस्त्री के अविवेकपूर्ण तप की निस्सारता बताते हुए जलते हुए सर्प-युगल को णमोकार मत्र सुनाया था, जिसके प्रभाव से वे नागकुमार जाति के इन्द्र-इन्द्राणी अरणेन्द्र और पद्मावती बने थे और यही भगवान पार्श्वनाथ का उपदेश सुनकर अश्वसेन और वामा देवी ने दीक्षा लो थी।

१ मेरुविजय गरिएकृत चतुर्विशति जिन-स्तुति

कुछ विद्वानों का अभिमत है कि स्वामी समन्तभद्र भस्मक व्याघि के काल में यहाँ के शिवालय में रहे ये और जब उनके छद्म रूप का रहस्य भूट गया, तब राजा के द्वारा वाध्य किये जाने पर उन्होंने शिविपण्डी के समक्ष जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा की कल्पना करके न्वयम्भू स्तोत्र का पाठ करना आरम्भ किया और जब वे चन्द्रप्रभ की स्तित करने लोग, तभी शिविपण्डी भटकर उमके बीच में से मगवान चन्द्रप्रभ की दिख्य मूर्ति प्रगट हुई। उन्होंने उसे नमस्कार किया। इस घटना की मत्यता बताने वाला फटे महादेव का मन्दिर अब तक विद्यमान है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस मन्दिर का नाम समन्तभद्रदेवन मदिर था। यह पहले बहुत बड़ा मदिर था। किन्तु जब यहाँ से सडक निकली, तब सडक मार्ग में वाधक इसका बहुत सा भाग गिरा दिया गयाथा।

इस प्रकार यहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाये घटित हुई है।

भगवान मुपार्य्वनाथ के नाग चिन्ह का प्रभाव यहाँ व्यापक रूप से पड़ा भ्रीर जनता नाग-पूजा करने लगी। यहाँ यक्ष-पूजा का भी बहुत प्रचलन रहा है। लगता है, इन दोनो पूजाओं। का सम्बन्ध काशी में नाग पूजा मुपार्थ्वनाथ से था।

पुरातस्य — यहाँ राजघाट से उत्स्वनन मे महस्वपूर्ण पुरातस्य सामग्री मिली है, जिसमे कुषाण स्रीर गुप्त युग की स्रनेक जैन मृतिया भी है जो यहां के भारत कला भवन मे सुरक्षित है।

## नवम परिच्छेद

#### भगवान चन्द्रप्रभ

भगवान चन्द्रप्रभ का जीव एक जन्म में श्रीपुर के राजा श्रीषेण ब्रीर रानी श्रीकान्ता का पुत्र श्रीवर्मा हुआ। एक दिन उल्कापात देखकर उसे भोगों से विरक्ति हो गई ब्रौर उसने श्रीप्रभ जिनेन्द्र के निकट मुनि-दीक्षा ले ली।

श्रायु पूरी होने पर प्रथम स्वर्ग मे देव हुआ । उस देव का जीव श्रायु समान्त होने पर धातकी पूर्व भव लण्ड की अयोध्या के राजा आजितज्ञय और आजितसेना का श्राजितसेन नामक पुत्र हुआ । राज्य प्राप्त होने पर उसकी आयुधशाला में चक्ररन उत्पन्न हुआ । उसने दिख्जिय करके

चकतीं पद प्राप्त किया। यद्यपि पुष्पोदय से भोग की सम्पूर्ण सामग्री उसके निकट थीं किन्तु उसकी भोगों से तिनक भी सासक्ति नहीं थी। वह बडा त्यायपरायण और धर्मीनरु था। राोग उमे राज्ञिय कहते थे। पुष्प कर्म के उदय से उसे चौद हर सीर को निध्यम् प्राप्त थी। भाजन भोजन, शस्या, सेना. सवारी, आसन, निधि रत्न, नगर भी नार निध्य देत दर्शाक्ष नाम के साम करना था। एक दिन चक्क वी ने अप्तरूपन सामक मुनि को आहार-दान किया। फलदबक्प रत्न-वर्ष आदि पचाइचर्य प्राप्त किये। दूसरे दिन वह गुणप्रभ जिनेन्द्र की बन्दना करने गया और उनका उपदेश सुनकर बहुन में गजाओं के साथ सबस बारण कर निया। अन्त से समाधिसरण करके वह सालहबं न्वंगं में अप्युत्तेन्द्र हुष्य।

आपु पूर्ण होने पर अच्छुनेस्ट धानकी लण्ड के रत्नसचयपुर के नरेश कनकप्रभ और उसकी रानी कनक माला का पद्मनाभ नामक पुत्र हुआ। योवन अवस्था मे राज्य प्राप्त कर मुल्यूवंक रहने लगा। फिर एक दिन उसे वैराग्य हो गया और दीक्षा ले ली। वह मुनि अवस्था मे चारा आराधनाआ का आराधन करने लगा। उनन ग्यारह अयो का पारगामी वन कर सोलह नागण भावनाओं का चितन किया और तीर्थकर नाम कर्म का वन्ध किया। यह नाग प्रकार के तपी हारा कर्मों का क्षय करना रहा। अन्त मे समाधिमरण करके वह वैजयन्त नामक अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र हुआ। तेनीस सागर की बायु उसने प्राप्त की।

भरतक्षेत्र में चन्द्रपुर नामक नगर के श्रधिपति इक्ष्वाकुवशी काश्यप गीत्री महासेन राजा थे । उनकी रानी का नाम लक्ष्मणा था । उनके प्रासाद के प्रागण में छह माह तक देवों ने रत्न-वर्षा की । श्री ही ग्रादि देवियों महारानी

की सेवा करती थी। देबोपनीत वस्त्र, माला, लेप तथा झध्य झांद सुत्वों का भोग करती थी। **गर्भ कल्याणक** उन्होंने चैत्र कृष्णा पत्रमी को पिछली रात्रि में सोलह स्वप्त देखे। प्रात काल होने पूर

उन्होंने बस्त्राभरण घारण किये और सिहासन पर आसीन अपने पित के निकट जाकर उन्होंने उनसे अपने स्वाप्तों की चर्चा की। महाराज ने अविधिज्ञान से स्वप्तों का फल जानकर राजों से कहा—देवों ' तुम्हारे जमें से तीर्थकर प्रमुपधारे हे। फल सुनकर राजों अध्यन्त हॉप्त हुई। देवों ने गभें के नो माह तक रन्त-वर्षा की। क्री, ही, धुनि, कोर्ति बुढि और लक्ष्मी देवियाँ उनकी काम्ति, लजजा धैंसे, कोर्ति, बुढि और सीभाग्य सम्पत्ति को सदा बढ़ानी रहती थी तथा माता का मनोरजन नाना प्रकार से किया करनी थी।

गर्भ-काल व्यतीत होने पर रानी ने पोप कृष्णा एकादशी को शक्र योग मे देवपूजित, झलीकिक प्रभा के धारक पुत्र को जन्म दिया । उसी समय इन्द्र खोर देव झाये । सीघर्मेन्द्र ने झपनी शक्ती के द्वारा बाल प्रभू को मगाकर, सुमेर पर्वत पर लेजाकर झीरसागर के जल से उनका द्विभिष्ट किया । उन्हे दिव्य दस्त्रानकारी जन्म-केत्याणक विभूषित किया, तीन लोक के राज्य को कण्डी वाधी और उनकी रूप छटा को हजार नेत्र बना भगवान चन्द्रप्रभ १३३

कर विमुग्ध भाव से उन्हे निहारता रहा। उनके उत्पन्न होते ही कुवलय समूह विकसित हो गया था। म्रत. इन्द्र ने उनका नाम 'चन्द्रप्रभ रक्खा। फिर इन्द्र ने भगवान के समक्ष ग्रानन्द नामक भक्तिपूर्ण नाटक ग्रीर नृत्य किया । फिर लाकर उन्हे माता-पिता को सौपकर कुवेर को ब्राज्ञा दी—तुम भोगोपभोग की योग्य वस्तुब्रो के द्वारा भगवान की सेवा करों और फिर वह देवों के साथ स्वर्ग को चला गया। भगवान का लाछन चन्द्रमा है।

भगवान ज्यो-ज्यो बढने लगे, उनका रूप, कान्ति, लावण्य सभी कुछ वढने लगे, वे प्रियदर्शन थे। लोग उनके

दर्शनों के लिए व्याकूल रहते थे और दर्शन मिलने पर उन्हें अपूर्व निष्त अनुभव होती थी।

मार अवस्था बीतने पर उनके पिता ने राज्याभियंक कर दिया। उनकी स्त्रियां उनकी आज्ञानवर्ती थी, समस्त राजा उनके बशवर्ती थे और भृत्यगण, पुरजन और परिजन उनके सकतानुवर्ती थे।

साम्राज्य-सम्पदा का भोग करते हुए जब उन्हें काफी समय हो गया, तब एक दिन वे अपने श्रुगार-कोष्ठक में दर्गण में अपना मूल देख रहे थे। उन्हें अन्त स्फरणा हुई-एक दिन था जब यह मूल मध्र कान्ति से उमगता था।

वे कौमार्य के दिन थे। उन दिनों कितना भोलापन था इसके ऊपर। कौमार्य बीता, किशोरा-

भगवान को स्वयं स्फर्त प्रेरणा

वस्था ब्राई, कान्ति और ब्रोज फटे पडते थे। यौवन आया तो ससार के भोगो की ब्रोर आकर्षण सग मे लाया । अब आयु निरन्तर छीजती जा रही है। आयु का चतुर्थ पाद आ गया है, तीन पाद बीत चुके है। श्रायु का इतना लम्बा काल मैने केवल सासारिकता मे ही खो दिथे।

अपना हित नहीं किया। अब तक मैने संसार की सम्पदा का भोग किया, किन्तु अब मुक्ते आदिमक सम्पदा का भोग करना है। ससार का यह रूप, यह सम्पदा क्षणिक हे, अस्थिर है। किन्तु आत्मा का रूप अलीकिक है, आत्मा की सपदा ग्रनन्त ग्रक्षय है। में अब इसी का पुरुषार्थ जगाऊंगा।

इस प्रकार जब चन्द्रप्रभ अपने आहमा को जागृत कर रहे थे, तभी लीकान्तिक देव आये और भगवान की स्तुति करने हुए उनके विचारों की सराहना की। भगवान अपने पुत्र वरचन्द्र की राज्य-भार सीप कर देवी द्वारा लाई हुई विमला नामक पालकी मे नगर के बाहर सर्वर्तक बन मे पधारे। वहाँ उन्होंने दो दिन

के उपवास का नियम लेकर पाप कृष्णा एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में एक हजार राजाओ दीक्षा कल्याणक के साथ जैनेन्द्रो दीक्षा धारण कर लां। दीक्षा लेते ही उन्हें मन प्ययज्ञान उत्पन्न हो गया।

दो दिन बाद वे निलन नामक नगर में ग्राहार के निमित्त पधारे। वहा सोमदत्त राजा ने उन्हें नवधा भिक्तपूर्वक श्राहार-दान दिया । इससे प्रभावित होकर देवो ने रत्नविष्ट आदि पचारचर्य किये ।

भगवान मूनिजनोचित पच महावत, पच सिर्मात, पचेन्द्रिय निग्रह, दशधर्म आदि मे सावधान रहते हुए कर्म शत्रश्रों से यद्भ करने में सलग्न रहने लगे। उन्हें घातिया कर्मों को निमुल करने में तीन माह लग गये। अन्त में दीक्षा बन मे नाग बक्ष के नीच बेला का नियम लेकर प्रभुध्यानलीन हो गये और फाल्गुन कृष्णा

केवलज्ञान कल्याणक सप्तमी को सायकाल अनुराधा नक्षत्र मे वे अध करण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण

रूप तीन परिणामो के सयोग से क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से

मोहनीय कर्म का नाश करने मे सफल हो गये। फिर बारहवे गुणस्थान के अन्त मे डितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव मे क्षेप तीन घातिया कर्मों का भी क्षय कर दिया। जीव के उपयोग गुण का धान करने वाले घातिया कर्मों का नाश होते ही वे सयोग केवली हो गये। उनकी ब्रात्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख ग्रीर अनन्त वीर्य से सम्पन्न हो गई। उन्हें परमावगाढ सम्यग्दर्शन, यथास्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान ब्रादि पाच लिब्घयों की उपलब्धि हो गई। भव वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन गए।

इन्द्रो और देवो ने आकर भगवान के केवलज्ञान की पूजा की। उन्होंने समवसरण की रचना की और उसमे भगवान की प्रथम दिव्यध्वनि खिरी। भगवान के धर्म-चक्र का प्रवर्तन हस्रा।

उनके दत्त म्रादि तिरानवे गणघर थे । दो हजार पूर्वधारी थे । म्राठ<sup>ँ</sup>हजार म्रवधिज्ञानी, दो लाख चार सौ शिक्षक, दस हजार केवलज्ञानी, चौदह हजार विकिया ऋद्विधारी, आठ हजार मन पर्ययज्ञानी और चार हजार भगवान का परिवार छह सौ वादी थे। इस प्रकार सब मुनियों की सख्या ढाई लाख थी। वरुणा ब्रादि तीन लाख श्रस्सी हजार श्रर्जिकाये थी । तीन लाख श्रावक श्रीर पाच लाख श्रविकायें थी ।

भगवान चन्द्रप्रभ समस्त देशों में विहार करते हुए सम्मेद शिक्षर पर पहुँचे और वहां एक हजार मुनियों के साथ एक माह तक प्रतिमा योग धारण करके आरूढ़ हो गये। अन्त मे फान्गुन कुष्णा सन्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र मोश्र कल्याणक मे सायकाल के समय योग-निरोध कर समस्त अधातिया कर्मों का नाश करके परम पद निर्वाण को प्रान्त हुए। उसी समय देवों ने आकर भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया।

यक्त-पाक्षणा— मगवान चन्द्रभ के सबक । वज्ज यक्ष प्रांत ज्वालामालिना यक्षणा था।
भगवान चन्द्रभ की जन्मनगरी चन्द्रपूरी है जो वाराणसी से आगे कादीपुर स्टेशन से ४ किलोमीटर हूर
गगा के तट पर अवस्थित है। टैक्सी और मोटर के द्वारा वाराणसी में गोरखपुर रोड पर २४ किलोमीटर है। मुख्य
चन्द्रपुरी सडक से २ किलोमीटर है। इस
गाव का वर्तमान नाम चन्द्रावती है।

यहाँ दिगम्बर जैनो का जो प्राचीन मन्दिर था, उस पर ब्वेनाम्बरो ने श्रीधकार कर नियाथा। तब श्रारा निवासी लाला प्रमुदास ने गगा के किनारे सन् १९१३ में नदीन मन्दिर का निर्माण कराया तथा सूर्तियो की पच कल्याणक प्रतिष्ठा वा॰ देवकुमार जी ने कराई। मन्दिर मे भगवान चन्द्रप्रभ की द्वेत वर्ण १४ इच अवगाहना वाली प्रतिमा विराजमान है। इसके श्राणे पादवेनाय की स्याम वर्ण प्रतिमा विराजमान है। मन्दिर दूसरी मंजिल पर है। मन्दिर के चारो ग्रीर धर्मशाला बनी हुई है।

यहाँ चैत्र कृष्णा पचमी को वार्षिक मेला भरता है।

## दशम परिच्छेद

### भगवान पुष्पदन्त

पुष्करार्ध द्वीप, पूर्व विदेह क्षेत्र, सीना नदी, उसके उत्तरी तट पर पुष्कलावती देश था। उसमें पुण्डरीकिणी नगरी थी। वहीं का राजा महागदम था। वह वडा पराक्रमी था। उसने शत्रुदल को अपने वडा में कर लिया था। जनता पर उसका इतना प्रभाव था कि वह जो नद परम्परा डालता था, जनता में वह रिदाज पूर्व भव वन जाती थी। जनता उसके गुणो पर मुग्च थी। वह वडा पुष्यास्मा था। उसे कभी किसी

बस्तुका सभाव नहीं खटकता था।
एक दिन वनपाल ने स्नाकर राजा को समाचार दिया कि वन में महान् विभूतिसम्पन्न भूतिहृत नामक
एक दिन वनपाल ने स्नाकर राजा को समाचार दिया कि वन में महान् विभूतिसम्पन्न भूतिहृत नामक
जिनराज विराजमान है। समाचार सुनते ही बहुपुरजनो-परिजनों के साथ वन में गया। वहाँ जाकर उसने जिनराज
की बन्दना की, पूजा की और जाकर अपने स्थान पर बैठ गया। उनका कल्याणकारी उपदेश सुनकर राजा को
ससार के वास्तविक स्वरूप का जान हो गया। सन्यज्ञान होने पर क्या कोई ससार के भोगो और ममता के बन्धनों
में बना गह सकता है। उसने तत्काल अपने पुत्र बनद को राज्य-भार सीप दिया भी न अनेक राजाओं के साथ बहु
सुनि बन गया। अन्तव वह द्वादशाग का वेला हो गया और वह सोलह कारण भावनाओं का जिन्तन करने लगा
जिससे उसे तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध हो गया। अन्त में उसने समाधिमरण ले लिया। आयु पूर्ण होने पर वह

भरत क्षेत्र से काकन्दी नागी के सिधानि महाराज सुधीव थे जो इक्ष्वाकु वसी कास्यग गोत्री थे। उनकी पटरानी का नाम जयरामा था। भगवान जब गर्भ मे झावे, उसके छह माह पूर्व से गर्भकाल के नौ माह पर्यन्त देशों ने रत्नवृद्धि की। एक विन महारानी सो रही थी। उस दिन फाल्युन क्ष्णा नोमी सुधान सुक्त ना समय था। उस समय महारानी ने सोलह गुभ स्वयन देशे। जब महारानी जा गो तो उन्होंने झायने पति से उन स्वयनों का फल पूछा- महाराज ने अवधिकान

से स्वप्नो का फल महारानी से कहा। महारानी फल मुनकर ब्रत्यन्त प्रसन्न हुई। उस बुभ मुहुत में प्राणत स्वर्गका बह इन्द्र झागु पूर्ण होने पर महारानी के गर्भ में खबतरित हुआ।।

तौ माह पूर्ण होने पर महारानी ने मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा के दिन जैत्रयोग में एक लोकोत्तर पुत्र को कन्म कल्याणक जन्म दिया। उसी समय नारो प्रकार के देवों झोर इन्द्रों ने झाकर बाल भगवान को सुमेह पर्यक्ष पर ले जाकर कीरसागर के जल से उनका झिंग्यंक किया और उनका सब देवों ने मिलकर जन्म कल्याणक महोत्यव बढे समारोह के साथ भनाया। इन्द्र ने कुन्य के पुष्प के समाग काति

वाले उस बालक का नाम पुष्पदन्त रक्का । उनका लाइन मगर था । बालक पुष्पदन्त जन्म काल से हो मित, श्रुत और प्रविधान का घारक था । वह अपनी बाल-कीडाओ निष्क्रमण करुयाणक से सब मनुष्यों को प्रसन्न करता था । उसके वस्त्राभूषण, भोजन-पान सभी कुछ देवोपनीत थे ।

उसके बाललाधी देव थे । जब बालक कुमार ग्रवस्था पार करके योवन को प्राप्त हुग्ना, पिता ने श्रपना राजपाट उसे सौंप दिया श्लोर वे मुनि दीक्षा लेकर ग्राप्स-कल्याण के लिये वनों में चले गये । राज्य-शासन करते हुए महाराज पुण्यस्त ने संसार के सभी मुखो का अनुभव किया। भगवान तो असीम पुण्य के स्वामी थे ही, किन्तु जो स्त्रियां भगवान को सुख देती थी, वे भी असाधारण पृण्याधिकारिणी थी।

एक दिन भगवान बैठे हुए प्रकृति के सौन्दर्य का रस पान कर रहेथे, तभी ब्रकस्मात् उल्कापात हुआ। । ससार में रहकर भी जो ससार में पृथक् थे, उनके लिए यह साधारण लगने वाली घटना ही प्रेरक सिद्ध हुई। वे उल्कापात देखकर विचारमन हो गये। वे विचार करने लगे—यह उल्का नहीं है, अपितु मेरे ब्रनादिकाल के महा मोह स्पी ब्रन्थकार को दूर करने वाली दीपिका है। इससे उन्हे वोधि प्राप्त हुई श्रीर उन्हे यह दृढ आत्म प्रतीर्ति हुई—मेरा आत्मा ही मेरा है, यह राज्य, स्त्री-पुत्र आदि सभी पर है, कर्मकृत सयोग मात्र है। अब मुक्ते श्रात्मा के लिये ही लिश का पुरुषार्थ जगाना है।

तभी लौकान्तिक देवो ने श्राकर भगवान की पूजा की और उनके विचारो को सराहना की। भगवान भी श्रुपने पुत्र सुमति का राज्याभिषेक करके सूर्यप्रभा पालकी में बैठकर नगर के बाहर उद्यान मे पहुंचे। वहां बेला का नियम लेकर एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्ययक्षान उत्पन्न हो गया।

इन्द्रो और देवों ने भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाया।

. दूसरे दिन वे भ्राहार के लिये शैलपुर नगर मे पहुंचे । वहाँ पुग्पमित्र राजा ने उन्हे श्राहार देकर श्रसीम

पुण्य का उपार्जन किया। देवों ने वहा पचाश्चर्य किये।

केवल ज्ञान कत्याणक — भगवान निरन्तर तपस्या करते रहे। उन्हें इस प्रकान तपस्या करते हुए चार वर्ष व्यतित ही गये। तब वे कार्तिक शुक्ता द्वितीया के दिन सायकाल के समय मूल नक्षत्र मे दी दिन का उपवास किकर नाग वृक्ष के नीचे बैठ गये और उसी दीक्षा बन मे घातिया कर्मों को निर्मूल करके अनन्त चनुन्दय को प्रान्त किया।

इन्द्रों ने झाकर भगवान के केवलज्ञान की पूजा की झोर समवसरण की रचना की। उस दिन सर्वपदार्थी

का निरूपण करने वाली भगवान की दिव्य ध्वनि प्रगट हुई।

भगवान का संघ—भगवान पुण्यदन्त के सात ऋदियों के धारक विधर्भ ग्रादि ग्रठामी गणधर थे। १४०० श्रृतकेवली, १४४५० ग्रिशक, ८४०० ग्रविश्रमाने, ७००० केवलजाती, १३००० विजिया ऋदि के धारक, ७४०० मन प्रयंश्रमानी श्रीर ६६०० वादी मुनि थे। इस प्रकार कुल मुनियों की सख्या २००००० थी। इनके ग्रनिरक्त छोपाया ग्रादि ३८०००० ग्राधिकाय, २०००० शावक ग्रीर ५०००० शाविकायेथी।

निर्बाण कत्याणक — भगवान ने समस्त छायं देशों में बिहार करके सद्धर्म का उपदेश दिया, जिससे प्रसस्य प्राणियों ने छात्म-हित किया। छन्त में वे सम्मेदशिवर पहुंच और योग-निरोध करके भाद्रपद शुक्ता छटमी के दिन मूल नक्षत्र में सायकाल के समय एक हजार मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हो गये। देव छोर इन्द्र छाये और उनका निर्वाण करवाणक मताकर छपने-छपने स्थान को चले गये।

अपर नाम-भगवान पूष्पदन्त का दूसरा नाम मुविधिनाथ भी है।

यक्ष - यक्षिणी—भगवान पुप्पदन्त के सेवक यक्ष का नाम श्रजित यक्ष और सेविका यक्षिणी का नाम महा-काली था।

इन्ही के समय में रुद्र नामक तीसरा रुद्र हुआ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के देविंग्या जिले में खुबन्दू नामक एक करवा है। यह सड़क मार्ग से देविरिया-सलेमपुर सड़क से एक मील है। मार्ग कच्चा है। पश्चिम से आने वालों को देविरिया और पूर्व से आने वालों को सलेमपुर

उतरना चाहिए। दोनो ही स्थानो से यह १४-१४ कि० मी०है। यहाँ पुराने भवनो के काकन्दी भग्नावशेष लगभग एक मील मे विखरे पडे है। यहाँ प्राचीन तालाव है और तीस टीले है। यही पर प्राचीन काल मे काकन्दी थी। काकन्दी का नाम बदलते बदलते किष्किन्धापुर

भौर फिर खुखन्दू हो गया। इस नगर मे पूरपदन्त भगवान का जन्म हुआ था। यहीं पर काकन्दी नरेश स्नमयघोष हुए थे। उन्होंने एक कछुए की टाग तलवार से काट दो थी। कछुए का वह जीव उनके घर में ही पुत्र के रूप में उत्पन्त हुआ। स्नमयघोष नरेश ययासमय पुत्र को राज्य देकर मुनि बन गये। एक बार मुनि सभयघोष विहार करते हुए काकन्दी आये और नगर के बाहर उद्यान में ध्यान लगाकर खडे हो गये। उनका पुत्र चण्डवेग पूसता हुआ उद्यर में निकला। पूर्व जन्म के बैर के कारण चण्डवेग ने मुनि स्नभय-घोष को देखते ही उत्त पर उपमां करना प्रारम्भ कर दिया। उमने नीक्ष्ण धार वाले हथियार से उनके स्नग काटान प्रारम्भ कर दिया। उस प्रवास के विल्ला से स्वास प्रवास के विल्ला हो गया स्नौर वही में निर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार यह स्थान सिद्ध क्षेत्र भी है।

यहाँ के टीलो को लोग 'देउरा' कहते हैं। देउरा का ग्रर्थ है देवालय। यहाँ भारत सरकार की फ्रोर से जो सुराई हुई थो, उसके फलस्वरूप यहा तीर्थकर मूलियो, चैत्य वृक्ष ग्रीर स्तूपो के भन्न भाग निकले थे। यहाँ

खदाई में ईटों का एक फर्ज भी मिला था, जिसे पुरातन्ववेत्ताओं ने जैन सन्दिर माना है।

यहाँ के मन्दिर में भगवान नेमिनाथ को ज्यामवर्ण वाली सबा दो फुट को पद्मासन प्रतिमा सूलनायक है। इसके अतिरिक्त भगवान पुण्यत्न, भगवान पाव्यंनाथ को प्रतिमाय है। एक चौबीसी है। अध्यक्षि देवों की एक पापाण प्रतिमा भूगर्भ में निकली हुई यहाँ रक्खी है। नेमिनाथ और अध्यक्ष की सूर्तियो गुप्त काल या उससे भी पूर्व की है।

**ककुभग्राम**---प्राजकल इसका नाम 'कहाऊ' है। यही भगवान पुष्पदन्न की दीक्षा ग्रीर केवलज्ञान कत्याणक हुन्नाथा। यह काकन्दी मे १६ कि॰ मी॰ है। प्राचीन काल मे यह काकन्दी का बाहरी उद्यान <mark>या</mark>

वन था।

यहां भी चारो स्रोर भग्नावशेष विखरे पडे है । यहा एक टूटे मकान मे पांच फुट ऊँची सिलंटी वर्ण की एक तीर्थकर प्रतिमा रक्वी हुई है । यह बीच मे खण्डित है । प्रामीण लोग तेल पानी मे इसका स्रभिषंक करते है ।

इस कमरे के सामने एक और ऐसी ही प्रतिमा चवूतरे पर पड़ी हुई है। यह काफी शीर्ण है। इसका मुख

तक घिस गया है।

इनने कुछ छागे एक मानस्तम्भ खडा है। यह २४ फुट ऊँचा है। इसमे एक छोर भगवान पाश्वेनाथ की सबा दो फुटी खड्गासन प्रतिमा उत्कीर्ण है। स्तभ्भ के ऊगरो भाग से पाँच तीर्थकर प्रतिमाय विराजनान है। ग्रामीण लोग पार्थनाथ की पूजा दही-सिन्दुर से करते है प्रार इस स्तम्भ को 'भीमसेन की लाट' कहते है।

स्तम्भ पर ब्राह्मी लिपि में बारह पंक्तियों का एक लेख लुदा हुआ है। उसके ब्रनुसार इस स्तम्भ का निर्माण एव प्रतिस्टा मद्र नामक एक ब्राह्मण ने गुग्त सवत् १४१ (ई० सन् ४६०) में सम्राट् समुद्रगुप्त के काल में कराई

थी। यह ज्ञात मान स्तम्भो मे सबसे प्राचीन है।



## एकादश परिच्छेद

#### भगवान शीतलनाथ

पुष्करवर द्वीर के विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्स नामक देश था। उसके सुसीमा नगर मे पद्मगुष्म नामक राजा राज्य करता था। वह साम, दाम, दण्ड ब्रोर भेद का ज्ञाता था। सहाय, साधनोपाय, देश विभाग, काल विभाग ब्रोर विनिषात प्रतोकार इन पाच ब्रागों से युक्त मन्धि-विग्रह का सम्यक्

पूर्वभव विसाग, काल विसाग और विवास प्रताल राज्य पाय अस्तात हुएत नाय्यप्यक्र का तस्य पूर्वभव पूर्वभव विस्थान करने वाला था। उससे अपने बुद्धि-कोशल में स्वासी, सर्वी, कोट, कोप, सिन, दें और सेला का स्वुस प्रभाव-विस्तार किया था। वह देव, बुद्धि आर पुरुषार्थ द्वारा लक्ष्मों की

निरन्तर बृद्धि करता रहता था। बमन्ते ऋतु के आगमन होने पर वह प्रनिदिन अपनी रानियों के सग विविध कीडाय किया करता था। जब बमन्त ऋतु समात हो गई तो उसे मगार को इस क्षणअगुरना से बैरायय हो गया प्रोर नन्दन नामक अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सीपकर प्रानन्द नामक मुनिराज के पास जाकर उसने जैनेदवरों दीक्षा धारण कर ली। उसने निरन्तर तरद्वर्या करते हुए नेपार अपने का अध्ययन किया आरेर पेटन कारण भावनाओं का जिल्ला करते हुए नैर्धकर नाम कर्म का बन्ध कर लिया। वह चारा आराधनाओं का आराधन करना हुआ आयु के अन्त मे समाधिमरण धारण करके आरण नामक पन्द्रह्ये स्वर्ण का इस्त्र बना।

भरत क्षेत्र में मलय नामक देश था। उसमें भद्रपुर नगर के स्वामी देश्वाकु कुल के भूगण राजा दृढरथ राज्य करते थे। उनकी प्राणवल्लमा का नाम महारानी मुनन्दा था। कुवेर को झाज्ञा में यक्ष देव। न भगवान के गर्भावतरण से छह मास पहले से महाराज दृढरथ के प्रासाद में रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ

गर्भ कल्याणक कर दिया। एक दिन महारानी मुनन्दा ने राजि के ब्रन्तिम प्रहर में सोलह स्वान देवे छोर उसके बाद एक विशालकाय हाथी को मुख्य में प्रवेश करते हुए देखा। उसी समय चैत्र कृष्णा

श्रष्टमी के दिन पूर्वापाढा नक्षत्र मे वह आरणेन्द्र का जीव रानो के गर्भ मे अवतीर्णे हुआ।।

प्रात काल होने पर महारानों ने महाराज के पास जाकर अपने स्वप्नों की चर्चा की । महाराज न जान से जानकर उनके फल बताते हुए कहा—देवि <sup>!</sup> नुम्हारे गर्भ में त्रिलोकीनाथ तीर्थकर देव अवनरित हुए है । सुनकर सहारानी अत्यन्त प्रसन्न हुई । देवों ने आकर गर्भकत्याणक की पूजा की ।

जन्म कल्याणक - गर्भ-काल पूर्ण होने पर माध कृष्णा द्वादशी के दिन विदवयोग मे महारानी ने पुत्र-प्रसव किया। उसी समय बारो जाति के देव ब्रीरे इस्ट आकर बड़े समारोह के साथ वाल भगवान को मुमेन पर्वन पर ले गर्थ। वहां उन्होंने क्षीरसागर के जल से भगवान का ब्रीभियंक किया। मोधर्म इन्द्र ने भगवान की भीक से विह्नल होकर ताण्डव नृत्य किया ब्रीर वालक का नाम शीतवनाथ रक्ष्या। उक्का लाखन श्रीवृक्ष था।

दीक्षा कल्याणक — बालक सीतलनाथ दूज के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे। जब किशोरवय पार कर वे यौवन ध्रवस्था को प्राप्त हुए, उनके पिता ने उन्हें राज्याभियेक करके राज्य सीप दिया और स्वय मृति वन गये। भगवान राज्य पाकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा उनके मुशासन से इतनो सन्तुष्ट यो कि वे प्रजा के हृदय-सम्राप्त कहलाते थे।

एक दिन वे वन-विहार के लिए गये। वे जब वन मे पहुँचे, उस समय कोहरा छाया हुआ था। किन्तु सूर्यो-

भगवान शीतलनाथ १३६

दय होते ही कोहरे का पता भी न चला। सर्वसाघारण के लिए घटना साधारण थी, किन्तु आत्मदृष्टा शीतलनाथ के लिये यही साधारण घटना असाधारण बन गई। वे चिन्तन में डूब गये —कोहरा नष्ट हो गया, यह सारा ससार ही नाशवान् है। अब भुभे दुल, दुली और दुल का निमित्त इन तीनो का यथार्य बीध हो गया। मोह के निमित्त से मैं समभता रहा —मैं सुली हूँ, इन्द्रिय-सुल ही वास्तविक सुल है और यह सुल पुण्योदय से मुभे फिर भी मिनेगा। अतः अब मुभे इस मोह का हो नाश करना है।

अगवान ऐसा विचार कर रहेथे, तभी लौकान्तिक देवो ने ग्राकर भगवान की वन्दना को भ्रीर उनके विचारों की सराहना की। भगवान ने तत्काल अपने पुत्र को राज्य-भार सीप दिया भ्रीर शुक्रभ्रभा नाम की पालकी पर सवार होकर नगर के बाहर सहेनुक वन में पहुँचे। वहाँ उन्होंने माघ कृष्णा द्वादशों के दिन सायकाल के समय पूर्वापादा नक्षत्र में दो उपवास का नियम लेकर एक हजार राजाओं के साथ सयम धारण कर निया।

दीक्षा लेते ही भगवान को मन पर्ययक्षान प्रगट हो गया। दो दिन के पश्चान चर्या के लिए वे प्ररिष्ट नगर मे पहुंचे। वहाँ पुनर्वमु राजा ने नवधा भक्तिपूर्वक भगवान को झाहार-दान देने का सीभाग्य प्राप्त किया। देवो ने रत्नवर्षा झादि पचास्चर्य किये। भगवान झाहार करके विहार कर गये। वे घोर

केवलज्ञान कत्याणक तापस्या करने लगे। इस प्रकार छुद्सस्थ प्रवस्था काने ने ने वर्षे नक उन्हों ने नानांविश्व यत किये। तदनन्तर वे एक दिन वेल के वृक्ष के नीचे दो दिन का उपवास करके ध्यानलीन हो स्थे।

तभी पीप कृष्णा चतुर्दशी के दिन पूर्वापाढ नक्षत्र में सायकाल के समय भगवान को केवलजात प्राप्त हो गया। उसी समय देवा ने श्राकर भगवान के ज्ञान कन्याणक की पूजा की तथा समयक्षरण की रचना की। उसमे देव, सनुष्य ब्रीर निर्दनों के गमक्ष भगवान की कन्याणी दिव्यध्वनि खिरी। यह भगवान का प्रथम धर्म-चक-पवर्जन था।

भगवान का संघ—भगवान के सब मे अपनगार आदि दश्याणघर थे। १४०० पूत्रधारी, ४६२०० जिक्षक, ७२०० अर्दाधज्ञानी, ७००० केवानी, १२००० विजियामा द्विधारी मृति, ७५०० मन पर्ययक्तानी थे। इस प्रकार उनके मृतियों को कुल मस्याएक लास्त्र थी। घरणा आदि ३६०००० आधिकाये थी। दो लाख श्रावक आदीर तीन लाख श्राविकाये थी।

निर्वाण कल्याणक— वे चिरकाल तक ख्रनेक देशों में विहार करके भव्य जीवों का कल्याण का मार्ग बताते रहे। बल्त में वे सम्मेदिशालर जा पहुँचे और वहां एक माह का योग-निरोध करके उन्हांने प्रतिमा योग धारण कर लिया ख्रोर खादिबन गुक्ला अप्टमी को सायकाल के समय पूर्वापादा नक्षत्र में समस्त कमों का नाश करके एक हजार मुनियों के साथ मोध प्राप्त किया। देवों ने खाकर उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा की।

यक्ष यक्षिणी—भगवान शीतलनाथ के रोवक यक्ष का नाम ब्रह्म यक्ष ग्रीर सेविका मानवी यक्षिणी थी।

भगवान जीतलनाथ के समय विश्वानल नाम का चौथा रुद्र हुआ था।

भगवान द्योनलनाथ का जन्म भद्रिकापुरी या भहिलपुर में हुआ था और उन्होंने अपनी जन्म-नगरी के बाह्य उद्यान में दीक्षा ग्रहण की थी तथा दीक्षा-वन में ही उन्हें केवलज्ञान हुआ। किन्तु महिकापुरी कहाँ है, इस बात को जैन समाज प्राय भुल चकी है। कई विद्वान श्रज्ञानवक भेलमा (मध्य प्रदेश) को शोतल-

भ० शीतलनाथ की जन्म-मूमि-भटिकापरी नाथ भगवान की जन्म-पूमि मानते है। किन्तु भगवान शीनलनाथ की जन्म-नगरी भद्रिकापुरी वर्तमान में विहार प्राप्त में हजारीबाग जिले में है और वर्तमान में उस नगर का नाम भीदल नगा है। इसी प्रकार उनका दीक्षा-वन एवं केवलज्ञान कन्याणक स्थान केहहुआ पर्वन है। यह स्थान हजारीबाग जिले की चनरा नहसील में है। यहाँ जाने के लिये पाण्ड दुक रोड पर

डोभी से या चतरा से सड़क जाती है। चतरा के लिये हजारीबाग से श्रीर ग्राण्ड ट्रक रोड पर स्थित चोपारन से सड़के जाती है। इनके श्रांतरिक्त गया से शेरघाटी, हटरगज श्रीर हटवारिया होकर भी मार्ग है। यह हण्टरगज से दक्षिण-पश्चिम में छह मील है। भोदलगाव कोल्ह्रुया पहाड़ से पाच-छह मील है।

जैन घर्म का प्राचीन इतिहास

सन् १८६६ में प्रसिद्ध पुरातत्ववेता श्री नन्दनाल हे ने यहाँ का निरीक्षण करके इस पर्वंत को मकुल पर्वत माना था, जहाँ भ० बुद्ध ने अपना छठवाँ चातुर्माल किया था तथा इस मन्दिर पर स्थित मन्दिरों और मूर्तियों को बौद्ध लिखा था। कि लिन्तु सन् १९०१ में डा० एम० ए० स्टन ने एक लेख लिखकर यह सिद्ध किया था कि सहों के सारे सदर और मूर्तियों वस्तुत जैन है और यह पर्वंत जैन तीर्थकर शीतलनाथ की पवित्र जन्म-भूमि है। तभी से यह स्थान प्रसिद्ध को प्राप्त हुआ। यही नहीं, इसके आस-पास में सतगवा, कुन्दिनता, बलरामपुर, भ्रोरम, दारिका, छर्रा, डलमा, कतरासगढ, पवनपुर, पाकवीर, तेलकुषी खादि में मनेक प्राचीन जैन मूर्तियाँ उपलब्ध होती है। भोदलगाव के निकट तो श्रावक गाव भीर श्रावक पहाड भी है। इस सबसे यह सहज ही भ्रमुनान होता है कि यह स्थान कभी जैन धर्म का महान् केन्द्र था भ्रीर इसके निकट का सारा प्रदेश जैन धर्मान्त्रयाथी था।

कोत्हुआ पहाड पर जाने के दो मार्ग है—पिश्चम की झोर से हटबारिया होकर तथा पूर्व की झोर से घाटी में होकर। हटबारिया की झोर से चढ़ने पर लगभग एक किलोमीटर चलने पर भगवान पार्श्वनाथ की पीने दो फुट झबगाहना वाली एक प्रतिमा मिलती है। हिन्दू जनता इसे 'द्वारपाल' कहती है। इससे दो कि० मी० झागे चलने पर एक भन्न कोट मिलता है। फिर एक तालाब ३००४ ७०० गज का मिलता है। सरकार की ओर से इसकी खुदाई कराई गई थी। फलत एक सहस्रकृट चैर्यालय मिला। इससे ढाई इच वाली पचास प्रतिमाय है। सरोबर के किनारे झनेक खण्डिन झबण्डित जैन प्रतिमाय और जैन मन्दिरों के झबगेष विखरे पड़े है।

कोट द्वार के दक्षिण पूर्व की घ्रोर कुलेब्बरी देवी का मन्दिर है, जो मूलत जैन मन्दिर था। मन्दिर के दक्षिण की क्योर एक गुका मे पादर्वनाथ प्रतिमा है जो प्राय एक गज ऊँची है। इसके निकट दूसरी गुका मे एक पद्मा-सन तीर्थकर-मति है।

सरावर के उत्तर में एक छोटा-सा प्राचीन जैन मन्दिर है, जिसके ऊपर पाच शिखर है। इसे सबें सैटिन-मेण्ट के नकते में पादर्वनाथ मन्दिर माना है। मन्दिर के बाहर जो चबूनरा है, उसे पादर्वनाथ चबूनरा लिखा है। ग्रागे जाकर ग्राकाश लोचन कुट है। उस पर ग्राठ इच लवे चरण बने हुए है। इससे कुछ ग्रागे एक ग्रुघन में एक फुट ग्राव-साहना बाली दस प्रतिमाय एक चट्टान में उकेरी हुई है। इससे मां एक चट्टान में पाच पद्मासन और पाच खड़गा-मन प्रतिमाय उनकीण है। अल से लोग इन्हें पाच पाण्डवों और दशावनार की प्रतिमाय कहने लगे है।

भोदलगाव छोटा-सागाव है। अनुसन्धान किया जाय तो यहाँ भी जैन मन्दिर स्रोर मृतिया[मल सकती है।

भगवान शीतलनाथ के तीर्थ का अन्तिम चरण था। उस समय वक्ता, श्रीता ग्रीर धर्माचरण करने बाले व्यक्तियों का ग्रभाव हो गया। उस समय भद्रिलपुर में मलय देश का राजा मेघरथ था। एक दिन राजा ने राज्य-सभा में प्रधन किया—सबसे ग्रधिक फल देने वाला दान कीन सा है ? रसके उत्तर मे

न राज्यन्तमा मा प्रचन कथा — सबस आधक रुल दन वाला दान कान ता है । हम्म उत्तर मा मध्यादान का सत्यक्षीति नामक मत्री, जो दान के तत्त्व को जानने वाला था — कहा — 'श्राचार्यो न तीन इतिहास दान सर्वश्रेष्ठ बनाये है — आस्त्रदान, अभयदान और अन्तदान। अन्तदान की अपेक्षा अभयदान की स्वान्य राज्य होरा कहा हुआ और

्षता त्रपञ्च कार अन्यदान का अपदान का अपदान करान है। आज कार्या करान है। प्राप्त कहाता है। ऐसे सास्त्र का व्यावयान करने से ससार के हुआ और व्यावयान करने से ससार के हुआ और कर व्यावयान करने से ससार के हुआ में त्रस्त व्यावयान करने से ससार के हुआ में त्रस्त व्यावयान करने से ससार के हुआ में त्रस्त व्यावयान करने से सार्या है। किल् राजा को यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। अपनी कर्जुषित सावनाओं के कारण वह कुछ और ही दान देना चाहता था।

उसी नगर मे भूतिशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह खोटे शास्त्र बनाकर राजा को प्रसन्न किया करता था। उसके मरने पर उसका पुत्र मुण्डशालायन भी यही काम करता रहा। वह भी उस समय राज्य-सवा मे बेठा हुआ था। वह बोला---'महाराज' ये सव दान तो साखुओ और दरिझों के लिये है। किन्सु महत्त्वकाक्षी राजाओं के लिये तो शाप और अनुग्रह करने की शक्ति से सम्पन्न ब्राह्मणों के लिये सुवर्ण, भूमि ख्राटि का रान अनन्त भगवान शीतलनाथ १४१

काल तक यश देने वाला है।' यह कहकर उसने अपने बनाये हुए शास्त्र को खोलकर उसे सबको सुना दिया। राजा उसकी बातों से बडा प्रसन्न हुआ। और उसने मुण्डलायन को पृथ्वी और सुवर्ण का दान देकर सम्मानित किया।

इसके बाद उत्साहित होकर मुण्डलायन ने दस प्रकार के दानों का विधान किया (१) कन्यादान (२) मुक्णेदान (३) हिस्तदान (४) अश्वदान (५) गोदान (६) दासीदान (७) तिलदान ( $\sim$ ) रखदान (६) भूमिदान और (१०) गृहदान।

तबसे पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत दानों के स्थान पर इन दानों की परम्परा चल पड़ी।



# द्वादश परिच्छेद

### भगवान श्रेयान्सनाथ

पुष्करार्ध द्वीप में पूर्व विदेह क्षेत्र स्थित मुक्कच्छ देश के क्षमपुर नगर में निलनप्रभ नामक राजा राज्य करताथा। वह न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करताथा। वह धर्म, ब्रथ्यं ब्रीर काम तीनों पुरुषार्थों का सन्तुनित रूप से उपयोग करनाथा। एक दिन वनपाल ने हर्ष-समाचार सुनारा कि सहस्राम्न वन में अनन्त पूर्वभव जिनेन्द्र पधारे है। यह समाचार सुनकर वह ब्रपने परिजन ब्रीर प्रजानों से युक्त उस वन

पूर्व भव जिनेन्द्र पधारे है। यह समाचार सुनकर वह प्रपाने परिजन और पुरजनों से युक्त उस बन में पहुँचा। बही उसने जिनेन्द्रदेव की पूजा की, स्तुति की क्षीर फिर वह प्रपाने योग्य प्रास्त पर बैठ गया। तब जिनेन्द्रदेव का धर्मोपदेश हुमा। उपदेश सुनकर उसे एक प्रकाश मिला। वह विचार करने लगा- भैने भोहुवल, फ्रनादिकाल के सम्कारकश यह परिग्रह एकतिन किया है। दसका न्याग किये विना कन्याण सभव नहीं है। तब समय नष्ट करने से बया लाभ है। यह सोचकर उसने अपने पुत्र सुपुत्र का राज्याभिगेक कर दिया क्षीर क्षानेक राजाओं के साथ उसने समय प्रष्ट करने का विन्या। उसने कठिन तप का क्षाचरण किया। त्यारह अपो का अध्ययन किया, योडश कारण भावनाओं का मनन चिन्तन किया। पत्रन अपने त्रवेकर प्रकृति का वन्य हो गया। आय के अपने से ममाधिमरण करके वह अच्युत नामक सोलहवे स्वर्ग का इन्द्र बना।

भरत क्षेत्र मे सिहपुर नगर के अधिपति महाराज विष्णु नामक राजा थे, जो इक्ष्वाकुवशी थे। उनकी महारानी का नाम नन्दा था। देवो ने गर्भावतरण से छह माह पूर्व से पन्द्रह माह तक रस्नवर्षा की। एक दिन महारानी ने ज्येष्ठ कृष्णा पष्टी के दिन श्रवण नक्षत्रके योग मे प्रात काल के समय सौलह स्वप्न

गर्भावतरण वेले भी र भपने मुख्य में एक हाथीं की प्रवेश करने हुए देखा। उसी समय प्राच्छीनका जीव अपनी आयु पूरी करके महाराती नन्दा के गर्भ में अवतरित हुआ। प्रान काल उठने पर महाराती ने अपने पति के पास जाकर उन्हें अपने वेले हुए स्वप्त मुनाये और उनका फल पूछा। महाराज ने स्वप्त मुनकर वहा हुए प्रगट किया और स्वप्तों का फल बनाया कि तुम्हारंगर्भ में नीर्थकर ने अवतार लिया है। इन्द्रों और देशों ने आकर नीर्थकर के गर्भ कन्याणक का महोस्मव किया।

देवियाँ माना की सेवा करनी थी। वे उनका मनोरजन करने ने लेकर स्नान ग्रादि सब काम करती थी। माना को गर्भ का काल कव व्यनीत हो गया, यह पना ही नहीं चला ग्रीर फागुन कृष्णा एकादशी के दिन विष्णुयोग

में तीन ज्ञान के धारक तीन लोक के प्रभू को जन्म दिया। पुत्र का जन्म होते ही तीनों लोको के जीवों का मन दूर्य में भर गया। रोगियों के रोग शान्त हो गये। शोक वाले बोक रहित हो गये। तभी चारो ज्ञांत के देव अपने इन्द्रों के साथ विविध वाहनों पर आये। वारो और देव दुन्दुभि बजा रहे थे, देवानाये तृत्य कर रही थी, गण्धे मध्युर गान कर रहे थे। शारे लोक से हर्ष द्वाप्ता था। इन्द्राणी द्वारा लाये हुए बालक को सौधर्मेन्द्र ने गोद में लेकर सहस्र नेत्र बनाकर उस बाल-प्रभू के दर्शन किये और ऐरावत हाथी पर बैठाकर देवों के साथ मुमेरु पर्वत पर जा पहुँचा। वहाँ देवों ने कीरसागर के जन से परिपूर्ण एक हुजार कलवों से भगवान का अभिवेक किया। इन्द्राणी ने उन्हे वस्त्राभूपणों से अलकृत किया। सौधर्मेन्द्र ने उनकी लोकोत्तर छवि देवले हुए उनका नाम श्रेयान्य रक्का। उनका चिन्ह गेडा था।

धीरे धीरे श्र्योग्स कुमार बढने लगे। जब उनका कुमार काल ब्यतीत हो गया ग्रीर उन्होंने यौवन में पदार्पण किया, पिता ने भ्रपना राज्य पुत्र को सोप दिया। श्रव श्र्यान्सनाय ने राज्य-भार **दीक्षा क**ल्याणक सभाल लिया। उन्हे पूर्व पुष्य से सब प्रकार के भोग प्राप्त थे। प्रजा उनक पुष्य-प्रभाव ग्रीर सुशासन से खूब सन्तुष्ट थो और निरन्तर समृद्धि की ग्रीर बढ़ रही थी। उनका शासन

कल्याणकारी था।

एक दिन वसन्त ऋतु का परिवर्तन देखकर उनके मन में विचार प्रस्फुटित हुआ — काल बड़ा बलवान है, ऐसा कहा जाता है। किन्तु काल भी छिन धिन में छीज रहा है। जब काल ही अस्थिर है, तब ससार में स्थिर क्या है ? केवल शुद्ध रबरूप धारमा के गुण ही धविनश्वर है। जब तक शुद्ध धारमस्वरूप की प्राप्ति न हो जाय, तब तक निध्चित्त नहीं हो सकता.

भगवान यह विचार कर रहे थे, तभी सारस्वत आदि लोकान्तिक देवां ने आकर उनकी स्तुति की और उनके वैराग्य की सराहना की।

भगवान ने अपने पुत्र श्रेयस्कर को राज्य सौष दिया और देवो द्वारा उठाई गई विमलप्रभा नामक पालकी में आकृष्ट होकर नगर के वाद्य प्रमन्त में स्थित मनोहर उद्यान में पहुँच। वहा पहुँच कर दाँ दिन के निये आहार का त्याग कर फान्सुन कुष्णा एकादशों की प्रांत काल के ममय श्रवण नक्षत्र में एक हजार राजाओं के साथ सयम धारण कर लिया। उसी समय उन्हें मन प्येयजान प्रगट हो गया।

उन्होने पारणा के लिये सिद्धार्थ नगर मे प्रथश किया । वहाँ नन्द राजा ने भगवान को भक्तिपूर्वक स्राहार

दिया । देवो ने पचाइचर्य किये ।

भगवान श्रेयान्सनाथ नं तप करने हुए दो वर्ष विभिन्न न्थानो पर विहार करने हुए विलाये। वे फिर बिहार करने हुए अपने दीक्षा-बन मे पधारे। वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर वे तुम्बुर वृक्ष के नींचे ध्याना-

रूढ हो गये। वही पर उन्हें माध कृष्णा अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र में सायकाल के समय **केवलज्ञान क**ह्या**णक** केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवा ब्रोर इन्द्रा ने श्राकर केवलज्ञान कत्याणक उत्पन सनाया।

कवलज्ञान करूयाणक के बललज्ञान उत्पन्त हो गया। द्वाघार इन्द्रान घाकर कवलज्ञान कर्याणक उत्पव मनाया। इन्द्र की धाजा से कुबेर ने समयसरण की रचना की। उसमें देव, मनुष्य क्रोर नियंचों के पुष्य योग से भगवान की प्रथम टिक्यथ्वनि खिरी। इस प्रकार उन्होंने धर्मवक्ष प्रवनेन किया।

भगवान के कुत्थु स्रादि सतत्तर गणधर थे। १३०० पूर्वधर. ४८२०० शिक्षक, ६००० स्रवधिज्ञानी,

६५ँ०० केवलज्ञानी, ११००० विक्रियाकृद्विधारी, ६००० मन पर्ययक्रानी स्रोर ५००० वादी भगवान का परिवार मुनि थे। इस प्रकार कुल मिलाकर ८८००० मुनि थे। इनके अतिरिक्त घारणा स्रादि १२०००० अजिकाये थी। २००००० श्रावक द्यार ४००००० श्रावकाये थी।

केवलज्ञान के पश्चान् भगवान विभिन्न देशों में बिहार करके भव्य जीवों को उपदेश देते रहे। जब ब्रायु निर्वाण कल्याणक कर्म का अन्त होने में एक माह जेप रह गया, तब वे सम्मेदिशिवर पहुँच। वहाँ एक माह तक योग निरोध कर एक हजार मुनियों के साथ श्रावण शुक्ला पूर्णमासों के दिन सायकाल के समय धनिष्ठा नक्षत्र से अर्थातिया कर्मा का क्षय करके मुक्त हो गये।

देवो ने बाकर धमधाम से उनका निर्वाण कल्याणक मनाया।

यक्ष-यक्षिणी—भगवान श्रेयान्सनाथ के सेवक यक्ष का नाम यक्षेत्रवर ग्रोर सेविकायक्षिणी का नाम गोरीया।

भगवान श्रेयान्सनाथ का जन्म सिहपुरी मे हुमा था। यह स्थान वाराणमी से सडक मार्ग द्वारा छह किलो सिंहपुरी मीटर है। वाराणसों से टेक्सी और वस वरावर मिलती है। ट्रेन ने जाना हो तो सारनाथ स्टेशन उतरना वाहिए। वहां से जैन मन्दिर तीन फर्लींग है। आजकन यह स्थान सारनाथ कहलाता है। यहां श्रेयान्सनाथ के गर्म, जन्म, दीक्षा श्रीर केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थ।

यहाँ एक शिखरवन्द दिगम्बर जैन मन्दिर हैं। मन्दिर में भगवान श्रेयान्सनाथ की ढाई फुट ग्रवगाहना

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

वाली स्याम वर्ण मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है। इसकी प्रतिष्ठा सम्बत् १८८१ में मागंशीयं शुक्ला पष्ठी शुक्रवार को पभीसा पर्वत पर हुई थी। यह भेलुपुरा के मन्दिर से झाकर यहाँ विराजमान की गई थी। इस प्रतिमा के खाने भगवान श्रेयान्सनाथ की एक द्वेत वर्ण तथा भगवान पाइवैनाथ की स्थामवर्ण प्रतिमा विराजमान है। वेदी के पुष्ठ भाग में एक झत्मारों में एक शिलाफलक में नन्दीस्वर चैत्यालय है, जिसमे ६० प्रतिमाये बनी हुई है। यह भूगर्म से मिली थी।

मन्दिर के ब्रागे सरकार की ब्रोर से घास का लान श्रौर पृष्प-वाटिका बनी हुई है। यही पर ब्रिश्चोक द्वारा निर्मित्त स्तूप बना हुमा है जो १०३ फुट ऊँचा है। स्तूप के ठोक सामने सिहद्वार बना हुमा है। द्वार बड़ा कला-पूर्ण है। दोनो स्तम्भो के शीर्ष पर सिहचनुष्क बना हुमा है। सिहो के नीचे घमचक श्रीर दाई-बाई श्रोर बेल क्रौर घोडे की मूनियाँ श्रक्तित है। इसी स्तम्भ की सिहत्रयों को भारत सरकार ने राजचिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान की है श्रीर घम-चक को राज्य-ध्वज पर अकिन किया गया है। यह बौद्ध तीर्थ माना जाना है, जहाँ बुद्ध ने घम-चक प्रवर्तन किया था।

कुछ विद्वानो की मान्यता है कि यह स्तूप भगवान श्रेयान्सनाथ की स्मृति मे सम्राट् ग्रदोक के पौत्र सम्राट् सम्प्रति ने बनवाया था । सारनाथ नाम भी श्रेयान्सनाथ से बिगड कर बना है ।



### त्रिपृष्ठ नारायण

राजगृह नगर के अधिपति विश्वभूति और उसकी पत्नी जैनी के एक ही पुत्र था, जिसका नाम विश्वनन्दी था। विश्वभूति का एक भाई था विशाखभूति । उसकी स्त्री का नाम लक्ष्मणा था। उनके पुत्र का नाम विशाखनन्द था। वह निपट मूर्ख था।

एक दिन शरद ऋतुके मेघ का नाश देखकर विश्वभूति नरेश को वैराग्य हो गया। उसने अपने छोटे भाई विशाखभूति को राज्य दे दिया और युवराज पद अपने पुत्र विश्वनन्दी को देकर मुनि-दीक्षा ले ली। विशाखभूति

राज्य-शासन चलाने लगा।

उस नगर के बाहर नन्दन उद्यान था, जो लतास्रो, गुल्मों और पृष्पों से परिपूर्ण था। विश्वनन्दी को यह उद्यान बहुत पसन्द था। एक दिन वह अपनी स्त्रियों के साथ उस स्थान में विहार कर रहा था। विशाखनन्द ने उसे देखा ग्रीर देववश वह उस उद्यान पर अधिकार करने का उपाय सोचने लगा। तभी वह अपने पिता विशाख भूति के पास पहुँचकर बोला---'यह नन्दन उद्यान मै चाहना हूँ । इसे ग्राप मुभ दे दीजिये, श्रन्यया मै राज्य छोडकर भ्रन्यत्र चला जाऊँगा ।' विशासभूति बोला—'यह क्या बडो बात है। वह उद्यान तुम्हे दे दूँगा।'

राजा ने युवराज विश्वनन्दी को बुलाया और कहने लगा—'पुत्र में समीपवर्ती राजाओ पर आक्रमण करके उनके उपद्रवर्गान्त करने जा रहा हूँ। तब तक राज्य का भार तुम ग्रहण करो ।'विश्वनन्दी यह सुनकर बोला—'पुज्यपत्रद<sup>ा</sup> म्राप यही पर निश्चिन्त रहे। मै जाकर श्रन्य काल मे उन राजाश्रो को पराजित करके शीव्र

लीट ग्राऊँगा।'

विश्वनन्दी चाचा की आज्ञा से सेना सजाकर चल दिया। तभी विशाखभूति ने नन्दन उद्यान अपने पुत्र विशाखनन्द को दे दिया। विश्वतन्दी को इस घटना का पता तत्काल चल गया। उमें चाचा के इस छल को देखकर बड़ा क्रोध स्राया । वह फौरन लौट स्राया स्रौर उद्यान पर स्रधिकार करने वाले विशाखनन्द को मारने को उद्यत हो गया । विद्याखनन्द भयभीत होकर कैय के वृक्ष पर चढ गया । विद्यवनन्दी ने क्रोध मे उस वृक्ष को जड समेत उखाड डाला भ्रीर उसी मे विशाखनन्द को मारने को भपटा। विशाखनन्द वहाँ से भागकर एक पाषाण-स्तम्भ के पीछे जा छिपा। विश्वनन्दी पीछा करना हुम्रा वही जा पहुँचा म्रौर मुष्टिका प्रहार से उस स्तम्भ को ही तोड दिया। विशाखनन्द वहाँ से भी भागा। तब विश्वनन्दी को उस पर दयाँ क्या गई क्रीर उसे क्रभय देते हुए वह उद्यान भी उसे ही दे दिया किन्तु मन मे ऐसी विन्नता भर गई कि वह तत्काल वहाँ से चलकर सम्भूत मूनि के पास पहुँचा ग्रीर उनसे मुनि-दीक्षा ने ली। इस घटना में विभावभूति को भी बडा पश्चाताप हुआ, उमें प्रपनी भूल पर दुःख हभ्रा ग्रौर उसने भी राजपाट छोड कर सयम घारण कर लिया ।

मूनि विद्वनन्दी घोर तपस्चर्या करने लगे । शरीर अत्यन्त कृश हो गया । बिहार करते हुए वे मथ्रा पहेंचे । वे झाहार के निमित्त नगर में गये । शरीर झत्यन्त दुर्बल हो गया था, पैर डगमगा रहे थे । विदाखिनन्द व्यसनो के कारण राज्यभ्रष्ट होकर मथुरा म्राया हुम्रा था । उस समय वह एक देश्या के मकान की छत पर बैठा हुम्रा था । तभी एक सद्य प्रसूता गाय ने मुर्नि विश्वनन्दी को धक्का देकर गिरा दिया। उन्हे गिरते देखकर विशाखनन्दी उनका उपहास करता हुआ बोला —पत्थर का खम्भा तोडने वाला तुम्हारा पराकम क्या यही है ?' बात मुनि के मन में चूभ गई। उन्होंने निदान किया कि मैं इस उपहास का बदला विशासनन्दी में ग्रवश्य लूंगा। इस प्रकार निदान-वन्ध कर के उनका मरण हो गया । वे मरण कर महाशुक्र विमान में देव हुए । विशाक्षभूति मुनि भी मर कर इसी स्वर्ग में देव हुए ।

त्रिपुष्ठ नारायण के रूप में — सुरम्य देश के पोदनपुर नगर के नरेश प्रजापित की दो रानियां थी — जयावती और मृगावती। विधास भूति का जीव स्वगंसे आयुपूरी करके जयावती का पुत्र विजय हुआ और विदय-नन्दी का जीव मृगावती के त्रिपुष्ठ नामक पुत्र हुआ।

विजयोर्घ पर्वेत की उत्तर श्रेणी के असलकापुर नगर मे मयूरग्रीव नाम का विद्याधरो का राजा रहता था। उसकी रानी का नाम नीनाजना था। विशासनन्द का जीव विभिन्न योनियो मे भटकना हुग्रा उस विद्याधर

नरेश के अध्वयीव नाम का पुत्र हुया।

विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी मे रथन्पुर चत्रवाल नामक एक प्रसिद्ध नगर था। ज्वलनजटी नामक विद्याघर उस नगर का स्वामी था। उसकी रानी का नाम यायुवेगा था। उनके मकंकीित नामक पुत्र क्रीर स्वय-प्रभा नामक पुत्री थी। स्वयप्रभा क्रान्यन सुन्दरी थी। यौवन मे पदार्पण करते ही उसका सौन्दर्य सम्पूर्ण कलाक्षों मे सुशोभित हो उटा। उसे देखकर ज्वलनजटी विचार करने लगा कि भी पुत्री के उपयुक्त कीन पात्र है। उसने निमित्त सास्त्र में कुशल पुरोहित मे इस सम्बन्ध मे परामर्थ किया। पुरोहित बोला—यह सर्व शुभ लक्षणों से सम्यन्न कन्या प्रथम नारायण पोदनपुर में उत्यन्त हो बका है।

ज्वलनजर्टों ने नत्काल नीतिकुशल इन्द्र नामक मन्त्रों को बुलाया और उसे पत्र तथा भेट देकर पोदनपुर को भेजा। मन्त्री रिष में मारु होकर पोदनपुर पहुंचा। वहाँ जात हुआ कि पोदनपुर नरेश पुरपकरण्डक नामक वन में वन-विहार के लिये गये हुए है। वह उस वन में पहुंचा और राजा के समक्ष जाकर मन्त्री ने उन्हे प्रणाम किया लाधा उनके चरणों में भेट रत्कर पत्र समिपन किया। राजा ने पत्र लोलकर पढ़ा। पत्र में जो तिल्वा था, उसका आश्रय यह या—विद्यायरों का स्वामी, महाराज निम के वश कर्षो आकाश का सूर्य में ज्वलनजटी रथनपुर से पोदनपुर नगर के स्वामी, भगवान वृषभदेव के पुत्र वाहुवली के वशावतस महाराज प्रजापित को सिर से नमस्कार करके हुआल प्रवत्त के वमन्तर निवेदन करना हूं कि हमारा और आपका वैवाहिक सम्बन्ध अनि प्राचीन काल से बला आ रहा है। मेरी पुत्री स्वपप्रभा जो सोन्दर्य और गुणों से लक्ष्मी सद्श है, आपके प्रतापि पुत्र त्रिप्ट की सुर्थों क्रिनी वन, मेरी यह हारिक इच्छा है।

महाराज प्रजापति पत्र पढ कर बहुत प्रमन्त हुए। उन्होंने कहा—भाई जबलनजटो को जो इाट है, वह मुक्ते भी इष्ट है। यह कहकर उन्होंने बडे ब्राइर के साथ मन्त्री को विदा किया। मन्त्री ने यह हुएँ-समाचार प्रपंत स्वामी को दिया। ज्वलनजटो अपने पुत्र अर्ककीति के साथ स्वयप्रभा को लेकर पोदनपुर ब्राया और बडे वैभव के साथ अपनी पुत्री का विवाह त्रिपुट के साथ कर दिया। इसके अतिरिक्त उपने त्रिपुट के लिए सिहवाहिनी ख्रीर गठडवाहिनी नामक दो विवाण भी प्रदान की।

जब श्रद्यग्रीय को श्रंपने चरो द्वारा इस विवाह के समाचार ज्ञात हुए तो वह ईर्प्या श्रोर कोध से भड़क उठा। वह सनेक विद्याधार राजाओं, रणकुराल सैनिको ध्रोर असक-शस्त्रों से भठिजत होकर रधावनं नासक पर्वत पर श्रा पहुँचा। श्रद्यश्रीय के अभियान की बान मुनकर राजकुमार विप्रुष्ट भी सेना को सिज्जत कर गुढ़क्ष का आ उटा। दोनो सेनाको से पनचार गुढ़ हुआ। श्रद्यश्रीय त्रिपुष्ट जा भिड़ा। दोनो से भयानक गुढ़ हुआ। श्रद्या में विप्रुष्ट जे श्रद्यश्रीय को बुरी तरह पराजित कर दिया। किन्तु श्रद्यश्रीय पराजय स्वीकार करने वाला व्यक्ति नहीं था। उसने कुढ़ होकर त्रिपुष्ट के अपर भयानक चक चला दिया। सारी सेना भातक के मारे सिहर उठी। किन्तु बह चक त्रिपुष्ट को प्रदक्षणा देकर उसकी दाहिनी भुजा पर ठहर गया। त्रिपुष्ट ने चक लेकर शत्रु के अपर फेका। उसने जाते ही शत्रु को गर्दन घड़ से अवत्य कर दी।

त्रिपृष्ट अर्धेचको अर्थात् नारायण बनकर भरत क्षेत्र के तीन खण्डो का अर्धोध्वर वन गया । प्रतिनारायण अस्वग्रीव पर विजय प्राप्त कर नारायण त्रिपृष्ट अपने भाई विजय के साथ विजयार्थं पर्वत पर गया । वहाँ उसने दक्षिण ग्रीर उत्तर दोनो श्रेणियो के राजाक्षो को एकत्रित करके ज्वलनजटी को दोनों श्रेणियों का सम्राट् बना दिया । विजय क्रीर त्रिपुट्ट दोनो प्रथम बलभद्र क्रीर नारायण थे। विजय का क्षरीर शल के समान स्वेत तथा त्रिपुट्ट का वारीर इन्द्रनील मणि के समान नील था। वे दोनो सोलह हजार मुकुटबढ़ राजाक्रो, विद्याघरो एव ब्यातर देवों के स्रीधपति थे। त्रिपुट्ट के देवरिक्षत धनुष, शल, चक, दण्ड, स्रसि, शक्ति सीर गदा ये सात रत्न थे। उसकी सोलह हजार रानियां थी तथा वलभद्र के साठ हजार स्त्रियों थी। उनके चार रत्न थे—हल, मूसल, गदा सीर भाला। त्रिपुट्ट नारायण चिर काल तक भोग भोगकर प्रत्यविक स्रारम्भ और परिग्रह के कारण मरकर सात वे तस्क मे गया। विजय ने भाई के वियोग से दु जिल होकर मुवर्णकुम्म नामक मुनिराज के पास सयम धारण कर लिया। वह थोर तपस्या करके केवली हुआ। स्रत्य में निर्वाण प्राप्त किया।

(त्रिपृष्ठ का यह जीव ही आगे जाकर चौवीसवाँ तीर्थकर महावीर बना।)

## त्रयोदश परिच्छेद

#### भगवान वास्पूज्य

पुण्करार्धं द्वीप के पूर्वमेर की छोर सीना नदी के दक्षिण तट पर वस्सकावती नाम का देश था। उसके रत्नपुर नगर कास्वामी पद्मोत्तर नाम का राजा था। उस राजा की कीर्ति चारो दिशाओं मे ब्यान्त थी। बहु झनेक सुर्वे कार्यकार कास्वामी पद्मोत्तर नाम काराजा था। उस राजा की कीर्ति चारों देशाओं में ब्यान्त थी। बहु झनेक

गुणों का गुज क्योर प्रजा-बत्सल था। एक दिन मनोहर पर्वत पर युगन्धर जिनराज पेद्यारे।

पूर्व भव

राजा को उनके ब्रागमन का समाचार मिलते ही वह उनके दर्शनों के लिए पहुँचा। उसने भक्तिपूर्वक जिनराज को बन्दना और स्तुर्ति की। भगवान का उपदेश सुनकर उसका मन वैराग्य के

रग मे रग गया। उसे ससार निसार अनुभव होने लगा। उसने तभी खाकर अपने पुत्र धनिमत्र को राज्य सीप दिया

प्रौर अनेक राजाओं के साथ जिनदेव से मुनि-दीक्षा ले ली। उमने जिनराज के चरणों मे ग्यान्ह ख्रगों का अध्ययन

किया, दर्शन विशुद्धि ख्रादि भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया। फलत उसे तीर्थंकर नाम कर्म का वन्य हो गया।

अन्त में सन्यास मरण करके वह महाशुक विमान में इन्द्र बना।

चम्पा नगरी भ्रग देश की राजधानी थी। वहाँ के भ्रधिपति महाराज वसुपुज्य थे जो इक्ष्वाकु वशी काष्ट्रपर गोत्री थे। उनकी पत्नी का नाम जयावती था। गर्भकत्याणक से छह माह पूर्व से देवो ने उनके यहां रत्नवर्षा करना प्राप्टम किया। रानी ने भ्रापाढ कृष्णा पढ़िक के दिन चौबीसवे शतिमपा नक्षत्र में रात्रि के स्राप्टम किया। रानी ने भ्रापाढ कृष्णा पढ़िक के दिन चौबीसवे शतिमपा नक्षत्र में रात्रि के स्रोत्तम प्रहर में सोलह स्वप्त देवे। उन्होंने प्राप्त काल होने पर पत्रि से चत्यों को चर्चा की

उमी दिन महायुक्तेन्द्र का जीव बायु पूरी करके उनके गर्भ मे अवतरित हुआ। देवों ने आकर भगवान का गर्भ कत्या-णक महोत्सव किया।

नीवे माह के पूरे होने पर फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन वास्य योग में सब प्राणियों का हिन करने वाले पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र असाधारण था, उसका जन्म-महोस्सद भी असाधारण ढंग से मनाया गया। चारो जाति के देव और इन्द्र चम्पापुरी में आये। सीधमेंद्र शची द्वारा सीर गृह सं लाये हुए वालक को जन्म कल्याणक

जन्म कत्याणक एरावत गण पर झाल्ड करक सर्व देवा के साथ मुनरु पवत पर गृह्व । बहुं उन्होंने क्षीर-सागर के जल से प्रमुक्ता जन्माभियेक किया । श्वी ने प्रमुक्ता प्रमार किया । शिका कर स्पाप्र से अपार किया । किया किया की लेकर स्पाप्री लोटे । बानक की माना को सीपा और उन्हों ने बानक का नाम बासुपुज्य रक्षा । इनका सरीर लाल

कमल के समान लाल था। पैर मे भैसे का चिन्ह था।

क्षमण करनात्र पारित में नार्वार है। भगवान के पुण्य-प्रभाव से माता-पिता तथा प्रजा के धन-धान्य, सुख-ऐडवर्य सभी प्रकार की वृद्धि होने लगी। बाल भगवान गुणो की खान थे। जब भगवान यौवन धवस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होंने विवाह के बस्बन में बधना स्वीकार नहीं किया भौर वे ब्राजन्म बहुमचारी रहें। एक दिन वे एकान्स में बैठ जिल्तन

दीक्षा कल्याणक में लीन थे, तभी अवधिज्ञान से उन्होंने धपने पिछले जन्म का ज्ञान किया। उनके गत जन्म में जो नाना घटनाये घटित हुई थी, उन्हें जानकर मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि यहां सब चचल है, नाम्नवान है। जो है, सब राग रूप है, दुख रूप है। किर ऐसे ससार से मोह जोडकर लाभ क्या ? जिसका विछोह सनिवार्ष है, उससे ममत्व का नाता क्यों?

भगवान वासुपूर्व्य १६५

भगवान इस प्रकार के चिन्तन मे लीन थे, तभी लौकान्तिक देव वहाँ आये और उन्होंने भगवान की स्तुति करके उनके चिनारों की प्रशसा की। देवों ने दीक्षा कल्याणक के समय होने वाला अभिषेक किया, विविध वस्त्रा-भूषण पहनाये। भगवान देवों द्वारा लाई हुई पालको पर आख्ड होकर मन्दारगिरि के वन में पहुँचे और एक दिन के उपवास का नियम लेकर फागुन कृष्णा चतुर्दशी को सायकाक के समय विश्वाखा नक्षत्र में सामायिक चारित्र धारण कर छह सी छहत्तर राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही उनकी परिणाम-विशुद्धि के कारण तत्काल मन-पर्ययक्रान उत्पन्न हो गया।

वे पारणा के लिए जब नगर में पद्यारे तो सुन्दर नरेश ने उन्हें आ हार-दान देकर पुण्य-बन्ध किया और

पचाश्चर्यं का सम्मान प्राप्त किया।

चम्पापुरी

भगवान तप करने लगे। छद्मस्थ ब्रवस्था का एक वर्ष वीतने पर वे विहार करते हुए दीक्षा-वन मे पघारे। वहाँ उन्होंने कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास का नियम लिया श्रौर माघ शुनला द्वितीया के दिन सायकाल के समय विशासा नक्षत्र मे चार घातिया कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त किया। वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी

केवलज्ञान करुपाणक बन गये। इन्द्रो भीर देवों ने आकर उनकी पूजा की। इन्द्र की प्राज्ञा से कुवेर ने समबसरण की रचना की। उससे श्रीसण्डम के बीच गन्यकुटी से श्राप्तोक वृक्ष के नीचे कमजासन पर विराजमान होकर भगवान की दिव्य ध्विनि स्विनी। इस प्रकार उन्होंने मन्दारगिरि पर धर्म-चक-प्रवर्गन करके धर्म की विच्छिन कड़ी की पन जोड़ा।

भगवान का संघ — उनके धर्म ख्रादि छियासरु गणधर थे। उनके सम मे १२०० पूर्वधर, ३६२०० शिक्षक, १४०० खर्वीध ज्ञानी, ६००० कंवल ज्ञानी, १०००० विकिया ऋदियारी, ६००० मन पर्ययज्ञानी क्रीर ४२०० बादी थे। इस प्रकार कुल मुनियों की संख्या ७२००० थी। इनके खर्तिरिक्त सेना ख्रादि १०६००० ख्रायिकायेथी। २००००० प्रावक क्रीर ४००००० आविकायंथी।

निर्वाण कल्याणक— भगवान ने समस्न छायं क्षेत्रों में विहार करके धर्म-वर्षा की छीर विहार करते हुए चम्पापुरी में एक हजार वर्ष तक रहे। जब आधु में एक मास जेष रह गया, तब योग निरोध कर रजनमालिका नदी के तट स्थित मन्दारिगिर के मनोहरोधान में पत्यकासन में स्थित हुए तथा भाइपदे गुक्ता चतुर्देशी के दिन साय कात कर समय विशाबा नक्षत्र में चीरानवे मुनियों के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए। देवों ने झाकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पत्रा की।

यक्ष-यक्षिणी-उनके सेवक यक्ष का नाम कुमार और यक्षिणी का नाम गान्धारी है।

भगवान वासूपुरुष के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण ये पाचो कल्याणक चम्पानगरी में हुए थे। चम्पा के म्रतिरिक्त म्रन्य कोई ऐसी नगरी नही है, जिसको किसी नीर्थकर के पाचो कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त हम्रा हो । इस दिग्ट से चम्पा की विशेष स्थित है । निर्वाण काण्ड, निर्वाण भक्ति, तिलोय-

हुना है। पण्णानि तथा सभी पुराण ग्रन्थों में चम्पा को वासुपूज्य भगवान की निर्वाण-भूमि माना है। केवल उत्तर पुराणकार ने पर्व ५८ ब्लोक ५१-५३ में मन्दार पर्वत को बासुपूज्य भगवान की

निर्वाण-स्थली लिखा है। किन्तु इससे चम्पा को उनकी निर्वाण-भूमि मानने में कोई प्रसंगति अथवा विरोध नहीं स्राता। चम्पापुरी उन दिनों काफी विस्तृत थी। पुराणों में उल्लेख है कि चम्पा का विस्तार श्रडनालीस कोस में था। मन्दारगिरि तत्कालीन चम्पा का बाह्य उद्यान था और वह चम्पा में ही सम्मिलत था।

वर्तमान में मान्यता है कि चम्पा नाले में बासुपुज्य स्वामी के गर्भ और जन्म कल्याणक हुए थे, मन्दार-गिरि पर दीक्षा भ्रीर केवल ज्ञान कल्याणक हुए तथा चम्पापुर से भगवान का निर्वाण हुआ ।

१ यह उत्तर पुराल के अनुसार है।
तिलोधपव्यक्ति के अनुसार अगवान वासुपूज्य का निर्वाल फाल्गुन कुरला पवसी, अपराष्ट्र काल, प्रदिवनी नक्षत्र मे ६०१
मृतियों के साथ चन्नापर मे हुआ।

यह नगरी ग्रग देश की राजधानी थी। ऋषभदेव भगवान ने जिन ५२ जनभदो की रचना की थी, उनमें ग्रंग भी था। महावीर-काल में जिन छह महानगरियों की चर्चा ग्राती है, उनमे चम्पा भी एक नगरी थी। हजारों वर्षों तक इक्ष्वाकू वशी ही इसके सासक होते रहे।

यहाँ अनेको धार्मिक घटनाये हुई थी । यहाँ अनेक मुनि मोक्ष पधारे । यहाँ अनेक महापुरुष हुए ।

—िप्रियला नरेश प्यारय सुधर्में गणधर के दर्शनों को गये। उनका उपदेश सुनकर श्रावक के बारह ब्रत धारण किये। उन्होंने गणधर भगवान से पूछा—"क्या ससार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो झापके समान उपदेश दे सके।' गणधर बोले—हा, है। वे है भगवान वासुपूर्य जो ससार के गुरु है जितोक पुत्रय है। वे इस समय चम्पा के उद्यान सिंदाराजामा है। राजा ने सुना तो वे तत्काल तीर्थकर प्रभु के दर्शन करने चल दिये। मार्ग में गुप्तचर ने समाचार दिया कि स्रजातशत्र को सेना सावभण के लिए झा रही है। पद्मरय ने सेनापित को झाजा दी—सेना सिज्जत करो, किन्तु झत्र पक्ष का रक्त बहाये विना विजय प्राप्त करनी है। युद्ध हुसा, शत्रु पक्ष का एक भी सैनिक हताहत नहीं हुसा स्रोर विजय पद्मरय को हुई। उन्होंने ऐसे सस्त्रों का प्रयोग किया, जिससे शत्रु बेहोश हो जाय, किन्तु मरे नहीं।

पद्मरथ फिर चलने को तैयार हुए, किन्तु तभी भिथिला नगरी में अयानक भाग लग गई। इस आग में राजमहल भी जल गया, किन्तु राजा के भन में विकलता नाममात्र को भी न थी। मिश्रियों ने प्रपत्न तताकर उन्हें रोकना चाहा, किन्तु दृढनिश्चयी एद्मर्प ने कहा—चाधाओं को जीतना ही वीरी का काम है। और वह वीर तीर्थकर प्रभू के दर्शनों को चल पड़ा राह में देखा—कुछ कुष्ठ रोगी पीड़ा से कराह रहे है। राजा के मन में करणा जागी और वे उनकी सेवा में जुट गये, उनके घाव साफ किये, गरहम पट्टी की। एक कोडी ने उनके ऊपर वमन कर दिया, किन्तु उन्हें तिनक भी क्षोभ या ग्लानि नहीं आई, विक्त वे अपनी सुधि भूलकर उस असहाय की सेवा करने लगे।

क्षागे बढ़े तो एक स्थान पर बिन देते हुए किसी को देखा। उसे प्रेम से समकाया। तभी विश्वानल ध्रीर धन्वन्तिर देव माये भीर राजा की प्रशसा करते हुए बोले—'राजन् । तुम घन्य हो। हमने ही तुम्हारी परीक्षा के तिल् ये सब नाटक किये थे। किन्तु भाग सम्यवस्व में खरे उतरे।' फिर वे दोनो देव राजा को एक ध्रद्भुत भेरी श्रीर ब्याधिवुर हार देकर चले गये।

राजा भेरी बजाते हुए चम्पा के उद्यान में पहुँचे ग्रीर वहां वासुपुत्र्य स्वामी की वन्दना करके उनकी स्नृति की। भगवान का उपदेश हुमा। उपदेश सुनकर पद्मरण को वैराष्य हो गया। उन्होंने वही भगवान के चरणा में दीक्षा ले ली। उन्होंने ऐसी साधना की कि उन्हें मन पर्ययक्षान हो गया। वे भगवान के गणधर बन गये ग्रीर भगवान के ही साथ निर्वाण प्राप्त किया।

— चम्पा नरेश मधवा की पुत्री रोहिणी ब्रत्यन्त सुन्दरी थी। सौन्दर्य मे वह मानो रित ही थी। उसका स्वयवर हुआ। उसने हस्तिनापुर नरेश बीतबोक के मुदर्शन पुत्र ब्रदोक के गले से वरमाला डाल दी। दोनो ब्रानन्द-पूर्वक रहने लगे। पिता के बाद ब्रशोक राजा बना। एक बार दोनो भगवान वायुपुत्र्य के दर्शनो के लिए चम्पापुरी गये। भगवान का उपदेश मुनकर दोनो ने दीक्षा ने ली। मुनि ब्रशोक भगवान के गणधर बने ब्रोर बन्त से मोक्ष पद्यारे। रोहिणी ब्रच्युत स्वयं से देव हुई।

—सेठ सुदर्शन यही उत्पन्न हुए थे और उन्हे पाटलिपुत्र में निर्वाण प्राप्त हुआ।

—चम्पानगर में घर्मश्रोष नामक एक श्रेष्ठी थे, वे मुर्ति हो गये। वे मासीपवासी थे। वे पारणा के निमित्त नगर को झा रहे थे, किन्तु मार्ग में घास होने के कारण गंगा-तट पर एक वट वृक्ष के नीचे वैठ गये। वे ध्यान में मन्न हो गये। तभी उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वही से मुक्त हुए।

- राजा कर्ण यही के राजा थे, जिनकी दानवीरता की अनेक कथाये प्रचलित हैं।

सोमा सती, सती अनन्तमती, कोटिभट श्रीपाल आदि पुराणप्रसिद्ध महापुरुषो का जन्म इसी नगरी में

यहाँ भगवान महावीर, सुधर्म ग्रीर केवली जम्बूस्वामी भी पधारे थे। जब केवली सुधर्मास्वामी यहाँ पधारे थे, तब यहाँ का शासक ग्रजातशत्र, जो श्रीणक विस्वसार का पुत्र था, नगे पाव उनके दर्शनो के लिये गया था। ग्रजातशत्रु ने राजगृही से हटाकर चम्पा को ग्रपनी राजधानी बनाया था।

— यहां युधिष्टिर स० २५४६ (ई० पू० ४४१) में जयपुर के सरदार संघवी श्रीदत्त श्रीर उसकी पत्नी संघविन सुरजयी ने वामुपूर्य भगवान का एक मंदिर वनवाया था। यह श्रमुश्रति है कि नाथनगर में जो दिगम्बर जैन मन्दिर है वह वही पूर्वोक्त मन्दिर है।

यहाँ एक मन्दिर सेठ घनश्यामदास सरावगो द्वारा सबत् २००० मे बनवाया गया। इसमे विराजमान प्रतिमाधों पर लेख नही है। लाखन है। जनशृति है कि ये प्रतिमाये ६० पू० ५४१ में निर्मित मन्दिर की है। किन्तु यह भी धारणा है कि पहले ये प्रतिमाये चन्पा नांने के मन्दिर में विराजमान थी। भूकस्प आने से मन्दिर घराशायों हो गया, किन्तु प्रतिमाये मुरक्षित रही। वे प्रतिमाये यहाँ लाकर विराजमान कर दो गई। इनमे चार प्रतिमायं कृष्यभदेव भगवान की है जिनके सिप पर विभिन्न गैनी की जटाये या जटाजूट है और एक प्रतिमा महाबोर भगवान की है जिनके सिप पर विभिन्न गैनी को लटाये या जटाजूट है और एक प्रतिमा महाबोर भगवान की है। ये प्रतिमाये अत्यस्त प्राचीन है। सभव है, कृषण काल को हो। किन्तु इसमें सदेह नहीं है कि ये प्रतिमाये जिस मन्दिर की थी, वह मन्दिर चस्पापुरी का सबसे प्राचीन और मूल मन्दिर था।

नायनगर के वेतमान मन्दिर में पूर्व और दक्षिण की और दो मानस्तस्म वने हुए है। इनमें ऊपर जाने के जिये सीवियों भी थीं, किन्तु मुझ बन्द कर दी गई है। पहले यहां चारों दिशाओं में मानस्तस्म बने हुए थे किन्तु दो बाताब्दी पूर्व भुकस्प में दो मानस्तस्भ मिर गये। अधियार दोनों मानस्तस्भों का भी जीर्णोद्धार किया गया है। पूर्व वाले मानस्तस्भ के नीचे से एक मुरग जानी थी जो १६० मील लस्बी थी और वह सम्मेदशिवर की चन्द्रप्रभ टोक पर निकलती थी। किन्तु भुकस्प में जमीन धसक जाने से वह स्वत बन्द हो गई।

सरकारी कागजानो के अनुसार यह मन्दिर ६०० वर्ष प्राचीन है। नाथनगर से चम्पानाला लगभग एक मील है। इस नाले के किनारे एक दिगम्बर जैन मन्दिर है। इसमें बासुपुज्य स्वामी की एक अन्य प्रतिमा और चरणयुगल अकित है। यही स्थान प्राचीन चम्पा कहलाता है।

मन्दारिमरि - मन्दारिगरि भागलपुर से ३१ मील है। रेल और वस द्वारा जा सकते है। दि० जैन धर्म-काला बोसी स्टेशन के सामने बनी हुई है। यहाँ से क्षेत्र दो मील दूर पड़ता है।

सन्दारिवरि पर चम्पापुर का मनोहर उद्यान था। यह चम्पापुर के बाह्य अचल मे था। इसी वन मे भगवान वासुपुज्य ने दीक्षा ली तथा यही पर उन्हें केवलज्ञान हुआ। इस प्रकार यहाँ भगवान के दो कल्याणक

ैं धर्मशाला से एक फर्लाग चलन पर बी० स० २८६१ में निर्मित सेठ तलकचन्द्र कस्तूरचन्द्र जी वारामती वालों का मन्दिर है। वहीं से लगभग डेट मील चलने पर तालाव मिलता है, जिसे पापहारिणी कहते हैं। सकर सक्तान्ति में यहाँ बैटणव लोगों का मेला भग्ता है। सब लोग स्नान करके पहाड पर वासुपूज्य स्वामी के दर्शन करने जाते हैं।

तालाब से झागे चलने पर कई कुण्ड मिलते है। पहाड की चढाई एक मील से कुछ प्रधिक है। पहाड़ी के ऊपर बडा दिसम्बर जैन मन्दिर है। मन्दिर की दीवाल सार्व तीन हाथ चीडी है। वेदी पर भगवान के चरण-चिन्ह चने हुए है। मन्दिर के ऊपर डबल शिखर है। बडे मन्दिर के निकट छोटा शिखरवन्द दिसम्बर जैन मन्दिर है। इसमे तीन प्राचीन चरण-युगल बने हुए है। इस मन्दिर से झागे एक शिला के नोचे चरण बने हुए है।

हिन्दू जनता में यह विश्वास प्रचलित है कि इसी मन्दरावल के चारो ब्रोर वासुकि नोग को लपेट कर उससे समुद्र मन्यन किया गया था। पहाड के चारो ब्रोर वासुकि नाग की रगड के चिन्ह भी बडे कौशल से बना दिये गये हैं। किन्तु हिन्दू पुराणो—जैसे बाराह पुराण ब० १४३, वामन पुराण ब० ४४, महामारत बनुशासन पर्व १६ झौर वन पर्व ब० १६२-१६४ के देखने से स्पष्ट झात होता है कि वह मन्दराचल हिमालय में वदरिकाशम (वदीनाय) के उत्तर मे था। किन्तु पता नहीं, हिन्दू जनता में भागलपुर जिले के इस मन्दारगिरि को मन्दराचल मानने की गलत बारणा कबसे चल पडी।

## द्विपृष्ठ नारायण, तारक प्रतिनारायण

भरत क्षेत्र में कनकपुर का नरेश सुपेण था। उसके राजदरबार में गुणमजरी नामक एक नर्तकी थी जो श्रत्यन्त रूपवती और नृत्यकला में पारगत थी। उसकी स्थाति दूर-दूर तक थी। कई राजा भी उसे चाहते थे। मलय देश के विन्ध्य नगर के राजा विन्ध्यशक्ति ने तो उसे प्राप्त करने के लिए रत्न झादि उपहार

पूर्वजन्म में निवान देकर एक दूत को राजा के पास भेजा। दूत ने जाकर राजा से अपने आने का प्रयोजन प्रगट किया— महाराज। आएके यहाँ जो नर्तकीरन्त है, उसे महाराज विरुध्यक्षित देखना चाहते

किया—'महाराज । आपके यहां जो नर्तकीरत्न है, उसे महाराज विन्ध्यशक्ति देखना बाहते हैं । उसे मेरे साथ भेज दीजिये । उसे मैं वापस लाकर आपको सीप दूंगा।' सुषेण दून के ये बचन सुनकर वडा कुछ हुआ और दून का अपमान कर उसे निवाल दिया। दून ने सारा समाचार अपने स्वामी में कह दिया। विन्ध्यशक्ति सुनकर कीधित हो गया और मित्रयों से परामर्श करके सेवा लंकर युद्ध के लिये चल दिया। दोनो राजाओं से घोर युद्ध हुआ। उससे सुषेण पराजित हुआ। विन्ध्यशक्ति ने बलात् नर्तकों को छीन लिया। सुपेण अपनी पराजय से बडा खिन्न हुआ। उससे सुषेण प्रतिक हुआ । विन्ध्यशक्ति ने बलात् नर्तकों को उसने घोर तप किया और शत्रु में बदला लेने का निदान वस्थ करके सन्यासमरण द्वारा प्राणत स्वर्ग में देव हुआ।

महापुर नगर के नरेश बाधुरथ ने चिरकाल तक राजलक्ष्मीका भोगकिया, फिर उसने सुबन जिनेन्द्र के पास मृति-दीक्षा लेली। ग्रन्त मे समाधिमरण कर वह उसी प्राणत स्वर्णमे इन्द्र बना।

द्वारावती नगरी के राजा ब्रह्म की रानी सुभद्रा के गर्भ में प्राणत स्वर्ण का इन्द्र झाया। पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अचलस्तोक रक्खा गया। उसका वर्ण कृत्य पूष्प के समान कान्ति वाला था। राजा ब्रह्म की इनरी

रानी उपा के गर्भ मे प्राणत स्वर्ग का बह देव आया। पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम डिप्पुट नारायण और रवला गया। उसके शरीर का वर्ण इन्द्रनील मणि के समान कान्ति वाला था। दोनो भाडयो

प्रतिनारायण मे अगाध प्रेम था। दोनो राजकुमार आनन्दपूर्वक कीडा करते थे।

राजा विश्ध्याक्ति समार मे विभिन्न योनिया में परिश्रमण करता हुया भोगवर्धन नगर के राजा श्रीधर की महारानों ने तारक नामक पुत्र उत्पन्न हुया। जब वह योवनसम्पन्न हुया तो उसके शस्त्रागार मे देवो द्वारा रक्षित सुर्शान चक उत्पन्न हुया। चक पाकर तारक को बड़ा हुए हुया। उसने चनुर्गिणी सेना सजाई और विभिन्न को नित्त नित्त कि साम प्रमुख्य के निए निकला। अपनी शक्ति और चक के बल से उसने कुछ ही समय मे आधे भरत खण्ड को जीत निया। अपने साम्राज्य में उसके नाम से ही लोग झातकिन हो जाते थे। प्रकृति में बह उग्र था। वह कृष्ण वर्ण का था।

उधर अचल और द्विपृष्ठ दोनो भाइयो का प्रभाव निरन्तर बढता जा रहा था। तारक को उनका यह प्रभाव सहन नहीं हुआ। उसने दोनों भाइयों का निग्रह करने के लिए उपाय सोचा और एक दूत को उनके पास भेजा। दूत अधिकार भरे रवर में दोनों भाइयों से बोला—सम्पूर्ण शत्रुओं का मान भग करने वाले चक्रवर्ती तारक महाराज ने स्नादेश दिया है कि तुम्हारे पास जो भीमकाय गण्यहस्ती है, उसे फीरन मेरी सेना में भेज दो, ग्रन्थया तुम्हारा सर काट लिया जाएगा और हाथी को मगा निया जायता।

दूत के ऐसे उद्धत धौर गर्वधुक्त वचन सुनकर धीर गम्भीर प्रचल बलभद्र बोले—'हाथी क्या, हम तुम्हारे तारक महाराज को बहुत सी भेट देना चाहते हैं। वे अपनी सेना सहित आ वं। वे चाहेगे धौर वे जीवन से ऊक गये हों तो उनको जीवन के फमस्टो से सदा के लिये छुटकारा दे देगे। 'दून ने जाकर यह बात नमक मिर्च लगाकर महराज तारक से कह दी। दूत द्वारा उन राजकुमारो के अपमानजनक उत्तर को सुनकर तारक अभिमानवक्ष भित्रयों से परामगं किए विना कोध में फूँकारता हुआ अपनी सेना लेकर उन राजकुमारों को दण्ड देने के लिये चल दिया धौर जाकर द्वारावती नगरी को धेर लिया। किन्तु अतिवाय बलशाली अचन बलभद्र ने अपने पीरुष से शक्तु सेना को रोक दिया धौर नारायण द्विपुष्ट ने भयकर वेग से श्राष्ट्र पाक्रमण किया। तारक धौर द्विपुष्ट का भयानक युद्ध हुआ।। किन्तु अभिमानी तारक इस युवक को पर्याजत नहीं कर सका। तब अरयन्त कोधित होकर सत्तरक मृत्यु से भी भयकर चक को द्विपुष्ट के अपर कका। किन्तु सारी सेना यह देखकर दिसम्यविष्मुण रह गई कि वह चक नारायण द्विपुष्ट को प्रदक्षिण देकर उसकी भूजा पर स्थिर हो गया। द्विपुष्ट ने उसी चक को तारक के ऊपर चला दिया। तारक का सिर गर्वक से करकर कला हो गया। उसी समय द्विपुष्ट सात उत्तम रत्नो आगिर तीन लण्ड पृथ्वी का स्वामी हो गया। वह नारायण मान लिया धौर असल को अपने सामि हिष्मा । किन से साम अपने प्रति से किन से साम स्वामी हो गया। वह नारायण मान लिया धौर असल को अपने सामि हिष्मा। किन से साम स्वामी हो गया। वह नारायण मान लिया धौर असल को अपने सामि किया। फिर वे वासुपुर्य स्वामी की वन्दना को गये। तब उन्होंने अपने नगर मे जनता के हर्षोंल्लास के बीच प्रवेश किया।

चिरकाल तक दोनो भाइयो ने राज्य का सुल भोगा। हिपूष्ठ के मरने पर बडे भाई श्रचल को भारी शोक हुगा। वह वासुपुष्य स्वामी के चरणो मे पहुँचा श्रीर उसने मुनि-बत धारण कर लिया। घोर तप कर मुनि श्रचल को केवलज्ञान प्राप्त हो गया। श्राय के श्रन्त मे श्रचातिया कर्मो का क्षय करके जन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

# चतुर्दश परिच्छेद

### ,भगवान विमलनाथ

धातकीखण्ड द्वीप में मेरु पर्वत से पश्चिम की क्रोर सीता नदी के दक्षिण तट पर रस्यकावती नामक एक देश था। उसके महानगर में पद्मसेन नामक राजा राज्य करता था। नीति शास्त्र में स्वदेश क्रीर परदेश ये विभाग किये गये है। उनके क्रयं का निरुचय करने में वह अनुपम था। प्रजान्याय का कभी उल्लंघन

किय गयह है। उनके अप को निश्चय करने में वह अनुभम् था। प्रजा न्याय का कभी उन्हेंचन नहीं करती थी और राजा प्रजा का उन्हमन नहीं करता था। धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग राजा का उन्हमन नहीं करते थे और त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरे को उन्हमन नहीं करते थे।

एक दिन राजा पर्ममेन बन में गया। वहां सर्वेगुप्त केवनी विराजमान थे। राजा ने उनके दर्शन किये और उनका कत्याणकारी उपदेश मुना। इससे उसके मन में सक्षार से विराग हो गया। उसने अपने पुत्र पर्मनाभ करिय सौप दिया और मुनि-दीक्षा नेकर तम करने लगा। उसने ग्यारह मां का अध्ययन करके उन पर दृढ प्रत्यय किया। एवं सोलह कारण भावनाओं का निरतर चिन्तन करने में उमें तीर्थकर प्रकृति का बन्ध हो गया। अस्त समय में चार आराधनाओं का आराधन करके सहस्थार स्वगं में उन्द्र पद प्राप्त किया।

भरत क्षेत्र में काम्पिल्य नगर के स्वामी कृतवर्माराज्य करते ये जो ऋषभदेव भगवान के वदाज थे, इक्ष्वाकुविद्यों ये। जयस्यामा उनकी पटरानी थी। सहस्रार स्वर्गका वह इन्द्र जब क्यायुपूर्णकरूके महारानी कंगर्भ

मे स्नाने वाला था, उससे छह माह पूर्व से भगवान के स्वागत में इन्द्र की झाजा में कुवर ने गर्भ कल्याणक कास्पित्य नगर और राजप्रासाद में रत्न-वर्षा प्रारम्भ करदी। महारानी एक रान को सुख-

निद्रा का अनुभव कर रही थी, तभी उन्होंने रात्रि के ब्रतिम प्रहर से सोलह स्वान देखे बीर बाद, में मुखकमल में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। यह ज्येष्ठ कृष्णा दशमी का दिन था और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र था, जब सहस्रार स्वर्ग के उस इन्द्र के जीव ने माना के गभ में प्रवेश किया।

प्रात काल उटकर महारानी पनिदेव के पास गहुंची और उनमें रात्रि में देखे हुए स्वस्तों की चर्चा करके उनका फल जानना चाहा। महाराज ने विचार कर कहा-देवी नुस्हारे गर्भ में त्रिवलाकीनाथ तीर्थकर प्रभु झवर्तास्त हुए हैं। रात्री सच्याने के फल मुनकर स्थायन प्रसन्त हुई। देवां और दन्दों ने आकर भगवान के गर्भ कर्याणक की पूजा की नथा वे माता-पिता और भगवान को नमस्कार करके विधिम चले गर्थ।

् एक दिन किप्पला के उद्यान में एक दम्पनि ठहरें। लम्बा मार्ग तय करके ब्राये थे। पति-पत्नी दोनो थेके हुए थे। लेटने ही गहरी नीद आ गई। प्रांत काल होने पर पति की नीद खुली। उसने आँखे खोलकर देखा तो उसके आध्चर्य की सीमा नहीं रहो, उसके निकट दो स्त्रियां थी। दानों का रूप-रंग, बस्त्र

ज्ञक आरुष्य का तामा गहा रहा, उनका सकट दा । स्वया था। दाना का स्थ-रन, वहक महारानी जयस्यामा आपूष्ण मभी कुछ एक से थे। पति प्रधानी बान्सविक परनी को पहुलानता चाहता था, किन्तु का न्याय पहुचानने का कोई उपाय नहीं था। वह एकपुरनी ब्रती था। पर-स्त्री के समर्ग में श्रुपनी रक्षा

चाहनाथा। किन्तु एक ही रगरूप की दो स्त्रियों में से अपनी पत्नी को बह पहचाने कैसे ? अपखिर उसने राजा से न्याय कराने का निश्चय किया।

पथिक दोनो स्थियों को लेकर राजदरबार में पहुँचा। महाराज मुक्ततवर्मा सिहासन पर विराजमान थे। उनके वाम पार्च में उनकी प्राणवल्लभा जयस्यामा बैठो हुई थी। महारानी के मुख पर ख्रलीकिक कान्ति थी। दरवार भगवान विमलनाय १७१

लगा हुमा था। पथिक ने महाराज को सविनय प्रणिपात करते हुए निवेदन किया—'महाराज <sup>।</sup> श्राप न्यायाव-तार है। लोक में आपके निष्पक्ष न्याय की ख्याति फैल रही है। मुक्ते भी न्याय प्रदान करे।' महाराज ने पूछा-भायुष्मन् <sup>1</sup> तुम्हे क्या कष्ट है <sup>?</sup> पथिक हाथ जोडकर बोला-प्रभ् <sup>!</sup> मैं परदेशी हूँ। मैं कल रात को कम्पिला के बाह्य उद्यान के मठ में ठहरा था। साथ में मेरी पत्नी थी। किन्तू प्रात काल उठने पर पत्नी जैसी ही रंग रूप वाली एक **भ्रोर** स्त्री को देख कर मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरी वास्तविक पत्नी कौन सी है। राजन्<sup>।</sup> मेरा न्याय कीजिये और मेरी पत्नी मुक्ते दिला दीजिये । पर-स्त्री मेरे लिये भगिनी और सूता के समान है।

राजा ने दोनों स्त्रियों को देखा। दोनों में तिल मात्र भी अन्तर नहीं था। दरवारियों ने भी देखा। सभी हैरान थे। राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। महारानी जयश्यामा ने महाराज की मन स्थिति को भाप लिया । वे वोली-'आर्यपुत्र । यदि आप अनुमति द तो मै इन दोनो स्त्रियो का न्याय कर दूँ।' महाराज सहर्ष वोले-'देवी । न्याय करके अवश्य मेरी सहायता करिये।' रानी ने क्षणभर में परिस्थित भाष ली। वे समभ गई कि इनमे एक देवी है अथवा विद्याधरी है, जो वहरूपिणी विद्या जानती है। उसने अपने विद्या-वल से यह समान रूप बना लिया है। यह निश्चय होते ही वे बोली-ग्रपने स्थान पर ही खडी रह कर तुम दोनों में से जो सिहासन को छुलेगी, वही इस युवक की पत्नी मान ली जायगी।

-असली पत्नी इस फैसले से भयभीत हो गयी। निराशा के कारण उसके नेत्रो मे ब्रासू छलछला आराये। किन्तु मायाविनी! उसने विना विलम्ब किये अपना हाथ बढाया और राजसिहासन का स्पर्श कर लिया। महारानी ने निर्णय दिया—युवक! तुम्हारी पत्नी तुम्हारे निकट खडी है । सिहासन का स्पर्श करनेवाली मायाविनी है' । मायाविनी सुनकर वडी लज्जित हुई । उपस्थित जनो ने महारानी के इस नीर-क्षीर-त्याय की तुमुल हुएँ के साथ सराहना की ।

जन्म-कल्याणक — जबसे भगवान गर्भ मे आये थे, परिवार और जनता में हर्ष की वृद्धि हो रही थी। नौ माह पूर्ण होने पर माघ गुक्ला चतुर्दशी के दिन अहिब्धिन योग मे रानी जयस्यामा ने तौन ज्ञान के धारी, तीन लोक के स्वामी भगवान को जन्म दिया। देवो और इन्द्रों ने आकर भगवान को मुमेरु पर्वत पर लेजाकर उनका जन्माभिषेक किया। इन्द्र ने उनका नाम विमलनाथ रक्या। उनके शरीर की कान्ति स्वर्णके समान थी। उनके पैर में सुम्रार का चिह्न था।

भगवान का कुमार काल व्यतीत होने पर उनका विवाह हुआ और राज्याभिषेक हुआ। उनके मुशासन से जनता की सुख-समद्धि में निरन्तर अभिवृद्धि होती रही। एक दिन भगवान विमलनाथ हेमन्त ऋतू मे प्रकृति की

शोभा का आनन्द ले रहे थे। चारो आरेर वर्फ पड रही थी। किन्तू तभी देखा कि सुर्य के ताप से वर्फ पिघलने लगी। वात साधारण थी। किन्तु प्रभु के मन में इस घटना की प्रतिक्रिया

दूसरे ही रूप मे हुई। वे विचार करने लगे-बर्फ जमी हुई थी, अब वह पिघल रही है। यह क्षणभगर है। सभी कुछ क्षणभगुर है। इन्द्रिय-भोग भी क्षणभगुर है और मैं मोहवश अब तक इनमें उलक्का हुआ।

हैं। मुक्ते तो स्थाई सुख पाना है। इन्द्रिय-मुख का त्याग करके ही वह मिल सकेगा।

टीक्षा-कत्याणक

भगवान इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तभी लोकान्तिक देवों ने आकर उनका स्तवन किया ग्रीर उनके विचारों की सराहना की। देवों ने आकर भगवान के दीक्षा कल्याणक के समय होने वाले अभिषेक का उत्सव किया । फिर देवो द्वारा घिरे हुए भगवान देवदत्ता नाम की पालकी में आरूढ होकर सहेतुक वन में गये और वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर माघ शुक्ला चतुर्थी के दिन सायकाल के समय छव्वीसव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मे एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा लेली। भगवान को उसी समय मन पर्ययज्ञान उत्पन्न होगया।

भगवान स्राहार के निमित्त नन्दनपुर नगर मे पहुँचे । वहाँ राजा कनकप्रभ ने उन्हे स्राहार-दान देकर पचाइचर्य प्राप्त किये। भगवान श्राहार के पश्चात् बिहार कर गये। वे घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते हुए जब तीन वर्ष बीत गये, तब वे अपने दीक्षा-वन मे दो दिन के उपवास का नियम लेकर

केवलज्ञान कल्याणक एक जामून के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गये। तभी उन्हें माघ शुक्ला पष्ठी के दिन साय-काल के समय अपने दीक्षा-ग्रहण के नक्षत्र में चार घातिया कर्मों का नाश करके केवलजान

प्राप्त हो गया । तभी इन्द्र भीर देव आये । देवी ने भ्रष्ट प्रातिहार्यो का वैभव प्रगट किया । समवसरण की रचना की । भगवान गन्धकुटी मे कमलासन पर विराजमान हुए । उसी समय उनकी दिव्य ध्वीन खिरी । यही उनका धर्म-चक्र-प्रवर्तन कहलाया ।

भगवान का परिकर—भगवान के मन्दर धादि पचपन गणधर थे। ११०० पूर्वधारी, ३६५३० शिक्षक, ४८०० ख्रविधानी, १५०० केवलज्ञानी, ६००० विकिया ऋद्विधारी, १५०० मन पर्ययज्ञानी, ३६०० वादी थे। इस प्रकार उनके सच में कुल मृति ६८००० थे। पद्मा ख्रादि १०३००० आजिकाये थी। २००००० श्रावक ख्रीर ४००००० श्रावकाये थी।

निर्वाण कल्याणक—भगवान ने आर्यक्षेत्रों में बिहार करके घर्म का उपदेश दिया। जब एक माह को आर्यु अविधिष्ट थी, तब वे सम्मेदिशिलर पहुँचे और एक माह का योग-निरोध किया। आठ हजार छह सो मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण किया। उन्होंने आपाढ कृष्णा अप्टमी के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रांत काल के समय मोक्ष प्राप्त किया। तभी सीधर्म आदि इन्द्रों और देवों ने आकर भगवान का अन्त्येष्टि सम्कार किया और भगवान की स्तृति की।

उसी समय में भगवान की यह निर्वाण-तिथि-म्रापाढ कृष्णा ऋष्टमी लोक में कालाय्टमी के नाम में पूज्य हो गई।

यक्ष-यक्षिणी--भगवान का सन्मुख यक्ष ग्रोर वैरोटनी यक्षिणी है।

कम्पिला—भगवान विमलनाथ की जन्म-नगरी कम्पिला उत्तर प्रदेश के फर्सलावाद जिले में कायमगज नहसील में एक छोटा-सा गांव है। यह उत्तर रेलवे की झछतेरा-कानपुर शाखा के कायमगज ल्टेशन में पाच मील दूर है। सडक पक्की है। स्टेशन पर तांगे और वस्ती में वसे मिलती है।

इस नगरों में भगवान विसलनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा ग्रीर केवलज्ञान ये चार कन्याणक हुए थे। जब सीधमंद्र ने सुमेक पर्वेत पर भगवान के चरण-नल में शुकर-चिह्न को देखाना उनका चिह्न शुकर घोषित कर दिया। क्रिडिय लोगों ने इस चिह्न के कारण कम्पिला को शुकर क्षेत्र घोषित कर दिया। भगवान की प्रथम कल्याणी वाणी इसी स्थान पर प्राट ही थी।

भ्राद्य तीर्थकर ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महाबीर तथा अन्य तीर्थकरो का समवसरण यहा स्राया था।

कम्पिला भारत की प्राचीन सारकु निक नगरी थी। भगवान ऋषभदेव ने जिन ५२ जनपदों की रचना की बी, जनमें एक पाचाल नाम का जनपद भी था, उसी पाचाल जनपद के दो भाग हो गये थे — ब्राह्मच्छत्र और क्रियला। ब्राह्मच्छत उत्तर पाचाल की राजधानी थी और क्रियला दक्षिण पाचाल की। सहाभारत काल में उत्तर पाचाल की बातक होण थे और दक्षिण पाचाल के शासक दुगद थे। यही पर पाण्डु-पुत्र अर्जुन ने लक्ष्य-बेध कर दुगद सना होपदों के साथ विवाह किया था।

इम कम्पिला या कास्पिल्य के निकट पिप्पलगाव मे रत्नप्रभ राजा ने एक विधाल सरोवर और जिनमस्विर का निर्माण कराया था। आज करा वह पिप्पलगाव कम्पिला से १६-१७ मील दूरी पर अलीगज तहसील मे है।

श्रीमद्भागवत मे विष्णु भगवान के २२ अवतारों का वर्णन मिलता है। उसमें दिनीय अवतार का नाम बराह्यावतार अववा एक्तरावनार बनाया गया है। हिन्दू जनता उस क्षेत्र का, जहाँ यज पुरुष अर्थात् विष्णु भगवान ने अवतार निजय था, सूकर क्षेत्र मानतों है। यह रक्षेत्र को पहचान धाजकल सोरों में की जाती है। यह रथान कामगज (जिला एटा) में ६ मोल है। विविध तीर्थकत्य के अनुसर् चिन्न के कारण कम्पिला को शूकर क्षेत्र मान निया था। किन्तु आजकल सोरों को शूकर क्षेत्र माना जाता है। ऐसा लगता है, विमलनाथ के शूकर क्षेत्र मान निया था। किन्तु आजकल सोरों को शूकर क्षेत्र माना जाता है। ऐसा लगता है, विमलनाथ के शूकर विन्हा और विष्णु के शूकरावतार में एकस्पता है। हिन्दू पुगणों में तथा श्रीमद्भागवत (तृतीय स्कच्छ अध्याय चीदह) में शुकरावतार को कथा में बताया गया है कि जब पृथ्वी रसातल को चली गई, तब विष्णु भगवान ने उसके उद्धार के तिए शकरावतार निया।

जैन पुराण ग्रन्थों मे विमलनाथ भगवान का चरित्र वर्णन करते हुए वनाया है कि उस समय पाप की वृद्धि

हो गई थी। भगवान विमलनाथ ने पापी पुरुषो का उद्घार किया।

उक्त दोनो कथाश्रो में गहराई से फोक कर देखे तो कोई ग्रन्तर प्रतीत नहीं होगा। हिन्दू पुराणों में श्राल-कारिक गेली द्वारा कथन किया गया है। यदि अलङ्कार योजना को निकाल दिया जाय तो हिन्दू और जैन पुराणों के कथनों में एकस्पता ही मिनेगी और तब हमें इन गिज्यार्प पर पहुँचने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होगी कि कम्पिला ही बास्तव में शूकर क्षेत्र है, भगवान विमलनाथ हो बस्तुन बराहाबनार है और उन्होंने हो पाप-पक्त में डूबती हुई पृथ्वी अर्थात् पृथ्वी पर रहने वालो का उद्धार किया।

# धर्म बलभद्र, स्वयभू नारायण और मधु प्रतिनारायण

भरत क्षेत्र के परिचम विदेह में मित्रनन्दी नामक एक राजा राज्य करता था। वह राजा बडा प्रतापी था। उसने अपने बाहुबल द्वारा अनेक देश जीत लिए थे। उसने प्रजा अत्यत्त सन्तुष्ट थी। एक दिन सुबत नामक मुनिराज का उपदेश सुनकर राजा को बैराग्य हो गया। उसने मुनिन्द्रत धारण कर लिए। उसने घोर तपस्या की। अन्त में समाधिमरण घारण कर 'ज्या। मरकर वह अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र हुआ।

द्वारावर्ता नगरी के राजा भद्र की राना का नाम मुभद्रा था । वह ब्रहमिन्द्र आयु पूर्ण करके सुभद्रा के गर्भ

मे अवतरित हमा। उत्पन्न होने पर उसका नाम धर्म रक्ला गया।

कुणाल देश में श्रावस्ती नगर था। वहां के राजा का नाम मुकेतु था। कुसगित के कारण वह कुब्यसनों में लिप्त रहने लगा। वह क्रायस्त कामी था। दिन रात वह जुमा केता रहता था। जुमा के कारण वह अपनी स्त्री स्मीर राज्य तक हार गया। जब उसका सब कुछ चला गया तो वह मन में अध्ययन विन्त होकर मुदर्शनाचार्य के पास पहुँचा। वहा उनका उपदेश सुनकर वह भूनि वन गया। किन्तु उसका मन निर्मत नहीं हो सका। वह शोक के कारण माहार का त्याग करके तप करने लगा। उसने बहुत समय तक तप किया। मृत्यु के समय उसने निदान किया कि इस तप के द्वारा मुके कला, गुण, चतुराई स्नीर वल प्राप्त हो। मरकर वह लान्तव न्वगं में देव हुमा। वहां से झायु पूरी होने पर द्वारावती के राजा भद्र की दितीय पत्नी पृथ्वा रानी के स्वयभू नामक पुत्र हुमा। दाना भाइया में बड़ा प्रमाय।

राजा मुक्तु से जुझा में बिल नामक राजा ने राज्य जीता था। वह मरकर, रत्नपुर नगर में राजा मधु हुझा। यह पूर्व जरम का सरकार ही या कि राजा मधु के नाम से स्वयभू की जिड थी। एक बार किसी राजा ने राजा मधु के लिए कोई उपहार भेजा, किन्तु महाराज स्वयभू ने उने दूत को मारकर छीन लिया। नारद ने यह समाचार मधु को विश्व हो उपहार भेजा, किन्तु महाराज स्वयभू ने उने दूत को मारकर छीन लिया। नारद ने यह समाचार मधु को वता थिया। इस अपमान जनक समाचार को मुनत ही मधु को वडा कोख झाया। स्वयभू को दण्ड देने के अभिश्राय से मधु विश्वाल सेना लेकर द्वारावती की ओर बता दिया। उपर दोनो भाई युद्ध के लिए पहले में ही तैयार बंठे थे। दोनो पक्षों में भयकर युद्ध हुझा। मधु स्वयभ्भ से युद्ध करने लया। मधु ने कुपित हीकर स्वयम्भू के ऊपर यमराज के समान भयकर चक्र फेका। मधु अब तक भरत दोन के आधे भाग का न्वामी था। चक्र निस्ता सुनु आधी है वे अपर यमराज के समान भयकर चक्र फेका। मधु अब तक भरत दोन के आधे भाग का न्वामी था। चक्र नीवतित से स्वयम्भू की ओर झाया और प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी भूजा पर आकर टिक गया। राजा स्वयम्भू ने कुब्ध होकर उसी चक्र में मधु का सिर काट दिया। तब स्वयम्भू तीनो वण्डो का स्वामी वन गया। वलभद्र और नारायण दोनो आता झानद्ववर्षक राज्य करने लगे। आयु पूर्ण होने पर नारायण की मृत्यु हो। आतु-वोक से बलभद्र धर्म के हृद्ध का आवाल विभाग । उसे ससार ते हो वैराग्य हो गया। वह अभवान विभानाथ की घरण में पहुंचा और सुनि-दीक्षा ले ली। उसने चोर तपस्या को और अन्त के कर्मों का क्षय करके वह मुक्त हो गया।

## पचदश परिच्छेद

#### भगवान ऋनन्तनाथ

धातकी खण्ड द्वीप के पूर्व मेरु से उत्तर की भ्रोर अरिष्ट नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम पद्मरच था। उसने दीर्घकान तक सासारिक भोग भोगे। एक दिन वह स्वयप्रभ जिनेन्द्र के चरणो से पहुँचा। वहीं उसने जिनेन्द्र प्रमुका उपदेश सुना। उसके नाम में वैराग्य की भावनाये उदित हुई, राज्य, पूर्व भव परिवार और शरीर के प्रति उसकी भ्रासिक जाती रही। उसने अपने पुत्र भन्त थ्य बुलाकर राज्य सीप दिया भीर वह भूनि हो गया। उसने भीर तप किया, ग्यारह स्रद्धों का

बुलाकर राज्य सीप दिया और दह मुनि हो गया। उसमें घीर तप किया, न्यारह झाङ्गो का अध्ययन किया और निरन्तर सोलह कारण भावनाओं का चिन्तन किया। फलत उसे तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध हो गया। अन्त में सल्लेखना घारण करके दारीर छोडा और अच्छुत स्वर्गके पुष्पोत्तर विमान से इन्द्र पद प्राप्त किया।

स्रयोध्या में इक्ष्वाकुवशी कास्यप गोत्रीय राजा सिहमेन राज्य करते थे। उनकी महारानी का नाम जयस्यामा था। देवों ने उनके घर पर रतन्व पिट की। एक दिन महारानी ने राति के सनित्र महर से सोलह सुभ स्वन्न देवे। प्रात होने पर उन्होंने प्रपने पति से उन स्वन्नों का फल पूछा। पिन ने विवार गर्म कल्याणक कर उत्तर दिया—देवी। नुस्हारे गर्भ में त्रिलोकपूज्य तीर्थकर प्रवनार लेंगे। उस दिन कार्तिक

गम कल्याणक कर उत्तर ादया—दवा ' जुन्हार गम मा त्रलाकपूर्य्य तायकर अवनार लगा। उसा दन कातिक कृष्णा प्रतिपदा और वेवती नक्षत्र था, जब अच्चुन स्वर्ग में इन्द्र का जीव अपनी आयु पूर्ण करके उनके गभं में आया। उसी समय देवों ने गभं कल्याणक वा अभिषेक करके वस्त्र, माला और ग्राभूषणों से महाराज सिंहनेन और महारानी जयस्यामा की पूजा की।

जन्म करवाणक — गर्भ मुख से बढ़ने लेगा। नी माह ब्यतीत होने पर माता ने ज्येष्ट कृष्णा हादली के दिन पूपा योग से पृथ्यकाली पुत्र उत्पन्न सिवा। उसी समय उन्हीं और देवों ने आकर पुत्र का सुप्तेर पर्वत पर समिषेक रुक्ते जन करवाणक महोत्सव सनाया। इन्द्र ने पुत्र का नाम अनन्तनाथ रक्खा। उनका रग देदीच्य-भाग सुवर्ण के समान था। उनके पैर में मेही का विन्ह था।

बालक कम से वृद्धि को प्राप्त हुआ। जब भगवान योवन श्रवस्था को प्राप्त हुये, तब पिता ने पुत्र का विवाह कर दिया और उमे राज्य-भार सौप दिया। राज्य करने हुए जब बहुत काल वीत गया, तब एक दिन उल्का-पात् देखकर उन्हें सुसार से वैराग्य हो गया। वे ससार की अतित्य दशा को देखकर विचार

हीक्षा कल्याणक करने लगे-- इस अनित्य समार मे ल्यिर केवल अपना आत्म-स्वरूप है । मै अवतक अनित्य के पीछे भागना रहा, कभी आत्मस्वरूप की प्राप्त का प्रयत्न नही किया । वे ऐसा विचार कर ही रहे थे, तभी लौकान्तिक देव आये । उन्होंने भगवान की वन्दना स्तृति की और उनके विचारों की सराहना की ।

भगवान ने झपने पुत्र झनन्तिजय को राज्य-भाग सौप दिया ध्रीर देवीपनीत तागरदत्त । पालकी में विराजमान हीकर सहेतुक वन में गयें । वहीं तेला का नियम लेकर ज्योरठ क्रष्णा द्वादवी के दिन सायकाल के समय एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हो गयें । दोक्षा लेते ही उन्हें मनपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया, उन्हों ने सामायिक सैयम घारण कर लिया ध्रीर ध्यानलीन हो गयें । दो दिन परचान के खाहार के लिये साकेतपुरी में प्यारो । वहीं धनन्त-चतुर्वशी व्रत १७४

स्वर्ण के समान कान्ति वाले विशाख नामक राजा ने भगवान को ब्राहार देकर ब्रसीम पुष्य उपाजन किया। देवो ने पचारचर्य करके उसकी सराहना की। ब्राहार लेकर भगवान विहार कर गये।

केवलज्ञान कल्याणक—आपने दो वर्ष तक तपश्चरण किया, तब आपको अश्वत्य वृक्ष के नीचे उसी सहेतुक वन मे चैत्र कृष्णा अमाबस्या को सायकाल के समय रेवती नक्षत्र मे सकल ज्ञेय-जायक केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। उसी समय देवो ने ज्ञान कल्याणक को पूजा की। इन्द्र की आज्ञा से कुवेर ने समवसरण को रचना की। उसमे सिहामन पर विराजमान होकर भगवान को दिव्य ध्वनि विवारी और भगवान ने धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया।

भगवान का संघ — भगवान के सघ में जय खादि १० गणधर थे। १००० पूर्वधारी, ३२०० वादी, ३९४०० शिक्षक, ४३०० खदिश्वज्ञानी, १००० केवलज्ञानी, ६००० विक्रिया ऋद्विजारी, १००० मन पर्ययज्ञानी, इस प्रकार कुल ६६००० मुनि उनकी पृजा करते थे। सर्वथी खादि १०८००० खायिकाये थी। २००००० श्रावक और ४००००० श्रावकाये थी।

निर्वाण कत्याणक—अगवान धनन्तनाथ ने बहुन समय तक विभिन्न देशों में बिहार करके भव्य जीदों को अपने उपदेश द्वारा सम्मागंपर लगाया। धन्त में सम्मेद शिक्षर पर जाकर उन्होंने बिहार करना छोड़ दिया और एक माह का योग-निरोध कर छह हजार एक सो मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया तथा चैत्र कुल्णा समावस्या के दिन रात्रि के प्रथम भाग में निर्वाण प्राप्त किया। देवों ने झाकर भगवान का झन्तिम सस्कार किया और पूजा की।

यक्ष-यक्षिणी-भगवान अनन्तनाथ के मेवक यक्ष का नाम पाताल और यक्षिणी का नाम अनन्तमती था।

## अपनन चतुर्दशी वत

सोमशर्मा नामक एक बाह्मण था। वह रोगी, स्रपाहिल और दरिद्री था। वह देश-विदेश में फिरा, किन्तु जहां जाता, सब जगह उसे फटकार ही मिनती थी। कोई उनका स्रादर नहीं करता था धोर न उसे कोई धन ही देता था। एक दिन भगवान स्रमतनाथ का समवसरण देखकर और वहाँ राजा, रक, देव स्रोर मनुष्यों को जाते देखकर वह भी समवसरण में चला गया। वहाँ उसने भगवान का सद्भ न वैस्व देखा। इन्द्र भगवान के ऊपर चकर होण रहे थे। कुशों पर पट् ऋतुस्रों के फल-कुल लहलहा रहे थे। दोर और हिरन, सर्प-नेवला, विल्ली-चूहां जैसे जाति-विरोधी जीव बडे प्रेम से पास-वास बैठे हुए थे। देवों और मनुष्यों को स्रवार भीड लगी हुई थी। चारा और सालिन स्रोर प्रेम का साम्राज्य था। समवसरण को अद्भूत महिसा को देखकर सोमशर्मा साहस करके स्राने वटा स्रार भगवान को नमस्कार करके विनयपूर्वक बोला—भगवन । में बडा भागरहीन, दीन, दरिद्रा हू, रोगी हु, तिरस्कृत हूँ। कही पेट भरने लायक भीक भी नहीं मिलती। कोई एसा उपाय बनाइपे, जिससे मेरे कटट हर हो खंथे।

उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान के मुरूष गणधर जय बोले—भव्य । तुम भाद्रपद शुक्ता १४ को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहुन कर भगवान सन्तनाय का चोवह कलओ से स्रभिषेक करो, पूजन करो । उपवास रक्खों । रात्रि को भगवान का कीर्तन करो । इस प्रकार चोवह वर्ष तक उपवास प्रार्व करो । जब चोवह वर्ष समाप्त हो जाये, तब मन्दिर में छत्र, चेंबर, सिहासन, कलश स्नादि चोदह वस्तुये चढाकर स्नन्त चतुर्दशो वत का उद्यापन करो । यदि उद्यापन को गतिक हो तो दूने वत करो अर्थान् स्नुश्राईस वर्ष तक इसी प्रकार वत करो । सन्त समय मे समाधिमरण धारण करों । इससे तम्हारो दरिद्वता, रोग, शोक सब दर हो जायेगे ।

सोमशर्माने गणधरदेव के कथनानुसार किया । मरकर वह चतुर्थस्वगंमे महाविभूतिवान् देव हुन्ना। म्रायुपूर्णहोने पर विजय नगर के सम्राट्मनोकुम्भ का पुत्र म्ररिजय हुन्ना। यह राजकुमार म्ररयन्त रूपवान, गुणवान म्रोर बलवान याम्रीर यह विपुलाचल पर भगवान महावीर के दर्शनों के लिये भी गया था।

# सुप्रम बलभद्र, पुरुषोत्तम नारायण और मधुसूदन प्रतिनारायण

भगवान अनन्तनाथ के समय मे चौथे बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण हए।

पोदनपुर नरेश बमुषेण के पाच सौ रानियाँ थी। उनमें नन्दा पटरानी थी। महाराज उसके प्रति अरयन्त अनुरक्त थे। मलय देश का स्वामी वण्डशासन बमुषेण का मित्र था। वह अपने मित्र से मिलने के लिये पोदनपुर आया। एक दिन नन्दा के ऊपन उसकी दृष्टि पड गई। उसे देखते ही वह नन्दा के ऊपन मोहित

निवान-बन्ध हो गया और उसको अपनुरण करके ने गया। वसुर्वण वण्डवासक सुकाबिन अपने आवि को असमर्थ पाता था। अत वह मन ससीस कर रह गया, किन्तु वह नन्दा को न भून सका। तब उसे विवेक जागृत हुआ। वह श्रेय नामक गण्यर के पास जाकर दीशित हो गया। उसने थोर तप किया और यह निदान किया कि यदि मेरी इस नपस्या का कुछ कन है तो मैं ऐसा राजा वन् जिसकी आज्ञा का उल्लंघन कोई न कर सके। वह सम्यास मरण कर सहसार स्वां में महा विश्वतिसम्पन्त देव हुआ।

जम्बू द्वीप कं पूर्व विदेह क्षेत्र में नन्दन नामक एक नगर था। उसका अधिपति महावल अस्यन्त प्रनापी भ्रौर प्रजावरसल राजा था। वह बड़ा दानी श्रौर दीनवल्सल था। एक दिन उसे भोगों से श्रश्चित् हो गई। उसने अपने पुत्र को राज्य सौपकर प्रजापाल नामक आर्हन्न के समीप सयम धारण कर लिया और तप करने लगा। श्रन्त में सन्यास धारण कर सरण को प्राप्त हुआ और सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ।

**बलभद्र, नारायण, भ्रोर प्रतिनारायण**—द्वारावती नगर के स्वामी राजा सोमप्रभ की रानी जयवन्ती के गर्भ में सहस्रार स्वर्ग से महाबल का जीव आयु पूर्ण होने पर आया। उत्पन्न होने पर उसका नाम सुप्रभ रक्खा गया। वह सर्वप्रिय था। उसका वर्ण गौर था।

उसी राजा की दूसरी रानी के गर्भ मे बसुषेण का जीव क्राया। उत्पन्न होने पर उसका नाम पुरुषोत्तम रक्क्का गया। इसका वर्ण कृष्ण था।

दोनो भाइयो मे अत्यन्त स्नेहथा। ज्योतिषियो ने बताया या कि ये दोनो भाई वलभद्र और नारायण है और ये भरत क्षेत्र के ब्राघे भाग पर शासन करेगे। सब राजा इनके ब्राज्ञानुवर्ती होगे।

चण्डशासन का जीव विभिन्न योनियों में भटकता हुया काशी देश की वाराणसी नगरी का स्वामी मधुमूदन नाम का राजा हुया। वह प्रचण्ड नेज का धारक था, शत्रु इसके नाम से ही भयभीत हो जाते थे। एक वार नारद पुमते हुए वाराणसी में स्वक्ष दरबार में पहुँच। मधुमूदन ने उनकी अन्यर्थना की और वैठने के लिये उच्चासन दिया। दोनों में इधर-उधर की बातचीत होने लगी। प्रमागवश नारद ने मुप्तभ और पुरुषोत्तम के वैभव की चर्चा की। मुतते ही असहिल्णु मधुसूदन ईच्यों ने जल उठा। उसने अहकारपूर्वक उन दोनों राजकुमारों को आरदिश भेजा कि तुम लोग मेरे लिये हाथी, रत्न आदि कर-स्वरूप भेजी।

मधुसूदन की यह श्रनिधिकार चेष्टा देखकर दोनों भाइयों को श्रत्यन्त कोष्ठ श्राया श्रीर उन्होंने दूत को श्रवसानित कर निकाल दिया। जब मधुसूदन ने यह समाचार सुना नो वह कुपित होकर विशाल सेना के साथ दोनों राजकुमारों को दण्ड देने के श्रीभिपाय से चल दिया। दोनों भाई भी श्रपनी सेना लेकर चल पड़े। दोनों सेनाश्रों में भयकर लड़ाई होने लगी। मधुसूदन के साथ पुरुषोत्तम का युद्ध होने लगा। जब मधुसूदन ने देखा कि शत्र किसी प्रकार दव नहीं पा रहा है तो उसने प्रवल वेग से पुरुषोत्तम के ऊपर चक्र फेका। जिस चक्र ने मधुसूदन को कभी होखा नहीं दिया था, श्राज वह भी काम न श्रासका। चक्र पुर्पोत्तम की प्रदक्षिणा देकर उनकी भुजा पर ठहर गया। पुरुषोत्तम के उसी चक्र को मधुसूदन पर चला दिया, जिसमें उसके प्राण-पंके छड़ गये। दोनो भाई भरत क्षेत्र के तीन खण्ड के श्रीधपति हो गये श्रीर वे यलभद्र एवं नारायण कहलाये।

बहुत काल तक दोनों ने राज्य-मुख का अनुभव किया। एक दिन छोटे भाई पुरुषोत्तम की मृत्यु हो गई। इस घटना से सुप्रभ अति शोक सनग्त हो गये। वे एक बार सोमग्रभ जिनेन्द्र के दर्शनों को गये। उन्होंने बलभद्र को समक्ताया। फलत बलभद्र ने उन्हीं के चरणों में दीक्षा ले लीं। उन्होंने घोर तपस्या करके कर्मों का क्षय कर दिया क्रीर मोक्ष प्राप्त कर लिया।



# षोडस परिच्छेद

### भगवान धर्मनाष्ट

घातकी खण्ड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे वत्स नामक एक देश था। उसमें सूसीमा नामक एक नगर था। वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था। उसके पास बद्धि और बल था, भाग्य उसके पक्ष में था। इसलिये उसने तमाम शत्रुक्षों को अपने वश में कर लिया था। अन्त वह शान्तिपूर्वक राज्य करता था। एक बार वैशाख शुक्ला पूर्णिमा को सब लोग उत्मव मना रहे थे। तभी चन्द्रग्रहण पडा। उसे देखकर राजा का मन भोगो से एकदम उदास हो गया। उसने अपने पत्र महारथ का राज्याभिषेक

करके सयम धारण कर लिया। उसने ग्यारह अंगो का अध्ययन किया, सोलह कारण भावनाओं का सतत चिन्तन किया, जिससे उसे तीर्थकर प्रकृति का बन्ध होगया। अन्त मे समाधिमरण करके वह सर्वार्थ सिद्धि विमान मे अह-मिन्द्र हुआ। वहाँ उसने तेतीस सागर तक सुख का भोग किया।

रत्नपूर नगर के ग्रधिकारी महाराज भानु थे। वे कुरुवशी ग्रौर काश्यपगोत्री थे। उनकी महादेवी का नाम सप्रभा था। देवो ने भगवान के गर्भावतार से छह माह पूर्व से रत्नविष्ट ग्रारम्भ की। महारानी ने वैशाख

शुक्ला त्रयोदशी को रेवती नक्षत्र मे प्रांत काल के समय सोलह स्वप्न देखे और एक विशाल हाथी मुख मे प्रवेश करते हुए देखा। प्रात काल उठकर वे ग्रपने पति के पास पहुँची। उन्होने

रात में देखे हुए स्वप्न सुनाकर उनसे इन स्वप्नों का फल पूछा। महाराज ने अवधिज्ञान से देखकर बताया—देवी । तुम्हारे गर्भ मे तीर्थकर भगवान ग्राने वाले है। सुनकर महारानी को बडा हर्ष हुमा। तभी

सर्वार्ध सिद्धि का श्रहमिन्द्र बाय पूर्ण होने पर महारानी के गर्भ में श्रवतीर्ण हुआ। इन्द्रों ने आकर गर्भ कत्याणक का जन्मव किया। जन्म कल्याणक - नौ माह व्यतीत होने पर माध ज्ञुनला त्रयोदशी को पुष्य नक्षत्र में महारानी ने तीन

ज्ञान का धारक पुत्र प्रसव किया। उसी समय इन्द्रों और देवों ने आकर सद्य जॉत बालक को सुमेर पर्वत पर ले जाकर क्षीरसागर के जल से जन्माभियंक किया भीर भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्र ने बालक का नाम धर्मनाथ रक्खा। उनके पैर मे बज्ज का चिन्ह था।

जब भगवान यौवन दशा में पहचे, तब पिता ने उनका विवाह कर दिया और राज्याभिषेक कर दिया। बहुत समय तक उन्होंने राज्य-मुख भोगा। एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। उन्हें ग्रव तक का जीवन भोगों में व्यतीत करने का बडा पश्चात्ताप हुआ। उन्होने निश्चय कर लिया कि अब

दीक्षा कल्याणक क्षणभर भी इस अमूल्य जीवन को सासारिक भोगों में नष्ट न करके आत्म कल्याण करूँगा। प्रभ का ऐसा निश्चय जानकर लौकान्तिक देव वहाँ आये और भगवान की वन्दना करके प्रभ

के विचारों को सराहते हुए अपने स्थान को वापिस चल गये। भगवान ने अपने पुत्र सुधर्म को राज्य देकर नागदत्ता नामक पालकी मे आरूढ होकर दीक्षा के लिये गमन किया। उन्होंने दो दिन के उपवास का नियम लेकर माध शक्ला त्रयोदशी के दिन सायकाल के समय पूर्य नक्षत्र में एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा लेली। दीक्षा लेते ही उन्हे मन पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो गया।

वे झाहार के लिये पाटलिपुत्र नामक नगरी में गये। वहां धन्ययेण नामक राजा ने उत्तम पात्र के लिये झाहार दोन देकर पचारचयं प्राप्त किये।

केवलज्ञान कल्याणक — भगवान ने एक वर्ष तक तपस्या की। फिर वे विहार करते हुए दीक्षा वन मे प्यारे। वहाँ सप्तच्छव वृक्ष के नीचे बंटकर और दो दिन के उपवास का नियम लेकर योग घारण कर लिया और पीष शुक्ता पूर्णिमा के दिन सायकान के समय पुष्य नक्षत्र में उन्हें लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान प्रगट हुआ। देवों ने झाकर केवलज्ञान कल्याणक की पूजा की।

इन्द्र की स्नाज्ञा से कुबेर ने समवसरण की रचना की । वहां गन्धकुटी में सिहासन पर विराजमान होकर भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी और इस तरह उन्होंने रतनपूरी में धर्म-चक-प्रवर्तन किया ।

भगवान का परिकर—भगवान धर्मनाय के सघ से ब्रॉरिस्टमेन ब्रादि ४३ गणधर थे। १११ पूर्वधर, ४०७० शिक्षक, ६२०३ अविध्वानी, ४४०० केवलज्ञानी, ७००० विक्रिया ऋदिधारी,४४०० मन पर्ययक्रानी क्रोर २६०० वादी थे। इस प्रकार उनके सघ से मुनियों की कुल सम्या ६४००० थी। मुक्ता आदि ६२४०० ब्रासि-कार्येथी। २००००० श्रावक और ४००००० श्राविकार्यथी।

निर्वाण कत्याणक - भगवान विभिन्न झार्य देशों में विहार करके धर्मोपदेश द्वारा भव्य जीवों का कत्याण करते रहे। झन्त में वे विहार बन्द करके सम्मेद शिखर गहुँचे। वहीं एक माह का योग निरोध करके झाठ सो नौ सुनियों के साथ ध्यानाक्ट हुए तथा ज्येष्ट शुक्ला चतुर्यीं के दिन गित्र के धन्तिम भाग में पुण्य नक्षत्र में निर्वाण प्राप्त किया। उसी समय देवों और इन्द्रों ने म्राकर भगवान के निर्वाण कन्याणक की पुत्रा की।

यक्स-यक्षिणी- भगवान धर्मनाथ के यक्ष का नाम किन्नर और यक्षिणी का नाम परभती था।

रतनपुरी— रतनपुरी कल्याणक क्षेत्र है। इस नगर मे भगवान घर्मनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केबल ज्ञान कल्याणक हुए थे। यह क्षेत्र जिला फैजाबाद से खयोध्या से वारावकी वाली सडक पर १४ सील है। फैजाबाद से सिटी वस मिलती है। रौनाही के जीराहे पर उत्तरना चाहिए। सडक से गांव डेढ मील है। कच्चा मार्ग है। गांव सिटी वस मिलती है। सर्वे नदी के तट पर दो दिगम्बर जैन मिल्दर है। एक मन्दिर से मूर्तियाँ है। कहते है, यहां भगवान का जन्म कल्याणक हुम्रा था। दूसरे मन्दिर से चरण विराजमान है। कहा जाता है, यहां भगवान का गर्भ कल्याणक हुम्रा था।

# सुदर्शन बलभद्र, नारायण पुरुषितह और प्रतिनारायण मधुक्रीड़

राजगृह नगर मे राजा मुमित्र राज्य करना था। वह बडा भारी मत्ल था। उसने बडे-बडे मत्लो को मल्ल-बुद्ध मे पछाड दिया था। इसका उसे अभिमान भी था। लोग उसका वडा सम्मान करने थे। एक बार मल्ल-युद्ध विज्ञारद और बल मे हाथी के समान राजसिंह नाम का राजा राजगृह आया। उसका

पूर्व भव ध्रीभप्राय मुमित्र को मल्ल-युद्ध में पराजित करनाथा। दोनो राजाग्रों का ग्रेखाड़े में मल्ल-युद्ध हुआ। इसमें सुमित्र पराजित हो गया। इसमें उसका मान भग हो गया। उसे राज्य में रहने में भी लज्जा आने लगी। अत उसने राज्य-भार अपने पुत्र को सीप दिया और वह कृष्णाचार्य के पास जाकर दीक्षित हो गया। उसने सिह निष्क्रीडित आदि कठिन तप किये, किन्तु उसके मन में अपने पराभव का सक्लेश बना रहा। आदः उसने मन में यह सकल्प किया कि यदि मेरे तप का कोई फल हो तो। मुफे इतना बन और पराक्रम प्राप्त हो कि मैं अपने शात्रओं को जीत सर्खं।

ग्रन्त में समाधिमरण करके वह माहेन्द्र स्वर्ग में देव हुगा।

जम्बूढीप में मेरु पर्वत के पूर्व की झोर बीतशोकपुरी नामक नगरी थी। उसमें नरवृषभ नामक राजा राज्य करताथा। उसने निर्विष्न राज्य-मुख भोगा। अन्त में विरक्त होकर दमवर मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। उसने कठोर तपस्याकी झीर झाग्नु पूर्ण होने पर वह सहस्रार स्वर्गमें देव हुआ।

अस्त्रभद्व, नारायण भ्रीर प्रतिनारायण—स्वगपुर नगर मे इश्वाकुवशी राजा सिहसेन शासन करता था। उसकी बडी रानी विजया के गर्भ में सहस्रार स्वर्ग के उस देव का जीव अवतीण हुआ। उसका जन्म होने पर सुदर्शन नाम रक्का गया। छोटी रानी अभ्विका के गर्भ में मोहेंद्र स्वर्ग का देव आया और उत्पन्न होने पर उसका नाम पुरुषसिंह रक्का गया। दोनों क्रमश गीर और कृष्ण वर्ण के थे। दोनों मे अित तेह था और दोनों अविभक्त राज्य का भ्रानस्पूर्णक भोग करते थे। उन्होंने अपने वाहबल से अनेक शत्रभों को पराजित किया था।

हस्तिनापुर नगर का स्वामी मधुकी ब बडा प्रतापी ध्रौर स्रिममानी नरेश था। उसने कुछ ही काल से भरत क्षेत्र के तीन लण्डो पर झपना स्राधिपत्य जमा लिया था। उसे सुदर्शन स्रीर पुरुषसिंह दोनो भाइयो का बढता हुझा प्रभाव श्रीरे तेज सहन नहीं हुझा। उसने झपने प्रधान मन्त्री दण्डार्भ की उनके पास भेजा ध्रीर कन्म्स्वरूप झनेक अंक्ष्ठ रत्न मागे। मुनकर दोनो भाई झरयन कुड हो गये। उन्होंने मत्री को उत्तर दिया—उस मुखं से कह देना, हम उसका कन्म युद्ध-स्थल में बलकन वकावेंग।

जब मन्त्री से मधुकीड ने ये समाचार मुने तो सुनते ही उसकी झांखं कोष के कारण रक्तवणं हो गई। वह विशाल सेना लेकर युद्ध के लिये चल दिया। दोनो भाई भी सेना सजाकर रणभूमि मे पहुँचे। दोनो सेनायं परस्पर भिड़ गई। लाशो से मैदान पट गया। पुरुषिसह मधुकीड पर भपटा। झब दोनो वीरो का युद्ध होने लगा। दोनो एक-दूसरे के शक्तो झोर प्रहारो को काटते रहे। मधुकीड को अनुअव हुझा कि आज जिस दायु मे पाला पटा है, वह साधारण नहीं है। उसका वध करना ही अपनी मुरक्षा का एकमात्र उपाय है। ऐसा विचार करके उसने अपने शायारण नहीं है। उसका वध करना ही अपनी मुरक्षा का एकमात्र उपाय है। ऐसा विचार करके उसके अपने शायार भीषण वेग से चक फेका। किन्तु पुरुषिसह चक को देखकर तिनक भी अपभीत नहीं हुझा। चक भी उसके समीप पहुँच कर और प्रदक्षिण देकर उसकी भूजा पर जा टिका। मधुकीड का पुष्य क्षीण हो चुका था। प्रम्त समय म उसी के चक ने उसे धोखा दिया। पुरुषिसह ने उसी चक को मधुकीड पर चला दिया, जिससे उसका सिर करकर भूनु ठित हो गया। नारायण के हाथ प्रतिनारायण मारा गया। दोनो भाई तीन खण्ड पुष्टबी के झधीइवर बन गये, सस्पूर्ण राजाओं ने आकर उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्होंने बहुत समय तक राज्यलक्ष्मी का भीग किया।

एक दिन नारायण की मृत्यु हो गई। अनुज के वियोग में बलभद्र को बडा शोक हुआ। उसे किसी प्रकार भी कही पर शान्ति नहीं मिली। तब वह भगवान धर्मनाथ की शरण में पहुंचा। उनका उपदेश मुनकर उसने दीक्षा ने ली और घोर तप करके उसने समुर्ण कर्मों का नाश करके शक्षय पद मोक्ष प्राप्त किया।

ये पॉचवे वलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण थे । ये तीनो भगवान धर्मनाथ के समय में हुए थे ।

### मघवा चक्रवर्ती

भगवान धर्मनःथ के तीर्थ मे मधवा नामक तीसरा चक्रवर्ती हुन्ना।

पूर्व भव—बागुपूज्य भगवान के तीर्थ में नरपित नामक एक वहा राजा था। उसने अनेक शत्रुओं को जीत कर अपने राज्य की सीमाय बहुत विस्तृत कर ली। वह बहुत काल तक सूखपूर्वक राज्य करता रहा। जब उसे भोगों से अविच हो गई तो वह मुनि बनकर आत्म-कल्याण का पथिक वन गया। उसने घोर तप किया। अन्त में समाधि मरण करके मध्यम ये वेयक में अहमिन्द्र हुआ। चक्रवर्ती पर — फिर वहाँ मायु पूर्णं करके वह म्रयोध्या नरेश इक्ष्वाकुवशी मुमित्र को महारानी भदा से समया नाम का पुत्र हुमा। जब उसने किशोर वय पार करके योवन में पदार्पण किया, उसकी म्रायुधशाला में चकरत्न उरपन्न हुम्मा। उसकी सहायता से उसने भरत क्षेत्र के यह खण्डों की विजय की। वह चक्रवर्ती बना। उसके पास नी निधियाँ यी। वह चौदह रत्नों का स्वामी था। उसके छियानवें हजार रानियाँ थी भीर चक्रवर्ती के योग्य म्रतुल वैभव था। इतना म्रपरिमत वैभव होते हुए भी वह भीगा में मासक नहीं हुमा।

एक दिन नगर के बाह्य अचल में स्थित मनोहर उद्यान में अभयधोय केवली पधारे। उनका आगमन सुनकर तकवर्ती उनके दर्शनों के लिए गया। जाकर उनकी तीन प्रदक्षिणाय दी, बन्दना की और उनसे धर्म का स्वरूप समभा। उपदेश सुनकर चक्रवर्ती के निए गया। जाकर उनकी तीन प्रदक्षिणाय दी, बन्दना की और उनसे धर्म का स्वरूप समभा। उपदेश सुनकर चक्रवर्ती के मन में आरम-कर्त्याण की भावना जागृत हुई। उसने प्रपत्ने प्रतिप्रित्र का उत्या कर दिया। और मोक्ष-प्रसाधक सकल चार्रित्र धारण कर लिया। जिस प्रकार उसने वाह्य बायुष्णों पर विजय प्राप्त की थी, इसी प्रकार उसने तक्षणी चक्र से आम्यन्यत सुनुकर्मा पर विजय प्राप्त की और चार घातिया कर्मों का नाश करके सर्वज्ञ सर्वदर्शी बन गया। जिस प्रकार चक्रवर्ती दशा में उनके पास नव निर्धि थी, इसी प्रकार कंवली दशा में वे नी केवल लब्बियों के धारक वन गये। अब वे अध्य जीवों को क्रवर्ण स्वाप्त में मार्ग का उपदेश देने लें। धन्त में शुक्ल ब्यान के तृतीय और चतुर्ष भेद के द्वारा प्रचानि-चतुष्क को क्षय करके अक्षय मोक्ष पर प्राप्त किया।

ये चकवर्ती भगवान धर्मनाय ग्रीर भगवान शान्तिनाय के ग्रन्तराल मे एव भगवान धर्मनाथ के तीर्थ मे हुए थे।

# सनत्कुमार चक्रवर्ती

ग्रयोध्या नगरी के ग्रधिपति, सूर्यवश शिरोमणि महाराज ग्रनन्तवीर्य की रानी सहदेवी के गर्भ से सनत्कुमार नामक पुण्यदील पुत्र उत्पन्त हुआ। इसने यीवन ग्रवस्था प्राप्त होने पर भरत क्षेत्र के पट् खण्डो पर विजय प्राप्त करके चत्रवर्ती पद प्राप्त किया। वे चीथे चक्रवर्ती थे। वे सम्यग्द्रिय्यों मे प्रधान थे। बत्तीस हजार राजा इनकी सेवा करते थे। देव और विद्याधर इनके सेवक थे। वे ग्रतिकाय रूपम्पपन थे। उनके रूप की प्रशसा देव तक करते थे।

एक दिन सीधर्म इन्द्र की सभा में ईशान स्वर्ग से सगम नामक देव घाया थोर आकर वह इन्द्र के समीप बैठ गया। जैसे सूर्योदस होने पर तारागण स्नान पड जाते हैं, इसी प्रकार उस देव के बाने पर झन्य देवों की कान्ति स्नान हो गई। उसे देखकर सभी देव अस्पन विस्तान थे। कुछ देव अपने कुनूहल को नहीं दवा सके और इन्द्र से पूछने लगे— किस कारण से यह देव सूर्य के समान तेजस्वी है? इन्द्र ने उत्तर दिया— पिछने जन्म में इसने आवास्त्र वर्षमान तय किया था। उसी के फल से इसे ऐसा रूप मिला है।

देवो ने इन्द्र से पून प्रश्न किया—'क्या ऐसा रूप किसी और का भी है ?'

इन्द्र बोला—हाँ, है। हस्तिनापुर में कुरुवश में उत्पन्न सनन्कुमार चक्रवर्तों का रूप और तेज इससे भी अधिक है।

इन्द्र की यह बात मुनकर विजय और वैजयन्त नामक दो देव ब्राह्मण का रूप धारण करके कुतूहलवश

१- म्राचार्यं मुणमश्रकत उत्तर पुरागा के अनुसार । व्याराधना कवाकोष के प्रमुसार नगर का नाम बीतशीक, राजा का नाम मनन्तवीर्यं ग्रीर रानी का नाम मीता । हर्ष्टिए कथाकोष के प्रमुसार हस्तिनापुर नरेश विश्वमन की रानी सहदेवी । द्वेतास्वर मान्यता भी यही है। केवल विद्वयंतन के स्थान पर प्रस्वयंत नाम है।

हस्तिनापुर पहुँचे ब्रीर प्रतिहार से चक्रवर्ती के रूप-दर्शन की ब्राज्ञा लेकर स्नान-गृह में पहुँचे जहाँ चक्रवर्ती तेल की मासिबा करवा रहे थे। उनका ब्रनिय रूप देखकर दोनों देव ब्रत्यन्त विस्मित हो गये ब्रीर बोले – राजन् 'तुम्हारे तेज, यौवन ब्रीर रूप की जैसी प्रशसा सौधर्मेन्द्र ने की थी, यह उससे भी ब्रिषक है। हम तुम्हारा यह रूप देखने ही स्वर्गसे यहाँ ब्रायों हैं।

चकवर्ती देवो द्वारा प्रशसा सुनकर बोले—देवो ! सभी तुमने क्या देखा है। स्राप लोग कुछ देर ठहरे। जब मैं स्नान करके वस्त्राभूषण पहनकर स्रोर इत्र फुलेल, ताम्बूल स्रादि का सेवन करके तैयार हो जाऊँ, उस समय

मेरी रूप माघरी देखना।'

दोनों देव सुनकर कौतुक मन में संजोये प्रतीक्षा करने लगे। जब चक्रवर्ती स्नान, विलेपन झादि करके सिहासन पर विराजमान हो गये, तब उन्होंने दोनों देवो को बुलाया। देव अध्यन्त उन्कण्ठा लिए पहुँचे और चक्री के तेज और रूप को देखकर वर्ड खिन्न हुए और बोले—राजन् । यह रूप, योवन, बल, तेज और वंभव इन्द्र धनुष के समान क्षणभगुर है। हमने वस्त्राचनार रहित अवस्था में धायके रूप में जो सीन्यर्द में माधुर्यवर्ती देखा था, वह झब नही रहा। देवों का रूप जम्म से मृत्यु पर्यन्त एक-सा रहता है, किन्तु मनुष्यों का रूप योवन तक बढता है और यौवन के पश्चात छीजने लगता है। इसलिए इस क्षीणक रूप का मोह और अहकात छीजने लगता है। इसलिए इस क्षीणक रूप का मोह और अहकार व्यव्हें है।

देवों की बात मुनकर उपस्थित सभी लोगों को बड़ा धारवर्ष हुमा। तब कुछ सभ्य जन बोले—'हमें तो महाराज के रूप में पहले से कुछ भी कभी नहीं दिखाई पड़ती। न जाते आप लोगों ने पहली सुम्दरता से क्यों कभी बताई है। 'सुनकर देवों ने सबको प्रतीति कराने के लिए जल से पूर्ण एक घड़ा मगवाया। उसे सबको दिखाया। फिर एक तुण द्वारा जल की एक वृद निकाल ली। फिर सबको घड़ा दिखाकर बोले—'आप लोग बतलाइये, पहुले घड़े में जैसे जल भरा था, प्रव भी बैसे ही। भरा है। क्या इसमें नुम्हे कुछ विशेषता दिखाई पड़ती है?' सबने एक स्वर से कहा—'नहीं, कुछ विशेषता दिखाई नहीं पड़ती।' तब देव कहने लगे—'महाराज ' भरे हुए घड़े में से एक बूँद निकाली गई. तब भी इन्हें जल उतना ही दिखाई पड़ती है। इसी तरह हमने झापका जो रूप पहले देखा था, वह प्रव नहीं रहा। वह कभी हमें दिखाई पड़ती है, जिल्तू इन लोगों की दिखाई नहीं पड़ती।

देव यो कह कर अपने स्वर्ग को चले गये, किन्तु चकवर्ती के अन्धरे हृदय में एक प्रकाशमान ज्योति छोड़ गये । उनके मन में विचार-तरगे उठने लगी—ठीक ही तो कहते हैं ये देव । इस जगत में सब कुछ ही तो स्राणिक है, नाशवान हैं। मेरा यह शरीर भी तो नाशवान है, फिर इसके रूप का यह अहकार क्यों ? मैने अब तक हम जरीर

के लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नहीं किया। मैं अब आत्मा के लिए करूँगा।

मन में वैराग्य जागा तो उन्होंने तत्काल अपने पुत्र का राजितलक किया और चार्त्रित्रपुत्न मुनिराज के पास जाकर जिन-दीक्षा ले ली। वे आत्म कत्याण के मार्ग में नित्रत्तर वहते रहे। एक बार पष्ठोपवास के बाद वे आहार के लिए नगर में गये। वहाँ देवदत्त नामक राजा ने उन्हें माहार करिर किराया। फिल्कु वह आहार लेकर किराया पहुंच स्वात किराया। किल्कु वह स्नाहार लेकर किराया के लिए मार्ग में गये। वहाँ देवदत्त नामक राजा ने उन्हें माहार करिर कर प्रेपवास ले लिया। किल्कु वह स्नाहार इतना प्रकृति-विकद्ध था कि उसने गयेर में अनेक भयकर रोग उत्पन्न हो गये। यहाँ तक कि उनके कारीर में कुछ हो गया। वारीर में दुर्गन्य आने लगी। किल्कु मुनिराज का ध्यान एक सण के लिए कर्मा शरीर को अगर नहीं गया। उन्हें औषध ऋढि प्राप्त थी, किल्कु कुमी रोग का प्रतीकार नहीं किया।

्क दिन पुन इन्द्र सीधर्म सभा मे धर्मप्रेमवश सनत्कुमार मुनिराज की प्रशसा करते हुए कहने लगे— धन्य है सनत्कुमार मुनि, जिन्होंने पट् खण्ड पृथ्वी का साम्राज्य तृण के समान असार जानकर त्याग दिया भ्रीर तुप

का ग्राराधन करते हुए पाच प्रकार के चारित्र का दृढतापूर्वक पालन कर रहे है।'

इन्द्र द्वारा यह प्रशमा सुनकर मदननेतु नामक एक देव सनत्कुमार मुनिराज की परीक्षा लेने वैद्य का वेष घारण करके उस स्थान पर पहुँचा जहाँ मुनिराज नपस्या कर रहे थे। वहाँ झाकर वह जोर जोर से कहने लगा⊸ मैं प्रसिद्ध वैद्य हूँ, मृत्युजय मेरा नाम है। प्रत्येक रोग की औषिघ मेरे पास है। कोई उपचार करा लो।

मुनिराज वोले—'तुम वैद्य हो, यह तो वड़ा ग्रच्छा है। मुक्ते बड़ा भयकर रोग है। क्या तुम उसका भी

उपचार कर सकते हो ?'

देव बोला---'श्रवस्य ही मैं श्रापके रोग का उपचार कर सकता हूँ। वह रोग श्रापके शरीर मे निरन्तर चूने वाला कोढ़ है।'

मुनिराज कहने लगे—'यह रोग तो साघारण है। मुक्ते तो इससे भी भयकर रोग है। वह रोग है जन्म-मरण का। यदि तम उसका उपचार कर सकते हो तो कर दो।'

सुनकर वैद्य वेषधारी देव लज्जित होकर बोला – 'मुनिनाथ ' इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते है। तब मुनिराज मुस्कराकर कहने लगे – 'भाई ' जब तुम इस रोग को नष्ट नहीं कर सकते तो फिर मुफे तुम्हारी भावस्यकता नहीं है। शरीर की व्याघि तो स्पर्णमात्र से ही दूर हो सकती है, उसके लिए वैद्य की क्या

तुम्हारा आविष्यभरता नहीं है। यो कह कर मुनिराज ने एक हाथ पर दूसरे हाथ को करा तो वह स्वर्ण जैसा निर्मल बन गया।
मुनिराज की इस श्रद्भुत शक्ति को देखकर अपने असली रूप को प्रगट कर देव हाथ जोड़कर बोला—
'देव! सौधर्मेन्द्र ने श्रापकी जैसी प्रशसा की थी, मैने आपको बैसा ही पाया।' श्रीर वह नमस्कार करके अपने स्थान
को चला गया।

मुनिराज सनस्कुमार शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मों को नष्ट करके बनन्त सुख के धाम सिद्धालय मे जा विराजे । सनस्कुमार चक्रवर्ती भी भगवान धर्मनाय के तीर्थ में श्रीर धर्मनाथ एव शान्तिनाथ के अन्तराल मे हुए थे ।



## सप्तदश परिच्छेद

### भगवान शान्तिनाथ

पूर्व भव-यहाँ भगवान शान्तिनाथ के पूर्व के नौ भवो की कथा दी जा रही है।

भगवान महाचीर का जीव जब त्रिपुष्ट नामक प्रथम नारायण था, उस समय की यह कथा है। त्रिपुष्ट ने स्थानी पुत्री ज्योतिमम का विवाद स्थनपुर के राजकुमार अमित्रकेज के साथ कर दिया और अमित्रकेज की बहन सुतारा त्रिपुष्ट के पुत्र श्रीवजय के साथ विवादी गई। जब त्रिपुष्ट नारायण का बेहान हो गया और भाक के साथ विवादी गई। जब त्रिपुष्ट नारायण का बेहान हो गया और भाक के से बलमद्र विजय ने दीक्षा लेली, तब श्रीविजय पोदनपुर का राजा बना। एक दिन एक निमत्तज्ञानी ने भ्राकर कहा कि पोदनपुर के राजा के मस्तक पर आज से सातव दिन वजा हुई। तब मित्रयों ने उपाय सो बान-निमत्तज्ञानी ने किसी राजा का नाम तो लिया नहीं। जो सिहासन पर बैठा होगा, उसी पर तो वस्ता निर्मा, यह विचार कर उन्होंने सिहासन पर एक यह-प्रतिमा रख दी। ठीक सातव दिन यक-पूर्ति पर भ्रयकर वज्र पिरा, राजा वन गया। राजा मुनारा को लेकर वन-विदार के निर्मे गया। वे दोनों वन मे बैठे हुए थे, तभी भ्राकाश मार्ग से वसरवचपुर का राजकुमार अयतिकाथ दिखाधर उपर से निकता। उसने मुतारा को देखा तो वह उस पर मार्ग से वसरवचपुर का राजकुमार अयतिकाथ प्रवाद उपर से निकता। उसने निरारा को देखा तो वह उस पर मार्ग हित हो गया। तब वह हिण्ण का रूप बनाकर भ्राया और छन से श्रीविजय का हुए ने गया। किर वह श्रीविजय का रूप भ्रारण करके आया और सुतारा ने देखा तो उसने साथ विसान से वल ही। सार्ग में अवतिचिषे में अपना रूप और उद्देश्य प्रयट किया। तब सुतारा जो देखा हुतारा उसके साथ विसान से वल ही। सार्ग में अवतिचिषों ने अपना हुता श्री उद्देश्य प्रयट किया। तब सुतारा जोर जोर से विवाय करने नगी।

जब श्रीविजय वापिस झाया और सुनारा वहाँ नहीं मिली तो वह अत्यन्त कातर हो उटा। तभी एक विद्याघर ने उसे सुनारा के अपहरण का समाचार दिया। मुनते ही वह सीधा रब्यनुष्ठ रहुँचा और अमिततेज से सब बाने बताई। अमिततेज सुनकर अत्यन्त कुछ हो उठा और सेना लेकर अश्वनिष्ठेप पर जा चढा। भयानक युङ हुझा। उससे हारकर अश्वनिष्ठोप वहाँ से भागा और नाभेयसीम पर्वत पर विजय तीर्थकर का समवसरण देखकर उससे जा घुसा। अमिततेज और श्रीविजय भी उसका पीछा करने हुए समवसरण से जा पहुँचे। किन्तु बहाँ का यह अलोकिक प्रभाव था कि न प्रश्नतिष्ठीय के मन से कोष के भाव दें और न अमिततेज और श्रीविजय के मन से कोष के भाव रहें। तभी अश्वनिष्ठीय की माता आसुरीदेवीं ने मुनारा को लाकर उन दोनों को समपंण किया और अपने पुत्र के अपनाथ की क्षमा मागी।

सबने भगवान का उपदेश सुना ओर सबने यथायोग्य मुनिवन आर्थिका के बन अथवा श्रावक के बन निर्मे।

क्रमितनेज के प्रश्न करने पर भगवान ने सबके पूर्व भव बताने हुए कहा-⊸तेरा जीव क्रागे होने वाले नीवे भव मे पाँचवा चत्रवर्ती क्रौर मोलहवाँ तीर्थकर शान्तिनाथ होगा ।

सुनकर स्रमिततेज को वडा हुषें हुमा। भगवान को नमस्कार कर वे लोग स्रपने-श्रपने स्थान को लौट गये। स्रव उसकी प्रवृत्ति धर्म की स्रोर हो गई। वह निरन्तर दान, पूजा, बत, उपवास करने लगा। यद्यपि उसे झनेक भगवान शान्तिनाथ १८४

विद्याये सिद्ध थी भीर वह विजयार्थ पर्वत की दोनो श्रेणियो का एकछत्र सम्राट् था, किन्तु धर्म-कार्यों मे कभी प्रमाद नहीं करता था। किन्तु एक दिन उसने भोगो का निदान बन्ध किया।

जब दोनों की ब्रायु एक मास लेग रह गई तो अपने-अपने पुत्रों को राज्य देकर वे नन्दन नामक मुनिराज के पास दीक्षा लेकर मुनि वन गये ब्रौर बन्त में समाधिमरण करके तेरहवे स्वर्ग में ब्रमित ऋदिवारी देव हुए।

सायु पूर्ण होने पर समिततेल का जोव पूर्व विदेह क्षेत्र के बरसकावती देश के रोजा स्विमितसागर की रानी वसुन्धरा के गर्भ में प्रपराजित नामक पुत्र हुआ। स्नोर श्रीविजय का जोव उसी राजा की सनुमित नाम की रानी से सन्तरवीर्थ नामक पुत्र हुआ। दोनों ने परस्पर बडा प्रेम था। वे दोनों हो क्षमण वलन क्ष स्नोर नारायण से। जब वे यौवन स्रवस्था को प्राप्त हुए तो पिता ने उनका विवाह कर दिया और बडे भाई को राज्य-भार सौपकर छोटे भाई को युवराज पद दे दिया। राज्य पाते ही उनका प्रभाव सीर नेज बढने नगा।

उनकी राज्य-सभा मे बर्बन भी भीर जिलानिका नामक दो युन्दर नर्तकियां थी। नृत्यकला मे उनको प्रसिद्धि सम्पूर्ण देश मे ब्याप्त थी। एक दिन वे दोनो नर्तकियां का नृत्य देखने मे सन्त थे, तभी नारद पधारे, किन्तु उनका ध्यान नारद की भोरे नहीं गया, मत वे उनका उजित सादर नहीं कर सके। इतने मे नारद स्थानवृत्वा हो गये भीर सभा से निकल गये। वे सीधे खिदमन्दिर नगर के राजा दोनतारि के पास पहुँच। राजा ने उठकर उनकी अभ्यर्थना की भीर बैठने के नियं उज्जासन दिया। इधर-उधर की बातचीत होने के सनन्तर नारद ने उन नृत्यकारियायों का जिल्ह केडा और कहा—महाराज! वे तो ऐसी रत्त है, जो केवल प्रापकी सभा मे ही शोभा पा सकती है। उनके कारण प्रापकी सभा की भी शोभा वदी।

नारद तो चिनगारी छोडकर चले गये। दिमतारि का प्रभाव ग्राघे देश पर था। वह प्रतिनारायण का ऐहर्वयं भोग रहा था। उसने दृत भेजकर दोनो भाइयो को आदेश दिया—तुम लोग श्रपनी नर्तकियो को दूत के साथ हमारे पास भेज दो।

राजा अपराजित ने दूत को सम्मानपूर्वक ठहराया और मित्रयों से परामर्श किया। फनत वे दोनों भाई नर्तिकियों का वेप धारण करके दून के साथ दिमतारि को सभा में पहुंचे। वहाँ उन्होंने जो कलापूर्ण नृत्य दिखाया तो दिमतारि बोला— 'तुम हमारी पुत्री को नृत्यकला सिखान दो 'उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया। वे राजुत्री कनक धीं को नृत्यकला सिखाने लगे। वहीं कनकधी और अननवीर्य का प्रेम हो गया। एक दिन दोनों भाई राजुत्री को लेकर मालाश-मार्ग से चल दियं। जब अन्त पुरं के कचुकी ने यह दुसबाद महाराज दीमतारि को मुनाया तो वह अत्यन्त कुद होकर सेना लेकर युद्ध करने चल दिया। मार्ग में हो दिमतारि का दोनों भाइयों के साथ भयानक युद्ध हुआ। अपराजित ने ना के साथ युद्ध करने लगा और अननवीर्थ दिमतारि के साथ। अननवीर्थ के प्रहारों से न्नस्त होकर दिमतारि ने उम पर चक फेका। किन्तु वक्ष प्रदीक्षण देक उनके पर पर हर गया। तब अननवीर्थ को स्वीक्ष पर दिया। परचात् सभी विद्याशरों को जीतकर अपराजित ने वलभद्भ पर धारण किया और अननवीर्य ने नारायण पर। वे दोनों आनन्दपूर्वक बहुन काल तक राज्य-मुख का भीग करते रहे।

अनन्तवीर्यकी मृत्यु होने पर अपराजित बहुन शोक करना रहा। फिर पुत्रको राज्य सौपकर सम्पूर्ण आभ्यन्तर-बाह्य आरम्भ परिग्रह का त्याग कर सयम धारण कर निया और समाधिमरण कर अच्युन स्वर्गका इन्द्र हआ। अनन्तवीर्यका जीव नरक और मनुष्यगनि में जन्म नेकर अच्युन स्वर्गका प्रतीन्द्र हुआ।

ध्रच्युतेन्द्र ब्रायु पूर्ण होने पर पूर्व विदेह क्षेत्र के रत्नसचयपुर में राजा क्षेत्रकर की कनकचित्रा नाम की रानी से बच्चायुध नामक पुत्र हुआ। उसके उत्पन्न होने पर सभी का महान् हुएं हुआ। उसो ज्यो वह बडा होता गया, उसके गुणो का सीरभ और यश चारो ब्रोट फैनने लगा। तकण होने पर पिता ने उसको युवराज बना दिया। अब वच्चायुध राज्य-लक्ष्मी और लक्ष्मीमती नामक स्त्री का आनन्दपूर्वक भोग करने लगा। उन दोनो से प्रतीन्द्र का जीव सहस्रायुध नामक पुत्र हुआ।

बज्जायुष ब्रस्टोंग सम्यग्दर्शन का निरतिचार पालन करता था। वह क्षायिक सम्यग्दृष्टि था। एक दिन ऐशान स्वर्गके इन्द्र ने घर्म-प्रेम के कारण बज्जायुष के सम्यग्दर्शन की निष्ठा की प्रशसा की। इस प्रशसा को विचित्र- चूल नामक देव सहन नहीं कर सका भीर वह वजाग्रुष की परीक्षा करने चल दिया। आकर उसने वज्जाग्रुष से नाना भौति के प्रस्त किये, किन्तु वज्जाग्रुष ने झारम-अदा के साथ देव को उत्तर दिये। उससे वह न केवल निरुत्तर ही हो गया, बस्कि उसे भी सम्यप्दर्शन प्राप्त हो गया। उसने अपना वास्तविक रूप प्रगट कर राजा की पूजा की और अपने झाने का उहें स्य प्रगट कर उनकी बहुत प्रशासा की।

बच्चायुध के पिता क्षेमकर तीर्थकर थे। उन्हे राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया। तब वे बच्चायुध का राज्याभिषेक करके दीक्षित हो गये और तपस्या करते हुये उन्हें केबलज्ञान प्राप्त हो गया। इन्द्र और देव उनके ज्ञान कल्याणक के उत्सव से धाये और उनकी पूजा की। वे जिरकाल तक विहार करके भव्य जीवो का कल्याण करते रहे।

एक बार बजायुष अपनी रानियों के बाथ वन-विहार के लिये गये। वहां एक तालाब से वे रानियों के साथ जल-कीड़ा कर रहे थे, तभी किसी हुए विद्याघर ने एक शिवा से सरोबर को ढक दिया भीर बजायुष को नागपाश से बांध लिया। किन्तु बजायुष इससे जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने हाथ की हथेलों से शिला पर प्रहार किया, जिससे उसके शत शत लण्ड हो गए। वे फिर रानियों के साथ प्रपत्ने नगर वापिस आ गये।

इसके कुछ काल बाद ही नौ निधियां और चौदह रत्न प्रगट हुए। उन्होने दिखिजय के लिये श्रीभयान किया और कुछ ही समय में षट् खण्ड पृथ्वी को जीतकर वे चत्रवर्ती वन गए। वे चिरकाल तक भीग भीगते रहे। एक दिन उनके पीत्र मुनिराज कनकशानि को केवलजान हो गया। उन्होंने तभी श्रपने पुत्र सहस्रापुथ का राज्या-भियेक करके क्षेत्रकर भगवान के पास जाकर दीक्षा लेली। दीक्षा लेकर वे सिद्धिगिर पर्वत पर एक वर्ष का प्रतिमा-सोग का नियम लेकर ध्यानलीन हो गये। धीर-धीर उनके चरणों के सहारे दीमको ने वभीटे बना लिये और उनमें क्ताएँ उग आई जो मुनिराज के शरोर पर चढ गई। दो समुरों ने उनके ऊपर उपद्रव करने का प्रयत्न किया किन्तु रम्भा और तिलोत्तमा नामक दो देवियों ने उन्हें भगा दिया। किर उन्होंने मुनिराज की पूजा की।

कुछ समय परचान् सहस्रायुष ने भी दीक्षा लेली भीर प्रतिमायोग का काल पूर्ण होने पर वे भी मुनिराज वजायुष के पास भा गये। दोनों ने वेभार पर्वत पर जाकर तपस्या की और सन्यासमरण कर वे दोनों ऊर्ध्व ग्रवैयक के सोमनस विमान में महिमिद्र हुए।

पूर्व विदेह क्षत्र में पुष्कलावती देश था। उसमें पुण्डरीकिणी नगरी थी। उस नगरी के शासक धनरथ थे। वज्यायुध का जीव प्रविद्यक्त में मानु पूर्ण होने पर महाराज धनरथ की वड़ी राती मनोहरा से सेघरथ नामक पुत्र पूर्व हुआ और सहस्रायुध का जीव महाराज की दूसरी राती मनोहरा से दृढरथ नामक पुत्र हुआ। दोनों पुत्रों की वयो जयो बायु बढती गई, त्यो देशों उनके गुणों से भी वृद्धि होती गई। जब वे पूर्ण दुवा हो गये, तब पिता ने दांनों के विवाह कर दिये। मेघरथ को जन्म से ही स्रवधिज्ञान था और पिता नीधंकर थे। एक दिन महाराज धनरथ को ससार के सुखों से विरक्ति हो गई। तभी लीकारिकत देवों ने खाकर स्वर्गीय पुष्पों से उनकी पूजा की और उनके विवारों की सराहना करके देव-लोक को चले गये। तब महाराज धनरथ ने मेघरथ का राज्याभिष्ठक करके स्वय स्वयम धराण कर लिया। तपस्या करते हुए उन्हें केवलजान उत्पन्न हो गया। देवों ने खाकर वडे वैभव के साथ उनकी पूजा की। भगवान धनरथ विभिन्न देशों में विहार करते हुए उन्हें विवारों करते हो लेगे।

एक दिन मेघरथ अपनी रानियों के साथ देवरमण उद्यान में बिहार के लिये गये। वे वहां चन्द्रकात मणि की शिला पर वैठे विश्राम कर रहे थे। तभी उनके ऊपर से एक विद्याघर विमान में जा रहा था। किन्तु विमान रक गया। इसमें विद्याघर वडा कुपित हुमा। वह नीचे उतर कर आया। वह कीच के मारे उस शिलातल को उठाने के लिये प्रयत्न करने लगा। मेघरथ ने यह देखकर अपने पैर के अपूठे से उस शिला को दवा दिया। इससे विद्याघर बुरी तरह उसके नीचे दव गया और करण स्वर में चिन्लाने लगा। तव उसकी स्त्री आकर दीनतापूर्वक पति के प्रणो की भिक्षा मानने लगी। मेघरथ उसकी विनय से द्रवित हो गये और अपना पैर उठा लिया। तव उस विद्याघर राजा सिहरथ ने मेघरथ की पजा की।

एक दिन महाराज मेघरथ उपवास का नियम लेकर ब्राप्टान्हिक पूजा के पश्चात् उपदेश दे रहे थे। तभी

भगवान शान्तिनाथ १८७

एक भयाकान्त कबूतर उडता हुआ। आया आरेर उनकी गोद में बैठ गया। उसके पीछे एक गीघ आया और लडा होकर बोला—महाराज में झुधा से पीडित हूँ। यह कबूतर मेरा भक्ष्य है। यह मुक्ते देदोजिये, अन्यया मेरी मृत्यु निश्चित है।

मेघर थ ने जान निया कि गीघ नहीं बोल गहा है, बिल्क यह ज्योतिष्क देव बोल रहा है। गीघ को बोलता देखकर दृढरय को बड़ा श्रास्क्य हुआ। उसने पूछा— 'आर्य । यह गोध इस प्रकार की बोल रहा है ?' तब मेघर थ कहने लगे— वस्तु के कुतर श्रोर गोध तो पक्षी हो है किन्तु गोध के ऊपर एक देव स्थित है। वह बोल रहा है। यह एक ज्योतिष्क देव है। वह कोल रहा है। यह एक ज्योतिष्क देव है। वह एक दिन ऐक्षान स्वगं में गया था। वहां सभामद देव कह रहे थे कि इस समय पृत्वों पर मेघर थे से बढ़ कर दूस गा दाता नही है। मेरी प्रशास सुनकर इस देव को महन नहीं हुई, श्रन वह मेरी परीक्षा करने आया है। किन्तु जो मोख मागे मे स्थित है, वहीं पात्र है, वहीं दाता है। मांस देने योग्य पदार्थ नहीं है श्रोर मांस को इच्छा करने वाला पात्र नहीं है श्रोर इसका देने वाला दाता नहीं है। इसिल्ये यह गोध दान का पात्र नहीं है श्रोर सक क्वनर कालागत है, इसिल्ये यह देने योग्य नहीं है।

े मेघरथ की यह धर्मयुक्त बात मुनकर वह ज्योतिष्क देव प्रसन्त हुग्रास्रोर प्रगट होकर मेघरथ की प्रशसा

करके ग्रपने स्थान को चला गया।

एक दिन मेघरच प्राथानिक पर्व मे पूजा करके उपवास घारण कर रात्रि मे प्रतिनायोग से ध्यानारूड थे। तभी ऐद्यान स्वर्ग मे इन्द्र ने प्रशास को—राजा मेघरच सस्यपदृष्टियों से अग्रगण्य है। बहु शुद्ध सस्यपदृष्टि है, धर्मबीर है। इन्द्र द्वारा मेघरच को इस प्रकार प्रशास मुनकर घतिरूप और मुरूपा नाम को दो देवियाँ उनको परीक्षा के लिये आई। उन्होंने नाना प्रकार के नृत्य, हावभाव, विलास खादि द्वारा मेघरच को विचलित करना चाहा, किन्तु असफल रही और उनकी स्वृतिकर चलो गई।

किसी दिन भगवान धनरथ नगर के बाहर मनोहुँ उद्यान में पद्यारे । सेथरथ उनके दर्शनों के लिये गये । भगवान का उपदेश सुनकर उन्होंने सम्पूर्ण झारम्भ परिग्रह का त्याग करने का सकल्य किया और झाने छोटे भाई दृढरथ में बांल — मैं दीक्षा लेना बाहता हूं, तुम राज्य सभाली । दृढरथ बोला—झाप जिस कारण से राज्य का परि-त्याग करना चाहते हैं, मैं उसी कारण से इसे ग्रहण नहीं करना बाहता । राज्य को ग्रहण कर एक दिन छोड़ना ही पहेगा तब उसे पहले ही ग्रहण करना झच्छा नहीं है। तब मेथरथ ने झपने पुत्र मेथमेन का राज्याभियेक करके झपने छोटे भाई और सान हजार राजाओं के साथ भगवान धनरथ के पास दीक्षा ग्रहण कर ली।

वे कम से स्पारह अग के वेत्ता हो गये और उन्होंने सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया, जिससे उन्हें सातिशय पुण्प वाली तीर्थकर प्रकृति का बन्ध हो गया। वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारो आरा-धनाओं की निरन्तर विद्युद्धि बढाते जा रहे थे। अन्त मे नमस्तिलक नामक पर्यत पर अपने छोटे भाई दृढरण के साथ एक साह तक प्रायोपनमन नामक समाधि धारण कर ली। अन्त मे शान्त भावों से शरीर छोड़कर अनुत्तर विमान मे अहिनद हुए। दृढरण भी अहिमन्द बने।

### भगवान शान्तिनाथ

हस्तिनापुर नगरी में काश्यप गोत्री महाराज विश्वसेन राज्य करते थे। गान्धार नरेश राजा ध्राजितजय की पुत्री एरा उनकी महारानी थी। उनकी सेवा इन्द्र द्वारा भेजी हुई श्री, हो, बृति खादि देवियाँ करती थी। भादपद इच्छा सप्तमी को भरणी नक्षत्र में रात्रि के चतुर्थ भाग में उन्होंने शुग्र सोलह स्वन्न गर्भ कल्याणक देवें। स्वनों के बाद उन्होंने मुख में प्रवेश करता हुमा एक हाथी देवा। उसी समय मेधपब का जीव धनुपर विमान से च्युत होकर महारानी के गर्म में मदारित हुमा। प्रात काल को भेरी का शब्द सुनकर महारानी शब्या त्याग कर उठी। उन्होंने मगल स्नान करके वस्त्रानकार घारण किये और राज-सभा में पहुंची। महाराज ने उनकी अभ्ययंना की और अपने वाम पास्वें में सिहासन पर उन्हें स्थान दिया। महा-रानी ने रात को देले हुए स्वप्नों का वर्णन करके महाराज से उन स्वप्नों का फल पूछा। अवधिज्ञान के घारक महाराज ने हर्षपूर्वक स्वप्नों का फल बताया और कहा—देवी। तुम्हारे गर्भ में विश्वोद्धारक तीर्थकर देव का आगमन हुआ है। मुनकर महारानी को बडा हर्ष हुआ। उसी समय चारों निकाय के देव और इन्द्र वहाँ आये और गर्भावतार कल्याणक की पूजा की।

पन्द्रह माह तक देवो ने रत्नवृष्टि की । रानी के गर्भ मे बालक वड़े झस्युदय के साथ बढ़ने लगा । नौ माह पूरे होने पर ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशो के दिन याम्य याग मे प्रात काल के समय माता ने लोकोत्तर पुत्र को जन्म दिया । पूत्र इतना सुन्दर था, मानो साक्षात् कामदेव ही झवतरित हुझा हो । उसका ऐसा मोहन रूप

था कि जो देखता, वह उसकी मोहनी मे बधा रह जाता। वह जन्म से हो मित, श्रुन म्रोर म्रविस मान का धारी था। उस पुत्र को पुष्प वर्गणाओं के कारण उसके उत्पन्न होते हो चारो प्रकार को देव जाति मे स्वतः हो प्रयेक देव-विमान और आवास में शब्दानाद, भेरीनाद, सिहनाद और घण्टानाद होने लगा। उस ध्वति को मुनते ही प्रत्येक इन्द्र भीर देव नं जान निया कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है। सबके हृदय भक्ति और उत्वास से उमगने लगे। सब देव और इन्द्र विधिव बाहनों पर माण्ड होकर बडे भागन्य उत्त्वास के साथ हिस्तनापुर मे माये और इन्द्राणी ने माना की बगल मे मायामय शिशु वनाकर मुला दिया तथा भगवान को अपने प्रक में उठा लिया। इन्द्राणी ने माना की बगल में मायामय शिशु वनाकर मुला दिया तथा भगवान को अपने प्रक में उठा लिया। इन्द्राणी हो हो है। किन्तु तिलोकोनाथ को गोद में लेते ही इन्द्राणी के मन प्राण जिम अलीकिक पुत्रक में भर उठे, उससे उसके मन का मणु-मणु प्रभु-सिक्त में वेते ही इन्द्राणी के मन प्राण जिम अलीकिक पुत्रक में भर उठे, उससे उसके मन का मणु-मणु प्रभु-सिक्त में विसे हो नहीं कि अपने भाषकों प्रभु गई, वह यह भी भूल गई कि वह स्वाणी है। वह तो प्रभु की भक्ति में इतनी विभोर हो गई कि अपने भाषको प्रभु स्वर हो देखने लगी। उस समय को उसकी मनोदशा का भूकन क्या किसी लेखनी या तृतिका से हो सकता है?

जब उसे प्रतीकारत देवां का ध्यान ग्राया, तब उसे चेन ग्राया। वह बाल प्रभु को लेकर चलों, किन्तु दृष्टि प्रभु को सीन्दर्य-बल्लरी का ही रम-पान कर रहो थी। वह चल रही है, क्या इसका उसे कुछ पता था। जब से साधमंद्र ने उसके ग्रक से बालक को ले निया, तब उसे लगा जैसे वह रीती हो गई है। किन्तु जो रासक्छन्नला उसके मन को विमोहित किये हुए थी, वहीं विमोहित दला बालक को अक में लेते ही इन्द्र को भी हो गई। रूप हो मानो प्राकार धारण करके बाल रूप में आ गया था। किन्तु इन्द्र बिजडित नहीं हुगा। वह तो सहस्र नेत्र बनाकर उस रूप-सुधा को प्रपन्ने सारे जड़ बेनन प्राणों से पीने लगा। भिक्त का भी एक नवा होता है। जब यह नदा प्राता है तो वह सब कुछ भून जाना है। तब केवल वह रहता है ग्री त उसका प्रभु रहता है। भक्त भपनी भिक्त से दोनों के मनत की मिटा डालता है। वहां द्वेध भाव समाप्त हो जाता है, प्रयेव भावना भर जाती है। इन्द्र भी नव ऐसी ही स्टेज पर पहुंच गया। मन में हुमक समाये न समाया, वह निकलने को मार्ग ढूँढने लगी। राह मिली पदों में। मन नाच रहा था, पर नाजने लगे। जगत्रम् प्रक में श्रीर इन्द्र लोकातीत लोक में, जहां अवन ति नहीं, अभू नहीं, देव नहीं, तोक भी नहीं, जहां भावना भी अतीत हो गई, जहां केवल शून्य है श्रीर शून्य मे श्रीधिटन है केवल शून्द सासा, निद्र रह प्रात्मा

इन्द्राणी और इन्द्र भाव लोक की इस कुंबारी धारा में कितने समय बहते रहे, यह समय की पकड से परे थी। लेकिन इस धारा में उनके कितनी कमें-वर्गणाय वह गई, उसका अन्त नहीं, उसकी सख्या भी नहीं।

तव सब देव चले। इन्द्र ने भगवान को ऐरावत हाथी पर अपने श्रक मे ले रखा था। इन्द्र सोच रहा था— क्या भगवान का स्थान यह है। नहीं, उनका स्थान यह नहीं, यह लोक भी नहीं, उनका स्थान तो इस लोक के अग्र भाग पर है। वहीं तो बनाना है अपना स्थान इन भगवान को। और मुर्फे ही क्या इन भगवानों का भार सदा लादे फिरना है। मुर्फे भी तो यह निस्सार वैभव, इन्द्र का तुच्छ पद और स्वर्गका कोलाहल स्याग कर मानव बनकर लोके शिखर पर पहुँचना है। वहीं तो है मेरा वास्तिवक स्थान! भगवान शान्तिनाथ १८६

देवों का जलूस सुमेर पर्वत पर जाकर रका। कितने देव-देवियों थे इस योभा यात्रा में, क्या उपलियों को सख्या में वे बाधे जा सकते थे। किन्तु सभी प्रमु को भक्ति में इबे हुए थे। यब अपनी भक्ति अपने ही ढग से प्रमुट कर रहे थे। यह भक्ति सब वन्धनों से, लौकिक शिष्टाचारों से अजीत थी। विकेत उससे एक व्यवस्था थी, अनुशासन था और कलात्मकता थी। प्रमु को पाण्डुक पर्वत की रलियाला पर विराजमान किया और देव यनक चालित से सुमेर से क्षीरसागर तक पित्तवढ खडे हा गये। जलपूरिन स्वणं कलशा एक हाथ से दूसरे हाथों में पहुँ चेते गो और इन्द्र भगवान का अभियंक करने लगे। या प्रमु का एक हजार कलशा एक हाथ से दूसरे हाथों में पहुँ चेता गो और वह अनलर रल्तकत से भगवान का शरीर पोछा, इन्द्र के भण्डार से लाये हुए वस्त्राभूषणों से उनका प्रभार किया। तब प्रभू को उस काल को मोहक छित्र से इन्द्र हिए एक बार भूल गया अपनी मुख-बुध को। उसके पैर स्वत कुछ भूल गये। साथक काल को मोहक छित्र से स्व कुछ भूल गये। सबके मन शान्ति, दिव्य शान्ति में भर गये। शान्ति को यत्र चमकारपूर्ण अनुभव था। सोधमन्द्र ने नारा दिया—भगवान शान्ति विया शान्ति के पर गये। वालक वा विजेकोनाथ, नासकरण करने वाला था। साथ नारा दिशान नारा हिया सालत को सम्या स्वां का स्वां का स्वां हो। साल का विजेकोनाथ, नासकरण करने वाला था स्वगं का इन्द्र और साक्षी था सम्पूर्ण देव समाज। नाम रक्खा गया। बालक का विजेकोनाथ, नासकरण करने वाला था स्वगं का इन्द्र और साक्षी था सम्पूर्ण देव समाज। नाम रक्खा गया। बालक के नुणा के अनुसार।

देव समाज जिंस उल्लास से बालक को लेगया था, उसी उल्लास से वापिस लौटा। आकर माता को इन्द्राणी ने उनकी अमूल्य घरोहर सौषी। इन्द्र ने पिना को सारे समाचार सुनाय। सुनकर माता-पिना वड़े हर्षित हुए। केंसी विडम्बना है दुनिया वालों की। जो स्वय तीनों लोक का प्रृगार है, उसका प्रृगार रत्नाभूषणों से करने हैं और जो स्वय लोक का रक्षक है, उसकी रक्षा के निर्य इन्द्र ने लोकपालों की निष्ठुक्ति की। किन्तु सच बात तो यह है कि भगवान को न प्रृगार की आवश्यकता है और न किसी रक्षक को। वह ता इन्द्राणों ओर इन्द्र की भवित थी।

चक्रवर्ती पद—भगवान शान्तिनाथ के शरीर की कान्ति स्वर्णके समान थी। उनके शरीर मे ध्वजा, तोरण, सूर्य, चन्द्र, शख और चक्र आदि शुभ चिह्न थे।

महाराज विश्वसेन की दूसरी रानी यशस्वती के गर्भ से दृढरथ का जीव अनुत्तर विमान मे अहमिन्द्र पद का भोग करके उत्पन्त हुन्ना और उसका नाम चकायुध रक्खा गया।

वालक शान्तिनाथ ज्यो-ज्यो आयु मे बढते जाते थे, त्यो-त्यो उनकी लक्ष्मी, सरस्वती और कीर्ति भी बढती जातो थी। जब वे योवन अवस्था को प्राप्त हुए, तब पिना ने मुन्दर, मुशील और गुणवती अनेक कन्याओ के साथ उनका विवाह कर दिया और पिना ने अपना राज्य सौप दिया। राज्य करते हुए जब शान्तिनाथ को कुछ समय हो गया, तब वक आदि वौदह रन्त और नी निधियाँ प्रगट हुई। उन वौदह रन्तों मे से वक, छव, तलबार और एवं ये वार आयुध्याला में उत्पन्न हुए थे। काकिणी, चमें और चूडामाँण धीगृह मे प्रगट हुए थे। पुरोहिन, स्वर्षात, सेनापित और गृहपित हस्तिनापुर मे मिले थे तथा कन्या, गज और अश्व विजयाध पवन पर प्रान्त हुए थे। नो निधियाँ इन्द्रों ने नदी और सागर समागम पर लाकर दी थी। चक्र के बल पर और सेनापित के ढ्वारा उन्होंने मरत क्षेत्र के छही लड़ी पर विजय प्राप्त कर सम्पूर्ण भरते चे वक्त की स्थापना की। चक्रवर्ती पद को समस्त विभूति उन्हें इस प्रकार के भीग प्राप्त थे।

चक्रवर्ती पद का भोग करते हुए उन्हें बहुत काल वीत गया। एक दिन वे झलकार गृह में झलकार धारण कर रहे थे, तभी उन्हें दर्गण में झपने दो प्रतिबिम्ब दिखाई पड़े । वे विचार करने लगे—यह क्या है। तभी उन्हें झपने पूर्वजन्म को बाते स्मरण हो आई। ससार का झस्थिर रूप देखकर उनके मन में झात्म-

बोक्षा कल्याणक कल्याण को भावना जागृत हुई तभी लौकान्तिक देवो ने आकर भगवान को नसकार किया और उनके वैराग्य की सराहना करते हुए उनसे धर्म-तीर्थ के प्रवर्तन करने की प्रार्थना की।

मगवान ने नारायण नामक भ्रपने पुत्र को राज्य-पट्ट बाघ कर राज्य उसे सौंप दिया। इन्द्र ने आकर उनका दीक्षा

भिषेक किया। फिर वे देविर्मित सर्वार्धिसिद्धि पालकी मे बैठकर नगर के बाहर सहस्राभ्र वन में पहुँचे। वहाँ शिला-तल पर उत्तर की स्रोर मुख करके पर्यकासन से बैठ गये। उसी समय ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन शाम के समय भरणी नक्षत्र में बेला का नियम लेकर सिद्ध भगवान को नमस्कार कर सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग किया, पंचमुद्धि लोच किया भीर निर्मन्य दिगम्बर मुद्रा धारण कर सामायिक चारित की विशुद्धता भीर मन पर्यय ज्ञान प्राप्त किया। इन्द्र ने उनके केशो को एक रत्नमुष्पा में रख कर प्रीरसागर में प्रवाहित कर दिया। उनके साथ चक्तायुष भ्रादि एक हजार राजाश्रो ने भी सकल सयम धारण कर लिया। इन्द्र और देव ऐसे सयम की भावना करते हुए दीक्षा महोत्सव मनाकर सपने-श्रपने स्थान को चले गये।

्रपारणाके लिये भगवान मन्दिरपुर नगर मे पहुँचे। वहाँ सुमित्र राजाने भगवान को प्रासुक ग्राहार

दिया। देवो ने इस उपलक्ष्य मे पचाञ्चर्य किये।

केवसज्ञान कत्याणक — छद्मस्य अवस्था के सोलह वर्ष तक भगवान विभिन्न स्थानो पर रहकर घोर तप करते रहे और निरन्तर कमों का क्षय करते गये। फिर भगवान चकायुध आदि मुनियों के साथ सहस्राम्न वन में पक्षारे और नन्यावतं वृक्ष के नीचे बेला के उपवास का नियम लेकर ध्यानमन्न हो गये। उनका मुख पूर्व की स्रोर या। भगवान को पी खुक्ता दशमी को भग्णी नक्षत्र में सायकाल के समय ज्ञानावरण, दर्शनावरण, माहनीय और सन्तराय कर्म नप्ट होने पर केवलज्ञान प्रगट हुआ। देव धीर इन्द्रों ने स्राकर भगवान का ज्ञान कल्याणक मनाया और समयवरण की रचना की। भगवान ने उसी दिन दिव्य ध्वीन द्वारा धर्मचक-प्रवर्तन किया।

भगवान का स घ--भगवान के सच में चकायुध म्रादि छत्तीस गणघर थे। द०० पूर्वघर, ४१६०० शिक्षक, ३००० अविभ्रज्ञानी, ४००० केवलज्ञानी, ६००० विदिया ऋद्विधारी, ४००० मन पर्ययज्ञानी, २४०० वादी थे। इस प्रकार कुल मुनियों की सन्या ६२००० थे। हरियेणा आदि ६०३०० भ्रायिका थी। सुरकीर्ति आदि २००००० श्रायक भीर महंदारी मादि ४००००० श्रायक भीर महंदारी मादि ४००००० श्रायक भीर केविष्

निर्माण कस्याणक—भगवान बहुत समय तक विभिन्न देशों में विहार करके धर्म का प्रकाश ससार को हेते रहें । जब एक माह की ब्रायु शेष रह गई, नव वे सम्मेदशिखर पुर प्राये और विहार बन्द कर वहाँ योगिनरोध करके विराजमान हो गये । उन्होंने अवशिष्ट बंदनीय, ब्रायु, नाम और गोत्र कर्मों का भी क्षय कर दिया और ज्येष्ठ कृषणा चतुर्दशी के दिन रात्रि के पूर्व भाग में भण्णी नक्षत्र में नी हजार राजाओं के साथ निर्वाण प्राप्त किया । चार प्रकार के देव माये और निर्वाण कस्याणक की पूजा करके अपने-अपने स्थान को चले गये।

जन्म-चिन्ह - भगवान का चिन्ह हरिण था।

यक्ष-यक्षिणी - इनका गरुड यक्ष और महामानसी यक्षिणी थी।

हस्तिनापुर—भगवान की जन्म-नगरी हस्तिनापुर विख्यात जैन तीर्थ है। यही पर मोलहवे तीर्थकर शान्तिनाय, सत्रहवे कुम्युनाय और अठारहवे भगवान अरताथ का जन्म हुआ था। यही इन तीर्थकरो के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान ये चार कत्याणक हुए। ये तीनो तीर्थकर पाचवे, छटवे, सातव चक्रवर्ती भी थे।

द्ययोध्या की तरह हस्तिनापुर की भी रचना देवो ने को थी। यहाँ ऋषभदेव, मल्लिनाथ, पार्स्वनाथ, महाजीर प्रार्दि कई तीर्धकरों का पदार्पण हुआ। था। यहां पर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा के बाद राजकुमार श्रेयांस से प्रथम आहार लिया था। जिस दिन भगवान ने आहार लिया था, वह पावन तिथि वैशाख शुक्ला तृतीया थी। भगवान के आहार के कारण यह तिथि भी पवित्र हो गई थ्रोर अक्षय तृतीया कहलाने लगी। राजकुमार श्रेयान्स का नाम दान-तीर्थ के प्रवर्तक के रूप मे प्रसिद्ध हो गया थीर ससार मे दान देने की प्रथा का प्रारम्भ भी इसी घटना के कारण हुआ।

सती सुलोचना श्रेयान्स के बड़े भाई राजा सोमप्रभ के पुत्र भेघेदवर जयकुमार की पत्नी थी, जिनके शील की चमस्कारपूर्ण घटनाये प्रसिद्ध हैं। सोमप्रभ से सोमवश या चन्द्रवश चला। जयकुमार प्रथम चक्रवर्ती भरत का प्रधान सेनापृति था।

चौथा चक्रवर्ती सनत्कुमार यही हुआ था। इस प्रकार लगातार चार चक्रवर्ती और तीन तीर्थकर यहाँ हुए।

भगवान शान्तिनाथ १६१

यही पर बिल झादि मित्रयों ने सात दिन का राज्य पाकर श्रकपनाचार्य के साव के सात सी मुनियों की बिल देकर यज्ञ-विधान का होग रचा था। तब मुनि विष्णुकुमार ने वामन ब्राह्मण का रूप घरकर बिल से तीन पण घरती की याचना की थी। विल हारा सकत्य करने पर मुनिराज ने वित्रियाक्ष्ट्रांड से अपना शारीर बढाकर एक पण सुमेर पर्वत पर रचला। दूसरा पण मानुषीतर पर्वत पर रचला। अब तीसरे पण लायक भूमि की माग उन्होंने की। सारे लोक मे झानक छा गया। बिल झादि चारों मत्री भय के मारे कापने लगे। वे मुनि विष्णुकुमार के चरणों में पिरकर समा मागने लगे। तत्काल मुनियों के चारों और लगाई हुई झाग बुआई गई। सब लोगों ने मुनियों को पूजा की झोर साधमींबात्सन्य के नाते परस्पर में रक्षा भूज बाधा। तबसे इस घटना की स्मृति में रक्षा-बन्धन का महान पर्व प्रचलित हो गया जो शावण श्रेक्ता पूजिएमा को उल्लासपुर्वक मनाया जाती है।

यही पर पाण्डव ध्रौर कौरव हुए थे ध्रौर राज्य के लिए दोनो पक्षों में महाभारत नामक प्रसिद्ध महायुद्ध हमा था।

एक बार दमदत्त नामक मुनि उद्यान मे विराजमान थे । कौरव उघर से निकले । मुनि को देखते ही वे उन पर पत्थर बरसाने लगे । थोडी देर बाद पाण्डव श्राये । उन्होंने मुनिराज की चरण-बन्दना की श्रोर पत्थर हटाये । मृनि तो ध्यानलीन थे । उन्हे उसी समय केवलज्ञान हो गया ।

कवि बनारमीदास के 'अर्थकथानक' से ज्ञात होता है कि सन् १६०० में कविवर ने यहाँ की सकुटुम्ब यात्रा की थी। अर्थकथानक' से यह भी ज्ञात होता है कि उस काल में भी यहाँ जैन यात्रो यात्रा के लिए बराबर आते रहते थे।

वर्तमान मन्दिर का भी बडा रोचक इतिहास है। यहां पर सवत् १८५८ मे ज्येष्ठ वदी तेरस को मेला था। इसमें दिल्ली से राजा इस्मुलराय, झाइनुर से लाला जबकुमारमल आदि समाजमान्य सज्जन आये थे। सभी लोग चाहते थे कि यहां जैन मन्दिर बनना चाहिये। प्राची ना मन्दिर हर-फूट गये थे। निमयो की हालत लस्ता थो। लोगों ने राजा हर-सुलराय से मन्दिर-निर्माण की प्राचैना की। राजा साहब मुगल वादशाह झाह आलम के बढ़ाची थे और जनका बढ़ा प्रभाव था। राजा साहब ने मन्दिर बनाने की स्वौकृति दे दी। लेकिन मन्दिर बनने मे कठिनाई यह थी कि शाहपुर के गृजर जैन मन्दिर बनाने का विरोध करते थे। यह इलाका वहसूमें के गूजर नरेश नैनमिह के प्रधिकार मे था। राजा नैनसिह के मित्र लाला जयकुमारमल भी वहाँ मौजूद थे। राजा साहब ने जनते प्रेरणा को कि आप नैनसिह जी से कह कर काम कररा दीजिय। लाला जी ने अवसर टेक्कर नैनमिह से मन्दिर को चर्चा छुंड दी। उसमें राजा साहब को भी जिक आया। नैनमिह जी राजा साहब से कई मामलों में आभार से दवे हुए थे। अन उन्होंने मजुरी दे दी और मन्दिर का शिलान्याम करने जी भी स्वौकृति दे दी।

दूसरे ही दिन सैंकडो लोगों को उपस्थित में राजा नंनसिंह ने मन्दिर की नीव में पाच ईट ब्रयने हाथ से रक्ष्मी। राजा हरमुखराय के धन थे लाला जयकुमारमल को देख-रेख में मन्दिर का निर्माण हुया। जब मन्दिर का कार्य कुछ बाकी रह गया, तब राजा साहब ने जनता की उपस्थिति में समाज के पत्रों में हाथ जोड़कर निवेदन किया—सरदारों! जितनी मेरी शारिक थी, उनना मैने कर दिया। मन्दिर आप सबका है। इसलिये इसमें सबको मदद करनी चाहिये। वहाँ एक घड़ा रख दिया गया। सबने उसमें अपनी शक्ति के अनुसार दान डाला। लेकिन जो घन उससे सपह हुआ, वह बहुत कम था। राजा साहब का उद्देश्य इतना हो या कि मन्दिर पचायती रहे और वे अहकार में प्रस्त न हो जायें।

सवत् १८६३ मे राजा साहब ने कलधारोहण और वेदी प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न कराया । सवत् १८६७ मे लाला जयकुमारमल ने मन्दिर का विशाल द्वार बनवाया । मन्दिर के चारो ओर पाच विशाल धर्मशालाय है ।

सन् १८५७ में गदर के समय गूजरों ने इस मन्दिर को लूट लिया। वे लोग मूलनायक पार्श्वनाय की प्रतिमाभी उठाले गये। बाद में फिर एक बार मन्दिर को लूटा। नया मन्दिर दिल्ली से भगवान शान्तिनाथ की प्रतिमा ले जाकर मूल नायक के रूप में विराजमान कर दी गई। उसके कारण यह शान्तिनाथ का मन्दिर कहा जाने लगा।

इस मन्दिर के पीछे एक मन्दिर और है। मन्दिर से तीन मील की दूरी पर निश्यों बनी हुई हैं। ताणे मिलते है। रास्ता कच्चा है। सबसे पहले भगवान शान्तिनाथ की निशयों है। उसमें भगवान के चरण-चिन्ह हैं। फिर कुछ दूर जाने पर एक कम्पाउण्ड मे अरनाथ और कुन्युनाथ की निशयों हैं। इन दोनो में भी चरण-चिन्ह बने हए है। इनसे आगे एक कम्पाउण्ड मे भगवान मल्लिनाथ की टोक है।

## ऋष्टादश परिच्छेद

### भगवान कुन्थुनाथ

जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के दक्षिणी तट पर वत्स नामक देश था। उसकी सुसीमा नगरी मे राजा सिहरथ राज्य करता था। उसने ब्रयने पराक्रम से समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी श्रीर निष्कण्टक राज्य कर रहा था। एक दिन उसने उल्कापात होते हुए देखा। उसे देखकर उसके

निष्कण्टक राज्य कर रहा था । एक दिन उसने उल्कापात हात हुए दला । उस देखकर उसके पूर्वभव मन मे ससार के भोगो की क्षणभंग्रता की ब्रोर दृष्टि गई और उसने भोगो को निस्सार

समक्रत उन्हें छोड़ने का सकल्प कर लिया। वह रोजपाट, परिवार का त्यागकर मुनि यदि-वृषण के समीप गया और उन्हें नमस्कार कर सम्पूर्ण आरम्भ-पिराह का त्याग कर दिया। उनके साथ मनेक्ष राजाओं ने भी मुनि-दीक्षा ले ली। मुनि सिहरय गुरु के समीप रहकर घोर तपस्या करने लगे। उन्होंने ग्यारह आयो का जान प्राप्त किया और सीलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिलन करने सपे। फलत उन्हें तीर्यक्ष्य नासकर्ष की गुष्य प्रकृति का बन्ध हो गया। आयु के ग्रन्त मे समाधिमरण कर मर्वार्थ सिद्ध अनुनर विमान मे ग्रहमिन्द्र हुए।

हस्तिनापुर नगर के कोरबबदाी कारयपगोत्री श्री महाराज सूरभेन थे। उनकी महारानी का नाम श्रीकाता था। महारानी ने श्रावण कृष्णा दससो के दिन कृतिका नक्षत्र मे रात्रि के अन्तिम प्रहर मे जब सर्वार्थसिद्धि के उस अहसिन्द्र की आयु समाप्त होने वाली थी, सोलह सुभ स्वप्त देवे ओर बाद में मुख से प्रवेश

ग्रहमिन्द्र की ग्रायु समाप्त होने वाली थी, सोलह ग्रुम स्वप्त देवे ग्रोर बाद में मुख मे प्रवेश गर्भ कल्याणक करता हुया हाथो देखा। तभी ग्रहमिन्द्र का वह जोव महारानी के गर्भ मे श्रवतीण हुआ।

प्रात काल बन्दीजनों के मगलगान से महारानी को नीद खुली। स्वण्नों के प्रभाव से महारानी के मन में बड़ा उल्लास था। उन्होंने नित्य कार्य कर-बनात किया, मागिक वस्त्राभूषण पहने बोर दासियों से परिवे-िटत होकर राजसभा में पथारी। उन्होंने महाराज को सथायोध्य विनय की। महाराज ने उन्हें वड़े आरादसिहित वास पांडवें में स्थान दिया। महारानी ने महाराज में खपने स्थणों की चर्चा करके उनके फल पूछे। महाराज ने अविधान में जानकर उनका फल बताया। फल मुनकर महारानों का मन हमें भर राया। तमी देवों ने बाकर महाराज सुरसेन और महारानों श्रोकाता का सभे क्ल्याणक महत्या ब्रीस्थोक किया और पूजा की।

नी मास ब्यतीत होने पर वैशाल शुक्ला प्रतिपदा के दिन ध्राग्नेय योग में महारानो ने पुत्र प्रसव किया। उस समय इन्द्र भीर देव ध्राये भीर वालक को लेकर सुगेश पर्वत पर ने गये। वहां क्षीरसागर के जल से उस दिव्य बालक का समियंक किया, उसका दिव्य वस्त्रालंकारों से प्रृपार किया। इन्द्र ने बालक जनम कल्याणक नाम कृत्युनाय रक्का। उसके चरण में वकरे का चिन्ह था, जिस पर इन्द्र की सवप्रयम इन्द्रि

पड़ी। इसलिये उस वालक का साकेतिक चिन्ह वकरा माना गया। फिर इन्द्र योर देव वासक को वापिस लाये और उसे माता-पिना को सोपकर आनन्दोत्मव किया। पिना ने भो नगरों में धूमधाम के साब बालक का जन्मोस्सव मनाया। देव लोग उसाव मनाकर अपने अपने स्थान पर चले गये।

शान्तिनाय तीर्थक्कर के मोक्ष जाने के बाद जब आधा पत्य बोत गया, तब कुन्युनाथ भगवान का जन्म हुआ था। उनकी आयु भी इसी काल में सम्मिलित थी। उनकी आयु पचानवें हजार वर्ष थी। उनका शरीर पत्नीक प्रमुख उन्तत था। सुवर्ष के समान उनके शरीर की कांति थी। जब तेईस हजार सात सी बीक्षा करुयाजक पत्रास वर्ष कुमारकाल के व्यतीत हो गंप, तब पिता ने उनका राज्याभिषक और योग्य कन्याओं के साथ उनका विवाह कर दिया। राज्य करते हुए इतना ही काल व्यतीत हो गया, तब उनकी आयुधशाक्षा में चक्र आदि शस्त्र तथा चक्रवर्ती पद के योग्य अन्य रत्न और सामग्री प्राप्त हुई। उन्होंने विशाल सेना लेकर भरत क्षेत्र के छह लख्डो पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। सारे भरत क्षेत्र के बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा उनके झाजानुवर्ती थे। उन्हें समस्त सासारिक भोग उपलब्ध थे। भोग भोगते हुए और साझाज्य लक्ष्मी का भोग करते हुए उन्हें तेईस हजार सात सौ पचास वर्ष बीत गये। वे तीर्थकर थे, चक्रवर्ती थे अगेर कामदेव थे। उनका रूप, वैभव, और पुष्य असाधारण था। कोई ऐसा सासाग्यक सुख नही था, जो उन्हें स्वप्राप्त था।

एक दिन वे बन बिहार के लिये गये। मत्री उनके साथ थे। उन्होंने देखा — एक निर्मन्थ दिगम्बर मुनि आतापन योग से स्थित है। उन्होंने उनकी ओर सकेत करके मत्री से उनकी प्रश्नसा की — 'देखो मत्रोबर ! ये मुनि कितना घोर तप कर रहे हैं। 'मत्रों ने नतमस्तक होकर मुनिराज की बन्दना की और प्रभु से पूछा — 'देव ! इतना क्रांठन तप करके इनको क्या फल मिलेगा ?' प्रभु बोने — ये मुनि कमों को नष्ट करके इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगे। जो परिम्नह और आरम्भ का त्याग करते है, व ही ससार के परिश्रमण मे मुक्ति प्राप्त करते है। ससार-भ्रमण का कारण यह आरम्भ-परिम्नह ही है।'

बस्तुत: भगवान ने मत्री को जो कुछ कहा था, वह उपदेश मात्र नहीं था, अपितु भगवान के सतत चिन्तन की उस दिशा का सकेत था, जो सासारिक भीग भोगते हुए भी वे सासारिक भोगों को व्यर्थता, ससार करकर और आरमा के मिक्स कि स्व करते थे। वास्तव में वे भोगों में कभी लियत नहीं हुए। वे भोगों का नहीं, भोग्य कमों का अगेग कर रहे थे और चिन्तन द्वारा भोग-काल को अल्प कर रहे थे। एक दिन इस चिन्तन के कम में उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। इससे उन्हें आत्मकान हो गया। चिन्तन कै फलस्वरूप उन्हें भोगों से भर्मि को नहीं गया। चिन्तन कै फलस्वरूप उन्हें भोगों से भर्मि हो गई और उन्होंने दीक्षा लेने का निश्चय किया। लोकान्तिक देवों ने माकर भगवान की व्यन्ता की और निवेदन किया—'धन्य है प्रभु भापके निव्यव्य को। म्रब आप धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन की जिस ससार के दुखी प्राणी आपकी म्रोर आशा भरी निगाहों से निहार रहे हैं।

भगवान ने ध्रपने पुत्र को राज्य का भार सोप दिया। देवताओं ने शिविका लाकर उपस्थित की और प्रभु उस विजया पालकी में बैठकर नगर के बाहर सहेतुक वन मे पहुंचे और वहाँ अपने जन्म-दिन —वैशाल शुक्ला प्रतिपदा के दिन कृतिका नक्षत्र में साथकाल के समय बेला का नियम लेकर एक हजार राजाओं के साथ उन्होंने सम्पूर्ण पापी का परित्याग करके दीक्षा ग्रहण कर ली। उसी समय उन्हें मन पर्ययक्षान उत्पन्न हो गया। देवों ने भगवान का दीक्षा कल्याणक उत्सव मनाया।

दूसरे दिन विहार कर प्रभु हस्तिनापुर नगर से पभारे। वहाँ राजा धर्ममित्र ने झाहार देकर प्रभु का पारणा कराया। देवों ने पचाश्चर्य किये।

विविध प्रकार के घोर तप करते हुए भगवान ने छ्यमस्य अवस्या के सोलह वर्ष बिताये। फिर विहार करते हुए वे दीक्षा-वन मे पबारे। वहाँ तिलक वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर विराजमान हो गये। वहीं चैत्र

शुक्ला तृतीया के दिन सार्यकाल के समय कृत्तिका नक्षत्र में मोह का नाश करके केवलज्ञान केवलज्ञान प्राप्त किया। तभी हुएं और भाव-भक्ति से युक्त देव और इन्द्र आये। कुवेर ने समयसरण की रचना की। उसमें गन्धकुटी में अशोक वृक्ष के नीचे सिहासन पर विराजमान होकर

भगवान ने घर्म का स्वरूप देवो, मनुष्यो और तिर्यचों को सुनाकर धर्म-तीर्थ की स्थापना को और तीर्थकर पद की सार्थकता की।

भगवान का संघ—भगवान ने चतुर्विष सब की स्थापना की। उस सघ मे स्वयम्भू धादि पेतीस गणघर थे। ७०० मुनि पूर्व के ज्ञाता थे। ४३१४० शिक्षक, २४०० अविषज्ञानधारी, ३२०० केवलज्ञानी, ४१०० विकिया ऋदि के धारक, ३३०० मनःपर्ययज्ञानी और २०४० सर्वश्रेष्ठ वादी थे। इस प्रकार ६०००० मूनि उनके सघ में थे।

भगवान कुत्युनाय १६५

भाविता प्रादि ६०३५० आर्यिकाये थी। ३००००० श्राविकाये थी और २००००० श्रावक थे। घ्रसस्यात देव-देवियाँ और सस्यात तिर्यंच थे।

परिनिर्वाण—भगवान धर्मोपदेश करते हुए भ्रानेक देशों मे वर्ग विहार करते रहे। जब उनकी भ्रायु में एक मास शेष रह गया तो भगवान सम्मेदशिखर पधारे। वहां उन्होंने एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्ला प्रतिभा योग धारण कर लिया और वैशाख शुक्ला प्रतिभद्दा के दिन रात्रि के पूर्व भाग मे कृत्तिका नक्षत्र का उदय रहते हुए समस्त कमी का नाश कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गये।

यक्ष-यक्षिणी-- झापका सेवक गन्धर्व यक्ष और जया यक्षिणी थी।



# एकोनविंशति परिच्छेद

#### भगवान अरनाथ

जम्ब्रहीप मे सीतानदी के उत्तर तट पर कच्छ नामक देश था। उसमे क्षेमपुर नगर था, जिसका मधिपति धनपति नामक राजा था। वह प्रजा का रक्षक था, प्रजा उसे हृदय से प्रेम करती थी। उसके राज्य में राजा श्रीर प्रजा सब लोग अपनी-अपनी वृत्ति के अनुसार त्रिवर्ग का सेवन करते थे, अत धर्म की परम्परा

पूर्व भव निर्बाध रूप से चल रही थी। एक दिन राजा भगवान अर्हन्नन्दन तीर्थकर के दर्शनो के लिए गया और उनका उपदेश सुनकर उसके मन मे आत्म-कल्याण की भावना जागृत हुई। उसने

अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और भगवान के निकट जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। वह भगवान के चरणों में रहकर तप करने लगा तथा शीघ्र ही ग्यारह अ ग का पारगामी हो गया । वह निरन्तर सोलह कारण भावनाओ का चिन्तर करता था। फलत. उसे तीर्थकर नामक सातिशय पुण्य प्रकृति का बन्ध हो गया। अन्त मे प्रायोपगमन मरण करके बयन्त नामक अनुत्तर विमान मे श्रहमिन्द्र पद प्राप्त किया।

कुरुजागल देश के हस्तिनापुर नगर मे सोमवश के भूषण काश्यप गोत्री महाराज सुदर्शन राज्य करते थे। उनकी महारानी नित्रसेना थी। जब उस अहमिन्द्र की आयु में छह माह शेष थे, तभी से महाराज के महलों में रतन-वर्षा होने लगी। जब अहमिन्द्र की आयु समाप्त होने वाली थी, तभी महारानी ने फाल्ग्न शुक्ला तृतीया के दिन रेवती नक्षत्र मे रात्रिके अन्तिम प्रहर मे तीर्थकर जन्म के सूचक सोलह स्वप्न देखे तथा

गर्भावतरण

स्वप्नो के अन्त मे उसने मुख मे एक विशालकाय हाथी प्रवेश करते हुए देखा। तभी ब्रहमिन्द्र का जीव स्वर्ग से चयकर महारानी के गर्भ मे आया। प्रात काल हाने पर महारानी स्नानादि से निवृत्त होकर श्वागर करके महाराज के निकट पहुँची और महाराज के वाम पार्श्व मे ग्रासन ग्रहण करके उन्होंने रात में देखे हुए अपने स्वप्नों की चर्चा उनसे की तथा उनसे स्वप्नों का फल पछा। महाराज ने अवधिज्ञान से विचार कर कहा—देवी । तुम्हारे गर्भ मे जगत का कल्याण करने वाले तीर्थंकर भगवान अवतरित हुए है। फल सूनकर माता

को अपार हर्ष हुआ। तभी देवो ने आकर भगवान के गर्भ कल्याणक का उत्सव किया। नौ माह व्यतीत होने पर महारानी मित्रसेना ने मगसिर शुक्ला चतुर्दशी के दिन पुष्य नक्षत्र मे एक हजार भाठ लक्षणों से सुशोभित और तीन ज्ञान का घारी पुत्र उत्पन्न किया। उनके जन्म से तीना लोकों के जीवों को

शान्ति का अनुभव हुआ था। उस असाधारण पण्य के स्वामी पत्र के जन्म लेते ही चारो प्रकार के देव और इन्द्र अपनी-अपनी देवियो और इन्द्राणियों के साथ तीर्थकर बालक का जन्म जन्म कल्याणक

कल्याणक महोत्सव मनाने वहाँ आये । वे पत्र को सुमेरु पर्वत पर ले गये और वहाँ क्षीरसागर के जल से परिपूर्ण स्वर्ण कलशो से उन्होंने बालक का अभियेक करके महान उत्सव किया। उत्सव मनाकर वे लोग पुनः हस्तिनापुर आये । इद्राणी ने बालक को माता को सोपा । इन्द्र ने माता-पिता से देवो द्वारा मनाये गये उत्सव के समाचार सूनाये । सूनकर माता-पिता अत्यन्त हर्षित हुए । फिर उन्होने पत्र-जन्म का उत्सव मनाया । सौधमेन्द्र में बालक का नामकरण किया और उसका नाम अप्रनाय रक्खा। बालक के एक हजार आठ लक्षणों में से पैर मे कते हुए मीन चिन्ह पर ग्रिभियेक के समय इन्द्र की दृष्टि सबसे पहले पड़ी थी। इसलिए अरनाथ का लाक्षणिक चिन्ह "मीम' ही माना गया। भगवान के शरीर का वर्ण सुवर्ण के समान था।

भगवान घरनाय १६७

भगवान कुन्युनाय के मोक्ष जाने के बाद जब एक हजार करोड़ वर्ष कम पत्य का चतुर्ष भाग बीत गया, तब धरनाथ भगवान का जन्म हुधा था। उनकी ध्रायु भी इसी काल मे सम्मिलत थी। उनकी ध्रायु चौरासी हजार वर्ष की थी। तीस घनुष ऊँचा उनका शरीर था। कामदेव के समान उनका रूप था। ऐसा लगता था, मानो सौन्दर्य की समग्र सचित निर्मिस है ही उनके शरीर की रचना हुई हो।

प्रभु धीरे-धीरे यौवन की ओर बढ रहे थे। जब उनकी कुमार श्रवस्था के इक्कीस हजार वर्ष बीत गये, तब पिता ने उन्हें राज्य सौप दिया। उनका विवाह श्रनेक सुलक्षणा सुन्दर कल्याओं के साथ कर दिया। वे इक्कीस हजार वर्ष तक मण्डलेस्वर राजा के रूप में शासन करते रहे। तब उन्हें नौ निधियां और चौदह रत्न

विभा कत्याणक मिले। उन्होंने सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को जीत कर चत्रवर्ती-पद प्राप्त किया। उन्हे चक्रवर्ती-पद

के योग्य सम्पूर्ण वैभेव प्राप्त था। इस प्रकार भोग-भोगते हुए जब झायु का तीसरा भाग बाकी रह गया स्रार्थात् जब सट्टाईस हजार वर्ष की झायु वाकी थी, तब उन्होंने एक दिन देखा – सरदक्ष्ट्र के बादल स्नाकाश में इघर-जघर तैरते डोल रहे हैं। वे प्रकृति के इस सलीने रूप को निहार रहे थे कि देखते-देखते बादलो का नाम तक न रहा, वे स्रकस्मात् ही सद्द्र्य हो गये। इस दृश्य का भगवान के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इस दृश्य से उन्हें जीवन की वास्तविकता का सन्तवींघ हुआ। उन्होंने तभी निश्चय कर लिया कि झब इस जीवन का एक भी समूल्य क्षण भोगों में व्यय नहीं करना है, झभी नो झात्म-कन्वाण करना है और जीवन क्षण पल बनकर छोजता जा रहा है। तभी जीकान्तिक देवों ने आकर उनके सद्विचारों का समर्थन किया और जगत्कत्याण के लिए तींच प्रवर्तन का सनुरोध करके वे झपने स्वगं को छोट गये। भगवान ने फिर जरा भी विकास नही लगाया। उन्होंने स्वपने पुत्र सर्दिवन के सार्य स्वाप के किए तींच प्रवर्तन का सनुरोध करके वे झपने स्वगं को छोट गये। भगवान ने फिर जरा भी विकास वात्रकी में बैठकर सहतुक बन में पहुँच। वहाँ बेला का नियम लेकर मगिसर धुक्ता दशमी के दिन रेवनी नक्षत्र में सन्ध्या के समय एक हजार राजधी के साथ दीक्षा के ली। दीक्षा धारण करते ही वे बार जान के धारी हो गये। देवों ने भगवान का दीक्षा कल्याणक उत्तव नाया।

भगवान पारणा के लिए चत्रपुर नगर मे पधारे। वहाँ राजा घपराजित ने भगवान को प्रामुक द्याहार देकर झक्षय पुष्य सचय किया। देवो ने पचारचर्य किये। झाहार लेकर भगवान विहार कर गये झौर तपस्या करने कों।

भगवान नाना प्रकार के कठिन तप करते हुए विहार करते हुए दोक्षा वन मे पघारे और एक ग्राग्नवृक्ष के नीचं बेला का नियम लेकर पदमासन मुद्रा में ध्यानास्ट हो गये। वे शुक्लप्यान द्वारा घातिया कर्मों का उन्सूलन करते लगे। वे ग्रप्रमत्त दशा में श्राठवे, नीवे और दसवे गुणस्थान में पहुँचेकर क्षप्रक श्रेणी में केवलज्ञान कल्याणक ग्रारोहण करके वारहवे गुणस्थान में पहुँचे। बारहवे गुणस्थान के प्रारम्भिक भाग में उन्होंने

मोहनीय कर्म का नाश कर दिया और उसके उपान्य समय में उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्म का नाश किया। इस प्रकार उन्हें कार्तिक शुक्ला डादशों के दिन रेवनी नक्षत्र में सायकाल के समय अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य नामक चार क्षायिक गुण प्रगट हुए। वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वन गये। शीर्षकर नाम कर्म के उदय से उन्हें अपट प्रातिहार्य की प्राप्ति हुई। देवों ने आकर भगवान के केवलज्ञान करूयाणक की पूजा को और देवों द्वारा निर्मित सम्वर्मण सभा में देवों, मानवों और तियंचों को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे सुनकर अनेक मनुष्यों ने सकल्य स्थम चारण किया, अनेक मनुष्यों और तियंचों ने श्रावक के वत ग्रहण किये, अनेक जीवों को सम्बर्क्व की प्राप्ति हुई।

भगवान का परिकर — भगवान ने चतुर्विष संघ की पुन स्वापना की। उनके सब में कुम्भायं घादि तीस गणधर थे, ६१० ग्यारह ग्रंग चौदह पूर्व के वेता थे, ३५८३५ सूक्ष्म बृद्धि के घारक शिक्षक थे, २८०० श्रव्यविज्ञानी थे, २६०० केवलज्ञानी थे, ४६०० विज्ञाना ये, ४३०० विज्ञाना श्रद्धिवारी थे, २०४५ मतःप्रयम्नानी थे, १६०० श्रेष्ठ वादी थे। इस अकार कुल मुनियों की सक्या १०००० थीं। यक्षिला आदि ६०००० अजिकाये थी। १९००० श्रावक भीर ३००००० श्रावकाये थी। श्रसक्यात देव और सस्यात तिर्यंच उनके भक्त थे।

निर्वाण कत्याणक— भगवान बहुत समय तक अनेक देशों में विहार करते हुए धर्मीपदेश द्वारा अनेक जीवों का कत्याण करते रहे। जब उनकी भाग्नु एक माह शेष रह गई, तब उन्होंने सम्मेद शिखर पर जाकर एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमा योग घारण कर लिया और योग निरोध करके चैत्र कुष्णा अमावस्था के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में अधातिया कर्मों का नाश करके निर्वाण प्राप्त किया। उसी समय इन्द्रों ने प्राकर अगवान के निर्वाण कत्याणक की पूजा की और स्तृति की।

यक्ष-यक्षिणी-भगवान भरनाथ का सेवक महेन्द्र यक्ष और सेविका विजया यक्षी थी।



# सुभौम चक्रवर्ती

भरत क्षेत्र में भूपाल नाम काएक राजाया। एक बार शत्रुओं ने राजा भूपाल के राज्य पर आक्रमण कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। युद्ध मे भूपाल हार गया। अपनी पराजय से वह इतना खिल्न हुआ कि उसने ससार से विरक्त होकर सम्भूत नामक मुनिराज के समीप मृनि-दीक्षाले ली और घोर तप करने

पूर्व भव लगा। किन्तु उसके मन से पराजय की शब्य निकल नहीं सकी और उसने कथायवश यह निदान किया कि अगर मेरे तप का कुछ फल हो तो मैं आगामी भव में चक्रवर्ती बनूं। मिण्यात्ववश उसने ऐसा निन्छ विचार किया। वह तप करना रहा किन्तु उसका यह तप मिथ्या तप था। आयु के अन्त में बहु समाधिमरण करके महाशुक स्वगं में ऋदिधारी देव बना। वह सोलह सागर तक स्वगं के मुखो का

अनु के अहत में बहु समाधिमरण करके महाशुक्र स्वर्ग में ऋदिधारी देव बना। वह सीलह सागर तक स्वर्ग के सुखा का सानन्द भीग करता रहा।

परभूराम का जन्म—कोशल देश की अयोध्या नगरी मे इक्ष्वाकुवशी राजा सहस्रबाहु राज्य करता था। उसकी महारानी का नाम चित्रमती था। चित्रमती कान्यकुब्ज नरेश पारत की पुत्री थी। रानी के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुलवीर रक्खा गया।

राजा सहस्रवाहु के काका शतबिन्दु की स्त्री का नाम श्रीमती था। श्रीमती राजा पारत की बहन थी। उनके जमर्दीना नामक एक पुत्र था। पुत्र उत्पन्न होने के कुछ समय बाद ही श्रीमती का देहान्त ही गया। जम-होन्न जब बढ़ा क्या तो उसे मौं का अभाव खरको लगा। बह बहुत दुखी रहने लगा। इसलिये विरक्त होकर बहु तापस बन गया और तप करने लगा। उसके सिर पर जटाओं का गुरुस बन गया और मुख दाढी मूंछ से भर गया।

दो देव, जिनमें एक सम्यग्दृष्टि था और दूसरा मिथ्यादृष्टि, तापस जनो की परीक्षा लेने के लिये चिड़ा-चिडिया का रूप बना कर आये। जमदीन ऋषि समाधि में लीन थे। अवसर देखकर चिड़ा-चिडिया ने ऋषि की दाढ़ी में ही बसेरा कर लिया। कुछ समय बाद चिड़ा बना हुआ सम्यग्दृष्टि देव चिडिया से बोला—'प्रिये ! मैं दूसरे वन में जाता हूँ। जब तक मैं वापिस न आऊँ, तब तक तुम यही पर रहना।' चिडिया बोली—मुफे तेरा चिडवास नहीं है। यदि तुभे जाना है तो सीगन्य देजा।' चिडा बोला—'अच्छी बात है। लेकिन क्या सीगन्य दूँ।' चिडिया बोली—'तू यह सीगन्य दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापस की गति को प्राप्त होऊँ।'

ऋषि इस वार्तालाप को सुन कर अत्यन्त कुढ़ हो गये। उन्होंने चिडा-चिडिया को हाथों में पकड़ लिया और दोले—'घोर तप के फलस्वरूप मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने वाली है, तुमने उस लोक का तिरस्कार क्यों किया?' चिडा वोला—'हम सुद्र प्राणी है, आप हम पर कोध न करे। किन्तु आपने क्या कभी यह विचार भी किया है कि इतनी चोर तपस्या के पश्चान्त भी आप को प्राप्त मिलने वाली नहीं है। 'अपुत्रस्य गतिनांस्ति' यह क्या-चिकाय है अपने पुत्रस्य गतिनांस्ति' यह क्या-चिकाय है अपने पुत्रस्य गतिनांस्ति' यह क्या-चिकाय है अपने पुत्रस्य मिलती। आप तो जन्म से ही ब्रह्माचयं व्रत का पालन कर रहे हैं। आपके कोई सन्तान तो होगी नहीं, फिर आप सद्गति की आशा कैसे कर रहे हैं?

विद्या के बचन मुनकर जमदिन ऋषि सोच में पड़ गये — 'निश्चय ही ये पक्षी ठीक कहते हैं। ये तो मेरे उपकारी हैं। पुक्त विवाद करके सत्तानीत्पत्ति करनी चाहिये। 'यह विचार कर उन्होंने पक्षियों को मुक्त कर दिया स्मीर वे कात्यकुळ नरेश पारत के यहाँ पहुँचे। पारत ने अपने भानजे के लक्षण देखे तो उसे सन्देह हुए से स्मीर वे कात्यकुळ नरेश पारत के यहाँ पहुँचे। पारत ने अपने भानजे के लक्षण देखे तो उसे सन्देह हुए से स्मीर का प्रयोजन पूछा। ऋषि ने स्पष्ट बता दिया कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। राजा पारत बोजे—मेरे सौ पुत्रियों है। उनमें में तुम्हे जो स्वीकार करे, उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूँगा। जमदिन कन्याम्रों के पास गया। किन्तु उसकी तपोदम्स भयकर आहाति को देखता रही। जमदिन राजा की आज्ञा से उसे नेकर चल दिये और उसके साथ विवाह करके रहने लगे। उस कन्या का नाम रेणका था।

यथासमय उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए-इन्द्र और श्वेतराम । दोनो ही सुलक्षण, रूपवान् और वीर थे ।

एक दिन जमदिग्न के ब्राश्रम में अरिजय नामक मुनि आये। वे रेणुंका के बड़े भाई थे। रेणुंका ने मुनि की बन्दना की। मुनि ने उसे उपदेश दिया, जिससे रेणुंका ने सम्यग्वर्शन घारण किया। मुनि ने चलते समय कामधेनु नामक विद्या और मत्रपूत फरशा दिया धीर वहाँ से चले गये।

कुछ दिन पश्चात् अपने पुत्र कृतवीर के साथ राजा सहस्रवाहु जमदिन के आश्रम मे आया। जमदिन ने अपने चवरे भाई से भोजन का आग्रह किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। जमदिन ने अभ्यानतों को सुस्वादु भोजन कराया। भोजन करके कृतवीर ने अपनी मीसी रेणुका से पूछा—'ऐसा सुस्वादु पट्रस व्यजन तो राजाओं को भी दुर्जभ है। फिर वन मे रहने वाले आप को ने ऐसो दुर्जभ सामग्री कहीं से प्राप्त की। रेणुका ने सरलता-वश कामधेनु विद्या की प्राप्ति को सब बात उसे बता दो। सुनकर कृतवीर बोला—'ससार मे श्रेष्ठ वस्तु राजा की होती है। यह कहकर वह जबदेश्ती कामधेनु किया तोक करा आहे होती है। यह कहकर वह जबदेश्ती कामधेनु किया रोक कर सह हो गये। कृतवीर ने कोश मे अस्कर जमदिन्म को मार दिया और अपने नगर की मोर चला गया।

. पति की मृत्यु से रेणुका शोकाकुल होकर विलाप करने लगी।

परगुराम द्वारा सहस्रवाह का सहार — अब दोनो पुत्र वन से कन्दमूल फल लेकर लीटे तो माता का घटन सुनकर वे बड़े दु खित हुए। पूछने पर उन्हें सारा वृत्तान्त ज्ञात हुआ। सब बात सुनकर उन्हें भयकर कोध माया। माता को सान्त्वना देकर फरशा लेकर दोनो भाई मुनिकुमारों को साथ लेकर वहाँ से चल दिये और वे झयोध्या नगरी में पहुँचे। वहाँ उनका राजा के साथ भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में इन्द्र राम ने फरशे के प्रहार से सहस्रवाह का वध कर दिया तथा वह सहस्रवाह की शेष सन्तानों को मारने में युट गया।

चित्रमती महारानी के बहुँ भाई शाण्डित्य तापस को पता चल गया कि इन्द्र राम, जिन्हे परशु के कारण लोग परशुराम कहने लगे थे, सहस्रबाहु के वश का उच्छेद करने के लिये दृढप्रतिज्ञ है। शाण्डित्य राजप्रासाद में पहुँचा भीर रानी चित्रमती को लेकर गुप्तमार्ग से निकल गया भीर वन मे सुबन्ध मुनिराज के समीप छोड माया।

रानी चित्रमती उस समय गर्भवती थी। गर्भ-काल पूरा होने पर वन में उसने तेज से देदीप्यमान पुत्र को जन्म दिया। वह भूमि का ब्रास्लेषण करता हुस्रा उत्पन्त हुस्रा था। बालक महान पुण्यवान था। वन देवता उसकी

रक्षा करते और लालन-पालन करते थे। एक दिन रानी ने मुनिराज से बालक का प्रविच्य सुभीम का जन्म पूछा। श्रवधिज्ञानी मुनि बोले—'पुत्री । तेरा यह पुत्र समस्त भरत क्षेत्र का ग्रविचित चक-वर्ती बनेगा। चक्रवर्ती होने की पहचान यह है कि यह सोलहवे वर्ष में जब कढाई में उबलते

हुए थी में सिकते हुए गरम पुत्रो को निकाल कर खा लेगा, तब समफ्रना कि उसके चक्रवर्ती बनने का काल था गया । है । मूनि महाराज की यह भविष्यवाणी सुनकर माता को बढी सान्त्वना और शान्ति प्राप्त हुई ।

सुभी स को बक्तबर्ती-पद की प्राप्ति—कुछ काल परचात् शाण्डिल्य तापस झाकर अपनी बहुत चित्रमती धीर सलक को प्राप्ते घर ले गया। चुकि बालक पृथ्वी का धालिगन करता हुया उत्पन्न हुमा था, इसलिये उसका नाम सुभीम रक्का गया। बालक धीरे-धीरे बढ़ने लगा। जब वह विद्या प्रहण करने योग्य हुमा तो उसे शास्त्रों और सक्तों की शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार बालक ने कमशः सोलहुने वर्ष में परार्थण किया। पिता के सहार से कृद्ध हुए रेण्का-पुत्रों ने प्रतिज्ञा की कि हम इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर देगे धौर उन्होंने इक्कीस बार क्षत्रियों का समूल नाश किया। उन्होंने प्रपने हाथों से मारे हुए राजाओं के सिर काटकर लम्मों से सरका रक्षेत्र थे। इस प्रकार दोनों भाई क्षत्रियों का विनाश करके राज्यलक्ष्मों का निविच्न भोग कर रहे थे। एक दिन निमित्तज्ञानी ने परशुराम से कहा—आपका शत्रु उत्पन्न हो गया है, इसका प्रतीकार कीजिये। शत्र के यहचानने का उपाय यह है कि प्रापने मारे हुए राजाबां के जो दांत इकट्ठे किये हैं, वे जिसके लिये भोजन रूप परिचात हो जायेंगे, समझ लीजिये, वहीं मापका शत्रु है।

निमित्तज्ञानी के बचन सुनकर परशुराम को बड़ी चिन्ता उत्पन्न हो गई। उन्होंने अविलम्ब भोजनशाला खुलवा दी और घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति इस भोजनशाला में निःशुल्क भोजन कर सकता है। तथा कर्मचारियों को आदेश दे दिया कि जो भोजन का इच्छुक काने, उसे पात्र में रक्षे हुए दौत दिखा कर भोजन कराया जाय। इस प्रकार प्रति दिन अनेक लोग भोजन के लिये आने लगे।

एक दिन सुभीम ने अपनी माता से अपने पिता के बारे में पूछा। माता ने बडे दुख के साथ असके पिता के साथ परश्राम ने जो व्यवहार किया था, वह विस्तारपूर्वक सुना दिया तथा यह भी बना दिया कि हम लोग अज्ञात-वास कर रहे हैं। सुनकर मुभीम ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का सकल्प किया और तत्काल कुछ राज-कुमारों के साथ परिक्राजक वेश धारण करके अयोध्या की और जल दिया। अयोध्या में उसके पहुँचने से पहले ही नगर में नाना प्रकार के अपशकुन और अमगल सुचक चिन्ह प्रगट होने लगे। नगर रक्षक देवता रुदन करने लगे, पृथ्वी काप उठी, दिन में तारे दिखाई देने लगे। नगरवासी ही नहीं, परशुराम भी इन अमगल चिन्हों के कारण चिन्ता में पड़ गये।

सुभौम भगवान घरनाथ के तीर्थ मे उत्पन्न हुम्रा था । वह घाठवाँ चक्रवर्ती था । उसकी घ्रायु साठ हजार वर्ष की थी । उसकी घ्रवगाहना घ्रट्ठाईस घनुष थी । सुवर्ण के समान उसके शरीर की कान्ति थी ।

परणुराम की मृत्युं के बाद सेना ने युद्ध बन्द कर दिया। मुभीम ने सबको अभय दान दिया। तभी उनके शेष तैरह रत्न और नौ निधियां प्रगट हो गई। वे छह खण्ड का आधिपत्य पाकर चक्रवर्ती बन गये और चिरकाल तक इस प्रकार के भोग भोगते रहे। उनके पास चत्रवर्ती पद की सम्पूर्ण विभूति थी।

सुभौम का एक रसोइया था अमृत रसायन। एक दिन रसोइया ने चक्रवर्ती को रसायना नामक स्वादिष्ट कड़ी परोसी। किन्तु चक्रवर्ती यह नाम सुनते ही रसोइया से कुपित हो गया। उसके आदेश से रसोइया को कठोर दण्ड दियागया, जिससे वह अध्यमरा हो गया। उसने भी कोध में निदान किया कि मैं इससे बदला लूँगा। वह मरकर अद्यत् पृथ्य के कारण ज्यांतिस्क देव बता। उसे अविध्वान से ध्यने पूर्वभव के बेर का स्मरण हो आया। वह बदला कि की की क्यापारी का वेष धारण कर भ्याया और वर्ड स्वादिष्ट फल सखाद को भेट किये। इस प्रकार वह प्रतिदित झाता और राजा को वे ही फल भेट करता। राजा को वे फल बड़े स्वादिष्ट वगते थे। एक दिन वह फल नहीं लाया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उस देव ने उत्तर दिया— 'महाराज ! वे फल तो समाप्त हो गये। अब वे मिल भी नहीं सकते। जिस वन से मैं वे फल लाया था, उनकी रक्षा एक वनदेवी करती है। उसे प्रसन्न करके ही वे फल प्राप्त हो सकते है। यदि आपको वे फल प्रिय है तो आप मेरे साथ उस वन में चिलये और इच्छानुसार फल खाइये।'

चक्रवर्ती ने उसके साथ चलना स्वीकार कर लिया। प्रत्रियों ने चक्रवर्ती को रोकना भी चाहा, किन्तु बहु नहीं माना और उस छह्मवेषी देव के साथ जहाज द्वारा चल दिया। वास्तव मे चक्रवर्ती का पुण्य समाप्त हो गया था। महलों से निकलते ही चक्रवर्ती के चक्र धादि रत्न भी चल गये। वह देव चक्रवर्ती के जहाज को गहरे समुद्र में ने गया। वहाँ उस देव ने पूर्वभव के रसोइया का रूप बनाकर चक्रवर्ती के धपने प्रतिशोध की योजना बताई धीर फिर चक्रवर्ती को भयकर पीडा देकर मार डाला। चक्रवर्ती भयकर रीड ध्यान के कारण नरक मे गया।

सभौम चक्रवर्ती झाठवाँ चक्रवर्तीथा।

# पुण्डरीक नारायण निर्मम प्रतिनारायण

पूर्वभव—भगवान धरनाय केतीर्थमे नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण भीर निशुम्भ प्रतिनारायण हुए । ये छठे नारायण, प्रतिनारायण थे ।

पुण्डरीक का जीव पहले तीसरे भव मे राजकुमार था। मुकेतु नामक राजा मे धपमानित होकर उसने धपने धपमान का बदला लेने का निदान बन्ध किया। धपने धपमान से दुखी होकर उसने दीक्षा ले ले। वह घोर तप करने लगा, किन्तु वह तपस्या करके भी मन से अपमान की शन्य दूर नहीं कर सका। वह मरकर पहले स्वर्ग मे देव हुआ।

भरत क्षेत्र में चत्रपुर नामक नगर था। उस नगर का स्वामी इध्वाकुवशी राजा वरसेन था। उसकी रानी का नाम लक्ष्मीमती था। उस देव का जीव बागु के प्रन्त में लक्ष्मीमती रानी के गर्भ में ब्राया भीर उत्पन्न होने पर उसका नाम पुण्डरीक रक्खा गया। इसी राजा की वैजयन्ती रानी से नन्दियंण नामक पुत्र हुआ। इन दोनों की ब्रायु छुप्पन हुजार वर्ष की थी, शरीर छब्बीस धनुष ऊँचा था। दोनों भाइयों में स्वभावन. बडा प्रमुखा।

मुकेतु का जीव अनेक योनियों में अमण करता हुया निगुस्भ नाम का राजा बना। वह महा श्रीभमानी सौर बढ़ी कूर प्रकृति का था। सम्पूर्ण राजाओं को उसने बढ़ा में कर निया था और राजा लोग उसके नाम से हो कापते थे। उन दिना राजकुमार पुण्डरीक कीर नन्दियंण का प्रभाव निरन्तर वह रहा था। इससे निगुस्म पुण्डरीक का अकारण शक्तु बन गया और उसे दण्ड देने के लिये उनित अवसर की प्रनीक्षा में था। तभी एक घटना घटित हो गई। इन्द्रपुर के राजा उपेन्द्रमेन ने अपनी पुत्री पद्मावनी का विवाह पुण्डरोक के साथ कर दिया। निगुस्म तो कोई वहाना चाहना था। उसने एक चतुर दूत पुण्डरीक के पास भेजा और उसमें पद्मावती को देने का आदेश दिया। दोनो भाइयों ने दूत का अपमान करके निकाल दिया। निगुस्भ ने जब यह मुना तो वह मारे कोच के आग बद्दाता हो गया और विशाल सेना समान करके निकाल दिया। निगुस्भ ने जब यह मुना तो वह मारे कोच के आग बद्दाता हो गया और विशाल सेना सजार पुण्डरीक के साथ युद्ध करने चल दिया। दोनो भाइयों के आगे नहीं ठहर सकी। तब निगुस्भ की सेनाये दोनो भाइयों के मार के आगे नहीं ठहर सकी। तब निगुस्भ की सेनाये दोनो भाइयों के मार के आगे नहीं ठहर सकी।

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

भरकर निशुम्भ ने पुण्डरीक के उत्पर देवाधिष्ठित चक्र फंका। किल्तु चक्र प्रदक्षिणा देकर पुण्डरीक की दाई भुजा पर आकर ठहर गंया। तब पुण्डरीक ने चक्र लिया और उसे निशुम्भ के उत्पर चला दिया। निमिषमात्र में चक्र ने निशुम्भ का सिर उड़ा दिया।

उसो चक्र से पुण्डरीक ने ग्रपने भाई नन्दियेण के साथ भरत क्षेत्र के तीनो खडो पर विजय प्राप्त की ग्रीर नारायण कहलाया। नन्दियेण बलभद्र कहलाया। दोनो भाइयो ने प्रमपूर्वक चिरकाल तक प्राप्त हुई राज्यलक्ष्मी का भोग किया। पुण्डरीक श्रत्यन्त ग्रारम्भ पारग्रह का घारक ग्रीर रीद्र परिणामी था। उसने नरकायु का बन्ध किया ग्रीर मरकर वह नरक में गया।

नन्दिषण को भ्रातृ-वियोग का गहरा शोक हुमा। इससे उन्ह ससार से वैराग्य हो गया। उन्होंने शिवधांष नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ले ला भ्रीर तपश्चरण करने लगे। उनके परिणामों में निर्मलता भ्रोर विशु-द्वता भातो गई। उन्होंने कमी की मुल भौर उत्तर प्रकृतियों का नाश करके परम पद मोक्ष प्राप्त किया।

बलभद्र नन्दियेण, नारायण पुण्डरोक झौर प्रतिनारायण निशुस्भ नारायण-प्रतिनारायण परम्परासे छठेथे।



# विंश परिच्छेद

### भगवान मल्लिनाथ

मेरु पर्वत के पूर्व मे कच्छकावती नामक देश मे वीतशोक नगर था। वैश्रवण वहाँ का राजा था। एक दिन वह राजा वन का सौदर्य देखने एव वन-विहार के लिए गया। वन में एक विशाल वटवक्ष था, जिसकी शाखाथ प्रशास्त्राये विस्तृत भूमिखण्ड के ऊपर फैली हुई थी। राजा ने उस बटबक्ष की विशालता की बडी प्रशसा की । राजा प्रशमा करता हम्रा आगे बढ गया । लौटते समय वह फिर उसी मार्ग पुर्व भव से वापिस भाया। किन्तू महानु आश्चय की बात थी कि उस विशाल वटवर्क का कही पता भी न था। बल्कि उसके स्थान पर एक जला हुआ ठूँठ खडा था। इतने ही काल मे बज्ज गिरने से वह बटवुक्ष जड़ तक जल गया था। उस दृश्य को देखकर राजा विचार करने लगा-जब इतने विशाल, उन्नत भीर वहमूल्य वट वक्ष की ऐसी दशा हो गई है तो इस निर्मुल मनुष्य-जीवन पर क्या विश्वास किया जा सकता है। उसे इस क्षणभगुर

जीवन से विराग हो गया। उसने अपने पत्र को राज्य-भार सौप दिया और श्रीनाग नामक मूनिराज के निकट श्वज्या धारण कर ली। उसने नाना प्रकार के तपो द्वारा आत्मा को निर्मल किया, ग्यारह अगो का अध्ययन किया तथा निरन्तर सोलहकारण भावनात्रो का चिन्तन किया, जिससे तीर्थकर नामकर्म का बन्ध किया। ग्रन्त से समाधि-मरण करके चौथे अपराजित नामक अनुत्तर विमान में अहसिन्द्र बना।

मिथिला नगरी के अधिपति इध्वाकूवशी, काश्यप गोत्री महाराज कुम्भ की महारानी का नाम प्रजावती था। जब उस ग्रहमिन्द्र की ग्राय में छह माह शेष रह गये. तब देवों ने रत्नविष्ट ग्रादि द्वारा महाराज के नगर मे ग्रवित्य वैभव प्रगट किया। जब उस अहमिन्द्र की ध्राय समाप्त होने वाली थी, उस दिन चैत्र शक्ला प्रतिपदा को अधिवनी नक्षत्र में रात्रि के अन्तिम प्रहर में शुभफल को सुचित करने वाले

महारानी ने सोलह स्वप्न देखे । बन्दीजनो के मगल गान से महारानो की निद्रा भग हुई । वे शस्या त्यागकर उठी और नित्य कर्म से निवत्त होकर मांगलिक बस्त्रालकार धारण करके महाराज के पास पहेंची। महाराज से स्वप्नो का फल मुनकर वे बडी हर्षित हुई। श्रहमिन्द्र का जीव महारानी के गर्भ मे अवतरित हुआ। देवों ने आकर भगवान के गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया और माता-पिता की पूजा की तथा गर्भस्य भगवान को नमस्कार किया।

माता गर्भ में भगवान को धारण करके ध्रत्यन्त सुशोभित हो रही थी। उनका सौन्दर्य, कान्ति और लावण्य दिनो-दिन बढता जा रहा था। गर्भ के कारण उन्हें कोई कष्ट या असुविधा का अनुभव नहीं होता था। इस प्रकार सुख से नौ मास बीतने पर महारानी प्रजावती ने मगसिर सूदी एकादशी को ग्रहिवनी नक्षत्र मे पूर्ण चन्द्र के समान देदीप्यमान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। यह दिव्य बालक एक हजार माठ गुभ लक्षणों से युक्त था, तीन ज्ञान का घारक था। उसी समय समस्त देव और इन्द्रों ने

द्याकर बाल भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान किया धौर सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीरसागर के पवित्र जल से उसका ग्रभिषेक किया । इन्द्राणी ने उसे वस्त्राभूषण पहनाये । सौधर्मेन्द्र ने बालक का नाम मल्लिनाथ रक्खा । भगवान सुवर्णवर्णके थे, उनका शारीर पच्चीस धनुष ऊँचाया, पचपन हजार वर्षकी उनकी ब्रायु थी, दाहिने पैर में कलका का चिन्न था।

भगवान जब योवने ग्रवस्था को प्राप्त हुए, तब पिता ने उनके विवाह का ग्रायोजन किया। विवाह के हुएँ मे पुरजनों ने सारा नगर सजाया। सफंद पताकाग्रो और वन्दनमालाग्रो से नगर दुलहित की तरह सजाया गया।

राजपथो भौर वीधिकाभ्रो मे मुगन्धित जल का सिचन किया गया। किन्तु जिनके लिए यह सब दीक्षा कस्थाणक आयोजन हो रहा था, वे इस सबसे निर्लिप्त थे। वे जीवन भर भोगो से उदासीन रहे। वह जीवनव्यापी साधना इन राग के क्षणों में भी चल रही थी। वे सोच रहे थे—वं,तरागता का

माहात्म्य ग्रवित्य है, राग में वह सुख कहाँ है। तभी उन्हें जातिस्मरण जान उत्पन्न हो गया और पूर्व जन्म में अपराजित विमान में भोगे हुए मुखों के बारे में सोचने लगे—जब स्वर्ग के वे भोग ही नहीं रहे तो इन नश्वर भोगों के सुख के लिए जीवन के अमून्य समय का ग्रायव्यय काने में कोई बुढिमता नहीं है। इस प्रकार भोगों में विरक्त होकर उन्होंने सम्पूर्ण ग्रारम्भ परिष्ठह के त्याग का सकत्य किया। तभी लोकान्तिक देवों ने ग्राकर भगवान को नमस्कार कर उनके सकत्य को सराहना की तथा उनसे प्रायंना की—'भगवन्। ससार के जीवों का कत्याण करने के लिए पर्मनीर्थ के प्रवर्गन का ग्रव काल ग्रा पहुँचा है। भगवान दुखी प्राणियों पर करणा करे। 'इस प्रकार कह-कर वे देव ग्रयने स्वर्ग में वाधिस खेल गये।

इन्द्रो और देवो ने आकर भगवान का दीक्षा कल्याणक महाभिषेक किया। फिर भगवान जयन्त नामक देवोपनीत पालकी से झाक्छ होकर क्वेत वन से पहुँचे। वहाँ उन्होंने समस्त आरम्भ परिग्रह का त्याग करके सिद्ध भगवान को नसस्कार किया और केश लुचन करके प्रश्नजित हो गए। उनके साथ से तीन सी राजाओं ने भी सकल सयम घाएण कर किया और केश समय था। यह सयम घरण कर किया। उस दिन अगने जन्म दिन, मास, नक्षत्र और पक्ष को देखा भो ग्रहण की थो। सयम के कारण भगवान के मन.पयेय जान की भी प्राप्ति हो गई।

भगवान तीसरे दिन पारणा के लिये मिथिलापुरी मे प्रविष्ट हुए । वहाँ नन्दियेण नामक राजा ने भगवान को प्रासुक झाहार देकर झक्षय पृष्य का सचय किया । देवां ने पचाञ्चयं किये ।

केवलज्ञान करुयाणक— दक्षिता लेने के पश्चात् भगवान मिल्लनाथ छद्मस्य दशा में केवल छह दिन रहे। उन्होंने यह समय तपस्या में विताया। किर वे दीक्षा वन में पहुंचे और दो दिन के उपवाम का नियम लेकर वे अशाक वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ हो गए। वहीं पर उन्हें पौथ कुरणा दितीया को पुनर्वमु नक्षप्त में लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवो और इन्द्रों ने आकर भगवान के वेवलज्ञान का उन्सव मनाया, समवसरण की रचना की। उसमें बेकर भगवान ने दिव्य ध्विन के द्वारा घर्म-वक-प्रवर्तन किया। अनेक मनुष्यो, देवों और नियंच्यों ने भगवान का उपदेश मुनकर सम्यन्दर्गन ग्रहण किया, अनेक मनुष्यो और नियंचों ने मुनि और शावकों के योग्य सग्रम घारण किया।

भगवान का संघ—भगवान के मुनि-मध में विशाख आदि २८ गणधर थे। इनके अतिरिवन ४४० एवंधारी २६००० महाविद्वान् शिक्षक, २२०० अवधिज्ञानी, २२०० केवलज्ञानी, १४०० वादी, २६०० विकिया ऋदिधारी, और १७४० मन पर्ययक्षानी थे। इस प्रकार उनके मुनियों की कुल सख्या ४०००० थी। वन्धुयंणा आदि ४४००० आजिकाये थी। १००००० आवक सौर ३००००० आविकाये थी। असख्यात देव और सख्यात तियंञ्च उनके भक्त थे

निर्वाण कस्याणक—भगवान अनेक देशों में विहार कर अपने उपदेश से भव्य जीवों का कत्याण करते रहे। जब उनकी आयु एक माह शेष रह गई, तब वे सम्मेदाचल पर पहुँचे। वहाँ पाच हजार मुनियों के साथ उन्होंने प्रतिमा यौग घारण किया और फाल्गुन शुक्ला पचमी को भरणी नक्षत्र में सध्या के समय निर्वाण प्राप्त किया। देवों ने आकर भगवान के निर्वाण कत्याणक की पूजा की।

यक्ष-यक्षिणी-इनके सेवक कुबेर यक्ष और अपराजिता यक्षिणी थे।

भगवान मिल्लिनाथ २०४

भगवान सिल्लनाथ की जन्म नगरी सिथिला—िमिथिला नगरी उन्नीसवे तीर्थंकर मिल्लनाथ और इक्कोसवे तीर्थंकर निमनाथ की जन्म नगरी है। यहाँ दोनो तीर्थंकरों के गर्भ, जन्म, दोक्षा और केवलज्ञान कल्याणक हुए थे। इसलिए यह भूमि तीर्थभूमि है।

यहाँ स्रनेक सांस्कृतिक स्रौर पौराणिक घटनाये घटित हुई है।

— मिथिला नरेश पद्मरथ भगवान वासुपूर्य के गणधर सुघर्म का उपदेश सुनकर ससार से विरक्त हो गया। वह वासुपूर्य भगवान के चरणो मे पहुँचा। वहाँ मुनि दीक्षा ले ली। मुनि पद्मरथ भगवान के गणधर वने। उन्हे सर्वाधज्ञान और मन.पर्यय ज्ञान हो गया। परचात् उन्हे केवलज्ञान प्रगट हो गया और अन्त में वे मुक्त हो गए।

—जब हस्तिनापुर मे श्रकपनाचार्य के सघ पर बिल आदि मित्रयों ने घोर उपसर्ग किया, उस समय मृति विष्णुकुमार के गुरु मिथिना में ही विराजमान थे। उन्होंने क्षुल्कक पुष्पदन्त को घरणीघर पर्वन पर मृति विष्णु कुमार के पास उपसर्ग निवारण के लिए भेजा। गुरु के ब्रादेशानुसार मृति विष्णुकुमार ने हस्तिनापुर मे जाकर मृति सघ का उपसर्ग दूर किया।

— मिथिला का राजा निम मुनि बन गया। किन्तुतीन बार भ्रष्ट हुमा। फिर वह गृद्ध मन से मुनि-त्रत पालने लगा। एक बार एक गॉव में तीन अन्य मुनियो के साथ एक अबा के पास घ्यान लगाकर लड़ा या। कुन्हार आया और उसने अबा मे झाग सुलगाई। स्राग घू-धू करके जल उठी। चारो मुनि उसी मे जल गये। वे शुद्ध आयो

से श्रेणी स्नारोहण करके मुक्त हो गए।

— इसी नगर में राजा जनके हुए। उनकी पुत्री सीता थी जो समार को सतियों में शिरोमणि मानो जाती है। जनक नाम नहीं, वह तो एक पदवी थी। सीता के पिता का नाम सीरध्वज जनक था।

इस वज का अन्त कराल नामक जनक राजा के काल मे हुआ। बौड प्रयो और कीटिलीय अर्थजास्त्र के अनुमार उमने एक ब्राह्मण कन्या के साथ बनात्कार किया था। इसमे प्रजा भड़क उठी। उसने राजा को मार डाला। उस समय इम राज्य मे सोलह हजार गांव लगते थे। इसके परचात् वहाँ राजनत्व समाप्त हो गया। जाना ने स्वेच्छा से गणतत्व की स्थापना की, जिमे विदेह गणतत्व कहा जाता था। इसे बज्जी सख भी कहा जाते में कुछ काल के परचात् वैशालों का निच्छीव मध और मिथिला का बज्जी सघ पान्न्यिक सिध द्वारा मिल गये और दानों का सिम्मिलत सघ वज्जी सघ कहलाने लगा। तथा बज्जी सघ के अधिपति राजा चेटक को सयुक्त सख का अधिपति सान विया। इस सघ की राजधानी सिथिला से उठकर वैगाली में आ गई। यह नया वैशाली गण अन्यन्त शिक्साली वन गया। इन्हीं राजा चेटक की पुत्री विश्वासों में भारत को लोकोत्तर विभूति भगवान महाचीर का जन्म हुआ। वैशाली गणम्य का धर्म जैन धर्म था। इस सघ का विनाश श्रीणक विस्वसार के पुत्र श्रजातशत्र वृत्री किया। श्रजातशत्र महीराची चेलना का पुत्र था। चेलना चेटक की सबसे छोटी पुत्री थी। इस प्रकार वैशाली अञ्चातशत्र की तिया। श्रजातशत्र महीराची चेलना का पुत्र था। चेलना चेटक की सबसे छोटी पुत्री थी। इस प्रकार वैशाली अञ्चातशत्र की नित्माल थी।

मिथिला क्षेत्र कहाँ था, आज इसका कोई पना नहीं है। वर्तमान जनकपुर प्राचीन मिथिला को राजधानी का दुर्ग है। पुर्त्तिलया कोठी से ५ मील दूर पर सिमराओ नामक स्थान पर प्राचीन मिथिला नगरी के चिह्न अब तक मिलते है। नन्दनगढ़ के टीले से चाँदी का एक सिक्का मिला था, जो ईसा से १००० वर्ष पूर्व का बताया जाता है। लगता है, मिथिला तीर्थ यही कही आस पास में था।

यहाँ पहुँचने का मार्ग इस प्रकार है—सीतामढी से जनकपुर रोड स्टेशन रेल ढारा। वहाँ से जनकपुर २४ मील बस द्वारा। सीतामढी या दरभगा से नैपाल सरकार की रेलवे के जयनगर स्टेशन जा सकते है। वहाँ से उक्त रेलवे द्वारा जनकपुर १८ मील है।

# पदम चक्रवर्ती

भगवान मल्लिनाथ के तीर्थ में पदम नामक नौवा चक्रवर्ती हुआ। चक्रवर्ती पर्याय से पहले तीसरे भव की यह कथा है। सकच्छ देश के श्रीपुर नगर मे प्रजापाल नामक एक राजा था। वह बडा वीर ग्रीर न्यायी था। उसके राज्य में प्रजा बड़े आनन्दपूर्वक रहती थी। एक बार उल्कापात देखकर उसे जीवन की क्षणभगरता का ज्ञान हुआ। तत्काल उसने अपने पुत्र को राज्य सौप दिया और वह शिवगृप्त पूर्व भव भगवान के पास जाकर बात्म-कल्याण की अभिलाषा से सम्पूर्ण आभ्यन्तर और बाह्य आरम्भ भीर परिग्रह का त्याग कर प्रवजित हो गया। भ्राठ प्रकार की शुद्धियों से उसका तप देदीप्यमान हो रहा था।

भन्त में समाधि द्वारा मरण करके वह श्रच्यत स्वर्ग का इन्द्र बना।

काशी देश की वाराणसी नगरी मे इक्ष्वाकु वशी महापद्म नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी से पदम भादि श्रभ लक्षणों से मुशोभित पदम नामक पुत्र हुआ। उसकी आयु तीस हजार वर्ष की थी। उसका शरीर बाईस धनुष उन्नत था। सुवर्ण के समान उसकी कान्ति थी। कुमार काल बीतने पर पिता

चक्रवर्ती पदम का जन्म

ने उमे राज्य-भार सौप दिया। उसके प्रबल पुण्य के योग से उसकी आयुधशाला मे चक रत्न स्रादि शस्त्र उत्पन्न हुए। तब वह दिग्विजय के लिए निकला। उसने कुछ ही काल मे सम्प्रण भरत क्षेत्र के राजाओं को अपना माण्डलिक बनाकर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। साथ ही

उसको चौदह रत्न **ग्रौर** नौ निधियो का लाभ हुन्ना । उसे दस प्रकार के भोग प्राप्त थे । समस्त सासारिक भोग उसे उपलब्ध थे, किन्तु वह इनमें कभी आसकत नहीं हुआ। उसके दस पृत्रियाँ थी जो अत्यन्त मृत्दर और शीलवती थी।

उसने उन पुत्रियों का विवाह सुकेतु विद्याधर के पुत्रों के साथ कर दिया।

एक बार चत्रवर्ती प्रकृति की शोभा निहार रहाथा। ग्राकाश मे यत्र तत्र बादल के टुकडे नदी मे तैरते हुए राजहुसी के समान इधर उधर डोल रहे थे। थोडे समय बाद आकाश निर्मल हो गया बादल न जाने कहाँ भ्रदश्य हो गये। इस सहज घटना का चक्रवर्ती के मन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडा। उसका चिन्तन एक नई दिशा की श्रोर मुड गया—बादल का कोई शत्र नहीं, फिर भी वह नष्ट हो गया। फिर जिनके सभी शत्र है, ऐसी सम्पत्तियों में विवेकी मनुष्य की श्रद्धा क्यों कर स्थिर रह सकती है। यह विचार कर चक्रवर्ती ने अनेक राजाओं के साथ जिन-दीक्षा लेली भौर तप द्वारा समस्त आस्रव का निरोध करके तथा सचित कर्मों की निर्जरा करके घातिया कर्मी का क्षय कर दिया। वे नौ केवल लब्धियों के स्वामी हो गये। अन्त में अधातिया कर्मी का नाश करके अजर, अमर, मूक्त हो गये।

# नि-दिमित्र बलभद्र, दत्त नारायण ऋौर बलीन्द प्रतिनारायण

पूर्वभव-भगवान मल्लिनाथ के तीर्थ में सातवे बलभद्र निन्दिमित्र और नारायण दत्त हुए। इससे पूर्वातीसरे भव की यह कथा है-

श्रयोध्यानगरी मे एक राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे। किन्तु पिता इन दोनो से ही बहुत श्वसन्तुष्ट था। इसेलिए उसने अपने छोटे भाई को युवराज पद दे दिया। दोनो भाइयो को इससे वडा परिताप

हुया । किन्तु उन्होने समक्ता कि पिता ने यह कार्य मत्री के द्वारा बरगलाने के कारण किया है, इसलिए वे मत्री पर कृपित हुए और श्रपना सारा क्रोध उसके ऊपर उतारा। तिरस्कृत होकर राज्य में रहना उन्होने उचित नहीं समका, श्रतः उन्होने शिवगुप्त नामक मुनिराज के पास जाकर मुनि-दोक्षा ले ली। किन्तू छोटे भाई के मन से मत्री के प्रति द्वेष भाव नहीं निकल सका। उसने मत्री से बदला लेने का निदान बन्ध किया।

दोनो भाई दुर्धर ताक्चरण करने लगे। आयु के अन्त मे समाधिमरण किया ग्रीर सौधर्म स्वर्ग मे

देव हए।

वाराणसी के राजा इक्ष्वाकुवशी श्राग्निशिख थे। वे बडे धार्मिक विचारों के थे। उनकी दो रानियाँ थी-अपराजिता अरोर केशवतो । वे दोनो देव उन रानियो से कमश नन्दिमित्र और दत्त नामक पुत्र हुए। नन्दिमित्र बडा था और दल छोटा। यद्यपि वे दोनों सौतेली माता के पुत्र थे किन्तु दोनों में प्रगाढ स्नेह था।

बलभद्र, नारायण धौर प्रतिनारायण

उनकी आ्रायु बत्तीस हजार वर्ष की थी। उनका शरीर वाईस धनुप ऊँचा या। निन्दिमित्र इवेत कुन्द के समान श्वेत वर्ण तथा दत्त इन्द्रनील मिण के समान नील वर्ण था। बचपन से ही दोनो बड़े तेजस्वी धौर साहसी थे। नन्दिमित्र स्वभाव से शान्त और दत्त उद्धत प्रकृति

काथा।

उपर्युक्त मत्री ससार भ्रमण करता हुन्ना विजयार्ध पर्वत के मन्दरपुर नगर के विद्याधरो का स्वामी वलीन्द्र हुमा। बलीन्द्र नाम से ही बलीन्द्र नही था, वास्तव मे ही वह बलोन्द्र था। सम्पूर्ण राजा उससे भयभीत रहते थे। एक दिन उसने झपना दूत दोनो भाइयो के पास भेजा और कहा—महाराज बलान्द्र ने झादेश दिया है कि नुन्हारे पास जो भद्रक्षीर गन्धगज है, उसे हमारे पास भेज दो । दोनो भाइयो न दूत की बात सुनकर परिहास मे कहा— ग्रगर बलोन्द्र ग्रपनी पुत्रियों का विवाह हमारं साथ कर दे तो हम उन्हें ग्रपना गजराज देदंगे। बिना ऐसा किये तो हम नहीं दे सकने।' यह बात दूत ने जाकर जब बलीन्द्र से कही तो वह बड़ा कृपित हुआ। वह तो बास्तव में दोनों भाइयों के बढ़ते हुए प्रभाव से संशक्तित था, इसलिए उन्हें मारन का काई बहाना ढूढ रहा था। अपने आदेश का उल्लघन होता देखकर वह सेना लेकर लड़ने के लिए तैयार हा गया।

तभी दक्षिण श्रेणों के मूरकान्तार नगर के स्वामी केंगरीविकम नामक विद्याधर राजा ने दोना कूमारो का सिहवाहिनी और गरुडवाहिना नामक दो विद्याय सम्मेदशिखर पर बुलाकर प्रदान की । यह राजा दत्त का माता केशवती का बड़ा भाई था। इस राजा ने दोनो कुमारो को सब प्रकार का सहायता देने का भी वचन दिया।

दोनो श्रोर की सेनाये आमने-सामने श्राकर डट गई। दानो सेनाश्रो मे लोमहर्षक युद्ध हुआ। बलीन्द्र का पुत्र शनविल नन्दिमित्र से जा भिडा। किन्तु नन्दिमित्र ने आनन-फानन मे शतविल का वध कर दिया। पुत्र की मत्यू देखकर बलीन्द्र नेत्रों से ग्राप्ति ज्वाला बरसाता निन्दिमित्र की आर लपका। बलीन्द्र को बढते देखकर दत्त ग्रागे आ गया। दोनो का उस समय जो भयानक युद्ध हुआ, वह अद्भुत था। बलीन्द्र का अपने बल का बड़ा अभिमान था। म्रायु में भी वह दत्त से बड़ा था। किन्तु दत्त के समक्ष उसका एक नहीं चल पा रहीं थी। तब भयकर कोंघ में भरकर बलीन्द्र ने श्रमोघ चक दत्त के ऊपर फेका। देवाधिष्ठित चक प्रदक्षिणा देकर दत्त की दाहिनी भुजा पर श्राकर ठहर गया। तब दत्त ने वही चक्र बलीन्द्र के ऊपर चला दिया। मृत्यु को ग्राते हुए देखकर बलीन्द्र भय के मारे घबड़ा गया। उसने प्रतिकार भी करना चाहा किन्तु चक्र के आगे उसकी एक नहीं चली और उसका शिर अलग जा पडा ।

प्रतिनारायण बलीन्द्र को मारकर बलभद्र निन्दिमित्र और नारायण दत्त ने शत्रु सेना मे अभय घोषणा करदी। फिरबलभद्र, नारायण पूण्य से प्राप्त चक्र आरादि की महायता से भरत क्षेत्र के तीन खण्डो पर विजय प्राप्त कर श्रर्धचकी बने। चिरकाल तक राज्य सुख भोगकर एक दिन श्रचानक नारायण की मृत्यु हो गई। भाई के शोक में नन्दिमित्र को वैराग्य हो गया। वे मनि बनकर तप करने लगे। अन्त में केवली होकर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया।

## एकविंश परिच्छेट

### भगवान मुनिस्वतनाथ

श्चंगदेश के चन्यापुर नगर में हरिजर्मानामक एक राजा राज्य करते थे। एक दिन नगर के बाह्य उद्यान में झनरतत्रीये नामक निश्नंच मुनिराज पद्यारे। उनका झागमन मुनकर राजा झपने परिजनो-पुरजनो के साथ पूजा की सामग्री लेकर दर्शनो के लिए गये। वहां जाकर राजा ने मुनिराज की तीन प्रदिक्षणा दी,

पूर्व भव तीन बार वन्दना को बीर उनकी पूजा की। फिर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक मुनिराज मे धर्म के स्वरूप की फिज्ञासा की। मुनिराज ने विस्तारपूर्वक धर्म का स्वरूप तमफाते हुए कत्याण का सागे बताया। उपदेश सुनकर महाराज हरिवर्मा को घान्म-कत्याण की अन्त प्ररेणा हुई। उन्होंने बड़े जुरू कर राज्य सीप कर वाह्य और साम्यन्तर दोनो अकार के परिषह का त्याग करके जैनेन्द्री दोक्षा ले ली। उन्होंने गृड के चरणा में रहकर ग्यारह प्रगो का अध्ययन किया और दर्शन विशुद्धि स्नादि सोलह कारण भावनाओं का विन्तन कर तीर्थकर नामकर्स का तत्व कर कर लिया। इस प्रकार विरक्षा तना प्रकार के नप करके भ्रान्म-विशुद्धि करते हुए समन से समाधिमरण करके प्राण्त स्वर्ग के इन्द्र का पद प्राप्त किया।

जब उस इन्द्र की आयु छह माह रोप रह गई, तब राजगृह नगर के न्यामी हरियता शिरोमणि काध्यपगोत्री महाराज सुमित्र के घर से छह माह तक रत्नवर्षा हुई। जब इन्द्र को आयु पूर्ण होने वाली थी, तब महाराज सुमित्र की महारानी सोमा को श्रावण कुण्णा दिलीया को श्रवण करणा दिलीया को श्रवण नक्षत्र से रात्रि के प्रतिनार प्रदर से

गर्भ कस्याणक तीर्थकर प्रभुके गर्भावतरण के सूचक मोलह स्वयन दिखाई दिये। स्वयनो के अनन्तर उन्हें एक तेअस्वी गजराज मुख मे प्रवेश करता हुआ दिखाई दिया। उस इन्द्र का जीव तभी महा-रानी सोमा के गर्भ में अवतरित हआ।

प्रात. काल होने पर स्वानादि से निवृत्त होकर महारानी हपित होती हुई महाराज के पास पहुँची और उन्हें राजि में देखे हुए स्वप्त कह मुनाव तथा उनसे इन स्वप्तों का फल पूछा। महाराज ने अवधिज्ञान से फल जान-कर महारानी को बताया—देवी । पुनाही तीन ज्यात के स्वानी नीर्थकर प्रभु जन्म लेंगे। मुनकर महारानी को झपार हुएँ हुआ। तभी देवों ने झाकर माता का अभिषेक किया और भगवान का गर्भकत्याणक मनाया।

सौधर्मेन्द्र देवियो को माता की सेवा में नियुक्त करके देवो के साथ वापिस चला गया।

यपासमय तीर्थंकर प्रमुका जन्म हुखा। चारो जाति के इन्द्र और देव, इन्द्राणी और देवियाँ छाई श्रीर मगवान को सुमेर पर्वत पर ले जाकर देवो ने उनका घरिपंक किया। सीधर्मंद्र ने उस समय जन्म करुयाणक वालक का नाम मृनिसुवतनाथ रक्खा। उनका जन्म चिन्ह कछ्छा था।

भगवान की घ्रायु तीस हजार वर्षे थी । शरीर की ऊँचाई वीस घनुष की थी । उनके शरीर का वर्ण सबूर कै कण्ठ के समान नील था । वे एक हजार घ्राठ लक्षणी ग्रीर तीन जानो से युक्त थे ।

जब कुमार काल के साढे सात हजार वर्ष व्यतीत हो गये, तब पिता ने उनका विवाह कर दिया तथा राज्याभिषेक करके राज्य-भार सौप दिया। उन्होंने सुलपूर्वक साढे सात हजार वर्ष तक राज्य किया। एक दिन धाकाश में घनघोर घटा छाई हुई थी। तभी उनकी गजशाला के स्रिधित ने यह समाचार दीक्षा कल्याणक दिया कि प्रसिद्ध यागहस्ती ने आहार छोड दिया है। समाचार सुनकर भगवान चिन्तन में लोन हो गये। किन्तु उपस्थित सगासदों को इस समाचार से बड़ा कुतृहत हुस्या। उन्होंने भगवान से इसका कारण जानना चाहा। भगवान बों ने—पूर्वभव में यह हाथी तालपुर नगर का स्वामें नरपित नाम का राजा था। यह वड़ा स्विभानो था। यह पात्र-स्वात्र को भेद नहीं जानता था। इसने कि सिच्छक दान दिया। इस कृदान के प्रभाव में हमें तिर्थच योगि प्राप्त नई और यह हाथी बना।

जब भगवान सभामदो को हाथों का पूर्वभव सुना रहे थे, उस समय हाथो वहां खड़ा हुमा यह रून रहा था। सुनकर उसे जानि स्मरण जान हां गया। उसने उसी समय सयमानयम घारण कर लिया प्रयांत श्रावक के ब्रत घारण कर लिए। भगवान के मन में भी समार से बैराग्य हो गया। उसी समय लोकान्तिक देवा ने ब्राक्त भगवान की वन्दना की घीर भगवान के विचारों को सराहना की। उन्होंने अपने पुत्र युवराज विजय को राज्य सीप दिया। तभी देवो ने ब्राक्तर भगवान का दीलाभिषेक किया। किर वे मनुष्यों और देवताओं से उठाई हुई अपराजिना नामक पालकी में बैठकर वियुक्त नामक उचान में पहुँचे। वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर वैशाख कृष्णा दशमों के दिन श्रवण नक्षत्र में सायकाल के समय एक हजार राजाओं के साथ समस्त सावच से विरत होकर और सम्पूर्ण परियह का त्यांग करके जिन-दोशा घारण करली। भगवान ने जो केशल्वन किया था, उन वालों को रत्म-पूर्ण परियह का त्यांग करके जिन-दोशा घारण करली। भगवान दोशा ले ही मयम और भाव-विद्युद्धि के प्रभाव से भगवान को मन पर्यय जान उपवन्त हो गया। दोक्षा लेकर वे ध्यानमण होगये। उपवास समाप्त होने पर वे पारणा के लिए राजगृह नगर में पथारे और वहाँ वृषभवत्त राजा ने परमान्त भोजन से पारणा कराया। यद्यपि भगवान समभाव से नृष्य थे, उन्हे आहार को कोई आवश्यक्त नही थी। किन्तु जिनशासन में आचार को वृत्ति सम नवही है उन्हों के प्रशास समाप्त होने पर वे पारणा के लिए राजगृह नगर में पथारे और वहाँ वृषभवत्त राजा ने परमान्त भोजन से पारणा कराया। यद्यपि भगवान समभाव से नृष्य थे, उन्हे आहार को कोई आवश्यक्त नही थी। किन्तु जिनशासन में आचार को वृत्ति हैन नवह है, यह वतनाने के लिए हो उन्होंने आहार यहण किया था। आहार दान के प्रभाव से राजा वृषभवत्त देवकृत प्रवानिकायों को प्राप्त हथा।

इस प्रकार तपञ्चरण करते हुए छद्मस्थ अवस्था के जब ग्यारह माह ब्यतीत हो गये, तव वे देक्षा-वन मे पर्हुचे और एक चम्पक वृक्ष के नोचे स्थित होकर दो दिन के उपवास का नियम लिया । शुक्ल ध्यान मे विराजमान भगवान को दीक्षा लेने के मास, पक्ष, नक्षत्र और तिथि मे अर्थात वैशाख कृष्णा नवमी के दिन

भगवान का दाला लग के माल, पता नवाज कारा ताथ में अपात् वशाल कृष्णा नवमा का दन केवल ज्ञान कत्याणक श्रवण शक्त में सन्ध्या के समय चातिया कर्मों का क्षय करके केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। वे सर्वज-सर्वदर्शी हो गये। तभी इन्हों स्त्रीर देशे ने आकर भगवान के केवलज्ञान कत्याणक का

उत्सव किया और समवसरण की रचना की। उसमें विराजमान होकर भगवान ने गणकरो, देवो, मनुष्यों और तिर्यञ्चों को सागार और अनगार धर्म का उपदेश दिया, जिसे सुनकर अनेकों ने सयम धारण किया, बहुतों ने श्रावक के ब्रत प्रहण किये और बहुत से भव्य प्राणियों ने सम्यग्दर्शन धारण किया, अनेकों ने सम्यग्दर्शन में निर्मलता प्रान्त की।

भगवान के सघ मे मल्लि छादि झठारह गणधर थे जो अपने घपने गणो की घर्म-रक्षा करने थे । ४०० द्वादशाग के वेत्ता, २१००० शिक्षक, १८०० स्रविधजानो, १८०० केवलज्ञानी, २२०० विक्रिया ऋद्विधारी, १५०० सन पर्ययज्ञानी और १२०० वादी सुनि थे । इस प्रकार सब मिलाकर ३०००० सुनिराज उनके

भगवान का चतुर्विध साथ थे। पुण्यत्ता धादि ५०००० धाजिकाये थो। १००००० श्रावक धीर ३००००० संघ श्राविकाये थी। उनके भक्त संस्थात तिर्यञ्च ग्रीर श्रसस्थात देव थे।

धर्म-देशना देते हुए भगवान मुनि-सघ के साथ विभिन्न देशों में विहार करते रहे। जब उनकी धायु एक मास शेष रह गई, तब वे सम्मेद शिखर पर पहुँचे और एक हजार मुनियो के साथ प्रतिमा योग घारण कर योग निरोध कर लिया और फाल्युन कृष्णा द्वादशी के दिन रात्रि के बन्तिम पहर में समस्त

निर्वाण कत्याणक घातिया कर्मों काक्षय करके निर्वाण प्राप्त किया, वे सिद्ध मुक्त हो गये।

उसी समय देवो और इन्द्रों ने आकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की। यक्ष-यक्षिणी-भगवान के सेवक वरुण यक्ष और वहरूपिणी यक्षिणी थे।

### भगवान मुनिसुवतनाथ को जन्म-नगरी--राजगृही

जैनसमं मे राजगृही नगरी का एक विशिष्ट स्थान है। वह कल्याणक नगरी है, निर्वाण-भूमि है स्रीर भगवान महावीर के घर्म-वक-प्रवर्तन की भूमि है। धर्म-भूमि होने के साथ-साथ वह युगो तक राजनीति का केन्द्र भी रही है स्रीर भारत के स्राधिकाश भाग पर उसने प्रभावशाली शासन भी किया है। इसलिये इस नगरी ने इतिहास में निर्णायक भूमिका स्थाद की है।

— इस नगरी में भगवान मुनिसूबतनाथ के गर्भ, जन्म, तप श्रीर केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थे ।

— इस नगर के पॉच पर्वतों में बैभार, ऋषिगिरि, विपुलगिरि और बलाहक ये चार पर्वत सिद्धक्षेत्र रहे हैं। यहाँ में अस्तेक मुनियों ने निर्वाण प्राप्त किया है, जैसा कि झाचार्य पूज्यपाद ने संस्कृत निर्वाण भक्ति से बताया है।

— राजपुर नरेश जीवन्धर कुमार भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मृति हो गये। वे भगवान के साथ बिहार करते हुए वियुत्ताचल पर पधारे। जब पावा मे भगवान महावीर का निर्वाण हो गया, उसके कुछ काल पद्चात् मृति जीवन्धर कुमार भी वियुताचल से मुक्त होगये।

- भगवान महाबीर के सभी गणधर विपुलाचल से ही मुक्त हुए।

-- अन्तिम केवली जम्बू स्वामी का निर्वाण भी विपुलाचल से ही हुआ, ऐसी भी मान्यता है।

—उज्जयिनी नरेश घृतिषेण (मुनि घवस्था का नाम काल सन्दीव), पाटलिपुत्र नरेश वैशास, विद्युच्चर, गन्धमादन ब्रादि श्रनेक मुनियों ने राजगह के इन्हीं पर्वतों से मुक्ति प्राप्त की थी।

—भगवान महावीर को ऋजुकृला नदी के तट पर वैशाख शुक्ला दसमी को केवलज्ञान हम्रा था। देवां ने तत्काल समवसरण की रचना की। किन्तू गणधर न होने के कारण भगवान की दिव्य ध्वति नहीं खिरी। तब इन्द्र वेष बदलकर इन्द्रभृति गौतम के पास पहुँचा स्रोर किसी उपाय से उन्हें भगवान के समवसरण से लगया। गोतम भगवान के चरणों में पहुँच कर स्रभिमान रहित होकर मूनि बन गये। तभी विपूलाचल पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को भगवान को प्रथम दिव्य ध्विन खिरो और धर्म-चक-प्रवर्तन हुआ। इस समय अन्तिम तीथकर महावीर का धर्म-शासन प्रवर्त रहा है, इसलिये उनके शासन के अनुयायियों के लिए न केवल इस प्रथम दिव्य ध्वान का स्प्रिय विपुलाचल का भी विशेष महत्त्व है। इस बात से विपुलाचल का महत्त्व जैन शासन में कितना हा गया, इसका मृत्याद्भन करने के लिए यहाँ एक ही बात का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। पाराणिक साहित्य में किसी कथा के प्रारम्भ मे कहा जाता है—'विपुलाचल पर भगवान महावीर का समवसरण ग्राया हुआ था। मगध नरेश श्राणक विम्बसार भगवान के दर्शनों के लिए पहुंचे। उन्होंने भगवान की बन्दना की और अपने उचित स्थान पर बैठ गये। फिर उन्होंने गौतम गणधर में जिज्ञासाँ की। तब गौतम गणधर बोले। इस प्रकार प्रत्येक प्रसग का प्रारम्भ होता है। गौतम गणधर से प्रश्न अनेले श्रीणन महाराज ने ही नहीं पूछे थे, और भी अनेक व्यक्तियों ने पूछे थे। उनसे केवल विपलाचल पर ही प्रश्न नहीं पूछे गये थे, अन्य स्थानो पर भी पूछ गये थे। किन्तु दिगम्बर परम्परा से कथा कहने की एक अपनी शैली रही है और उस शैली में विपुलाचल को विशेष महत्ता दी गई है। सभवत इसका कारण यही रहा है कि इन्द्रभूति गौतम जैने प्रकाण्ड विद्वान का गर्व यही आकर गलित हुआ, यही उन्होते मूनि-दीक्षा ली और फिर यही भगवान की प्रथम धर्म-देशना हुई, जिससे धर्म का विच्छिन्न तीर्थ पून प्रवर्तित हुआ। यह कोई सामान्य घटना नही थी। किसी धर्म के इतिहास में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है।

—मुनि सुकौशल झौर मुनि सिद्धार्थ (सुकौशल के पिता) को राजगृह के पर्वत से पारणा के लिए नगर को जाते हुए मार्ग से ब्याझी (सुकौशल की पूर्व भव से माता जयावती) ने मार डाला। दोनो मुनि समता भाव से सरे झौर सर्वार्थसिद्धि विमान सें झहमिन्द्र हुए।

राजगृह पर यद्यपि शताब्दियो तक हरिवंशी नरेशो का शासन रहा, किन्तु उसकी प्रसिद्धि सर्वप्रथम

जरासघ के काल में हुई। वह बडा प्रतापी नरेश था। उसने बाहुबल द्वारा भरतक्षेत्र के आधे मगघ साम्राज्य की भाग पर अधिकार कर लिया था। मथरा नरेश कस उसका दामाद और माण्डलिक राजा राजधानी के रूप में था। वह बड़ा कूर ग्रीर ग्रहकारी था। श्रीकृष्ण ने उसे मारकर प्रजा को उसके ग्रन्याय-भत्याचारो से मुक्त किया।

किन्तु उससे यादव लोग सम्राट् जरासन्घ के कोप के शिकार हुए । उसने सत्रह वार मथुरा के यादवो पर भाकमण किये। इन रोज-रोज के भाकमणो से परेशान होकर और शक्ति सचित करने के लिए श्रोकृष्ण के नेतृत्व मे यादवो ने मथरा, शौर्यपुर और वीर्यपुर को छोड़ दिया और पश्चिम मे जाकर समुद्र के मध्य में द्वारका बसाकर रहने लगे।

कुछ समय पश्चात् कुरुक्षेत्र के मैदान में जरासन्ध भीर यादवो का निर्णायक युद्ध हुआ। उसमें श्रीकृष्ण ने जरासन्ध को मार दिया भीर वे अर्धचकी नारायण बने । नारायण श्रीकृष्ण ने अपनी राजधानी द्वारका को ही रवला। इससे राजगह-जो उस ममय गिरिवज कहलाती या-का महत्व कम हो गया।

इसके परचान् राजगृह का राजनैतिक महत्त्व शिधनागवशो सम्राट्श्रेणिक विम्वसार के काल मे बढा। श्रीणक ने राजगृह को ही अपनी राजधानी बनाया। उसका शासन-काल ई० पूर्व ६०१ से ४४२ माना जाता है। श्रीणक के शासन-काल मे मगध साम्राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था।

श्रीणक प्रारम्भ मे म० बुद्ध का अनुयायी था, किन्तु बाद मे वह भगवान महावीर का अनुयायी बन गया ।

श्रीणक के पश्चात अजातशत्र राजगही का शासक बन गया। उसने अपने बद्ध पिता को कारागार में डालकर बलात शासन हथिया लिया। उसने अनेक राज्यों को जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिला लिया। वैशाली भीर मन्ल गणसघी का विनाश उसी ने किया। उसके राज्य-काल के प्रारम्भ के वर्षों मे राजगृह मगद्य साम्राज्य की राजधानी रही। किन्तु बाद मे उसने चम्पा को ग्रपनी राजधानी बना लिया। उसके बाद उसके पुत्र उदायि ने पार्टालपुत्र नगर बसाकर उमे भ्रपनी राजधानी बनाया। इसके बाद राजगृह कभी अपने पूर्व गौरव की प्राप्त नहीं. कर सको।

श्राजकल राजगृह नगर एक साधारण कस्वा है। उसका महत्व तीर्थ के रूप मे है। जैन लोग राजगृह के विपुलाचल, रत्नागिरि, उदयगिरि, श्रवणगिरि भ्रौर वैभारगिरि को भ्रपना तीर्थ मानते है। उन्हे पचपहाड़ी भी कहा जाता है। बौद्ध लोग गृद्धकृट पर्वत को अपना तीर्थ मानते हैं तथा सप्तपर्णी गुफा मे प्रथम

बौद्ध संगीति हुई थी, ऐसा माना जाता है।

यहाँ सोनभण्डार गुफा, मनियारमठ, बिम्बसार बन्दीगृह, जरासन्ध का श्रखाडा भीर प्राचीन किले के भवशेष दर्शनीय है। यहाँ गर्भ जल के स्रोत है, जिनका जल भत्यन्त स्वास्थ्यकर है।

> बलभद्र राम, नारायण लक्ष्मण ऋौर प्रतिनारायण रावण--

मलय देश में रत्नपूर नामक नगर था। उसमें प्रजापित राजा राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम गणकान्ता था। उनके चन्द्रचुल नामक एक पुत्र था। महाराज के मन्त्री के पुत्र का नाम विजय था। चन्द्रचूल

पूर्वभव में निदान वन्ध और जिजम दीनों में परेस्पर में बेंडा श्रेम था। दौनों ही धारयन्त लाडप्यार में पले ये इसिलये वे दोनों दुरावारी हो गये। उस नगर के सेट कुवेर ने धापनी कुवेरदला पुत्री को वेश्वयण सेट की गौतमा स्त्री से उत्पन्न कुमार श्रीदल्त के लिये देने का सकत्प किया। तभी किसी ने जाकर राजकुमार चन्द्रचुल से कुवेरदला के रूप सौन्दर्य की प्रशसाकी। सुनते ही

चन्द्रचूल ध्रपने साथी विजय को लेकर सेठ जुनैर के घर जा घमका ग्रीर कुनैरदत्ता का बलात् ग्रमहरण करने का प्रयत्न करने लगा। यह ग्रमर्थ देखकर वैदय लोग रोते चिल्लाते हुए महाराज के पास पहुँचे ग्रीर उनसे जाकर किरियाद की। राजा की ग्रमने पुत्र के इस भनाचार को देखकर वहा कीघ ग्रमया। उन्होंने नगर रक्षक को बुलाकर को राजकुमार का वच्च करने की ग्राज्ञा दी। नगर-रक्षक कुछ सैनिको को लेकर राजकुमार को बन्दी बनाने गया ग्रीर बन्दी दशा में उसे महाराज के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। उसे देखते ही राजा ने राजकुमार को जूलों का दृष्ट देखा। नगर रक्षक राजकुमार को गूली पर चढ़ाने के लिये ने चला। तभी प्रधान मन्त्री प्रमुख नागरि- को को ग्राम कर सहाराज के निकट ग्राया भीर हाथ जोडकर निवेदन करने लगा—'देव'। राजकुमार को कार्य क्राक्ष ग्राण को कार्य प्रधान कही हो हम लोगों का प्रमाद रहा कि बाल्यकाल से इसकी भीर च्यान नही दिया। यह आपका एकमात्र बंदाघर भीर राज्य का भावी उत्तराधिकारी है। दण्ड का उन्दर्देश्य तो ब्यक्ति का मुखार है। यदि राज्य के इस एकमात्र कुमार को ग्राय्त का प्रवाद की उत्तराधिकारी है। हम की जाय की स्वीधर भीर प्राप्त का प्रमुख हो जायेगा। मन्त्र भाग इस मुखार को ग्राप्त की स्वीधर का प्रमुख निर्माण विज्ञ की स्वीधर की स्वापन मन्त्री ने कहा—'देव की जैसी ग्राज्ञा। किन्तु इसको में स्वय दण्ड दूँगा। राजा ने इस बात की स्वीकृति देवी।

प्रधानामात्य अपने पुत्र विजय और राजकुमार चन्द्रचल को लेकर पर्वत पर पहुँचा धोर राजकुमार को यहां पर्वत पर लाने का उद्देश भी बता दिया। राजकुमार वडी निभंदता से मृत्यु दण्ड पाने के लिये तैयार हो गया। तभी मन्त्री को पता चला कि यहाँ निकट ही महाबल नामक गणधर विराजमान है। मत्री दोने को लेकर मुनि-राज के समीप पहुंचा, उनकी बन्दना की धौर उन दोनो का भविष्य पूछा। मुनिराज बोले-थे दोनो ही तासरे भव मे इसी भरत क्षेत्र मे नारायण और बलभ होंगे। मुनकर मत्रा वडा प्रसन्त हुआ। उन दोनों कुमारों ने भी मुनिराज का उपदेश मुना तो उन्हे अपने कुल्यों पर भारी ग्लानि हुई और उन्होंने मुनि-दीक्षा ले ली।

भन्नी ने महाराज के पास लौटकर पूरा ब्लान्स सुना दिया और अन्त में निवेदन किया- 'महाराज । वे दोनों सुधार के नामंपर लग गये हैं। उनके लिये दण्ड का उद्देश्य पूरा हो गया। राजा ने सव बात सुनकर मर्बा की बड़ी प्रमासा की। किन्तु इस घटना से उमे भी राज्य से विरोक्त हो गई। वह अपने कुल के किमी योग्य पुत्र को राज्य सीप कर इन्हों गणधर महाराज के निकट पहुंचा। वहाँ दोनों नवदीक्षित कुमारों को मुनि भवस्था में देलकर उसने दोनों से क्षमा-याचना की। वे दोनों वोले-आपने हमारा वडा हित किया। यह सप्तम स्पापकी बदौलत ही हम लीगों ने प्रहण किया है।

राजा ने भी अनेक ब्यक्तियों के साथ सम्पूर्ण आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर सयम अग्रीकार कर लिया और कठोर आभ्यत्तर वाह्य तथों का आचरण कर कुछ काल में ही घातिया कर्मों का नाश कर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी बन गुये और अन्त में शेष अघातिया कर्मों का क्षय कर वे सिद्धालय में जा विराजे।

एक समय वे दोनो मुनिराज खड़गपुर नगर कं बाहर प्रानापन योग धारण कर ध्यानारुढ थे। उस नगर के राजा सोमप्रभ की सुदर्शना और सीना नाम की दो रानियाँथी, जिनके कमश मुप्रभ और पुरुषोत्तम नामक पुत्र थे। सुप्रभ बलभद्र थे और पुरुषोत्तम नारायण थे। जिस समय वे दोनो मुनि ध्यान लगाये हुए खडे थे, उस समय पुरुषोत्तम नारायण मसुसूदन प्रतिनारायण का वध करके बडे वंभव के साथ नगर में प्रवेश कर रहा था। उस निभूति को देखकर चन्द्रचूल मुनि ने अज्ञानवश वैसी ही विभूति का निदान कर लिया। अन्त में चारो प्रकार के माहार का स्थाग कर दोनों ने चारो भाराधनाओं का सेवन किया। वे मरकर सनत्कुमार स्वर्ण में विजय और मणिचुल नामक देव हुए।

ये ही दोनो देव महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हुए जोकि लोक विश्रुत बलभद्र ग्रौर नारायण थे।

# द्वाविंश परिच्छेद

## जैन रामायण

कर्मभूमि के प्रारम्भ में ससार के क्रादि महापुरुष, ब्रादि इन्ह्या, ब्रादि तीर्थकर, ब्रादिनाय, ब्राद्य भगवान ऋषभदेव हुए । उनके पिता का नाम नाभिराय था, जो चौदहवं कुलकर या मनु वे । माता का नाम मरुदेवी था । उनके सौ पुत्र और दो पुत्रियां थी । बडे पुत्र का नाम भरत था, जो भरत क्षेत्र के प्रथम चक्र-

हरुवाकु वंश, सूर्यवश, वर्ती सम्राट्थे। इन्हों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे पुत्र बाहुबलो थे, बन्द्रबंश जो प्रथम कामदेव थे। पुत्रियों के नाम ब्राह्मी और मुन्दरी थे। ब्राह्मी को भगवान ऋषभदेव

ने लिपि विद्या मिखाई थी। उसके नाम पर ही आगे लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड गया।

भगवान ने अपनी दूसरी पुत्री सुन्दरी को अक विद्या सिखाई थी।

भगवान जब गृहस्थाश्रम छोडकर प्रष्निति हो गये तो उन्होंने छह माह तक घोर तपन्या की। उसके पत्रवान् वे नगर मे साहार के लिये तिकंत । किन्तु उस समय लोग मुनिजनीचित झाहार के लिये जित्त के जात से से प्रस्त भगवान सपने नियमानुभार माहार को विधि उत्तरे । इस प्रकार छह भाह वीत गये । तब विहार करते हुए भगवान हन्तिनापुर नगर मे पघारे । वहाँ के राजा सोमप्रभ के लघु श्राता अंपान को भगवान का दर्गन करते हुए भगवान हन्तिनापुर नगर मे पघारे । वहाँ के राजा सोमप्रभ के लघु श्राता अंपान को भगवान का दर्गन करते हुए भगवान मुनि की दिये हुए झाहार का स्मरण हो झाया । उपने माम महन मे शुद्ध इक्षु रस (गन्ने का रस) रक्ष्या हुसा था। राजकुसार थंयान्स ने भगवान को झाहार मे बही इक्षु रस दिया। राजा श्रंयान्स दान-तीर्थ के कर्ता और करते और स्वास्त प्रकार भगवान को स्नाहार में बही

ँ यह घटनाभगवान के मुनि-जीवन से सम्बन्धित प्रथम सहत्त्वपूर्ण घटनाथी। म्रतः भगवान का कुल इक्ष्वाकुवश कहलाया। इसीवश को इतिहासकारों ने ककुत्स्थ वश भी कहा है क्योंकि भगवान ऋष्पभदेव का

ध्वज-चिन्हककुत्म्थ (बैल) था।

इसी वश से मूर्यवश निकला । चत्रवर्ती भरन के ज्येष्ट पुत्र अर्ककीनि थे । वे अस्यन्त तेजस्वी ग्रीर प्रभाव-शाली थे । जनके नाम पर ही सूर्यवश की उत्पन्ति हुई श्रीर जनके वशजो को सूर्यविशी कहा जाने लगा । इस वश में ग्रनेक प्रतापी सम्राट् हुए । राजकुमार श्रेयान्स के बडे भ्राता सोमप्रभ से सोमवश अथवा चन्द्रवश चला ।

इक्ष्वाकु वश मे अनेक राजा हुए। अगवान मुनिसुकतनाथ के तीर्थकाल मे विजय नाम का एक राजा हुन्ना। उसके वश मे सुन्दर, कीर्तिघर, मुकीशल, हिरण्य, रुचिनधुष, मोदाम सिहरय आदि राजा हुए। इसी वश मे हिरण्य कस्यप हुआ। उसके पुजस्थल, फिर ककुतस्थ, और उससे रघु हुआ। रघु आत्यन्त प्रतापी

रघुवंज्ञ सम्राट्या। उससे ही रघुवश चला।

राजा रच् के अनरण्ये नाम का पुत्रे हुआ। अनरण्य की पटरानी पृथ्वीमती थी। उनके दो पुत्र हुए—एक राजा दशरण और का नाम था अनन्तरण और दूसरे का नाम था दशरथ। अनन्तरण तो अपने पिता के साथ उनकी रानियाँ यथासमय सन्यास लेकर मुनि हो गया। अत राज्याधिकार दशरण को प्राप्त हुआ।

दशरथ मत्यन्त तेजस्वी भौर नीति परायण नरेश थे। उन्होने तीन राजकुमारियो के साथ विवाह किये-

२१४ 🌂 जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

एक तो भ्रपराजिता, जिसका दूसरा नाम कौशल्या था। यह दर्भपुर के राजा सुकोशल भौर उनकी रानी भ्रमृतप्रभा की पुत्री थी। दूसरी सुमित्रा, जिसके माता-पिता पद्मपत्र नगर के राजा तिलकवन्धु भौर रानी मित्रा थी। तीसरी राजकुमारी का नाम सुप्रभा था जो रत्नपुर के राजा की पुत्री थी। इसी काल मे राजा जनक मिथिलापुर मे शासन कर रहे थे। वे हरिवशी थे। उनके पूर्वजों मे विजय, दक्ष, इलावर्षन, श्रीवर्षन, श्रोवृक्ष, सजयन्त, कुणिम, महारथ, पुलोमा आदि भ्रनेक प्रतापी राजा हो चके थे।

एक बार राजा दशरथ राजदरबार में बैठे हुए थे। तभी आकाशमार्ग से नारद आये। राजा ने उनकी यथीचित प्रत्यर्थना की और कुशल-मंगल पूछने के बाद उनके आने का कारण पूछा। तब नारद ने बताया कि मे लका गया हुआ था। वहाँ का राजा महाबलवान राक्षसवशी रावण है। उसकी समा मे एक बडा दु खदायक समा चार सुना। किसी ज्योतियों ने रावण से यह कहा कि सीता के निभित्त से दशरथ के पुत्री हारा तुम्हारी मृत्यु होगी। यह सुनकर विभीषण ने रावण से कहा कि दशरथ और जनक के जवतक सन्नान होगी, उससे पहले ही मै उन दौनो राजाओं को मार डाल्या। उसने अपने वर छद्दसवेश में तुम्हे देखने भेजे थे। वे तुम्हे देख कर वापिस चले गये हैं सोर तुम्हारों बार में सारे समाचार विभीषण को दिये हैं। अत विभीषण तुम दोनों को मारने के लिए शीघ्र ही आने वाला है। अत तुम्हे अपनी रक्षा का समुखन प्रवन्ध कर लेता चाहिए।

नारद ते यह समाचार सुनकर दशरथ अत्यन्त भयभीत हो गये। नारद वहाँ से राजा जनक के पास गये भीर उन्हें भी ये समाचार सुनाये। दोनो ने भ्रपने मनिययो से परामर्श किया। मित्रयो ने कहा कि जब तक यह विकन टल नहीं जाता, आप प्रच्छन्न रूप में किसी दूसरे नगर में रहे। यह सुनकर दोनो राजा देशान्तर को चले गये श्रीर उनके स्थान परदो नकली शारीर बनाये गये। उनमें लाख आदि का रस भरकर सिहासन पर बैठा दिया। विभीषण ने माकर उन नकली राजास्त्रा को मार डाला। विभीषण प्रमन्त्र होकर लका वायिस चला गया।

उघर दशरथ जनक के साथ श्रनेक देशों में अमण करते हुए कौनुकमगल नगर में पहुँचे। उस नगर का राजा ग्रुभमित था। उसकी रानी का नाम पृथ्वीमही था। उसके दापुत्र-कंक्य और द्रोण थे और एक रूपगुणवती कन्या थी, जिसका नाम केकामती (कैंकेयी) था। वह कन्या सगीत, शस्त्र और शास्त्र में आयर निपुण थी। राजा ने उसके विवाह के लिए स्वयवर रचा, जिसमें भने तराजा भाग लेका हाथे। वहाँ दशरथ और जनक भी बैठ गये। राजकुमारी कैंकेयी वरमाला लेकर स्वयवर मण्डप में आई। द्वारपाली सव राजाओं का परिचय देती गई। जब कैंकेय वसमुख पहुची तो उसने दशरब के गले में वरमाला डाल दी।

#### नारद की उत्पत्ति

नारव, जो बड़ा कलहरिय कहलाना है, उसका जन्म किन बिचित्र परिस्थितियों में हुआ, यह जानना बड़ा स्थिकन है। बह्मद्रश्चिन नाम का एक बाह्मरा था। उसकी पत्नी कूर्मी थे। दोनो सन्यासी थे। जगल में एक मठ में रहते थे। एक बार कूर्मी को गर्भ रह गया। वहां एक बार एक दिगम्बर मुनि चयारे। दोनो सन्यासी आकर बैठ गये। वे मुनि ने पूछा—यह मार्भिरो कौन है ? बाह्मरा बोला—यह मेरी परनी है। मुनि बढ़े घात्रवर्ष से बोले-तु तो सन्यासी है। तुफ़्ते स्त्री रखना उचित नहीं है।

बाह्य एा मुनिराज के उपदेश से मुनि बन गया। बाह्य एगी को बडा हु जा कि इस अवस्था में बह दीक्षा नहीं ने मकती। किन्तु जब बातक उत्पन्न हुआ और १६ दिन का हो गया तो बाह्य एगे उमे एक मुरितित स्थान पर रव्यकर चन्नी गई और न्यास्तिनी हो गई। बातक चुरवाप पढा था। सथोग की बात कि आकाश में जाते हुए जुरुक्क नासक एक देव ने बातक को देखा और द्रया-बधा उसे उठाकर ते गया। उसका सातन-पासन किया और शास्त्री का अध्ययन कराया।

जब बालक पीवन क्षमण्य हुआ तो उसने जाकायगामिनी विद्या सिद्ध कर थी, शुल्लक के बत भी ले लिए। साथ हो जटाये रखनी, मुक्ट भी पहनने लगा। इस तरह वह न गृहस्य ही रहा, न मुनि ही। वह हास-विशास का प्रेमी था, अरथन्त वाचाल सा, कसह देवने का इस्प्रुक और सभीन का शीकीन था, वह बहायारी था, गाजपरानों में उसका वटा सम्मान था। देवों ने उसका पालन किया था और देवों के मुाख उसकी क्रीडायें थी। इसलिए वह देविंग कहलाता था।

राजा लोग एक बज्ञातकुलबील व्यक्ति के गले में वरमाला पड़ी देखकर ब्राय्यना कुछ हो गये धौर लड़ने के लिए तैयार होंगा थे। तब राजा शुभमति उनसे लड़ने के लिए तैयार हुआ, किन्तु दशरथ ने उसे राक दिया धौर सेना लेकर स्वय रणक्षेत्र में जा पहुँच।। राजा दशरथ के सारथी का शायित्व कैसेयों ने लिया। कहेयों रथसवालन में ब्राय्य निवास पाने किया। कहेयों रथसवालन में ब्राय्य निवास होंगा थी। दानों थोर से भयानक युद्ध हुआ। किन्तु दशरथ को रणवातुरी और कैकेई की रख-सवालन की वातुरी के कारण विजयशे दशरथ को मिली। राजा पराजित हो गये। दशरथ का कैकेयों के साथ समारोह-पूर्वक विवाह हो गया धौर वह अयोध्या लोट ब्राये तथा जनक मिथिला व्यंल गये।

एक दिन दशरथ रानियों के बीच बैठे हुए कैकेयी की प्रशसा करते हुए बोले — प्रिये ! तुमने जिस कौ बल से रथ का सचालन किया था, उसी के कारण मेरी विजय सभव हो सकी थी। मैं तुमसे बहुत प्रसन्त हूं। तुम कोई बर मागलो। कैंकेयी पहले तो अपनी लघुता बताती हुई टालती रही। किन्तु जब राजा ने वार-बार आग्रह किया तो बोली — 'नाथ! में पावर आग्राध घरोहर के रूप में सुरक्षित रखले। जब मुफ्ते आवश्यकता होगी, तब मै माग लेगी।' राजा ने भी कह दिया — तथास्तु।

भरत क्षेत्र के मध्य मे विजयार्थ नामक एक विशाल पर्वत था, जिसकी दो श्रीणयाँ यी—उत्तर श्रेणी आर दक्षिण श्रेणी। इन दोनो श्रीणयो की राजधानी क्षमश अवकावती आर रथनूपुर थी। इन श्रीणया मे विद्याधरो का निवास था। वे यद्यपि मनुष्य थे किन्तु वे विद्याश्रो की ।सिद्धि किया करते थे, (जिसे आधिनक

राक्षस बज्ञ ग्रोर भाषा में कह सकते हैं कि वे वैज्ञानिक प्रयोग किया करते थे। इसलिए उनके पास विमान थे बानर बंदा लाखा प्रदूचन शस्त्रास्त्र थे।) इन विद्याधरों में अनेक जातियाँ थी—राक्षस, बानर,ऋक्ष, गन्धर्व, किन्तर ग्रादि। इन्हें, जानीय ग्रीभमान था और ये भूमि पर रहते वालों को भूमिगोचरी कहते

थे तथा उन्हें हीनदृष्टि में देखते थे। यहाँ तक कि भूमिगोचरियों को अपना कत्या देनों अपना अपमान समक्षते थे। यद्याप भूमिगोचरी राजाओं ने अपने बाहुबल के द्वारा विद्याधरों की कत्याओं के साथ विवाह किया था, किन्तु फिर भी विद्याधरों में जातीय अभिमान बहुत कालूं तक बना रहा।

द्वितीय तीर्थकर भगवान ब्राजितनाय के समय मेघवाहन नामक राजा को प्रमन्त होकर राक्षस जाति के देवों के इन्द्र भीम और सुभीम ने समुद्र के मध्य मे बंगे हुए राक्षस द्वीप की राजधानी लका तथा पाताल लका का राज्य दिया था तथा अदभत कान्ति वाला रन्तहार दिया था। फलन राजा मेघवाहन अपने

राक्षस वंश परिवार सहित राक्षस द्वीप मे जा बसा श्रीर वहाँ आनन्दपूर्वक राज्य करने लगा।

उसके वश में द्यागे चलकर एक महाप्रतापी राजा हुआ, जिसका नाम राक्षस था। उसके नाम पर उस वश का नाम राक्षस वश वश गया।

विजयार्थ की दक्षिण श्रेणी के सेघपुर नगर के ब्रधियांन श्रीकण्ड को लका नरेश कीतिशुभ ने, जो श्रीकड का बहनोई था, शत्रुकों के उत्पान से बचाने के लिए बानर द्वीप दिया था। श्रीकड ने वहां जाकर नगर बसाया क्रीर

सुखपूर्वक रहने लगा। इस द्वीप मे बानर बहुत थे। श्रीकण्ठ तथा उसके नगरवासी उन बानर बंश बानरों से अपना खूब मनोरंजन किया करते थे तथा उनको पालते भी थे। उसी के दश में ग्रागे चलकर भमरप्रभ राजा हुग्रा। उसने धपनी ध्वजा, मुकुट, छत्र, तोरण श्रीर द्वारों पर

बानरों के चिन्ह खुदबा दिये। तबसे सारे नगरवासी बन्दरों को झादर की दृष्टि से देखने लगे। इसीलिए उनके बक्ष का नाम बानर वश पड़ गया।

रक्षिस क्रीर बानर ब<sup>्</sup>क्षयों में परस्पर बड़ा प्रमभाव था। एक बार रघनुपुर के राजा क्रशनिवेग से बानर नरेश क्षीर राक्षस नरेश सुकैत का युद्ध हुक्या। उस युद्ध में दोनों वश के राजा हार गये क्रीर **राक्षस कुल में रावण** युद्ध छोडकर भागे तथा पाताल लका में जाकर रहने लगे। क्शानिवेग ने लका की गद्दी पर का जन्म निचित नामक राजा को बैठा दिया। कुछ काल पत्र्चात् बानर वशी किष्कत्थ ने समुद्र के किनारे किष्कत्थ नामक नगर क्साथा और वहीं रहने लगा।

राक्षस वशी सुकेश के तीन पुत्र हुए - माली, सुमाली और माल्यवान । जब माली की अपने माता-पिता

से लंका की पराजय का समाचार मालून हुआ तो उसने अत्यन्त कृद्ध होकर सेना लेकर लका पर आक्रमण कर दिया भ्रीर निघति को मारकर पुन लका का राज्य प्राप्त कर लिया तथा राक्षसवशी पुन मानन्द से लका मे रहने लगे।

उस समय रथन्युर नगर का राजा सहस्रार था। उसकी रानी मानममुन्दरी को गर्भ के समय इन्द्र जैसी क्रीडा करने की इच्छा होती थी। यत राजा रानी सूव कीडा किया करते थे। जब पुत्र उत्पन्न हुमा तो उसका नाम इन्द्र रक्खा। इन्द्र बडा बलवान था। युवा होने पर उसने अपने वैभव आदि इन्द्र जैसे ही बनाने शुरू किये। प्रपने महल का नाम बैजयन्त रक्खा। अपने हाथी का नाम प्रवास, सभा का नाम मुधर्मा, नर्तिकयो का नाम उर्वशी, तिलोत्तमा रक्खा। नागरिको को देव सजा दी। मत्री का नाम बृहस्पति, सेनापित का नाम हिरण्यकेश रक्खा। लोकपालों की चारो दिवाओं में नियुक्ति की, जिनके नाम उसने सोम, वरुण, कुवेर और यम रक्षे। प्रपनी रानी का नाम शादी रक्खा। इसने विजयार्थ की दोनो श्रीणयों जीत ली।

एक बार लकापति माली विजयार्थ की दोनो श्रेणियों को जीतने के लिए विशाल सेना लेकर चला। उसके साथ में वानरवर्शी राजा सूर्यरूज भी यक्षरल भी थे। इन्हें से उनका भयानक गुढ हुआ। इस गुढ में माली मारा गया और राक्षस मेंना युद्ध से भाग गई। तब इन्द्र के लोकपाल सोम ने लका और किष्किन्धा पर श्रीधकार कर लिया। राक्षस और बानरवर्शी पानाल लका में जाकर रहने लगे।

मुमाली के रत्नश्रव नामक पुत्र हुखा। उसका विवाह केकसी से हो गया। केकसी ने एक रात को तोन स्वप्त देखे—एक तो कोध से उद्धत सिंह देखा, दूसरा उपता हुआ नूर्य देखा और तासरा परिपूर्ण चन्द्रमा देखा। रानो ने स्वप्ते स्वप्तों का हाल पति से कहा। राजा ने विचार कर कहा—प्रिये । पुम्हारे तीन पुत्र होगे – एक तो महान योद्धा और पाप कमें में समर्थ होगा तथा दो कुटम्ब को सख देने वाले पृष्य पुरुष होगे।

जब रावण गर्भ मे श्वाया तो रानी श्रद्दकार में भर उठी। वह बात-बात मे सिहनी की तरह दहाड उठती थी। यथासमय रावण का जन्म हुआ। एक दिन वालक इन्द्र द्वारा प्रदत्त उस रत्नहार के पास पहुँच गया, जिसकी रक्षा हाता नागुकुमार देव करते थे। उसने वह हार उठा लिया। सब लोग बालक की महान शिक्त पर बादचर्य कहा लोगे। उस हार मे नी रत्न लगे थे। उनमे रावण के नी मुख श्रोर दिखाई देने लगे। तब सब लोगो ने प्यार मे बालक का नाम देशानन रख दिया।

कुछ समय के पश्चात् केकसी के कुम्भकर्ण नामक दूसरा पुत्र हुग्रा । बाद मे पूर्ण चन्द्रमा के समान चन्द्रनखा

नामक पुत्री हुई झौर फिर विभीषण नाम का पुत्र हुआ।

एक दिन माता केकसी अपने पुत्रों के साथ महल की छत पर बैठी हुई थी। तभी श्राकाश में पुत्पक विमान जाता दिलाई दिया। उसे देलकर रावण ने माना में पूछा-मा पह महा विभूति वाला कोन जा रहा है। तब माता बोली-पुत्र ! यह तेरी मोसी कोशिकी का पुत्र वेशवण (कृवेग) है। यह विजयार्थ के राजा इन्द्र का लोकपाल है। इन्द्र ने तेरे बाबा मालों को मारकर लका छीन ली थी और इस कृवेर को वहां का लोकपाल बना दिया है। जब से लका गई है, तब से तेरे पिता और मुक्ते रात में नीद नहीं आती है। माता के बचन सुनकर रावण ने माता को धर्म बघाया और कहा— मा । मै जल्दी ही विजयार्थ के विद्याघरों को हराकर लका पर स्विकार करेंगा। तु सोक और चिन्ता छोड़ दे।

इसके पड़चात् तीनो भाई वहाँ से भीम नामक वन मे जाकर घोर तपस्या करने लगे। कुछ हो समय मे रावण को एक हजार विद्याय सिद्ध हो गई, कुम्भकणं को पाच और विभीषण को चार विद्याय सिद्ध हो गई। इसके बाद रावण ने पुन तपस्या की भीर चन्द्रहास नामक तलवार प्राप्त हुई। विद्या-सिद्धि के समाचार जानकर सारे कुटुम्बी वहाँ आ गये और बडा हुई मनाने सने।

एक दिन श्रमुरसगीतनगर का दैत्य नरेश मय श्रपनी पुत्री मन्दोदरी को लेकर वहाँ श्राया। उसके साथ मे मारीच श्रादि उसके मत्री भी थे। मन्दोदरी श्रत्यन्त सुन्दरी गुणवती कन्या थी। राजा मय ने श्रपनी उस कन्या का विवाह रावण के साथ धुमधाम से कर दिया।

इसके बाद रावण ने पद्म श्री, श्रशोकलता, विद्युत्प्रभा ग्रादि अनेक राजकन्याश्रो के साथ विवाह किये

जन रामायण २१७

मन्देदिरो उन सद रानियो मे मुख्य पटगनी रही । कृम्शकर्ण जिमका दूसरा नाम भानुकर्ण या-का विवाह तडिस्माला के साथ धोर विभोषण का विवाह राजीव सरसी नागक राजकन्या के साथ हो गया । यथासमय मन्दोदरी के दो प्रव हए—हन्द्रजीत भीर मेघवाहन ।

श्रव रावण को कुवेर से छेडलानी शुरू हो गऽै। कुम्भकर्ण ने कुवेर की प्रजा लूट ली। कुवेर ने सुमाली के पास दूत भेज कर कहलवाया कि पहले तुम्हारा भाई मारा गया था। यदि तुमने अपने नातियों की उद्दण्डता को नही

रोका तो तुम सबका बय निश्चित है। यह सुनकर रावण ने दूत को फटकार कर श्रीर श्रप रावण का इन्द्र के मानित कर निकाल दिया। दूत ने जाकर कुबेर को सारे समाचार बताये। श्रत कुढ होकर साथ युद्ध कुबेर ने अपनी सेना सजाकर रणभेरी बजा दी। रावण भी राक्ष मवशी श्रीर वानरवशी सेनाश्रो को लेकर जा डटा। मज नामक पर्वत पर दोनों नेनाश्रो का घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध

में रावण ने कवेर पर बच्चदण्ड का प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गया ग्रौर उसकी सेना भाग खडी हुई ।

रावण ने क्वेर के पूष्पक विमान पर ग्रधिकार कर लिया।

प्रव रावण ने दक्षिण के राज्यों को जीतना प्रारम्भ किया। वह एका नहीं, बढ़ता ही गया। तभी समाचार मिला कि बानरवशी यक्षराज और सूर्यरण ने प्रपत्ती किष्कु नगरी लेने के उद्देश्य से वानर द्वीप लूट लिया। यह ममाचार मुनकर डन्द्र का भयकर लोकपाल यम उनसे युद्ध करने याया। उसने युद्ध में यक्षरज को बन्दी बना लिया और सूर्यरण को मृष्टिन कर दिया है। सारी वानर सेना का यम ने निर्देयनापूर्वक विध्वस करना प्रारम्भ कर दिया। वहन से बानरवशी मारे गयं और बहुत से बानर बन्दी बना लिये गये।

'यम ने प्रपने यहाँ नरक जैसी ब्यवस्था कर रक्ष्यों है। वहाँ वह बन्दी बानरों को निर्मम पीड़ा दे रहा है। 
प्रव आप की ही घरण है।' यह मुनकर रायण सेना सहित किष्कुपुर पहुँचा। वहाँ उसका यम के साथ भयंकर युद्ध
हुआ । यम पराजित होकर भाग गया और इन्द्र के पास रथनुपुर जा पहुँचा। रायण ने बन्दी बानरों को मुक्त किया
और यक्षरज को किल्कुपुर का राज्य दिया तथा मुयंरज को किष्कित्वापुर का राज्य दिया। अपना गया हुआ
राज्य पाकर बानरबंदी बहुत प्रसन्त हुए और मुख्युर्वक रहते लगे। रायण तब राक्षसविधियों को लेकर समुद्र तट
पर पहुँचा और वड़े उल्लास और समारोह के साथ लका में प्रवेश किया।

इसी बीच एक घटना ध्रीर हो गई। रावण लका मे बाहर गया हुया था। तभी अलकारपुर के राजा खरदूपण ने— जो मेघश्रम का पुत्र था, लका मे श्रावर रावण की बहन मुन्दरी चन्द्रनला को हर लिया। कुम्म- कर्ण और विभीषण ने उसका प्रतिरोध भी किया, किन्तु वं उसे छुटा नही सके। खरदूषण यडा बलवान या अब रावण लोटा धोर उसने यह समाचार सुना तो वह बढा कोधित हुआ और खरदूपण से युद्ध करने को तैयार हो गया। तब उसकी पटरानी मन्दोदरी ने उसे समभाषा— कन्या तो पराये घर की होती है। खरदूषण ने चन्द्र- नखा का अपहरण कर लिया तो क्या वाल हो गई। अपहुन कन्या को एक तो कोई लेगा नहीं। दूसरे खरदूषण योग्य पात्र है। वह चीदह हजार िद्याधरों का राजा है। अनेक विद्याय उसे सिद्ध है। वह समय वढ़ने पर आपको सहायता भी कर सकता है। फिर पना नहीं, युद्ध में किसकी जीत हो। 'इस प्रकार समभोने से रावण भी युद्ध से विरक्ष हो गया।

े ब्रव उसने इन्द्र को जीतने के लिये कूच किया। चक्रन्त उसके पास था, जिसकी रक्षा एक हजार देव करते थे। ब्रनेक राजा और विशाल फीज उसके साथ थो। चलते चलते विन्ध्याचल पर नर्मदा के तट पर सेना ने पड़ाव डाला। प्रात काल नदी की बालू इकट्ठी करके उस पर जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करके रावण मिक्त से पूजा करने लगा। जहां रावण पूजा कर रहा था, उससे उपप की ओर नदी का जल बाधकर माहिष्मती का राजा सहस्रदिस ध्रपनी स्त्रियों के साथ जलकीड़ा कर रहा था। जब कीड़ा कर चुनातो उसने बांघ का पानी छोड दिया। पानी के पूर से रावण की पूजा में बड़ा विल्म पड़ा। बहु कीधित होकर बोला कि यह क्या गडबड है। कुछ लोगो ने द्यागे जाकर पता लगाया और स्नाकर रावण से निवेदन किया—'महाराज ! माहिष्म-ती नरेस सहस्ररिस भपनी रानियों के साथ जल-कीडा कर रहा था। उसने यह पानी छोड़ा है। यह सुनकर

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

रावण ने क्रोध मे भर कर उस पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। सहस्रारिम भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनो ओर से युद्ध हुआ। अन्त मे रावण ने उसे कोशल से नागपाश से बोध लिया। जब यह बात सहस्रारिम के पिता बाहुरय को—जो चारण ऋदिधारी तपस्वी मुनि थे—जात हुई तो उन्होने रावण को समक्राया। फलतः रावण ने सहस्रारिम को सम्मानपूर्वक छोड दिया और उसके साथ बन्धुल भाव प्रगट किया। किन्तु सहस्रारिम अपनान से दुखित होकर दिगम्बर मृनि बन गया।

तत्पक्चात् रावण आगे बढा । मार्ग मे उसने अनेक मन्दिरो का निर्माण कराया, पूराने मन्दिरो का जीणाँ-

द्वार कराया । मार्ग में जो राजा पड़े, उन्हे जीतता हुआ उत्तर दिशा की ओर बढा ।

रायण अब इन्द्र के नगर की ओर बढ़ने लगा। किन्तु मार्ग में हुलंघ्यपुर नगर ने उसका श्रवरोघ किया। इन्द्र ने विजयार्थ के मार्ग में रक्षा के लिए इस नगर मे नजकुवेर को निगुक्त कर रखा था। नजकुवेर ने नगर के चारों अरि अभेच कोट बना रक्खा था तथा उसके द्वारों का पता नहीं चलता था। गुत द्वार बनाये हुए थे। कोट पर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता था। रावण यह देखकर अन्यन्त चिन्तित हो गया। किन्तु नलकुवेर की स्त्री रम्भा ने ही का मासक्त होकर कोट को विजय करने की विद्या रावण को बता दी और रावण ने उसे सहज ही जीव लिया।

जब इन्द्र को जात हुमा कि रावण अत्यन्त निकट मा गया तो वह देव सेना लेकर मोचें पर मा डटा। दोनो भोर से अयानक युद्ध हुआ। बीर प्राणो का मोह छोडकर युद्ध करने लगे। इस युद्ध मे इन्द्र के पुत्र जयस्त ने राक्षसद्वशी मान्यदान के पुत्र श्रीमाली को मार डाला। इन्द्र के लोकपालों को कुम्भकर्णादि वीरो ने नापाया से बीच लिया। तब इन्द्र भीर रावण में शस्त्रास्त्रों और विद्याओं से अयानक युद्ध हुमा। दोनों ही बीर थे। दोनों ने एक दूसरे के शस्त्रास्त्र भीर विद्याये बेकार कर दिये। एक दिन युद्ध करते हुए रावण बडी फुर्ती से अपने अलोक्य-मण्डन हाथी से उछलकर इन्द्र के ऐरावत हाथी पर पहुँच गया और इन्द्र जब तक सन्हले, तब तक रावण ने उसे नापाया में बाध लिया। देव सेना पराजित होकर भाग गई। रावण की जय-जयकार होने लगी। रावण ने माली भीर श्रीसाली की मुख्य का बदला चका दिया।

रावण विजयार्घ की दोनों श्रेणियों को जीत कर मार्ग के सारे राजाओं को जीतता हुया लका लौटा। वहाँ झाकर उसने इन्द्र सोम, यम झादि को कारागार में डाल दिया। तब इन्द्र का पिता राजा सहस्रार प्रजा के सनुरोध को मानकर रावण के पास झाया और इन्द्र को छोड़ देने का आग्रह किया। रावण ने सहस्रार का यथींचित सम्मान किया और हाथ जोड़कर बोला—आप जो झाजा देगे वही होगा। और लोकपालों से विनोद में हैंसते हुए बोला—इन्द्र जब मेरा दास बनकर गाँव के गयों की रखवालों करेगा, तब मै उसे छोड़ दूँगा। इसके झाविरिक्त वायु मेरे यहाँ आग्रह दे, यम पानी भरे, कुनेर मेरे हार को रक्षा करे, अपने रमोई बनावे तथा देवनण घड़ों में पानी भरकर लका के वाजारों में छिड़काव कर तो मैं सबको छोड़ देंगा, अयथा नहीं।

यह विनोद बड़ा सर्मभेदी था। लोकपाल सुनकर लज्जा से ब्रवनत मुख हो गये। तब रावण ने सबको सुक्त कर दिया और स्नान भोजन कराके डच्छ से बोला— ब्राज से नुम सेरे बोथे भाई हो। तुम यहाँ लका में रहकर राज्य करो और मैं रथनपुर बला जाऊँगा। फिर सहस्रार से बोज— ब्राग स्मारे विता तुल्य है। इन्द्र मेरा चौथा भाई है। इसका इन्द्र पद और लोकपालो का पद यथापूर्व न्हेगा। दोनो श्रीणयो पर इसका ही श्रविकार रहेगा। यदि यह ब्रौर नोकपालो को पद यथापूर्व न्हेगा। दोनो श्रीणयो पर इसका ही श्रविकार रहेगा। यदि यह ब्रौर मो राज्य चाहे तो ले ले। ग्राप चाहे यहाँ विराज या रथनपुर, दोनो ग्रापकी ही है।

इन बचनों से सहस्रार अरयन्त सन्तुष्ट हो इन्द्र आर्यित वहां से चलकर रथनूपुर आये। किन्तु मान भंग के कारण इन्द्र और लोकपालो का मन व्यथा से भर गया था। उनका मन किसी काम मेन लगता था। इन्द्र निरन्तर सर्धार के स्वरूप और सर्पात्त की क्षणभगुरता के चिन्तन में डूबा रहता। अन्त में एक दिन वह पुत्र को राज्य-भार देकर लोकपालों और अनेक राजाओं के साथ दिगम्बर मुनि बन गया और घोर तपस्या करके ससार से मुक्त हो गया। जैन रामायरा २१६

रावण को चक्ररता तो पहले ही प्राप्त हो चुका था। ध्रव उसने दिग्विजय करना प्रारम्भ किया। वह प्रभजन के वेग से चला। राजा लोग उपहार देकर उपका स्वागत करते और उसकी प्राधीनता स्वीकार कर लेते थे। किन्तु जो उसकी ध्राधीनता स्वीकार नहीं करते थे, उनकी वह पराजित करके कठोर दण्ड देता था। इस प्रकार खटारह वर्ष में उसने भरत-क्षेत्र के तीनो खण्डों को जीत लिया और ध्रर्घचकी बनकर वह लका में रहकर शासन करने लगा।

रावण के चरित्र का था। जब तह हन्द्र को जीतने चला और इन्ह्र बारा नियुक्त राजा नलकुबेर के नगर दुर्लच्यपुर एक उज्ज्वल पहलू पहुँचा नो वहाँ मायामय कोट को नहीं जीत पाया। उसने अनेक प्रयस्त किये, नाना राज्य किये। किन्तु नाम के अनुकल दुर्लच्यपुर दुर्लच्य ही रहा। इस प्रकार उमें वहीं पडे पडे छः माह हो गये। वह वडा चिन्तानुर हा गया –यों कब तक यहां पडा रहा जा सकता है और विना इसे जीते आगे भी

कैसे बढ़ा जा सकता है। पीछ लीटना रायण के स्वभाव के विरुद्ध था।

रावण की कीर्ति का मौत्र नलकुबेर की पटरानी रम्भा के कानों मे भी पडा । वह अपने स्वयवर के समय से ही रावण में अबुरत्त थी, किन्तु स्वयवर के समय रावण पहुँच नहीं पाया था, अन मजबूरन रम्भा ने नलकुबेर के गले में वरमाला डाल दी थी। किन्तु अब रावण को अपने निकट आया जानकर उसका मुख्य भेम पुन. जाग उटा। उसने अपने मन की बात अपनी गत्ती और दांशी चित्रका में कही और उसमें यह भी कह दिया कि अगर तूं मुक्ते जीवत देखना चाहनी है नो कोई उपाय कर, जिसमें में रावण से मिल मक्तूं। चित्रना उसे आश्वासन देकर गुप्त मागें से रावण के कटक में पहुँची और रावण से मिलकर उसने अपनी स्वामिनी का अभिन्नाय निवेदन किया। गरावण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया—'भद्र'। मैं परस्त्री में कभी समागम नहीं करना। यह बड़ा निख कर्म है। वित्रना नियास में है। वित्रना वित्रना नियास में है। वित्रना नियास में है। वित्रना नियास में है। वित्रना मिला की उसका मन्त्री भीषा, रावण को समफाया—'प्रायं'। आपको थोडा अमन्य बोलकर भी इस समय दाशी की बात स्वीकार कर लेनी चाहिये। इसने रम्भा आपको कोट की चावी दे रंगी। रावण ने बड़े अवनमने भाव से दासी को बुलाकर कह दिया— दू अपनी स्वामिनी में जाकर कह देना कि मैं उनसे अवस्य मिल्गा, किन्तु चोरो की तरह नहीं। जब मैं नगर में पहुँचूंगा, तब मिला।।

ें दासी प्रसन्न होकर लोट गई क्रीर जाकर रम्भा को सब बाते बता दी । रम्भा क्रत्यन्त कामासक्त हो उठी क्रीर उसने शालिका नाम की विद्या रावण के पास भेज दी, जिसके द्वारा रावण नगर के भीतर पहुँच गया क्रीर

नल क्वेर को बन्दी बना लिया।

जब नलकुवेर को राजसभा मे रावण के समक्ष उपस्थित किया गया तो रावण ने रम्भा को भी बुलाया। रम्भा पुलकित होकर आसा सजीने रावण के निकट पहुंची तो रावण ने कहा— भाता! उस अप्रत्याधित सबीधन पर रम्भा चौची तो रावण वोला — तुमने मुक्के बिद्या दी है, अत. तुम भेरी गुरुआणो हो। और गुरुआणी माता के समान होती है। पर पुरुष की वामना करना महापाप है। तुम अपने पति नलकुवेर मे अनुरक्त रहो। तुमने मुक्के बिद्या दो है, अत मै तुग्हारे जिंग तुम्हारे पति को मुक्त करता हूँ। यो कहकर उसने नलकुवेर को मुक्त कर दिया। रम्भा बड़ी लिज्जत हुई।

यह रावण के महान् चरित्र का एक उज्वल पक्ष है, जिसको लोगो ने समका नही या उपेक्षा की है। किस्किंधा नगर के बानरवजी राजा सूर्यरज ग्रीर उसकी रानी चन्द्रमालिनी के बाली नामक

बाली द्वारा पुत्र हुआ । वह महा वलवान, घारिक था। उसके कुछ समय पश्चात् सुप्रीव नामक पुत्र रावण का पराभव और श्रीप्रभा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। इसी प्रकार किप्कुपुर नगर के राजा यक्षरण फ्रीर उसकी रानी हरिकान्ता के नल और नील नामक दो पुत्र हुए। सूर्यरज के पश्चात् वाली अपनी स्त्री ध्रवा के साथ राज्य शासन करने लगा।

बाली सम्यग्दृष्टि था । उसकी प्रतिज्ञा थी कि देव, गुरु ग्रीर शास्त्र के ग्रतिरिक्त किसी को नमस्कार नही

जैन धर्मका प्राचीन इतिहास

करूँगा। यह अभिमान की बात नहीं थी, बिल्क यह तो उसके धर्म का एक अनिवार्य अंग था। अत वह रावण के राज्य दरबार में नहीं जाता था। क्यों कि वहाँ जाने पर रावण को नमस्कार करना गडता, न करता तो व्यर्थ में युद्ध होता। रावण ने समक्ता कि बाली भुक्ते विश्वल हो गया है। अत. उसने वाली के पास दूत ने आ। दूत ने आकर बाली में कहा—मेरे स्वामी रावण ने आपसे कहलवाया है कि हमने तुम्हारे पिता सूर्यरंज को यम से छुडाकर कि किला का राज्य दिया था। तबसे हम दोनों में प्रेम चला आ रहा है। किन्तु तुम मुक्तसे विमुख हो गये हो। खता तुम अक्र सुक्त नमस्कार करों और अपनी बहन श्रीप्रभा का विवाह मेरे साथ कर दो, जिससे हमारा प्रेम बना रहें, अन्यथा तम युद्ध के लिए तैयार हो जायों।

वालों में हून की बात स्वीकार नहीं की घीर शुद्ध के लिए तैयार हो गया। किन्तु मत्रियों ने उसे समक्राया
— 'सहाराज' व्ययं शुद्ध करके थयों हिसा का पाप मोल लेते ही घीर फिर रावण वडा बलवान् है। वह अर्धवकी
है। उससे जीत पाना कठिन है। 'किन्तु वाली बाला—'में रावण को चूर-चूर कर सकता हूं। 'फिर उसने सोचा—
बास्तव में इस क्षणभंगुर राज्य के लिए शुद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है। श्रीर यों सोचकर वह राजपाट छोडकर

दिगम्बर मूनि हो गया भौर बनो मे जाकर तपस्या करने लगा।

रावण को जब दूत ने स्नाकर शब समाचार बताये तो वह कुद्ध हो उठा और चतुरगिणी सेना सजाकर बाली का मानमर्दन करने किष्किषापुर स्ना पहुँचा। सुग्रीव ने—जो वाली के परचात् राजा हो गया था—रावण की स्नगवानी की सौर स्नपनी बहन श्रीप्रभा का विवाह रावण के साथ कर दिया तथा उसकी स्नन्भति से राज्य करने लगा।

एक बार रावण पुष्पक विमान में नित्यालोकपुर से लौटना हुआ लका जा रहा था कि उसका विमान एकाएक रुक गया। तब उसने मारीच से कहा—देखों तो, मेरा विमान किसने रोक लिया है। मारीच ने नीचे जा- कर देखा कि एक तपस्वी मुनिराज कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के प्रभाव से विमान रुक गया है। उसने यह बात रावण से जाकर कही। रावण मुनिराज के दर्शन करने नीचे उतरा किन्तु वहां वाली मुनि को तपस्या करते हुए देखकर उसका पुराना कोध उमझ पड़ा और बोला—'श्ररे मुनि ' तुने अब भी वेर नहीं छोड़ा जो मेरा विमान रोक लिया है। मै तुभे अभी इसका दण्ड देता हूँ।' यो कहकर वह विद्या के बल से पर्वत के नीचे घुस गया और पर्वत को उठाने लगा। पर्वत गर रहने वाले पशु अयभीन होकर इधर-उधर भागने लगे। वृक्ष टूट-टूट कर गिरते लगे । देवह जिन मन्दिर हिल उठ। तब भुनिराज ने स्वधिज्ञान से जाना कि यह कुछत्य दशानन का है। उसके इस छत्य से भरत वकवर्ती द्वारा निर्मित विशाल मन्दिर भी तपट हो जायगे। मै पुण्योपार्जन के कारणभूत इस मन्दिर की रक्षा करेगा।

यो सोचकर बाली मुनिराज ने पैर के अगूटे से पर्वत को दवाया। उसके भार से दशानन पिचनं लगा। उसके सारे अग पीड़ा से सिकुड गये। वह भयानक पीड़ा के कारण इतना जोर से रोने लगा कि जगत में तबसे उसका ताम रावण विख्यात हो गया। उसके रोने का शब्द मुनकर उसकी रानियाँ आई और मुनिराज के चरणों में गिरकर पित की प्राण-भिक्षा मागने लगी। तब मुनिराज ने दया करके अपना अगूटा ढीला कर दिया। देवों ने प्राचिक में की या की। रावण को भी बुद्धि आ गई और वह बाली के चरणों में गिर कर स्तुति करने लगा और क्षमा मागने लगा।

इस काण्ड से लिजित होकर रावण निकट के चैत्यालय में गया और भगवान की पूजा करने लगा। वह भगवान की मिचत में इतना बेसुघ हो गया कि अपनी भुजाओं से उसने ब्राते निकाली और उन्हें बीणा की तरह बजाकर भगवान की स्तृति पढ़ने लगा। रानियां नृत्य करने लगी।

उसकी भक्ति में प्रभावित होकर नागकुमार देवों का इन्द्र घरणेन्द्र वहाँ झाया और बोला— 'मैं नेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्त हुँ । तू कोई वर मांगा ' रावण बोला— 'नागेन्द्र ! भगवान की मक्ति से बढ़कर और क्या चीज तुम्हारे पास है जो की मार्गू।' किन्तु घरणेन्द्र ने कहा— 'मेरे दर्शन निष्फल न हो झत मैं नुस्हे यह शक्ति देता हूँ। इससे देव और दानव तक पराजित हो जाते हैं।'यो कहकर उसने रावण को शक्ति प्रदान की। रावण एक सही तक कैलाश पर्वत पर रहा। उसने सपने इत्य का वहाँ रहकर प्रायश्वित क्या और फिर लका की लीट गया। बाली मुनि ने कर्मों का नाश कर मृक्ति प्राप्त की।

ज्योतिपुर नरेश बिह्निधित्व की पुत्री मुतारा थीं। वह बड़ी रुगवती थीं। उसकी याचना चक्रपुर के राज कुमार साहसपति स्रोर सुप्रीव दोनों ने की थीं। बिन्तु बिह्निधित्व ने साहसपति को स्रलाग्नु जानकर स्राप्तों पुत्रो का विवाह सुप्रीव के साथ कर दिया। उसमें दो पुत्र उत्पन्न हुए— ग्रग और स्रगद। किन्तु साहसगित के मन से सुतारा निकल नहीं सकी। वह उसे प्राप्त करने की निरन्तर वेष्टा करता रहा। इसके लिए वह रूप-परिवर्तिनी क्षेत्रधी विद्या का साधन करने लगा।

एक बार रावण अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत पर जिन मन्दिरों के दर्शनों के लिए गया हुआ था। वहाँ से लीटते हुए विभवत पर्वत पर उसने अपार भीड देखी। पूछने पर मारीच से ज्ञान हुआ कि पर्वत पर अनन्त-

रावण द्वारा वत-ग्रहण बीयें मुनि को आज ही केवलजान हुआ है। यह मुनकर रावण वर्डे भक्ति भाव से विमान से उत्तरा और केवली भगवान के दर्शन किये। भगवान का उपदेश मुनकर अनेक लोगों ने नियम व्रत लिए। उस समय किसी ने रावण से भी कहा कि आग भी इस समय कुछ वन लेजिये। रावण बोला—भेरा मन सदा पापी रहता है अत मैं कोई व्रत नहीं ले सकता। किर भी सै

एक बन लेना चाहता हूँ कि जो स्त्री मुक्ते नहीं चाहंगी, मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूँ गा।' यह कह कर उसके गुरु से यह बत ले लिया। कुम्भकणं प्रौत विभीषण ने गृहस्थ के बत लिए।

े विजयार्ष की दक्षिण श्रंणी में स्नादित्यपुर नाम काएक नगर था। वहाँ के राजा प्रह्लाद और रानी केनुमनी थी। उनके पवनकुमार नाम काएक पुत्र था। एक बार राजा प्रह्लाद स्रपोर परिवार सहित केलाइ। पर्वत

पर तोथं-बन्दना को गये। उसी समय महेन्द्रपुर के राजा महेन्द्र अपनी रानी मनोवेगा के साथ हुनुसान का जन्म नीधेगाश को आये। दोनों राजाओं में परस्पर परिचय और मित्रना हो गई। राजा महेन्द्र ने प्रह्लाद में निवेदन किया कि मेरे अजना नाम की एक कन्या है। मेरा विचार आपके पुत्र पवनकुमार के साथ उनका सन्दर्भ करने का है। राजा प्रह्लाद ने भी प्रसन्ननापूर्वक इस सन्दर्भ की स्वीकृति है

दी और सम्बन्ध पक्का कर दिया। दोनो श्रोर से विवाह की तैयारियाँ होने लगी।

इसी बीच पबनकुरार ने भी अजना के रूप मीर्स्य की प्रशसा सुनी। वह उसे देखने को ब्याकुल हो गया और अपने मित्र प्रहस्त में बोला - मित्र ! यदि तुम मुक्ते जीवित देखना चाहते हो तो मुक्ते अजना को एक बार दिखा दो। ग्रहस्त ने बाद-विवाद के बाद अजना को उसी रात को दिखाना स्वीकार कर लिया।

रात्रि को विमान में बैठकर दोनों मित्र महेन्द्रपुर नगर में झ जना के महल पर उनरे झौर सातवी मजिल पर फरोले में से उन्होंने झ जना को देखा। उसके झिनल सीवर्य को देखकर पवनकुमार प्रसन्न हो गया। उन समय झ जना सिखयों से घिनी बैठी थी झौर सिखयों उससे विनोद कर देखि थे। कोई पननकुमार के रूप-पूणों की प्रशासा कर रही थी, तभी मिश्रकं हो नयम की सखी ने पवनकुमार की निन्दा की। झ जना लज्जावश मीन बैठी रही। पवन कुमार ने प्रपनी निन्दा सुन ती। बह बड़ा कोधित होकर खजना को भारने उठा—क्यों उसने मेरी निन्दा सुन ली। वह अवश्य पर पुरुष में आसक्त है। किन्तु प्रहस्त ने उसे समक्त बुक्ताकर बान्त किया। किन्तु झ जना के प्रति दुर्भाव लेकर पवनकुमार प्रहस्त के साथ लीट झाया। उसका क्रोध शान्त नहीं हुआ। उसने दूसरे दिन महेन्द्रपुर पर चढ़ाई करने के उद्देश से राणभेरी बजा दी झीर महेन्द्रपुर को ओर सेना लेकर चल दिया। महेन्द्र ने आकर कुमार के पेर पकड़ लिए। उसके पिता ने भी समका-बुक्ताकर शान्त किया। वनकुमार ने में सोचा कि इस समय तो इनकी बात मान लेनी चाहिए। विवाह के बाद उस दुष्टा को जन्म भर के लिए मैं छोड़ दूँगा। इस तरह सोचकर वह युद्ध से निवस्त हो गया। यशरमध्य दोनों का विवाह हो गया और विदा होकर झादित्यपुर झा गये।

नगर में का (पस आने पर कुमार ने अप जना को महल के एक एकान्त कक्ष में रख दिया। वह उससे न बात करता, न उसकी ओर देखता ही था। अपजना पित के इस अकारण कोध से बड़ी दुखी रहनी थी और दिन-रात विलाप किया करती थी। घर के सभी लोग भी अपजना के दुख से दुखी रहते थे।

इसी बीच राजा वरुण से रावण का युद्ध छिड गया। इस युद्ध में वरुण के पुत्रो ने खरदूषण को पकड

लिया। तब रावण ने सब झाधीन राजाधों को सेना लेकर आने का निमन्त्रण भेजा। प्रह्लाद के पास भी निमन्त्रण-पत्र झाया। वह जब सेना लेकर जाने लगा तो पवनकुसार झपने पिता को रोककर बोला— युवक पुत्र के होने हुए बुद्ध पिता का युद्ध के लिए जाना उचित नहीं है। और सेना लेकर चल दिया। चलते समय झजना द्वार पर स्त्रभे के सहारे सबी थी। किन्तु पवनकुसार ने उसकी और देखा तक नहीं और वहां से चल दिया।

बहाँ से चल कर यह मानसरोवर पहुँचा और उसके तट पर ही पडाव डाल दिया। सन्ध्या के समय वह ग्रयने मित्र के साथ तट पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक चकवी अत्यत्त दुखी हों रही है। उसने मित्र से इसका कारण पूछा। मित्र बोला—यह रात्रि में पति-वियोग के कारण दुखी है। यह सुनते ही पवनकुमार सोचने लगा—एक पक्षी केवल रात्रि भर के लिए ग्रयने पति के वियोग में इतनी दुखी है, तो ग्राजा मेरे वियोग में कितनी टक्की होगी जिसे मैने बाईस वर्ष से त्याग दिया है।

यह विचार प्राते ही मित्र से बोला — मित्र ! मैं प्राजना के वियोग को ग्रब एक पल भर के लिए भी सह नहीं सकता। यदि तुम मेरा जीवन चाहते हो तो मुक्ते प्राजना से मिला दो। मित्र ने उसे बहुत समभाया कि इस समग्र जाने से लोक में बड़ी हॅसी होगी। किन्तु वह अपने आतुर स्वभाव के कारण जिद पर ग्रह गया। प्राविक्ष प्रहस्त रात्रि होने पर गुप्त रूप से उसे विमान पर नेचला और वे बीघ्र ही प्रजना के महल पर जा उतरे। प्रहस्त के ग्रावर जाकर प्रजना को पवनकुमार के बाने की सूचना दो। प्रजना भीर पवनकुमार बड़े प्रेम में निलं। स्रोर पवनकुमार रातभर उपके पास रहे। प्रात जब पवनकुमार जाने लगे तो प्रजना हाथ जोड कर बोली—नाथ ! मैं अभी ऋतुमनी होकर चुकी हूँ। सभव है, गुफ्ते गर्भ रह जाय। अब तक आप मुक्तने वालते नही थे। ऐसी दशा में लोग मेरा प्रप्रवाद करेंगे। पवनकुमार बोला—विव ! जिन्ता मत करो। तुम्हारे गर्भ प्रकट होरे ने पहले ही मैं यहां लोड म्राजना। फिर भी मैं अपने नाम को यह मुद्रिका दिये जाता हूँ। उससे ग्रपदाद का प्रवनर नही ग्रायेगा। ' यहां कि कर प्रति मुद्रिका देकर वह अपने मित्र के साथ वहां से जैसे गुप्त रूप में ग्राया था, वैसे ही गुप्त रूप से चला गया।

कुछ दिनों में ग्रंजना के गर्भ प्रकट होने लगा। उधर गुढ़ लम्बा खिच जाने से पवनकुमार जल्दी नहीं लीट सका। ग्रजना के यह गर्भ देखकर उसकी सास केनुमनी को सदेह हुगा। उसने ग्रजना ने पूछा तो अजना ने रात में पवनकुमार के आने की सारी घटना बतादी और उसके प्रमाण में उसने ग्रपने पति होरा दी हुई मुक्ति भी दिखाई। किन्तु केनुमती को विश्वास नहीं हुआ कि उसका पुत्र जिसमें वाईस वर्षा तक बोना तक नहीं, उसमें मिलने वह चोरी से रात में छिपकर बयो ग्रावेगा। अवस्य यह इस दुरुचित सत्री का पाणाचार है। ग्रजना ने प्रपनी दासों वसन्तमाला की भी साक्षी दिलाई। किन्तु केनुमती का सदेह बढ़ता ही गया। उसने कोध में भर कर गर्भवनी ग्रजना को कमर

## बाईस घड़ी की भूल

### बाईस वर्षका दुःख

राजा मुकठ के दो रानियां थी—हंमोदरी और लक्ष्मी । लक्ष्मी भगवान की यूजा-उपासना में लगी रहती। एक दिन सीतिया डाह से हेमोदरी ने भगवान की प्रतिमा छुगा दी। लक्ष्मी दूसरे दिन प्रतिमा को न देखकर बडी दुखी हुई। उसने आहार-जल का ख्याम कर दिया। सयोगवा सम्मणी नामक एक आधिका। हल में प्रयागि और लक्ष्मी के छुल से भगवान की प्रतिमा की चोरो की बात मुक्कर वे सीधी हेमोदरी के पास पहुँची। हेमोदरी ने आधिका ता प्रतिमुद्धिक नामकार किया और उत्तम आसन पर वैठासा। तब आधिका बोली— पूर्व पुण्य मे शुक्षे राजस्मधान में प्रतिमा । तू हम जम्म भी मध्ये कर। तूने हेपवा भगवान की प्रतिमा खुरा दी है. वह दे दे। प्रतिमा चुराने जैया पार मसार मे दूसरा नही है। इससे नरक सित मे जाना पड़ता है। हेमोदरी यह सनकर भगनीन ही गई उससे प्रतिमा चुरा दी है।

हेमोदरी ने केवल बाईम घडी तक भगवान की प्रनिमा को ख़िलाये रखा था। उसका यह फल भोगना परा कि उसे ख़जना के जन्म में बाईम वर्ष तक पति का वियोग सहना पडा। जैन रामायरा २२३

में ओर से लात मारी और कोघ में भर कर उसे झादेश दिया कि तू इसी वक्त मेरे घर से निकल जा ध्रीर झपना मुह कहाँ जाकर काला कर। राजा प्रह्लाद ने झपनी स्त्री की इस राय से सहमति दिखाई। वेतुमती ने झांजना के साथ वसन्तमाला को भी घर से निकाल दिया।

वहाँ से निकल कर दोनो निरपराधिनी अबलाये अपने कमों को दोष देती हुई और लोकिनिन्दा और लोक-उपहास का भार ढोती हुई चल दी। चलते-चलते उनकी दशा बुरी हो गई। वे अन्त में अपने पिता महेन्द्र के महलों पर पहुँची। द्वारपाल ने उनसे सारा समाचार ज्ञात कर महाराज को समाचार दिया। किन्तु जब राजा को यह ज्ञात हुआ। कि कुदमें के कारण अजना को उसके घर से निकाल दिया है तो उन्होंने भी अपने घर मे स्थान देने से इनकार कर दिया। वहां से निराण होकर अजना अपने परिवारी और सम्बन्धियों के द्वार पर भी गई। किन्तु उसे किसी ने अध्यय नहीं दिया।

सब धोरे में निराश होकर अप जना अपनी सखी के साथ बन को चलदी। राह में उसे अपार कब्ट हुए। वह दुक से बार बार बिलाप करने लगती, किन्तु सखी उमें धीरज बधाती। यो चलते चलते वे एक पर्वन की मुका के निकट पहुँची। वहां उन्होंने एक मुनि को ध्यान लगाये बैठे देखा। मुनि को देख कर दोनों को सत्तोष हुआर। उन्होंने पुनि को नमस्कार किया। मुनि महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें साल्वना देते हुए कहा 'पुनी! तुद्ध मत कर। तेन पुन लोक पुन्य होगा और पित में भी शींब्र ही तैया और जन्हें साल्वना देते हुए कहा 'पुनी! तुद्ध मत कर। तेन पुन लोक पुन्य होगा और पित में भी शींब्र ही तैया मिलन होगा।'

मुनि बहाँ से झन्यत्र चले गरे श्रीर दोनों सखी उस गुफा में रहने लगी तथा जगल के फलो श्रीर फरने के जल से झपना निवाह करने लगी। एक दिन एक भयानक सिंह झाया श्रीर गुफा के झार पर भयकर गर्जना करने लगा। झजना उसे मुनकर अध्यन्त भयभीत हो गई। तब उसके शील श्रीर पुण्य के प्रभाव से एक देव ने अध्टायद का कप झारण कर मिह को भगा दिया।

नौ मास पूर्ण होने पर श्रजना के पुत्र हुमा। पुत्र सहनीय पुष्य का श्रधिकारी या। उसके तेज से गुका मे प्रकाश हो गया। श्रजना पुत्र का मुख देख कर एक बार तो श्रपने सारे दुखो को भूल गई। दोनो सिखया बडे दुलार से उसका पालन करने लगी। धीरे-धीरे वह लोकोत्तर पुत्र चन्द्रमा की तरह बढने लगा।

एक दिन बसन्तमाना ने झाकाश में एक विमान देखा। उसे देखकर धजना भयभीत हो गई- कही कोई शत्रु मेरे पृत्र को मारने तो नहीं झाया। इस झाशका से वह विलाप करने लगी। उसके विलाप का स्वर सुन कर विदाय पर विसान नीचे उतारा और अपनी त्रित्रयों सहित बह दोनों सिलयों के पास गया। वहाँ जाकर उसके उसका परिचय पूछा। बसन्तमाला ने सारी घटना सुनाकर परिचय दिया। परिचय मुनकर वह विद्याधर बोला— अरे यह अजना तो मेरी भानजी है। बहुत दिन से इसे नहीं देखा था। अत मैं इसे पहचान नहीं सका। मेरा नाम प्रतिमूर्त है। मैं हनुष्ठह द्वीप का रहने वाला हूँ। फिर प्रजना को उसने उसके बचपन की अनेक घटनाएँ मुनाकर साल्वना दी। और बालक के लग्न देखकर बोला—बालक का जम्म चेत्र कृष्णा अप्टमी को रात्रि के पिछले प्रहर में श्रवण नक्षत्र में हमा है। अन यह सुखी और परात्रमी होगा। फिर वह विमान से बैठा कर सबकी ले चला।

विमान में मोतियों की भालर टगी हुई थी। मामा-भानजी वातों में निमन्न थे। बालक माना की गोद में बैठा हुमा हिलती हुई मालाम्रों को पकड़ने को बार-बार हाथ मारता था। एक बार उसने ज्यों ही माला पकड़ने को जोर मारा तो माता की गोद से खिसक कर विमान में से नीचे जा गिरा। बालक के गिरते ही प्रकाना जोरों से चीख उठी। सभी लोग इस माकरियक मर्मान्तक विरक्ति से त्रस्त हो उठे। विमान की दुशका के साथ नीचे उतारर किन्तु बहाँ सबने म्रास्वयं के साथ देला कि बालक जिस शिला पर गिरा था, वह शिला तो छार छार हो गई है। किन्तु बालक के कोई चोट नही माई है मौर वह मजे में पढ़ा पड़ा भगूठा चूस रहा है। मजना ने बडी पुलक से पुत्र को उठा लिया मीर छाती से चिपटा कर चूमने लगी। सब लोगो को विश्वास हो गया कि जब बचपन में इसमे ऐसी देवी शिक्त है तो यह निस्वयं ही चरम शरीरी है।

सब लोग पुनः विमान मे बैठे और भानन्द के साथ हनुरुह द्वीप मे पहुँचे । वहाँ अंजना भीर उसके पुत्र का गाजे वाजे के साथ स्वागत हुआ और पुत्र-जन्मोत्सव बड़े धुमधाम और समारोह के साथ मनाया गया । उसका नाम हनुमान रक्या गया। बालक वहाँ रहकर धीरे धीरे बडा होने लगा।

उधर रावण के पास पवनकुमार प्रपत्ती सेना के साथ पहुँचा और वरूण से भयानक युद्ध हुआ। युद्ध में पवनकुमार ने वड़ी बीरता दिलाई। उसने वरूण को बन्दी कर लिया। वरूण को अन्त मे लरदूपण को छोड़कर रावण के साथ सन्धि करनी पड़ी।

युद्ध समाप्त होने पर प्रशसा ग्रीर सम्मान पाकर पवनकृषार श्रपने नगर की ग्रीर लौटा। अब उसे श्रपनी प्राणिप्रया की याद सताने लगी। नगर में पहुँचने पर अपने विजयी राजकुमार का नगरवासियों ने हार्दिक स्वागत किया। उसे तो अजना से मिलने की शीधता थी, यह स्वागत सत्कार से निवट कर सीधा प्रजना के महल में पहुँचा। किन्तु महल को सूना पाकर वह व्याकुल हो गया। वह सारे कंशों में अजना का नाम लेता हुआ फिरने लगा। उसने दास दासियों में अजना को वारे में पूछा, किन्तु सब नीचा सिर किंगे चुप हो गये। उसके मित्र पहस्त ने माजना के बारे में सब बाते पता लगाकर पवन में कहीं। तरागण दोनों मित्र विमान से महेन्द्रपुर आये। वहां भी अंकना को न पाकर वह वहां से उसे हूँ के चल दिया। प्रहस्त को उगों समाना देने के लिए आदित्यपुर भेज दिया ग्रीर स्वय बनों में ढूँ देने लगा। वह अजना के वियोग में विलकुल विशिष्ट हो गया, न उसे खाने की मुध रही, न जल की चिन्ता। वह अजना-अजना चिल्लाना फिरता था।

उसके पिता प्रत्हाद पुत्र के समाचार सुनकर अत्यक्त चिनित्त हो गंग। उन्होंने चारो आर अजना ध्रीर प्रवन्तुमार को हूँ इने अपने आप्रसी भेज दिये और स्वय भी महेन्द्रपुर जाकर और सहेन्द्र को नेकर हूँ इने चल दिये। जब प्रतिसूर्य के पास पवनकुमार के वारे से माचाचर पहुँचे तो अजना अप्यन्त व्याकुल होकर रोज हो रही ते लगी। प्रतिसूर्य के उसे घर्म बघाकर कहा – बेटी 'चिन्ता मत कर, मैं पवनकुमार को ढूँकर आज हो यहां ने आईंगा। यो कहकर वह कुमार को ढूँकर जाज हो यहां ने आईंगा। यो कहकर वह कुमार को ढूँकर जाज हो यहां ने पवन-कुमार को पास को पास के प्रतिसूर्य के प्रतिसूर्य के प्रतिसूर्य ने उसे धर्म को पाकर बड़े प्रसन्त हुए। किन्तु पवनकुमार ने किसी में कोई बान नहीं की। वह च्यचांग बेटा रहा। तब अतिसूर्य ने उसे अजना के एक समाय प्रत्नात के सब समाचार सुनाये। फलत पवनकुमार अत्यन्त आहारित हाकर प्रतिसूर्य से गले मिला। सब लोग असनतापूर्वक हमुक्ह डीप आये और अजना को पाकर सब लोग बड़े हपित हुए। कुछ समय पदचात सब लोग लीट गये किन्तु पवनकुमार वहीं रहाये।

धीरे-धीरे हनुमान यौवनसम्पन्न हुए और उन्होंने प्रनेक विद्याक्षों का साधन किया। एक बार पुन: रावण का वरुण के साथ युद्ध हुआ। रावण का निमन्त्रण पाकर सभी राजा प्रपत्ती सेनाय लेकर रावण के पास पहुँचे। प्रवनकुमार और हनुमान भी गये। हनुमान के रूप धीर यौवन को देखकर रावण बड़ा प्रसन्त हुआ और बढ़े प्रेम में हनमान में मिला।

दोनों पक्षों में भयानक युद्ध हुमा। इस युद्ध में हनुमान ने असाधारण वीरता दिखाई। उन्होंने वरण के सी पुत्रों को प्रपंती लागुल विद्या में बाध लिया और रावण ने वरण को नागपाश से बाध लिया। इस प्रकार हनुमान के असाधारण बौर्य के कारण रावण की विजय हुई।

रावण ने प्रसन्त होकर अपनी बहुत चन्द्रताला की पुत्री अनगकुमुमा का विवाह हनुमान के साथ कर दिया भ्रोर कुण्डलपुर का राज्य देकर सब विद्याघरों का प्रमुख बना दिया। बाद में सुग्रीव और किन्नरपुर के राजा ने भी भ्रमनी कन्याओं का विवाह हनुमान के साथ कर दिया।

एक दिन राजा दशरथ की रानी अपराजिता (कीशल्या) रात्रि में सुखपूर्वक सो रही थी। अभी रामयन्त्र असने रात्रि के पिछले पहर में चार स्वप्न देखे। वह उठी और अपने पति के पास जाकर आदि का जन्म और उनके चरणों में नमस्कार करके वोली—नाथ ! मैंने ग्राज रात्रि के अन्तिम प्रहर में स्वप्न में हाथी, सिंह, सूर्य और चन्द्रमा देवे हैं। राजा सुनकर बोले—देवि ! सुम्हारे ग्रस्थन्त प्रभाव-

शाली, मुखी और शत्रुओं का दमन करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा। उसी रात्रि को ब्रह्म स्वर्ग से चलकर एक जीव रानी के गर्भ में आया। तबसे रानी का मन भगवान की पूजा में ब्रधिक लगने लगा। जैन रामायरा २२५

कुछ दिनो के बाद सुभित्रा ने भी रात्रि के पिछले प्रहर में पौच स्वप्न देखे—सिह, पर्यंत पर रक्खा हुमा सिहासन, गम्भीर समुद्र, उपता हुमा सुबं और मागलिक चकरता। रानी ने उठकर पति से स्वप्नों का फल पूछा तो राजा ने बताया—देखि । नुरहारे गर्भ में चकरता से त्रिखण्ड को विजय करने वाला यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। रानी स्वप्न का फल सुनकर बड़ी प्रसन्त हुई।

नौ माह पूर्ण होने पर ग्रपराजिता के फाल्युन कृष्णा त्रयोदशी को सूर्य के समान कान्ति वाला शूभलक्षण पुत्र उत्पन्त हुमा। पुत्र के वक्षस्थल पर पद्म चिन्ह या। ग्रत बालक का नाम पद्मनाभ (रामबन्द्र) रक्खा गया। सुमित्राने भी शुभ लक्षणो दाले लक्ष्मण पुत्र को जन्म दिया। उस समय शनुश्रो के घर मे भयकारी ग्रपशकुन हुए। सुर्य-बन्द्रमा के समान दोनो बालक कीड़ा करने लगे।

केकामती ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया तथा सुप्रभा ने शत्रुघ्न को। चारो पुत्र इतने शोभित होते थे, मानो ससार को सहारा देने वाले चार स्तम्भ हो।

राजा ने ऐहिरूढ नामक एक विद्वान् काह्मण को जो सब शस्त्र-शास्त्रो का ज्ञाता था, चारो राजकुमारों की शिक्षा-दीक्षा के लिये नियुक्त किया और अस्प समय में ही चारो पुत्र शस्त्र-शास्त्रो मे निरुणान हो गये।

राजा जनक के भासण्डल धौर सीता का जन्म—िमियला के राजा जनक की स्त्री विदेहा गर्भवती हुई। यथासमय विदेहा के युगल सन्तान उत्पन्न हुई-एक पुत्र और दूसरी पुत्री। पुत्र के उत्पन्न होते ही पूर्व जन्म के बैर के कारण एक देव उसे उठाकर ले गया और उसे झाभूषण पहना कर तथा कानो मे देदीप्यमान कुण्डल पहनाकर

पृथ्वीपर लिटागया।

चन्द्रगति नामक एक विद्याघर ध्रपने विमान में आकाश मार्ग से जा रहा था। उसक दृष्टि देदीध्यमान आभूपण पहने वालक पर पढ़ी। वह नीचे उतरा धौर तेजस्वी वालक को देखकर वह उसे उठाकर अपने महलों में वाधिस गया। वहां उसको रानी पुष्पवती अपनी शस्या पर सो रही थी। राजा ने उस वालक को रानों को जवाओं के बीच में रखकर रानी को जागा और रानी से बोला-रानी। उठो, तुम्हारे बालक उत्पन्न हुआ है। रानी ने उठकर उस वालक को देखा तो वह विस्मय में भरकर पूछने लगी-पह मुखर वालक किसका है। मैं तो बाक्त हूँ है। साम है। अग्न प्रमुख वालक को देखा तो वह विस्मय में भरकर पूछने लगी-पह मुखर वालक किसका है। मैं तो बाक्त हैं। साम क्यों मुक्तसे इम प्रकार हास्य करते हैं। राजा बोला-रानी! स्त्रियों के प्रच्छन्त गर्म भी होता है। तुम्हारे भी ऐसा ही गर्म था। रानी को फिर भी पति के वाल्य पर विस्वास नहीं हुआ। वह पुन पूछने लगी-प्यदि यह बालक मेरे ही गर्म से हुआ है तो इसके मनोहर कुण्डल कहां से ध्राये। प्रबर राजा सत्य बात को छुगा नहीं सके आरेर उड़ाने रानी को पुन मिलने की सारी घटना सुना दो धौर कहा- तुम अब इसे अपना हो पुत्र मानकर पालन करों और लोगों को भी यही बताना है कि तुम्हारे गुढ गर्म था। तुमने ही इसको जन्म दिया है।

राजा की ब्राज्ञा से रानी प्रसूतिगृह में गई। राजा ने सारे रथनेपुर नगर में पुत्र-जन्म के समाचार प्रचा-रित कर दिये ब्रीर धूमधाम से पुत्र जन्मोत्सव मनाया। देदीप्यमान कुण्डल धारण करने के कारण वालक का नाम भामण्डल रक्खा गया। बालक घाय को सीप दिया गया ब्रीर धपने पुत्र की तरह ही उसका लालन-पालन होने लगा।

उघर मिथिलापुरी में राजकुमार के अपहरण का समाचार जानकर सारी प्रजा मे शोक छा गया। रानी विदेहा पुत्र-शोक से बिलाप करने लगी। राजा जनक ने रानी को घैर्य बघाया—सुम चिन्ता क्यो करती हो। तुम्हारा पुत्र किसी ने हर लिया है। वह अवश्य जीवित है और एक न एक दिन तुम्हे अवश्य मिलेगा। इसके पदचात् राजा जनक ने अपने मित्र राजा दशरव को यह समाचार भेज दिया। दोनों ने ढढ़ने का बढ़ा प्रयत्न किया किन्तु पुत्र नहीं मिला।

इधर जानकी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसकी बाल सुजभ नीलाओं को देखकर कुटुम्बी जन पुत्र-शोक को धीरे-धीरे भूलने लगे। जानकी के नेत्र कमल सद्धा थे। वह ग्रनिद्ध सौन्दर्य को लेकर प्रवतरित हुई थी। ऐसा लगताथा, मानों कोई देवी ही पृथ्वी पर ग्रा गई हो। क्षायु के साथ उसके गुण ग्रीर सौन्दर्य भी बढ़ने लगा। वह ग्रपने बचपन से ही पृथ्वी के समान क्षमाधारिणी थी। ग्रत लोग प्यार में उसे सीता (पृथ्वी) कहने लगे ग्रीर बाद में प्यार का यह नाम ही जगविच्यात हो गया। उसके झग-प्रत्यग इतने सुन्दर थे, मानो विधाता ने उसे साचे में ही डाला हो-चन्द्रमा के समान मुख, पल्लव के समान कोमल झारक हस्ततल, हिसिनी की सी चाल, मौलश्री के समान भोनी-मीनी मुख की सुगन्धि, कोमल पुष्पमाल सी भुजाय, केहरी के समान कटि, केले के स्तम्य जंसी जधाये; हाचो, रित ध्रीर चक्रवर्ती की पटरानी का सोन्दर्य भी उसके समक्ष नगण्य लगता था। धोरे-धोरे वह सभी कलाक्षो स्रीर विद्याक्षों में पारगत हो गई।

एक बार वर्वर देश के एक म्लेच्छ राजा ने राजा जनक के राज्य पर चढ़ाई कर दी। ध्रपने राज्य को नघ्ट-भ्रष्ट होते देखकर जनक ने दशरथ के पास एक दूत भेजकर सहायता मागी। दशरथ ने राम और लक्ष्मण को

धनु परीक्षा धौर राम-सीता का विवाह र जनक न दशरय के पास एक दूत अजकर सहायता मागा। दशरय न राम धार लक्ष्मण का चतुरगिणी के साथ मिथिला भेज दिया । स्लेच्छों ने जनक फ्रीर कनक दोनों भाइयों को बन्दी बनाया ही या कि दोनों राजकुमार मिथिला मे पहुँच गये धीर स्लेच्छों से युद्ध करके दानों भाइयों को मुक्त किया तथा स्लेच्छों की सार भगाया। तथा जनक को राज्य सीप कर दोनों भाई वापिस ग्रयोध्या धागये। राजा जनक राम की वीरता, सुन्दरता स्त्रीर गुणों से बडे प्रभावित हुए। साथ ही जनके द्वारा किये गए उपकार को चुकाने की भावना भी जनके मन

में बनी रहती थी। धतः उन्होंने निरुचय किया कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह राम के साथ कर दूरेगा।

राप्त को सीना प्रदान करने का जनक का सकल्प नारद ने भी सुना। वे उत्सुकतावश साता को देखने मिषलापुरी थाये और जनक की आजा लेकर धन्त पुर में पहुँचे। उस समय सीता दर्गण मे अपना मुख देख रही थी। दर्गण मे नारद की दाडी जटाओं वाली भयानक आकृति के पढते ही सीता डरकर भीतर भाग गई। नारद भी उसके पिछ-पिछ जाने लगे। द्वारपाल नारद को जानते नहीं थे। उन्होंने नारद को रोका। दोनों थोर से कलह होने लगी। एक ध्रपरिचित व्यक्ति को अन्त पुर मे प्रवेश करने से रोकने के लिये शोर मुनकर और सिपाही एकत्रित हो गये और नारद को मारते दीडे। नारद शस्त्रधारी सिपाहियों को देखकर भयभीत हो गये और आकाश मार्ग से उडकर कॅलाशपर्वत पर ही दम ली। जरा आदवस्त हुए तो उनके मन मे यह विचार उत्पन्न हुआ कि मे सीता को देखने गया था। वहां मेरी यह दुर्गत हुई है। सीता ने ही मुफें पिटवाया है। इमके बदने में अगर सीता को देखने गया था। वहां मेरी यह दुर्गत हुई है। सीता ने ही मुफें पिटवाया है। इमके बदने में अगर सीता को देखने गया था। वहां मेरी यह दुर्गत हुई है। सीता ने ही मुफें पिटवाया है। इमके बदने में अगर सीता को देखने गया था। वहां हो कोहका।

मन में इस प्रकार सोचकर उन्होंने सीता का एक चित्रपट बनाया और रथनुपुर नगर में जाकर कुमार भामण्डल को वह चित्र दिखाया। चित्र देखते ही भामण्डल कामवाण से विद्ध हो गया। उसकी देशा खराब हो गई। यह बात उसके पिता को जात हुई। पिता ने नारद से पूछा तो नारद ने हा मान्या कि सिला के राजा जनक की सीता नाम की पुत्री है। वह प्रस्तन्त गुणवती, रूपवती और अनेक कलाओ में पारगत है। वह तुम्हारे पुत्र के सर्वंचा उपयुक्त हैं राजा ने रानी से परामर्श किया और निरुचय किया कि यदि कन्या के पिता से कन्या की याचना करते तो सम्भव है, वे न माने। अतः किसी उपाय से जनक को यहाँ के आना चाहिये। फलत चन्द्रगति की आज्ञानुसार एक विद्याघर मिथला गया और विद्या के बल से घोड़े का रूप घारण कर नगर में उपहत्र मचाने लगा। जब वह किसी प्रकार वहा में नहीं आया तो राजा जनक स्वय पहुँचे और चोड़े को वश में करके उस पर सवार हो गये घोडा जनक को लेउड़ा और रथनूपुर में आकर भूमि पर उतारा। वहाँ घोडे से उतरकर जनक एक मन्दिर में ज्ञाकर येंग्र गये।

विद्याघर ने राजा चन्द्रगति को समाचार दिया। चन्द्रगति वहाँ से सीधा मन्दिर मे पहुंचा झौर जाकर जनक से परिचय किया झौर आदर सहित अपने महलो मे ले आया। वहाँ आकर दोनों में बातचीत होने लगी। चन्द्रगति बोला—सुना है, आपके कोई कन्या है। मैं चाहचा हूँ, आप उसका विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दे। जनक बोले—सैंन अपनी कन्या तो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम को देने का सकत्य कर लिया है। यो कह कर ते राम के गुणो और उनकी योग्यता की प्रशसा करने लगे। इस पर चन्द्रगति जनक का हाथ पकत्र कर आयुष्ठशाला में ले गया झौर बोला—साप राम को वीरता की बड़ी प्रशसा कर रहे हैं। तो सुनिये। मेरे पूर्वज निम विद्याधर को किसी समय-घरणेट ने दो धनुष दिये थे—एक का नाम बखावतं है और दूसरे का नाम सागरावर्त है। यदि राम

जैन-रामायस २२७

क्छावर्त घनुष को ही चढा देतो धाप प्रसन्ततापूर्वक राम को अपनी कन्या देदे। मुक्ते कोई आर्पात्त नहीं होगी। यदिन चढ़ा सके तो में आपको कन्या को बलात् लाकर उसका अपने पुत्र के साथ विवाह कर दूँगा। जनक ने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। विद्याघर योद्धा धनुष और जनक को लेकर मिथिलापुरी झाये। विद्याघर धनुष की रक्षा करते क्रा वाहर ठहर गये।

जनक के द्याने से नगर मे हुएँ छ। गया। तब जनक ने मित्रयो से परामर्श किया और बताया कि चन्द्रगति ने स्वयंवर के लिये केवल बीस दिन का समय दिया है। मित्रयो ने कहा-महाराज राम लक्ष्मण की विक्त का परिचया को भी हुत किये केवल बीस दिन का समय दिया है। मित्रयो ने कहा-महाराज राम लक्ष्मण की विक्त का परिचया को भी दूत भेजा। वे स्वयंवर की तैयारो करने लगे। यथासमय सब बाये। राम,लक्ष्मण भी क्षपते माता-पिता के साथ-साथ खाये। सीता ने स्वयंवर मण्डप में माला लिये हुए प्रवेश किया। कचुकी ने सब राजायो का यथाकम परिचय दिया और राजा एवं राजकुमार बारी-बारी से धनुप के पास खाने लगे। किन्तु वे देखते कि धनुष के विज्ञली के समान लाल-लाल खाग निकल रही है। वह-वड-वड भयानक सर्प पूर्वकार रहे हैं। उन्हें देखते ही भय के मारे वे आल बन्द कर लेते थे। कोई भय के मारे कही पिर पड़ा, किसी को मूर्छा झा गई। सचका बुरा हाल था। अन्त मे रामचन्द्र जी उठे। उन्होंने सूर्य की ज्योति के समान उस खनुष को उठाया। उस पर प्रत्यचा चढाई और टकार करने लगे। उसकी टकार से पूर्था गुज उठी। उस समय देवो ने पद्मावर्ष किये। सब लोग जय-जयकार करने लगे। सीता ने झांग बढकर लज्जामिश्रित हुएँ के साथ रामचन्द्र जी के गले से वरमाला डाल दी और रही थी।

इसके बाद लक्ष्मण उठे और उन्होंने सागरावर्त धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यचा चढ़ा दो श्रीर उसकर सन्धान के लिए बाण की श्रोर देखने लगे। तब विद्याक्षरों ने बड़ी विनय से कहा—बस रहने दीजिये। लक्ष्मण श्रत्यन्त विनय से रामचन्द्र जी के समीप श्राकर बैठ गये।

विद्याधर धनुष छोडकर ध्रपने नगर को लौट गये धौर जाकर राम-लक्ष्मण के पराक्रम का वर्णन करने लगे। चन्द्रगति यह मुनकर ध्रत्यन्त चिन्तित हो गया। उघर राम धौर सीता का विवाह वड़ी धूमधाम के साथ हुआ। जनक ने विपुल परिमाण मे दहेज दिया। उसी समय जनक के भाई कनक ने ध्रपनी कन्या लोकसुन्दरी का विवाह भरत के साथ कर दिया। राजा दशरथ ध्रपने पुत्रों के साथ ध्रयोध्या वापिस लौट आये।

े भामण्डल को सीता के बिना कुछ भी न सुहाता था। यहां तक कि उसने खाना-पीना तक बन्द कर दिया। यह बात उसके पिता को पता चली तो उन्होने उसे समफाया-बेटा ! अब सीता की तू श्राशा छोड दे। श्रयोध्या के

भामण्डल भ्रौर सीताका मिलन राजकुमार राम के साथ सीता का तो विवाह हो गया। यह सुनकर भामण्डल को बड़ा क्रोध भागा श्वार बोला—विद्याबल से रहित भूमिगोचरियों मे कितना वल है, मैं उन्हें देखता हूँ। भौर वह सेना लेकर अयोध्या की श्रोर चल दिया। चलते-चलते वह विदाधपुर पहुँचा। उस नगर को देखते ही उसे प्रपन पूर्वजन्म का स्मरण हो गया और शोक करते हुए मुख्ति

हो गया कि मैने क्या धनर्थ किया। भैने अपनी बहन के साथ सम्बन्ध करना चाहा। तब लोग उसे उठाकर पुन: धपने नगर वापिस ले गये। मूर्छांदूर होने पर उसके पिताने पूछा—क्या बात है, कौन तुम्हारी बहन है। तब भामण्डल ने अपने पूर्व-जन्म का सारा वृत्तान्त सुनाकर बताया कि मैं राजा जनक का पुत्र हूँ, सीता मेरी सगी बहन है।

चन्द्रगति यह सुनकर सपरिवार धयोध्या आया। एक मुनि मे उपदेश सुनकर चन्द्रगति को वैराग्य हो गया और मामण्डल को राज्य देकर स्वयं मुनि बन गया। दूसरे दिन राजा दशरण धादि मुनि वन्दना को आये। वहीं भामण्डल का परिचय पाकर वे उससे बड़े प्रेम से मिले। सीता भी भाई से मिलकर वड़ी प्रसन्न हुई। यह समाचार राजा जनक को भेजा गया। वे सपरिवार धयोध्या आये और अपने पुत्र से मिलकर माता-पिता के हुए का किलाना नहीं रहा।

ससार की दशा ग्रीर विभिन्न घटनाग्रों के कारण दशरण के मन में संसार से वैराग्य हो गया। वे सोचने

लगे कि राज्य-भार पुत्र को सौपकर श्रव मुक्ते श्रुनि वन जाना चाहिये। एक दिन मित्रयों को बुलाकर दशरय ने कहा— मै राम का राज्याभिषेक करके भुनि-दीक्षा लेना चाहता हूँ। श्रत तुम लोग राज्याभिषेक राम का बनवास की तैयारियों करो। 'रानियों ने बहुत समक्षाया किन्तु दशरय अपने निश्चय पर श्रडिंग रहे। राज्याभिषेक की तैयारियों होने लगी।

भरत का मन भी भीगों में नहीं लगता था। वह विरक्त रहता था। कभी-कभी वह मुनि-दीक्षा लेने की बात भी करता था। उसकी यह प्रवृत्ति देखकर उसकी भाता कैक्यों को चिन्ता रहती कि पति तो मुनि वन ही रहे हैं, पुत्र भी यदि मुनि वन या तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। किस प्रकार भरत को दीक्षा लेने से रोह्, ते भी उस अपने वर का स्मरण हो आया। वह बीघ ही राजा के पास पहुँची और वौजी—'महराज ! प्राप्ते रानियों के समक प्रसन्त होकर मुक्ते वर देने को कहा था, धब साप भेरा वर मुक्ते दे दीजिये। दे दशस्य बोले—'देवि! बोलो, क्या मांगती हो। जो माणोगी, वही दुंगा। रानी अपना वर पहुँचे ही निश्चित कर चुकी थी। वह बोली—'नाथ! आप दीक्षा लेने से पहुँचे मेरे पुत्र को सर्योध्या का राज्य दे दीजिये।' दशस्य चिन्ता मे पड गये। फिर कुछ देर सीचकर बोले—'ठीक है, यही होगा। तुमने सपना वर मांगकर मुक्ते उद्या कर दिया।

इसके पश्चात् दशरेष ने राम को बुलाकर उनसे कहा— 'बेटा! पहले एक युद्ध मे तुम्हारी माता कंकेई ने बढ़ी कुशलतापूर्वक मेरा रथ चलाया था। उसके कारण मुभ्ते युद्ध मे विजय मिली थी। उसके उपलक्ष्य में प्रसन्त होकर मैने अन्य रानियों के समझ इन्हें इच्छित वर मांगने को कहा था। उस समय तो वह वर इन्होंने मेरे पास घरोहर रख दिया ध्वय मे याना वर मागकर अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य माग रही है। प्रतिका के अनुसार मुभ्ते उनकी माग पूरी करनी चाहिये। अन्यथा भरत दोक्षा ले लेगा और उसके वियोग मे यह पुत्र-वियोग मे प्राण दे देगी।

रामचन्द्र सुनकर बडे विनय से बोले—देव <sup>।</sup> अपने बचनो का पालन करे**। ध्र**न्यया ध्रापका लोक में अपयश होगा। घापके ध्रपयश के साथ तो मुफ्ते इन्द्र की सम्पदा भी नहीं चाहिये।

दशरव ने भरत को समक्राया और राज्य स्वीकार करने का बाग्रह किया— 'पुत्र । तुमने मेरी झाजा का कभी जलंबन नहीं किया। मत्र तुम्हें दीक्षा का विचार छोड़कर राज्य स्वीकार करना चाहिये। किन्तु भरत वीले—पिता जी। यदि ससार मे ही सुख होता तो झाप ही राज्य त्याग कर क्यो दीक्षा लेने का विचार करते। दक्षाय्य इस उत्तर ने निक्तर हो गये।

तब राम ने बड़े स्तेह से हाथ पकड़कर कहा—भाई ! तुमने जो बात कही है, वह तुम्हारे ही अनुरूप है । समुद्र में उत्पन्त होने वाला रन्न तालाब मे नही होता । किन्तु प्रभी तुम्हारी वय तप करने की नही है । मतः पिता की निर्मेल कीर्ति फैलाने के सिये तुम्हे राज्य स्वीकार कर लेना चाहिये ।

इस प्रकार भरत को समस्रोकर राम अपनी माता के पास आजा लेने पहुँचे। उनके जाते ही दशरथ वियोग बिद्धल होकर मूच्छित हो गये। जब माता कौशल्या ने सुना तो वे भी मूच्छित हो गई। जब मुच्छी भग हो गई तो वे कोक करने लगी। तब राम ने पिता द्वारा दिये हुए बचन की बात बताकर कहा कि माता के बरदान के कारण पिता ने भरत को राज्य दे दिया है। अतः भूत वहाँ से बाना हो होगा। मेरे यहाँ रहने से भरत की आजा का किस्तार नहीं होगा। इस तरह माता को साल्वना देकर पुन पिता के पास आजा लेने पहुँचे और आजा लेकर अपन्य माताओं के पास पाता लेने पहुँचे और आजा लेकर अपन्य माताओं के पास पाता लेने पहुँचे और आजा लेकर अपन्य माताओं के पास पाता स्वान प्रमान कर उनने भाजा माता स्वान प्रमान स्वान स्वान प्रमान स्वान स्वान प्रमान स्वान स्वान स्वान प्रमान स्वान स्वान

फिर वे सीता के पास गये और बीले— 'त्रिये । मैं पिता की म्राज्ञा से मन्यत्र जा रहा हूँ। तुम बही रहना। सीता बोली— 'नाव! स्त्री पित की छाया होती हैं। जहाँ म्राप जायेगे, मैं भी बही रहूँगो। राम ने उसे बन के कप्टों का भयानक वर्णन करके विरक्त करना चाहा, किन्तु सीता ने कहा—पित चरणों में ही सारे सुख हैं। वन के झूल भी कापके साथ रहकर मेरे लिये कूल हो जीयेगे।

जब सबसे निदा लेकर राम और सीता लक्ष्मण के पास पहुँचे तो उसे चलने को तैयार पाया। राम की बड़ा आक्चर्य हुआ और बोले---'भाई! तुम वहाँ रहकर माता-पिता की सेवा करते रहना।' किन्तु लक्ष्मण बोले--- र्जन-रामायण २२६

'तात ! यहाँ तो मेरे दो भाई हैं सेवा करने को, किन्सु आपको और माता सीता की सेवा करने को कीन हैं। इसिलिए आपकी सेवा करने को मैं आपके साथ चलूँगा। 'राम ने निरुपाय होकर लक्ष्मण को भी साथ चलने की अनुमति दे दी। जब माताओ और राता से आजा लेकर लक्ष्मण सुमित्रा माता के पास पहुँचे और आप्रामागी तो पुमित्रा ने आसीर्वाद देते हुए कहा—'पुत्र 'तुम अबस्य आधी। तुम राम को अपना पिता दशस्य मानना और सोता को अपनी सुमित्रा माता मातना, और उन दोनों की हमारी ही तरह सेवा करना।'

जब राम-सीता और लक्ष्मण चले तो पर्जिन-पुर्जिनो की श्रांखो से सावन-भादो की तरह श्रासुझ्रो की वर्षाहो रही थी। राम के मना करने पर भी पुरवासी उनके पीछे-पीछे चले। जब सरपूका तट झा गया तो राम ने सबको समकाया — पिता ने भरत को राज्य दिया है। झाप लाग उनकी झाजा मानकर सुखपूर्वक रहे स्रोर

श्रव श्राप लोग वापिस लौट जॉय।

सबको विदाकर वे तोनो चल दिये । धार्ग राम थे, बीच मे सीता धौर उनके पीछे लक्ष्मण । उन्होने सरयू नदी पार कर गहन वन मे प्रवेश किया ।

इषर भरत का राज्याभिषंक करके दशरण ने मुनि-दीक्षा लेली। उनके वियोग में कौशल्या धीर सुमित्रा शोकसत्तर रहने लगी। उनके शीक को देखकर भरत का राज्य विष जसा प्रतीत होता था। ककेंग्री ने जब दोनों को निरन्तर विलाग करते दुखों देखा तो एक दिन वह भरत से बाला—ंबरा! मुक्त राज्य तामिल गया, किन्तु राम धीर लक्ष्मण के बिना यह राज्य सूना लगता है। वे धीर जनकर्नान्दरा राजवभव में पत है। वे पाव प्याद पचराक्षों जमीन पर कैसे चलते होंगे। मत. तु शीष्ठ जाकर उन्हें सौटा ला। मैं भी तेरे पोंछे-पीछे म्रा रही हैं।

यह सुनकर शोझगामी थोड़ पर सवार होकर साथ मे एक हजार घोड़ लेकर भरत वहाँ से रवाना हुआ। व वृत्तरी नालों को पार करता हुआ लोगों से पूछता हुआ। एक भयानक बन में पहुँचा। वहाँ एक सरोवर के किनारे राम लक्ष्मण और सीता को बैठे हुए देखा। वह दूर से ही घोड़ से उतर पड़ा धौर पैवल जाकर राम के चरणों में जाकर मूच्छित हो गिर पड़ा। राम ने उसे सचेत किया और परस्पर कुछल की भू पूछी। तब भरत हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर वोला—नाथ! आप विद्वान है। राज्य के कारण मेरी यह विडम्बना हो रही है। आपके बिना वह राज्य तो दूर रहा, मुक्ते भपना जीवन भी अभिष्ट नहीं है। आप अयोध्या चले और राज्य सभाले। में आपके सिर पर छन्न लगाये खड़ा रहूँगा, शतुक्त चमर डोरेगा और लक्ष्मण आप का मन्त्रीपद सभालेगा। मेरी मा पदचाताप की अगिन से जल रही है और आपको और लक्ष्मण और तिस्त स्वार्तिया।

भरत इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने में कैकेयो रथ पर सवार होकर सी सामन्तो के साथ वहाँ आ पहुँची। पुत्रों को देख कर शोक से वह हाहकार करने लगी। दोनों को उसने कंठ में लगाया और बोली-चेटा ! उटो, अपनी राजधानी चले और वहाँ चलकर राज्य करना। तुन्हारे बिना सब सुनसान मालूब देता हैं। रत्नी होने के कारण मुफ नप्टबूंदि से जो अनुदित कार्य बन पड़ा है, उसके लिए तुम मुफे क्षमा करों। 'यह सुन कर रामचन्द्रजों बोले-मा! क्या तुम नहीं जानती, क्षत्रियों के बचन अन्यथा नहीं होते। पिताजों ने जो कहा है, उसका मुफे और तुम्हें भी पालन करना चाहिए, जिससे भरत की ससार में अपकीति न हो। 'फिर भरत की भी समभाया और सबके सामने उन्होंने भरत का राजितलक किया और कैकेयों को प्रणाम करके तथा भरत की पुन. छाती से लगाकर दोनों को कितना से विदा किया।

भरत जाकर न्यामपूर्वक राज्य-शासन करने लगा। उसका मन राज्य मे नही लगता था। उसने प्रतिज्ञा की कि राम के जब दर्शन होगे, तभी मैं मुनि-व्रत घारण कर जूँगा। ग्रीर वह घर में हो योगी की तरह रहने लगा।

भ्रमण करते-करते रामचन्द्र चित्रकूट पर्वत पर पहुँचे। वहाँ कुछ दिन रहे। सुन्दर मिष्ट फेल, फरनो का शीतल जल, सुरागाय का दूध और जगलो चावल, कोई कष्ट नही था। फिर वहाँ से मालव देश में दशपुर के निकट शाये। वहाँ देखा कि ईख के क्षेत खड़े है, धान्य के ढेर लगे हैं। गगन-चम्बी जिनालय

बच्चकर्च का कथ्ट बने हैं, किन्तु मनुष्य एक भी नहीं दीखें पड़ता। एक दरिद्र मनुष्य झाता हुआ दिखा। निवारच उससे पूछा—यहाँ के सब मनुष्य कहाँ चले गये ? वह बोला—दशपुर नगरमे वच्चकर्ण नामक एक पापी राजा रहता था। उसे एक दिन एक मुनिराज मिले। उनके उपदेश को सुनकर राजा ने उनसे श्रावक के बत प्रहण किये श्रोर प्रतिझा की कि सै देव, गुरु श्रोर शास्त्र के सिवाय किसी को नसस्कार नहीं करूँगा।

प्रतिज्ञा करके बहु प्रपने नगर को लीट गया। उसने प्रपनी प्रगूठी में जिन-प्रतिविध्य जडवा रक्सा है। उसकी बहु प्रविदित पूजा करता है। एक दिन बहु उज्जीवनी गया। वहाँ के राजा सिहोदर को नमस्कार करने के बहाने मुहिका स्थित जिन-दिस्य को ही नमस्कार किया। यह बात किसी हुण्ट पुरुष ने भाषणी भीर बाद में सिहोदर से धिकायत कर दो। सिहोदर को बड़ा कोश आया भीर उसने दशपुर से वज्जकण को बुलवाया। जब वह उज्जीयनों को तैयार हुआ तो एक व्यक्ति ने उसे सिहोदर का दुर्गभिप्राय समकाया, जो उसने सिहोदर के महलो में चौरी के लिये जाने पर सिहोदर के मुख से ही सुना था। वज्जकण उसकी बात पर विश्वास करके किले में लीट गया। कुछ समय पश्चात् सिहोदर के मुख से ही सुना था। वज्जकण उसकी बात पर विश्वास करके किले में लीट गया। कुछ समय पश्चात् सिहोदर के मुख से ही सुना था। वज्जकण उसकी बात पर विश्वास करके किले में लीट गया। कुछ समय पश्चात् सिहोदर भी जाकर उसने माराने माराने किले ही है मेरे दिये हुए राज्य का तू उपने माराने के पास दूत में जा। दूत ने जाकर कहा— 'सहागा ने सिहोदर ने कहा है कि मेरे दिये हुए राज्य का तू उपने माराने करता है। अत तू भाकर मुक्ते प्रणाम कर प्राथम करता है। प्रत पुक्ते नमस्कार न करता है। अत तू भाकर मुक्ते प्रणाम कर प्राथम तुक्ते मारा होते का अपना राज्य वापिस ले ले। दूत ने यह बात सिहोदर से जाकर कह दी। इससे वह भीर भी जल मुन गया और कोच में भाकर उसने सारा नगर उजाड दिया, घरों में भाग लगवारी, मनुष्यों को मार दिया। इस नगर के मुनसान होने का यह कारण है। रामचन्द्रजी ने उस दरिक्र को ध्रयना रत्नहार दे दिया, जिसे लेकर वह प्रसन्तापुक वहीं से चला गया।

रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा—लक्ष्मण । वज्यकर्ण धर्मात्मा है। उसकी रक्षा करती वाहिये। रामचन्द्र जी की आजा पाकर लक्ष्मण धरुप-वाण लेकर सिह्नोदर के दरवार मे पहुँचे। मिह्नोदर ने पूछा—'तू कौन है? लक्ष्मण बोल—'मैं भरत का इत हूँ। तुमें समझने प्राया हूँ। तूने धर्मात्मा वज्यकर्ण को बयो कच्ट दे रवला है। सिहोदर कोध में बोला—कौन भरत, कहाँ का भरत । वज्यकर्ण भेरा खत्र है। वह मुखे नमस्कार नहीं करता, प्रपत्ने भगवान को नमस्कार करता है। इसे मैं बिना मारे छोडूँ गा नहीं। अगर भरत या तूने बीच में टाग ग्रहाई तो गुस्हें भी मारूगा।' लक्ष्मण को यह मुनकर कोध ग्राया। दोनों बोर से खुद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने ग्रायान को नमस्कार को के पास स्वात को कि प्राया । दोनों बोर से खुद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने प्रायान को नमस्कार को के सिहाद र पामचन्द्र जी के पीस लिहोदर शो जीत लिया और पुरत्न के बाधकर रामचन्द्र जी के पास प्राया। विभी सिहाद र पामचन्द्र जी के तहा—'तुम वज्यकर्ण की आजा मे रही।' सिहोदर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब रामचन्द्र जी ने कहा—'तुम वज्यकर्ण की आजा मे रही।' सिहोदर ने यह बात स्वीकार कर ली। तब रामचन्द्र जी ने वज्यकर्ण को खुलाने एक आपाम में आजा में रही।' सिहोदर ने यह बात स्वीकार कर लो। तब रामचन्द्र जी ने वज्यकर्ण को खुलाने एक आपाम में चित्र अप स्वात में मिल के पामचन्द्र जी के पास प्राया। दोनों में कुशक-अंम हुई। फिर रामचन्द्र जी की तक्शमण्यां ने वज्यकर्ण की खुव प्रशसा की घोर उसने कुछ इच्छा प्रगट करने के विशे कहा। बज्यकर्ण जो ने कहा— याप सिहोदर को मुक्त कर दीजिय। लक्ष्मण ने तुरन्त उसे मुक्त कर दिया। तब बज्यकर्ण और सिहोदर दोनों गने से मिले धीर सिहोदर ने उज्जयिनी का ग्राधा राज्य बज्यकर्ण को दे विया नी को स्वात कर उने लो। वे

इसके कुछ दिन पश्चान राम वहाँ से नलकच्छपुर मे पहुँचे। वहाँ की राजकुमारी कल्याणमाला जो सदा पुरुषवेष में रहती थी, वह जगल मे लक्ष्मण को देखकर मोहिन हो गई। वह राम के निकट ब्राई। उसने बताया कि

लक्ष्मण को कामासक वनमाला का लाभ बाद वे

उसके पिता बालिस्तिस्य को म्लेच्छ राजा ने बन्दो बना लिया है। लक्ष्मण भी उमे देखकर कामासक्त हो गये। उन्होंने उसके पिता को म्लेच्छो से छुड़ाने का वचन दिया। कुछ दिन बाद वे लोग चलकर विन्ध्यादवी पहुँचे ग्रीर म्लेच्छो से युद्ध कर लक्ष्मण ने म्लेच्छाराज रीद्रभूति के कारागार से बालिस्तिस्य को मुक्त किया ग्रीर रीद्रभति को उसका मन्नी बनाया।

फिर वे सानदेश में पहुँचे। वहाँ जगल में वे लोग ठहरे हुए थे। उन्हें देखकर यक्षाधिपति ने उनके लिए सभी सुविधाओं में युक्त रामपुर नामक नगर बनाया। वे वहाँ रहने लगे। एक दिन दरिद्र कपिल ब्राह्मण वहाँ साया। उसने एक बार सीता का अपमान किया था, जब वे लोग उसकी यक्षशाला में ठहरे थे। किन्तु रामचन्द्र जी ने उसै विपुष्त क्रव्य केकर विदा किया। जैन-रामावरा २३१

चातुर्मास के परचात् जब वे लोग रामपुर से चलने लगे तो यक्ष ने क्षमा-याचना करते हुए राम को स्वयप्रभ नामक एक मुक्टर हार दिया। लक्ष्मण को कानों के देदीयमान कुण्डल दिये और सीता को मुकत्याण नाम का एक चुड़ासीण रत्न दिया और एक सुन्दर बोणा दो। वहां से विदा होकर वे भयानक बनों में से होते हुए विजय-पुर नगर के बाहर उद्यान में ठहरे।

उस नगर के राजा पृथ्वीय र की मुन्दरी कन्या बनमाला बचपन मे लक्ष्मण की प्रशसा सुनकर उनके प्रति 
सनुरक्त हो गई थी भीर उन्हें मन से पति मान लिया था। जब राजा पृथ्वीय र ते सुना कि राजा दशरण के दीक्षा 
लग पर राम-लक्ष्मण भीर सीता कहो बन से चले गये हैं तो उसने बनमाला का विवाह इन्द्रनगर के राजकुमार 
बालमित्र के साथ कर देना चाहा। जब बनमाला को यह बात हुआ तो उसने किसी परपुष्क के साथ विवाह न 
करने और रेड से लटककर गन्दे में फासी लगाकर मर जाने का निश्चय कर लिया। सूर्यास्त होने पर वह 
माता पिता से आजा तंकर सिव्यों के साथ रथ में बैठकर बनंदेश का पूजा करने के लिय बन से चल दा। 
देवगीम से जिस बन में जिस रात को राम-लक्ष्मण ने विश्वाम किया था, उसा रात को उसा बन में बल दा। 
देवगीम से जिस बन में जिस रात को राम-लक्ष्मण ने विश्वाम किया था, उसा रात को उसा बन में बल दो । 
देवगीम से जिस बन में जिस पात को राम-लक्ष्मण ने विश्वाम किया था, उसा रात को उसा बन में बहु 
पहुंची। उसने बनदेवी की पूजा की भीर सिख्यों से माख बचाकर चुपचाप वहाँ से चल दी। भाहट पाते ही 
लक्ष्मण उठ बेटे भीर जिसों मानिष्ट की ध्याशका से वे उसका अनुस्रण करने लगे कि देल, यह क्या करती है। व 
एक वृक्ष की थ्रांट में खड हो गये। वनमाला चलती-चलती उसी वृक्ष के पास पहुंची भीर एक कपड़ा वृक्ष 
सोध कर बोली—इस वृक्ष पर रहने बाल हे देवताओं। यदि कर्भा इस बन में चूमने हुए कुनार लक्ष्मण आबे 
तो तुम उनसे कह देना कि बनमाला तुम्हारे विरह में मरगई। इस जन्म में तो तुम नही मिल पाये किन्तु अगल 
जम्म मुन्ही मेर पति होना। 'यो कहकन वह अपने नो के मेर कराद बांधन को तयार हुई त्याहे। लक्ष्मण ने उसे 
रोककर कहा—'पुन्दार ! जसत नोने मेरी बाहे वहनी चाहिये, उसमें तुम फोसी क्यो डाल रही हो। में हो बह 
जक्षमण है 'यह कहकर लक्ष्मण ने उसके हाथ से फासी छीन की और उसे भालियन में भर निया।

प्रभात होने पर जब रामचन्द्र जी उठे भौर लक्ष्मण को वहाँ नहीं देखा तो वे अधोर हो उठे और लक्ष्मण को आवाज देने लगे। लक्ष्मण फौरन वनमाला के साथ वहाँ आया। उन्हें नमस्कार किया और रात को सारी घटना कह मनाई।

चित्र जब सिलयों ने बनमाला को न देखा तो वहां कोहराम मच गया। राजा के पास समाचार पहुँचा। राजा झीर रानी वहां झाये जहां श्रीराम बेटे हुए थे। उन्हें नमस्कार कर वह बेट गया। राजा ने उनसे राजबहलों मे प्यारने की प्रार्थना की। सब लोग हार्या पर झाल्ड होकर राजप्रासाद पहुँचे।वहाँ धूनधाम के साथ बनमाला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया।

एक दिन राजा पृथ्वीघर राम-लक्ष्मण के साथ राजदरबार में बैठा हुआ था, तभी एक दूत वहाँ धाया और राजा से निवेदन किया—'महाराज । नत्यावर्त के राजा ध्रतिवीध ने सेना सहित ध्रापको बुलाया है।' राजा ने उससे बुलाने का कारण पूछा तो दूत बोला—'महाराज ध्रतिवीध ने स्थाध के राजा भरत का सन्देश भेजा था कि या ता तुम मरी आधीतता स्वीकार करी अन्यथा युद्ध के लिये तैयार रही। धत्रुचन ने दूत को अपमानित करके निकाल दिया। जब राजा ध्रतिवोध ने यह सुना तो वे ध्रग, बग, तिलग देश के म्लेच्छ राजाओं को लेकर प्रयोध्या पर आप्तमण करने चल दिये। राजा भरत भी ध्रवत्ती ध्रीर मिष्यता के राजाओं के या चलकर नर्मदा के तट पर आप्तमण करने चत्र पर प्रयाख्या है। अप प्रवास के तिल्य राजाओं के स्वितीध महाराज ने विभिन्न देशों के राजाओं के बुलाने के लिये दूत जे जे है। खत आप भी वहाँ शीध पहुचे।

रामचन्द्र भी को यह सुनकर बड़ी चिन्ता हुई। वे लक्ष्मण से बोल—'वत्स' ध्रतिवीयं बडा बलवान ध्रीर ग्रसक्य सेना का प्रधिपति है। भरत के पास सेना कम है। अत भरत हार जायगा। हमें भरत की सहायता करनी है किन्तु छद्मदेश मे रहकर जिससे कियी को हमारा वान को ।' उन्होंने राजा पृथ्वीधर से भी अपना ध्रीसप्राय प्रगट किया। पृथ्वीधर राम-लक्ष्मण धौर सीना सहित धपनी सेना लेकर चल दिया धौर जाकर घतिवीयं से मिले। सीता को तो राम ने एक जिन मन्दिर में खेत बस्त्र पहनाकर धार्यिका के निकट ठहरा दिया धौर भगवान के दर्शन कर प्रतिवीयं के पास पहुँचे। वहाँ कौशल से लक्ष्मण ने ध्रतिवीयं को बन्दी बना लिया। सब राजा भयभीत हो गये।

लक्ष्मण अतिवीर्य को लेकर रामचन्द्र जी के पास आये। रामचन्द्र जी बोले-भरत सारे भारत के राजा है। तुम उनकी आधीनता स्वीकार करो और भानन्दपूर्वक रहो ।' यो कह कर उसके बन्धन खुलवा दिये । अतिवीर्य बोला---''मुक्ते भव भोगो की इच्छा नही है। मैं तो भव जिन दीक्षा लेकर आहम कल्याण करूँगा। यो कहकर वह मृति बन गया। रामचन्द्र जी ने इसके पृत्र विजयरथ का राज तिलक कर दिया। विजयरथ ने अपनी बहुन का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया भ्रोर भरत के साथ सन्धि कर ली। रामचन्द्रजी पृथ्वीधर के साथ विजयपुर लौट स्राये।

कुछ दिन वहाँ ठहरकर जब वे लोग वहाँ से चलने लगे तो लक्ष्मण वनमाला से विदा लेने पहुँचे और बोले—'प्रिये! तुम यही रहना। कुछ दिन बाद मै तुम्हे लिवा ले जाऊँगा।' किन्तू वनमाला बोली—'नाय! मैं भी बापके साथ चर्सगी।' तब लक्ष्मण बोले-- 'हे शुभे। यदि मैं तुम्हे लेने न बाऊँ तो मुभे वह दोष लगे, जो रात्रि भोजन करने से या कन्द मूल खाने से अथवा अनुखना जल पीने ने लगता है। तब बनमाला आह्वस्त हो गई और वे तीनो वहाँ से चपचाप चल दिये।

वहाँ से चलकर वे क्षेमांजलि नगर के बाहर उद्यान मे ठहरे। राम की माज्ञा से लक्ष्मण शहर देखने गये भीर वहाँ के राजा की पुत्री जितपद्मा की प्रतिज्ञानुसार लक्ष्मण ने राजदरबार मे जाकर देवाधिष्ठित पाच क्षितियों को भेला तथा रामचन्द्रजी की आहा से जितपदमा के साथ विवाह किया।

वे वहाँ कुछ दिन ठहर कर एक दिन चुपचाप दक्षिण समुद्र की झोर चल दिये। चलते-चलते वे वंशस्थल नगर पहुँचे । वहाँ के लोगो को भयभीत देखकर रामचन्द्रजी ने इसका कारण पूछा तो एक व्यक्ति ने बताया कि

'रात मे इस पर्वत के ऊपर कुछ दिनों से विजली गिरने जैसा भयानक शब्द होता है और

जटाय से मिलन

भतप्रेतादिको की डरावनी आकृतियाँ दिखाई देती है। रात को सब लोग बाहर भाग जाते है भीर सुबह फिर नगर मे भा जाते है।' यह सुनकर रात को रामचन्द जी लक्ष्मण भीर सीता के साथ पर्वत पर पहुँचे । वहाँ जाकर क्या देखते है कि देशभूषण और कुलभूषण नामक दो मृति तपस्या कर रहे है और उनके सारे शरीर पर साप-विच्छू आदि लगे है। सबने उन्हें नमस्कार किया और

अपने धनुषो से सॉप-विच्छ स्रो को हटाया। मृनियो के चरण धोये सौर उनकी पूजा की।

कुछ देर बाद एक असूर ने उन मुनियों को नाना भाति के कष्ट देने आरम्भ किये। वह नाना प्रकार के डरावने रूप बनाकर भयानक भ्रावाज करने लगा। सीता इसमे डर गई। तब रामचन्द्र जी ने सीता को तो मृति चरणों में बैठा दिया और दोनों भाई धनुष चढा कर टकारने लगे। प्रमुर भयभीत होकर वहां स भाग गया। उपसर्ग दूर हो गया । उसी समय दोनो मुनियों को केवलज्ञान हो गया । चतुर्निकाय के देव भगवान का केवलज्ञान महोत्सव मनाने आये । भगवान का उपदेश हुआ । सबने उपदेश सूनकर आत्म कल्याण किया ।

तभी गरुणेन्द्र वहाँ ब्राया ब्रीर प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी से बोला - 'तुमने दोनो मुनियो की जो सेवा की है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो सो माग लो। 'रामचन्द्रजी बोले- 'जब आवश्यकता होगी, हम श्राप

को स्मरण करेंगे। ब्राप उस समय हमारी सहायता करना। गरुणेन्द्र ने 'तथास्त्' कहा।

वशपूर के राजा ने राम सीता और लक्ष्मण का बड़ा सम्मान किया। रामचन्द्रजी ने वहाँ कुछ दिन ठहर कर विशाल जिन मन्दिर बनवाये ग्रीर उनकी प्रतिष्ठा करा दी तब से उस पर्वत का नाम रामिगिरि हो गया।

वहां से वे चल दिये और वन के बीच बहने वाली कर्णरवा नदी के तट पर पहुँचे। सीता ने वहाँ भोजन बनाया। लक्ष्मण वन मे बनहस्ती के साथ कीड़ा करते हुए कुछ दूर निकल गये। तभी सोता ने सुगुष्ति और गुष्ति नामक दो मूनियों को ब्रात देखा। उसने रामचन्द्रजी को बताया। फौरन रामचन्द्रजी ब्रौर सीता ने दोनो मूनियो को पड़गाया और विधिपूर्वक उनको आहार कराया। बाहार होने पर देवो ने पचाक्चर्य किये। मृति बाहार के पश्चात वही किला पर बैठ गये। मुनियों को देखकर उस समय एक गृद्ध पक्षी को जाति-स्मरण ज्ञान (पूर्व जन्म का ज्ञान) हो गया। वह भिवत से प्रेरित होकर मृनियों के चरणों में गिर पढ़ा और चरणोदक में लोट-लोट कर स्तुति करने लगा। चरणोदक के प्रभाव से उसका शरीर स्वर्ण जैसा हो गया, बाल रेशम जैसे हो गये। पंख वैड्यं मणि के समान हो गये धौर पजे पदमराग मणि जैसे हो गये।

जैत-रामायरा २३३

यह देखकर राम और सीता को बडा धारुचर्य हुआ। उन्होंने मुनि महाराज से इसका कारण पूछा तो अविधिज्ञानी मुनि बोले—पहले इस वन के स्थान पर एक सुन्दर नगर था। उसका नाम था कार्यकुण्डल। बहाँ का राजा दण्डक था, उसकी रानी मस्करी थी। दोनो विषयलम्पटी ग्रीर सद्धमं के बिरुद्ध थे। एक दिन राजा ने बन में एक मुनि को ध्यान करते हुए देखा। उसने उनके गले में एक मरा हुन्ना सर्प डाल दिया। कुछ दिनों के बाद एक मनुष्य उधर से निकला। उसने मुनि के गले से वह सर्प हटा दिया। सर्प के विष के कारण मुनि का शरीर काला भीर चिपचिपा हो गया था। तभी वहाँ वह राजा क्या निकला। उसने देखा कि मैंने मूनि के गले में जो सर्प डाला था, उसको मृति ने स्वय नहीं हटाया है। यह देखकर वह मृतिभक्त बन गया और उसने जैन धर्म भ्रगीकार कर लिया। इससे रानी को बडा बुरालगा। वह राजा को जैन धर्म से हटाने का उपाय सोचने लगी। एक दिन एक मुनि म्याहार के निमित्त राजद्वार पर म्राये। रानी ने उनके ऊपर फूठा म्रपनाद लगाकर राजा से शिकायन कर दी। राजा को बड़ा को धाश्राया। उसने सारे दिगम्बर मुनियो को घानी में पेरने की श्राज्ञा दे दी। राजाज्ञा से सारे दिगम्बर मुनि जो वहाँ थे, घानी मे पेर दिये गये। एक मुनि बाहर गये हुए थे। जब वे नगर की ग्रोर आ रहे थे तो मार्ग में एक व्यक्ति ने उनसे मुनियों के घानी में पैरने का समाचार सुनाया। सुनकर उन मूनि को बडा द ख हुआ और धत्यन्त काथ भी आया। भयकर कोध के कारण उनकी बाई भुजा से कालाग्नि के समान एक अश्वभ नजन पुतला निकला। उसने सारे नगर को भस्म कर दिया। उससे कोई मनुष्य-पश्च-पक्षी तक नहीं बचा। राजा भी उसा मे भस्म हो गया। राजा नरक मे गया, मूनि भी चिरकाल से उपाजित धर्म को नष्ट करने के कारण नरक में गये। राजा अनेक योनियों में भ्रमण करते-करते अन्त में यह गृद्ध पक्षी बना है। इसे हमें देख कर अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो ग्राया है और वह अपने किये हुए पापो का प्रायश्चित कर रहा है। धीरे-धीरे नगर के भस्म के स्थान पर यह वन लग गया। उस दण्डक राजा के नाम पर ही इस वन का नाम दण्डक-वन या दण्डकारण्य पह गया है।

े इसके पश्चात् मुनिराप्त ने उस गृढ पक्षी को उपदेश दिया। फलतः उस पक्षी नै श्रावक के बन ग्रहण किये, जीव हिसा का त्याग कर दिया। तब मुनियों ने उस पक्षी को सीता के हाथ में पालन-पोषण के लिये सीप दिया ग्रीर वे विहार कर गये।

तभी हाथी पर सवार होकर लक्ष्मण भाये। उन्होंने पक्षी को देख कर उसके बारे में पूछा। राम ने मुनि के म्राहार-दान भ्रीर पक्षी के बारे मे सारी बाते बताई। सबने बैठकर फिर भोजन किया भ्रीर तीनों ने मिलकर उस पक्षी का नाम 'जटायु' रक्ष्मा। ये लोग उस बन की घोभा वेखकर वही कुटिया बनाकर रहमें लगे।

म्रव रामचन्द्र जी विचार करने लगे कि यहाँ एक सुन्दर नगर बसा कर यही पर निवास किया जाय नथा माताम्रो को भी यही बुला लिया जाए। एक दिन वे लक्ष्मण से बोले—'वत्स! देखों तो यहाँ नगर बसाने के लिये कौन-सा स्थान उपयक्त रहेगा। लक्ष्मण धनुष-बाण लेकर स्थान की खोज में चल दिये। कुछ

कान-ना स्थान उपपुक्त रहागा । तक्ष्मण घनुष-वाण लकर स्थान का काश म चल दिय । कुछ सीता का दूर जाने पर उन्हें सुगध्य धाई । धागे बढे तो बांसो के फुरमुट मे एक लटकनी हुई नलवार ध्रयहरण दिखाई दो । उन्होंने बढे उत्साह से वह तलवार हाथ में ने ली और उसकी तीक्षणना की परीक्षा करने के लिये उन्होंने वह तलवार उसी बासो के फुरमुट पर फिराकर मारो । बासो के

मुरमुट के साथ वहीं किसी का सिर भी कट गया। उसे देखकर लक्ष्मण को बडा हुख हुमा। वे तत्ववार हाथ में किर रामचढ़ जी के पास गये और बडे हुख भरे शब्दों में उनमें सारा वृतान्त निवेदन कर दिया। राम विचार कर बोले—यह किसी विद्याघर का सिर तूने काट दिया है। अतः यहाँ कुछ अनर्थ होने को समावना है। अब सावधान रहना चाहिये।

मलकारपुर के राजा खरदूषण मोर (रावण की बहन) चन्द्रनला के दो पुत्र थे - संवृक्त भीर सुन्दर। एक दिन सबूक ने पिता के मना करने पर भी सूर्यहास तलबार सिद्ध करने के लिये दण्डक-वन मे प्रवेश किया म्रीर बांसो के भूरपुट रे बैठ कर ब्रह्मचर्य व्रत लेकर दिन में केवल एक बार भोजन भीर एक वस्त्र पहनकर धूप-दीप प्रादि से मुर्चना करता हुमा सूर्यहास तलबार की सिद्धि के लिये बैठ गया। उसकी माता चन्द्रनला प्रति दिन दोपहर को पुत्र

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

को भात देजाती ध्रीर उसे देख जाती। बारह वर्ष बाद एक दिन उसने खड़ग को देखा। वह बडी प्रसन्न हुई। उसने ध्रपने पति से जाकर यह बात बताई कि आज से तीसरे दिन हमारा पुत्र खड्ग सिद्ध करके यहाँ आ जायगा। ध्रतः उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिये।

जब अगले दिन चन्द्रनला अपने पूत्र को देखने ब्राई तो पूत्र का मस्तक कटा हुआ। देखकर दु:ख से रोने लगी। वह बार-बार मूज्छित हो जाती भ्रौर होश मे आने पर विलाप करने लगतो। वह सोचने लगी कि जिसने मेरे पुत्र का बध करके खड़ग को चुराया है, उस पापी को अपने पति और भाई द्वारा मरवा डालुँगी ! यो सोचकर वह अपने पुत्र के हत्यारे को खोजने लगी। उसे कुछ दूर आगे जाने पर कामदेव जैसे दो देवकूमार दिखाई दिये। उन्हें देखते ही वह पत्र-शोक भूल गई धौर काम से पीडिंत हो गई। वह विद्या में वनलक्ष्मी के समान सुन्दर कन्या का रूप बनाकर एक वक्ष के नीचे बैठ कर रोने लगी। उसका करुण रुदन सुनकर मोता उसके पास आई और उसे सान्त्वना देती हुई रामचन्द्रजी के पास ले आई। राम ने उससे रुदन का कारण पूछा तो वह बोली—'नाथ! बचपन मे ही सेरे माता-पिता मर गये। मैं अनाथ होकर इस जंगल में मारी-मारी फिर रही हूं। यदि आप दोनों में से मुक्ते कोई श्रपना ले तो मैं उन्हीं की शरण में पड़ी रहेंगी, अन्यथा मेरा मरण निश्चित है। उसकी बात सुनकर समयज्ञ रामचन्द्रजी बोले -- बाले । हम दोनो में से तो तुम्हे कोई नहीं चाहता । अन्यत्र तुम चली जाओ । यो कहकर उसे वहां से निकाल दिया। वह ऋद होकर अपने नगर में लौट आई भीर बाल बसेर कर शरीर मे खरोचकर बूरी तरह रोने लगी। उसका रुदन सुनकर खरदूपण आया और उसमे रोने का कारण पूछने लगा। उसने रो रो कर बताया-'नाथ ! हमारा पत्र सबुक सूर्यहास तलवार को दण्डक-वन में साधन कर रहा था। कही से स्त्री सहित दो परुषों ने झाकर हमारे पुत्र का बंध कर दिया और तलवार छीन ली। मै पुत्र को देखने गई तो वे दूष्ट मेरे साथ कुचेट्टा करने लगे। यही ग्रच्छा हुग्रा कि मेरा शील खण्डित नहीं हुग्रा। में बढी कठिनाई से उनसे बच कर यहाँ मा सकी हैं। माप उन पुत्रधातियों से भवश्य बदला ले।'

पुत्र-मरण का समाचार सुनकर खरदूषण सुच्छित हो गया और विलाप करने लगा। फिर उसे कोध झाया-मैं झभी आकर उन दुख्टो का सिर काट कर लाता हूँ। जब वह चलने लगा तो मित्रयों ने समफाया—'जिन्होंने सूर्य-हास खड़ग छीन लिया झीर सब्क कुमार का बप किया है, वे शबश्य हो कोई बीर पुरुष होंगे। स्वा क्रिक्त को समाचार भेजना ठीक होगा। मित्रयों की बात सुनकर उसने एक दूत रावण के पास भेजा। दूत ने जाकर रावण

को सब समाचार बताये। सुनकर रावण को बड़ा कोध आया और युद्ध की तैयारी करने लगा।

इधर खरदूषण पुत्र-शोक और कोष से अधीर हो रहा था। वह अपनी सेना लेकर दण्डक वन पहुंचा। जब सेना रामवन्द्र जी के निकट आगई, तब लक्ष्मण बीले—दिव! यह तो उस मरे हुए मनुष्य के पक्ष के लोग मालूम पढ़ते है। उस कुलटा स्त्री ने ही ये भेज मालूम पड़ते हैं। 'रामवन्द्र जी बोले 'लक्ष्मण' तूसीता की रखा कर, से इन्हें मारना हूं।'किन्तु लक्ष्मण ने आग्रह किया—दिव! मेरे रहते आपको युद्ध करना उचित नहीं है। आग राजपुत्री की रक्षा करे। में युद्ध के लिये जाता हूँ। यदि मुक्त पर कोई विपत्ति आई तो मैं मिहनाद कर आपको सुचना दूंगा।

यह कहकर मागरावर्त धनुण और मुर्यहास तलवार लेकर लक्ष्मण गुढ़ के लिए शत्रु के सम्मुख भ्रांडिं। दोनों और से गुढ़ होने लगा। अकेल लक्ष्मण ने वाणों की वर्षा कर शत्रु-पक्ष को व्याकुल कर दिया। इसी बीच राजण भी सेना सहित दण्डक बन में आगया। वह 'सव्क को मारने वाला वह नराधम कहीं हैं इस प्रकार कहता हुआ सम्मुख आया और करलावण्यवती सीता को देख कर काम से पीडित हो गया। वह सोचने लगा—'मै इस रूप मुन्दरी को करें अगत्र करूँ। वलपूर्वक इसका अपहरण करूँ तो व्यर्थ युद्ध होगा और अपयश भी होगा। अत. इसके हरने का कोई ऐसा उपाय करूँ कि कोई जान न पाये।

इस प्रकार सोचकर उसने कर्ण पिशाचिनी विद्या को बुलाकर उस स्त्री का परिचय पूछा और उपाय भी पूछा। उसने सीना का परिचय देकर कहाँ कि लक्ष्मण जब सिहनाद का शब्द करेगा तो राम भी युद्ध के लिए जायेगा। विद्या के बचन मुनकर उस परस्की लम्पट ने सिहनी विद्या को बुलाया और उसे सिला-पढ़ा कर युद्ध में भेजा। उसने जाकर रोनों और की सीना भे चोर अधकार कर दिया और लक्ष्मण की श्रावाज में रामन्य इस

अने रामायरा

प्रकार सिहनार किया। रामचन्द्र जी इस सिहनाद को लक्ष्मण का समक्ष कर सीता को समक्षा-बुक्ता कर स्रीर जटायु से उसकी रक्षा करने को कहकर गुढ़ के लिये चल दिये। रावण तो इस ध्रवसर की ताक में ही था। उसने स्नाकर सीता को उठाकर पुष्पक विमान में बैठा लिया। यह देखकर जटायु बडी जीर से रावण पर क्षपटा। उसने स्नपनी चोच और नाता से रावण को ध्रान-विद्यान कर दिया। रावण ने विष्त स्नाया देख कर जटायु पर प्रहार किया। वैचारा प्रवो उम प्रहार से मूर्छिन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण पुष्पक विमान को लेकर स्नपने स्थान को चला गया।

सीता अपना अपहरण जानकर जोर-जोर मे राम-राम चिल्लाती हुई विलाप करने लगी। रावण मन में विचार करता जा रही था— 'अभी यह अपने पित के लिये विलाप कर रही है। जब मेरे ठाठ-बाट देवेगी तो यह अपने पित को भूत जायगी और भुभते अमें करने लगेगी। किन्तु मैने तो गुरु से बत लिया है कि किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विना में यवान्कार नहीं करूँग। अत इमें एकान्त उद्यान में रखकर युक्ति से वश में करता ठीक होगा। 'इस प्रकार सोचता हुआ वह तका जा पहुँचा।

इधर रामचन्द्र जी की यह देशा थाँ, उधर लक्ष्मण खरदूपण के सीनकों से अकेले युद्ध कर रहे थे। इतने में चन्द्रोवर का पुत्र विराधित वहाँ आया ओर लक्ष्मण से कहने लगा-'देव' हमारा अलकारपुर नगर हमसे खन्द्रपण ने छोत लिया है। आपर्क छुपा में अब यह हमें मिल जायगा। आप खरदूपण से युद्ध करे और मैं उसके दुष्ट सैनिकों ने लेका लिया है। आपर्क छुपा में अब यह हमें मिल जायगा। आप खरदूपण से युद्ध करने लोग से कि लक्ष्मण खरदूपण से युद्ध करने लोग को लक्ष्मण खरदूपण से युद्ध करने लोग को लक्ष्मण खरदूपण से युद्ध करने लोग के लक्ष्मण करे यह से सीत वार रचंबह न कर रिया। वह हाथी पर चढ़ कर युद्ध करने लगा तो लक्ष्मण के बता से वसका हाथी भी मारा गया। नव को नो भाम सामने पैदल ही युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने सूर्यहास तलवार से उसका हाथी भी मारा गया। नव को नो भाम सामने पैदल ही युद्ध होने लगा। लक्ष्मण ने उसके वक्षस्यल पिर काट दिया। उघर खरदूपण ना ने नेपालि सुभग दूपण विराधित से जुफ रहा था। लक्ष्मण ने उसके वक्षस्यल पर भिन्दमाल का करारा प्रहार किया और वह्म भी निष्प्रण होकर भूमि पर गिर पार पा सिप्त को सीप कर लक्ष्मण भी मारा खड़ी हुई। लक्ष्मण ने सबको अभ्यवान दिया और शक्स से साम सिप्त ता साम विद्ध लक्ष्मण ने उन्हें सचेत किया और पूछा--''दव। सीता वहां हैं '' राम ने लक्ष्मण को विना घाव के देखा तो वे प्रसन्न हुए। किन्तु फिर शोक की घटा उमझ पत्री और लिख हो हैं '' राम ने लक्ष्मण को विना घाव के देखा तो वे प्रसन्न हुए। किन्तु फिर शोक की घटा उमझ पत्री और लक्ष्मण होले स्वाधित से ता ना या पाताल ला गया या उसे साकाश तिमल गया। 'लक्ष्मण ने उन्हें वही साल्वना दी--'देव। इस प्रकार शोक करने से बया मिलेगा।' और उनके हाथ-मुँ हैं थीए।

कुछ देर पश्चात् विराधित अपनी सेना सहित ग्राकाश-मार्ग से वहाँ ग्राया। लक्ष्मण ने राम से कहा-

२ इष्ट्रें जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

यह राजा चन्द्रोदर का पुत्र विराधित है। इसने युद्ध में मेरी बड़ी सहायता की है।' विराधित ने राम को नमस्कार किया और कहने लगा—'महाराज ' ध्राप जैने पुरुषोत्तम को पाकर मैं इतार्थ हुया। मुक्ते कुछ प्राज्ञा दोजिये।'यह सुनकर लक्ष्मण बोले—'मित्र ! किसी ने मेरे माई की पत्नी हर ती है। यदि वह न मिली तो भाई उसके वियोग में प्राण दे देंगे और इसके विवाग में प्राण के दें के और इसके विवाग में भाजी वित्त नहीं रहुँगा। इनके प्राणों के आधार पर ही मेरे प्राण है। प्रत तुम कुछ प्रयत्त करो।' विराधित सान्द्वना भरे शब्दों में बोला—'देव ! साप कुछ चिन्ता न करे। में प्रापकी पत्नी को ध्रवयय लोज लाईगा।'

उसने तत्काल अपने योद्धाधों को सीता की लोज के लिए दसो दिवाओं में भेज दिया। उन्होंने सब कही छान मारा किन्तु सीता का कुछ पता न चला। वे कुछ काल के बाद लीट आये। नव राम निराश होकर बोले — भेरे भाग्य मे दुल ही लिखे हैं। मारा-पिता से बिछड़ कर मैं इस जगल में झाया, किन्तु दुर्भाग्य ने यहाँ भी नेरा पीछा नहीं छोड़ा। सीता के विना में झब एक पल भी जीवित नहीं रहूँगा। आप लोग घर जाइये श्रीर सुलपूर्वक रहिये। इस प्रकार राम को विलाप करते देखकर लक्ष्मण भी रोने लगे।

तब विराधित ने उन्हें भ्रास्तासन दिया—'देव ! इस तरह शोक करने से तो सीता मिनेगो नही । भ्राप धैर्य रक्ष कर कुछ उपाय कींजिये। जीवन रहेगा तो सीता भी मिल जायगी। खरदूरण मारा गया है, म्रत उसके पक्ष के रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, मेचनाद, इन्द्रजीत भ्रादि भ्रामी चढ़कर प्रावेगे। भ्रत आप अकतारपुर चिल्लेये। बहाँ में शोघ अपने योद्धाओं को सीता कापता लगाने भेजूँगा श्रीर भामण्डल के साथ मिल कर में भ्रीर वे दोनों पता लगायों। यदि में सीता कापता नजा पाया तो अपने प्राण त्याग दूँगा। इस प्रकार उसके वचनो से आश्वस्त होकर सब लोग भलकारपुर चले। वहाँ जाकर नगर को घेर लिया और उस पर श्रिषकार कर लिया। चन्द्रनला पिष्चम द्वार से अपने पुत्र के साथ निकल भागी। विराधित ने राम भ्रीर लक्ष्मण को एक सुन्दर महल में ठहरा दिया। पुरजन अपने राजा को पुत्र पाकर बडे हॉयत हुए। सब लोग बैठकर सीता की लोज का उपाय सोचने लगे। किन्तु उस महल में भी राम को सीता के बिना सब कुछ सूना-मूना लगता था। उन्हे कुछ देर भगवान की पुत्र पात्र करें। है शांति मिलती थी।

रावण विमान में ले जाते हुए सीता को समकाने लगा—'मुन्दरी <sup>1</sup> तुम क्यों शोक करबी हो । कहाँ वह इरिद्धी राम श्रीर कहाँ त्रिक्षण्डपति में । मेरे पास ससार की सारी सपदायें है । तूराम का ख्यान छोडकर मेरे साथ भोग कर कोर आपने स्वाटकर्वक कोर जीवन विना में त्रेस क्षारी स्वाटन डवार राजियों से

सोग कर धौर आनन्दपूर्वक शेष जीवन विता। मैं तुर्भे ध्रपनी ध्रागर ह हतार रानियों में संका के जखान पटरामी का पद दूँगा। यह कहकर उसने सीता की घोर ज्योही हाथ बढाया, सीता बडे कोध में सीता में बोली—'पापी ' खबरदार जो मुक्ते स्पर्ण किया। परस्त्री पमन से तूनरक में पड़ेगा। यदि

तृते मुक्ते स्पर्धे करने का प्रयत्न किया तो सती के शील से तू अभी भरम हो जायगा। रावण भयभीत होकर पीछे हट गया मौर लका में जाकर अपने महलों के पीछे झशोक उद्यान में सीना को ठहरा दिया।

तभी चन्द्रनत्वा ग्रपने पुत्र सहित बाल विलेर कर विलाप करती हुई नहाँ ग्राई। उसने ग्रपने पुत्र ग्रोर पित के वक का सभावार रावण को सुनाया। रावण के घर में हाहाकार मच गया। तव रावण ने उसे समफाते हुए कहा—'बहिन । तू शोक मन कर। मैं शीघ्र तरेर पित के हत्यारे का वष करके वदला लूँगा। तू यहां ग्रानन्द्रपूर्वक रहा। देस प्रकार चन्द्रनत्वा को सान्त्वना देकर रावण ग्रन्त पुर में जाकर खेदिलन्त होकर राव्या पर पड गया। तव उसकी राती मन्दोदरी श्राकर कहने जनी—'नाव । ग्राप इतने शोकप्रस्त क्यों है। खरदूषण मारा गया तो क्या हुशा।'तव रावण कहने जगा—दिवि । तुम जपय खान्नों कि मेरी बात मुनकर तुम कोघ नहीं करोगो।'तव मन्दोदरी ने शपथ खाई। तव रावण बोला-'एक भूमिगोचरी की स्त्री सीता को लाकर मेंने उद्यान मे रक्खा है। ग्राने कराय करने पर भी वह मेरे श्रनुकून नहीं होती। यदि तुम मुक्ते जीवित देखना चाहती हो तो तुम जाकर उसे ग्रनुकून करने का प्रयत्न करो।' मन्दोदरी यह सुनकर बोली—'ग्रच्छी बात है। मैं उसे यश में करके तुमसे मिलाऊंगी।'

यह कहकर मन्दोदरी अशोक उद्यान में सीता के पास पहुँची ग्रीर समकाने लगी—'लड़की! तूयहाँ

जैन रामायरा २३७

म्नाकर उदास क्यों है। जिसे रावण जैसा बनी त्रिखण्डाभिपति पति प्राप्त हो रहा हो, उसे शोक करना उचित नहीं है। तेरे राम-लक्ष्मण रावण की तुलना से म्नति तुच्छ है। यदि तू महाराज रावण की बात स्वीकार नहीं करेगों तो रावण कृपित होकर क्षणभर से राम भीर लक्ष्मण को मार डालंगे। यदि तूने समक्ष से काम लिया तो तू पटरानी बनकर जीवन का मानन्द उठावेगी।'

यह सुनकर श्रश्नपूरित नयनों से मन्दोदरी को देखती हुई सीता बोली—'माना ! सितयो के मुख से ऐसे बचन नहीं निकलने चाहिये। मेरा शरीर ट्रुक्डे-ट्रुक्डे कर दिया जाय, तब सी मैं राम को छोड स्रन्य पुरुष की इच्छा

नहीं कर सकती। पर-पूरुष चाहे इन्द्र चक्रवर्ती ही क्यों न हो।

इधर ये याते हो हो रही थी कि काम से व्याकुल रावण वहाँ झाया और मुम्कराता हुआ सीता को समक्रात लगा । किन्तु सीता ने फटकारते हुए करारा उत्तर दिया । तब रावण ने कोधित होकर विद्यावल से वहाँ घोर झबकार कर दिया । नाना प्रकार के फु कारते हुए विषधर और भयानक जन्तु सोता को डराने के लिये भेजे । किन्तु सोता

राम के ध्यान में निमग्न रही, वह भयभीत नहीं हुई।

तब रावण वहाँ पर ही पर्दा डाजकर मित्रयों से मत्रणा करने लगा। वहाँ सीता के रदन के शब्द विभीषण के कानों में पड़े। वह पदी उठाकर सीता के पास पहुँचा और पूजने लगा— 'वहिन् 'तू किसकी पुत्री है और यहाँ बैठी क्यों हदन कर रही है।' तब सीता ने उत्तर दिया— 'भाई 'में मिश्रिलापित जनक की पुत्री और स्रयोध्यापित दशर्य को पुत्र-वशृहाँ। वन में जब मेरे पित राम और देवर लक्ष्मण युद्ध को गये थे तो मुक्ते अले लो पाकर पापी रावण मुझ्ते हुए लाया है। स्रतः स्राप मुझ्ते यहाँ से छुड़ाकर मेरे पित राम के पास पहुँचाने का कोई उत्तर यहाँ ते।'

सीता के मुख मे ये बचन सुनकर विभीषण को वडा कोख झाया। वह रावण के पास झाकर कहतें लगा—'देव! आप झानवान है, फिर भी झापने परस्त्री हरण जैना अपवादकारा निद्य पाप क्यों किया? झाप यह तो जानते ही है कि परस्त्री समागम से कुल की झपकीति और नाश हो जाता है। झत झाप दया करणें सीता का उसके पित के पास पहुँचा द।' किन्तु यह सुनकर निलंज्य रावण बड़ी पृष्टता से बोला—'त्रिवणड मे जितनी भी सुन्दर वस्तुयं है, सब मेरी है।' यह कहकर वह मारीच झादि से बात करने लगा। तब मारीच कहने लगा— नाथ! राजाओं को सदा न्याय-मार्ग पर चलना चाहिये। लोकनिद्य काम करने से बदा का नाश हो

जाता है।'

रावण को मारीच का उपदेश रुचिकर नहीं लगा और वह वहाँ से उठकर चल दिया। उसने मणना सारा वैभव सीता के आगे से निकाला, जिससे सीता अभावित हो किन्तु सीता पर उपका कुछ प्रभाव नहीं पढ़ा। वह तो सदा राम के ही चरणा का घ्यान करनी था। उसने मन ने सकल्प कर लिया कि जब तक पुन पित से समाना ता तत तक अन-जल प्रहण नहीं कहनी। रावण ने सीता को स्मप्तों और साक्ष्मिंत करने के लिये अनेक चतुर स्थित के पान पत्र हों। तो के प्रमान के पान के पान के सामग्री सीता के पास लाकर रहती, उसे प्रभाव सीता के पास लाकर रहती, उसे प्रभावरी सीता के पास लाकर रहती, उसे प्रभावरी सीता की राम प्रभाव कहा हो बोलती। वे जाकर रावण को रिपोर्ट देती कि सीता पर हमारी बातों का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। रावण काम विश्व हुआ सीता का ही पितरात घ्यान करता।

तव एक दिन विभीषण ने मित-परिषद बुलाई और कहने लगा—देखो, रावण सीता को ने आया है। इससे बड़ा अनर्थ होगा। त्याय मार्ग पर चलने वाले हनुमान आदि राजा विरुद्ध हो जायेगे। रावण का दाहिता हाथ खरदूपण मारा ही गया है। राम की सहायता पाकर विराधित बलवान हो गया है। वानरवशो अपनी हो समस्याओं में उलके हुए है। भगवान के मुख मे आप लोग सुन ही चुके है कि दशस्य के पुत्रों के हाथ से रावण को मृत्यु होगी। अतः आप लोग कुछ उपाय करे कि यह अनर्थ टल सके। तब मित्रयों ने निक्वय किया कि लका की मृत्यु होगी। अतः आप लोग कुछ उपाय करे कि यह अनर्थ टल सके। तब मित्रयों ने निक्वय किया कि लका की मृत्यु होगी अपने पक्ष में कर लेना चाहिये और इरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करता चाहिये। प्रभावशाली पुरुषों को मधुर वाक्यों से अपने पक्ष में कर लेना चाहिये और इरक्ष जाने को घनादि से परितृपत कर अपने अनुकृत करना चाहिये। रावण का जिसमें हित हो, हमें वही कार्य

करना चाहिये । सीता के बिना राम जीवित नहीं रहेगा और राम के मरने पर लक्ष्मण स्वयं मर जायगा । झत हमें तब तक भैयें रखना चाहिये ।

इस निर्णय के प्रनुसार विभीषण ने लका के चारो थ्रोर यत्रो का एक दूसरा परकोट बनवाया, खाई खदबादी। चारो थ्रोर रक्षा के लिए सुभट थौर दिक्पान नियुक्त कर दिये थ्रौर युद्ध की सी तैयारी होने लगी।

सुग्रीव को नत्री सुतारा के प्रति श्रासका विद्याधर साहसगित पर्वत पर जाकर कासरूपिणी विद्या सिद्ध कर किर्जिकद्यापुरी श्राया। उस समय सुग्रीव कही बाहर गया हुग्रा था। श्रत साहसगित सुग्रीव का रूप बनाकर

महलों में गया और सुतारां को पेकड़ने लगा। किन्तु रूप बना लेने पर भी साहसर्गान को सुग्रीव के समाग बातें नहीं झाती थी, न वह वहाँ के घमनासन, द्वारपालों आदि से ही राज की मित्रता परिचित था। अतः सुतारा को सन्देह हो गया और वह उसमें बचकर दूसरे कक्ष में चली गई। तभी असली सुग्रीव नगर में आया। उसे देखकर लोग आइच्छें करने लगे ने एक ता

सुग्रीव पहले श्राया ही था, यह दूसरा कीन श्रा गया। लोगों के श्राश्वर्य को देखता हुआ श्रसंलो सुग्रीव महलों में पहुँचा। वहां पहुँचते ही छट्मवेशी साहसगित उससे लड़ने श्राया। दोनों घोर को सेनाये भी झाड़टी। नव मित्रयों ने सीचा— असली सुग्रीव कौन सा है, यह निर्णय करना किठन है। फिर व्यर्थ ही इन गरीब सीनिकों का प्रकारण वध क्यों कराया जाय। यह सोचकर उन्होंने दोनों सुग्रीवों को उसर श्री र दिला दिशा में ठहरा दिया। सुनारानं व बताया कि जो पहले आया था, यह नकला सुग्रीव है। जामवन्त ने भी उसका समर्थन किया। किर्नु मित्रयों ने उनकी बात पर प्यान गही दिया। वहां का शासन-सुत्र वाली के पुत्र चन्द्रशिम ने सभाल लिया। तथा प्रतिज्ञा

की कि जो भी सुग्रीव महलां में श्रावेगा, उसका ही वध कर दुंगा।

प्रसिक्ती सुप्रीव वेचारा बडा दुखी हुआ। उसने रायण तथा प्रपने मित्र हनुमान से सहायता मांगी। हनुमान सेना लेकर आया तो नकली सुप्रीव ने उसका वडा स्वागन किया। तब हनुमान भी प्रस्तता और नकली सुप्रीव की पहचान नहीं कर पाया और वह वापिम चला गया। तब सुप्रीव कर प्रथम से सहायता लेके के लिए रण्ड-कारण्य पहुँचा। वहाँ हाथी, चौडो और मनुष्यों को लाशों को देखकर सोचने लगा कि यहाँ युद्ध किसका हुआ है। उसने एक मनुष्य से इस बारे में पूछा तो उसने बरदूषण की मृत्यु सीना हरण आदि वृत्तान्त कह दिया। तब सुप्रीव ने सोचा कि जिल्होंने खरदूषण जैसे बीर को मार दिया, वे अवस्य लोकोन्तर बीर पुरुष है। उन्हों से सहा-यता लेनी चाहिए। अत उसने एक दून राजा विराधित के पास दोस्ती के उद्देश्य में अलकारपुर भेजा। दून ने जाकर दिराधित से सब बाते कही। विराधित सोचने लगा—राम के ससर्थ से न जाने क्या-क्या लाभ होंगे। देखो, सुप्रीव भी मेरी शरण मे आ रहा है। यह विचार कर उसने दूत से कह दिया—मुग्नीव से कहना, वह राम को शरण मे आ जा। वे ही उसका दुख दूर कर सकने।

दूत ने सुधीव से जाकर सब बाते कह दी। सुधीव अपनी सना के साथ अनकारपुर जिमे पाताल लका भी कहते थे-आया। रोना का कोलाहल सुनकर लक्ष्मण ने बिगिधित से पूछा—'यह किसकी सेना आ रही है।' तय विरा-धित ने सुधीव का पंरचय देते हुए कहा—वह बातर बधी राजा राम को सहायता करने के निए आ। रहा है। तथी पूषीव का स्वा साथ से सिहा बहा आया। राम और लक्ष्मण उसमें प्रेम से मिने । तब राम ने सुधीव के मची जामबन्त से उसके आने का कारण पूछा। जामबन्त बोला—'देव।' यह चौरह अक्षीहिणों सेना का अधिपति बतर विरा सुधीव के मची जामबन्त से उसके आने का कारण पूछा। जामबन्त बोला—'देव। यह चौरह अक्षीहिणों सेना का अधिपति बतर वशी राजा सुधीव है। जब यह तीथ यात्रा को ग्या हुआ था तो कोई मायाबी पृष्ट सुधीव का रूप बनाकर किलिका पुरी में आ गया और वहां रहने लगा। सुधीव इसमें बडा दुखी है। इन्होंने हनुमान से सहायता मागी, सक्त है।'

राम ने सोचा—यह भी मेरी तरह ही पत्नी-वियोग से दुखी है। यह मेरा कार्य अवश्य करेगा। यह सोचकर वे सुधीव से बोले यदि तू मेरी पत्नी सोता का पता लगाकर लावेगा तो मैं नक्ली सुधीव को निकाल कर तुभी तेरी सुतारा ग्रीर तेरा राज्य दिला दूंगा।' यह सुनकर गग्नीव बोला—'महाराज! मैं बचन देता हूँ कि यदि जॅन रामायण २३६

सात दिन के भीतर मैं सीता का पता लगाकर न लाऊँगा तो झांगन मे प्रवेश कर जाऊँगा।' राम उसकी वातो से बडे प्रसन्न हुए और दोनो ने प्रतिज्ञा की—हम परस्पर विश्वासघात नहीं करेगे।

सुप्रीव राम ग्रीर लक्ष्मण को रथ में बंठाकर सेना सहित कि क्ष्मिल्वापुरी ग्राया ग्रीर उसने एक दूत नकली सुप्रीव के पास भेजा। दूत ने उससे जाकर कहा—तुम या तो राजा सुग्रीव की शरण में जाओ या गुढ़ के लिए तैयार हो जाओ। 'नकली मुग्रीव गुढ़ के लिए तैयार हो गया। श्रीर सेना लेकर ग्रा डटा। दोनो पक्षों में जोरदार ग्रुढ़ हुग्ना। विषयलम्पटी साहसर्गान ने सुग्रीव पर प्रहार किया। उससे मुग्रीव मूं छित हो गया। उसे मरा हुग्ना जानकर साहसर्गात ग्रानत्पूर्वक नगर में चला गया। हो ग्रा ग्रान प्रग्रीव राम से बोला—प्रभी! हाथ में आया हुग्ना चोर निकल गया। ग्रापने मेरी सहायता नहीं की। 'तब रामचन्द्र जी बोले—'मैं गुढ़ के समय तुम दोनों के रूप रंग में ग्रन्तर नहीं जान पाया। श्रतः मैंने मारना उचित नहीं समक्षा।'

इसके बाद राम ने साहसगित को पुनः युद्ध के लिए लेलकारा और युद्ध के लिए उसके सम्मुख आयो । उन्होंने बज्जावर्त धनुष पर डोरो चढाई और उसे टकारने लगे । उनकी टकार गुनकर साहसगित की कामरूपिणी विद्या भय के मारे भाग गई। अन सुप्रीव का रूप हटकर वह पुनः साहसगित के रूप में आ गया। उसकी ओर की सारी सेना उसका असली रूप देखकर मुग्नीव की ओर धा गई। तभी राम ने तलवार से उसका सिर काट दिया। सेना में अय-अयकार होने लगा। सुप्रीव ने राम-सक्ष्मण का खूब आदर किया। दोनो भाई नगर के बाहर एक मनोरम उद्यान में ठहर गये। मुप्रीव बहुत दिनो बाद सुनारा में मिला और वह विषय-भोगो में इतना निमम्ब हो गया कि राम से की हई प्रतिज्ञा भी भून गया।

जब राम में देला कि सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर रहा है तो उन्हें बडा कोघ फ्राया। बे लक्ष्मण के साथ एक दिन मुग्रीव के महलों में पहुँचे और उससे कहा—'रे दुष्ट ! सुतारा को पाकर तू सुख से घर में बैठ गया है।' इस प्रकार कह कर राम उसे मारने को तैयार हुए तो लक्ष्मण ने बीच में पडकर राम में कहा—देव ! इस पापी को क्षमा करे। यह अपने कार्य को भूल गया है।' किर भय से कांपते हुए सुग्रीव से बोले—'राजन्! महाल पृद्धां को उपकार नहीं भूलना चाहिंगे।' तब सुग्रीव राम के पैरों में पड कर क्षमा मापने लगा ग्रीर बोला—'प्रभो! ग्राप्य मेरी बार्तिक देखिये। मैं अभी सीता का पता लगा कर लाता हूँ।' यो कहकर उसने अपने सुभटों को ग्रावश्यक निर्देश देता और रेव्य भी विमान से बैठकर वहाँ से चल दिया।

सुग्रीव घ्रनेक नगरो, वनो ध्रौर पर्वतो पर सीताको कोजता हुआ, जारहा था। तभी उसे कवुडीय के शिखर पर एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया। सुग्रीव उसके पास पहुंचा। वह व्यक्ति भय से कापन

भीर रोने लगा । उसने समफा कि सुधीव को रावण ने भेरा वध करने भेजा है। सुधीव ने लक्ष्मण द्वारा उसके पास जाकर अभय देते हुए कहा—तू कीन है, कॉपता क्यों है, भय मत कर ।' तब उस कोटिशिला उठाना व्यक्तिन ने कहा—'राजन् । मैं अटी का पुत्र रत्नजटी हूं। मैं जब धातकीलण्ड के चैत्यालयों की बन्दना करके आकाश मार्ग से लीट रहा था तो भेरे कानों में सीता के रोने की आवाज आई।

बह बिलाप करती हुई 'हाय राम हाय लक्ष्मण, हाय भाई भामण्डल कह रही थी। मैंने उसे पहचान लिया। मैं तुरत्त रावण के पास गया और उसे ललकारते हुए कहा—'रे पापी । यह राम की पत्नी और मेरे स्वामी भामण्डल की बहन है। इसे तू कहाँ लिये जा रहा है।' यह कह कर मैं उससे लड़ने लगा। तब रावण ने कोच मे झाकर मेरो सारा विद्याये नष्ट कर दी और मै इस कवुबन मे आकर गिरा। मैं बहाँ से उठकर पूर्वत पर झा स्वार।'

सुब्रीव यह सुनकर वडा प्रसन्न हुमा। उसने कहा—'तुम चिन्ता मत करो कि तुम्हारी विद्याये नष्ट हो गई है। तुम हमारे भाई हो। म्राम्नो, हम राम के पास चले।' यो कह कर सुब्रीव रत्नवटी को राम के रास लिवा लावा म्रीर राम से बोला-प्रोमों! सीता का पता लग गया है, विस्तृत समाचार इससे पृष्टिये।' राम ने रत्नवटी से सारा समाचार ज्ञात किया और बार बार पूछने तथे-भाई! सत्य कहना, तुमने मेरी सीता देखी हैं। रत्नवटी बोला— प्रभो! सचमुख मैंने म्रापके वियोग से दुखी सीता को देखा है। लका का राजा पापो रावण उसे हर कर ले गया है ।' तक राम ने प्रसन्न होकर विद्याचर को सुन्दर मणियो का हार झौर वस्त्र पुरस्कार में दिये झौर कहा कि तेरा राज्य भी तभ्ने वापिस दिलाऊँगा ।

इसके बाद राम ने कोध में भरकर विद्याधरों से पूछा कि लका यहाँ से कितनी दूर है धीर दुष्ट रावण कौन है? यह सुमकर विद्याधर डरगये। कोई रावण के बारे में बताने का साहस नहीं कर सका। वड़ों कठिनाई से जामवत ने रावण के पराकम का परिचय दिया और कहा—उससे लड़ने की सामध्यें ससार में किसों की नहीं है। साप सीता का विचार छोड़ दं।

तब लक्ष्मण बोले— 'उस भ्रथम रावण को हम देखेंगे। वह बक्तिशाली होता तो यो चोरो की तरह सीता को चुरा कर न ले जाता। म्राप लोग लका का मार्ग बता दीजिये। 'तब जामवन्त बोला—पुरुषोत्तम राम! आप यह हुठ छोड दीजिये। एक बार रावण ने भगवान भ्रनतवीयंसे पूछा था कि भेरी मृत्यु किमके हाथ मे होगी। उस समय भगवान ने उत्तर दिया था कि जो अपने पराक्रम मे कोटिशिला उठा लेगा, वहो चक्र द्वारा तेरा बघ करेगा।

यह मुनकर लक्ष्मण बोले— 'उस शिला को मैं उठाऊँगा।' लक्ष्मण को यह बात मुनकर सुग्रोब, नल, नील, विराधित राम-लक्ष्मण को विमान में बैठाकर कोटिशिला के निकट गये। यह शिला नाभिगिरि के ऊपर स्थित है। यहीं से प्रनेक मुनि सिद्ध हुए है। उन्होंने जाकर सुर-समुरो से पूजित उस शिला को प्रसल-पृष्पादि से पूजा की। बाद सही सक्षमण ने सद्ध भगवान को नरस्कार कर प्रपने पराक्रम से उस कोटिशिला को उठाया। लक्ष्मण ने उस शिला को जांची तक उठाया। राम प्रादि सभी यह देखते रहे। देखो ने प्रनाच्या कि से । सब उपस्थित लोगो को विश्वास हो गया कि सबमूच में लक्ष्मण नारायण है। सब लोग उसी दिन विमान में प्रपने-प्रपने नगर में बायिस आ गये।

किष्किषापुरी वापिस स्राने पर राम ने कहा विद्याघरो ! झाव लोग श्रव देर न कीजिये झीर लका पर जल्दी चढ़ाई करके दुखी सोताको छुडाइये ।'तब विराधित बोला—देव ! झाव युद्ध चाहने है या सोता? यदि

बिना युद्ध के सीता मिल जाय तो यह श्रेष्ठ मार्ग रहेगा । हम पहले किसी नीतिज्ञ चतुर हमुमान का व्यक्ति को रामण के पास भेजते हैं। शायद वह समक्राने-बुक्पाने से सीता को वापिस करने पर सहा-गमन सहसत हो जाय।

राम ने भी इस उपाय को स्वीकार कर लिया । सबने परामधं किया कि किस व्यक्ति को भेजना उचित रहेगा। सबने एक मत से कहा—हनुमान ही उपयुक्त व्यक्ति है। वही इस कार्य को कर सकता है भीर रावण को समक्ता भी सकता है। अत एक इत को तरकाल विमान द्वारा हुनुमान के पास भेजा गया। उसने जाकर हनुमान से सदस्वण भीर सम्बद्ध के भी मृत्यु भीर सुनारा की प्राप्ति स्वादि के सब समाचार सुनाये। अपने पिता लरदूषण भीर भाई सम्बद्ध की मृत्यु भीर समाचार सुनान की पत्नी अनगड़मुमा विलाप करने लगी और हनुमान की इसरी पत्नी पद्मरागा अपने पिता सुन्नीव के कुशल समाचार सुनकर हुएं करने लगी और जिनालय मे जाकर नृत्य गान करने लगी। हनुमान ने तद अनगड़मुमा को वेंग बचाया। बाद में सेना लेकर वह किष्ककापुर चला। सुन्नीव मादि राजाओं हे हनुमान को प्रम से स्वागत किया। सुन्नीव मुतारा की प्राप्ति और रामचन्द्र जो के शीर्य आदि के बारे में विस्तारपूर्वक सब समाचार कताये। तब सब लोग रामचन्द्र जी के पास गये। हनुमान ने राम से कहा—'देव! मैं राजण को समक्षा कर अवश्य सीता को वाधिस लाजेंग। आप निर्वचन्तर हे।'

जब हुनुमान चलने लगा तो जामवत ने उसे समफाया — बानरविशयों को एकसात्र तुम्हारा ही सहारा है। श्रातः तुम लका मे सावधानी से जाना और किसी के साथ विरोध मत करना ।' हनुमान ने उसकी बात मान की भीर वहां से चलने लगा । तब रामचन्द्र जी ने हनुमान को छातों से लगा कर कहा— 'तुम सीता से जाकर कहना कि राम तुम्हारे वियोग में न सोते हैं, न खाते हैं, न बेटते हैं। वे पानतों की तरह इषर-उधर पूमते रहते हैं। वे जानते हैं कि तुम शीलवती हो। उनके वियोग में तुम प्राण त्याग देने पर तुली हो। किन्तु मनुष्य-जन्म बड़ा हुलेंभ है। मत प्राणों की रक्षा का यल्प करो। बीघ ही तुम्हारा और उनका मिलाप होगा । तुम उनकी आगर रक्को और भोजन करो।' इस प्रकार कहकर रामचन्द्र जीने निधानों के लिए अंगूठों दो भीर कहा—वीर 'तुम खीता को मेरी यह निधानी दे देना और उसे भीर उसे से रामचन्द्र जीने कहा है

र्जन रामायरा २४१

कि हम तुम दोनो ने दण्डक वन में चारण मुनि को म्राहरर दान दिया था, वशिगिर पर्वत पर हम लोगो ने मुनियो का उपसर्ग दूर किथा था भीर जब उस दुष्ट कपिल ब्राह्मण ने तुम्हें जल नहीं दिया था, तब मैंने तुम्हें रामगिरि में जल पिलाया था। जब तुम लीटो तो सीता का चुंडारतन ने म्राना।

हनुमान ने कहां — 'देव ' ऐसा हो करूँगा।' और राम के चरणो मे नमस्कार कर सब विद्यावरों से कहा — जब तक में लौट कर वापिस न मार्ऊ, तब तक माप लोग यही रहना और इन दोनो महापुरुषो की सेवा करना।'

यह कह कर हनुमान वहाँ से सेना सहित सानन्द विदां हुआ। आर्य में उसे मेहिन्द्रपुर नगर दिखाई दिया जो उसकी निन्हाल थी। उसे देख कर हनुमान को बड़ा कोध आया कि जब में पेट में था, तब मेरे नाना ने मेरी माँ को बड़ा दुःख दिया था। अतः कोध में भर कर हनुमान ने रणभेरी बजादी। दोनों और की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। अत्त में हनुमान ने अपनी लागूल विद्या से महेन्द्र को बाख लिया। तब मत्रियों ने उन्हें छुड़ाया। नाना और धेवता तब प्रम में मिले। राजा महेन्द्र ने अपने धेवते का बड़ा सम्मान किया। चलते समय हनुमान ने कहा-आप अति पूजी की पास पहुँच जायें।

इसके पण्चान् हनुमान मार्ग में अपनी माता से मिला। आगे बढ़ने पर हनुमान ने देखा कि उदिधिनासक इं प पर दिख्युल नगर के पास बन जल रहा है और उसमें दो चारण मुनि तपस्या कर रहे हैं। हनुमान ने बड़ी भावन और करणा से अपनी विद्याद्वारा वहाँ जल बरसा कर अग्नि को शान्त किया और मुनि-चरणो की पूजा की। जिसके हा तीन कथ्याओं को विद्या सिद्ध हो गई। वे तीनो दिख्युल नगर के गधर्व राजा की पुज्यां थी। जिनके नाम चन्नदेखा, विद्युलभा और हरमामला थे। उन्होंने आकर पहले तो मुनियों की बरवना की, फिर हनुमान का नमस्कार किया। हनुमान के पूछने पर उन कन्याओं ने बताया कि हमारे पिता ने एक अबधिज्ञानी मुनि से पूछा था कि हमारा पिता कीन होगा। तब उन्होंने कहा था कि जो साहसगति को मारेगा, वही इनका पित होगा। उधर अगारकृत विद्याद्वर हमें चाहना था। हम मुनि के बचनो पर विद्वास करके मनोनुगामिनी दिखा सिद्ध करने बारह दिन एहले अपने थे। तब अगारकेतु ने बड़े उत्सर्भ किये आर उसी ने वन में आग लगादी। उपसर्ग के कारण हमें बारह वर्ष में सिद्ध होने वाली विद्याय बारह दिन में सिद्ध होने बाली विद्याय बारह दिन में सिद्ध होने बाली विद्याय बारह दिन में सिद्ध होने आग सुभाकर मुनिराज और हमें जलने से बचा निया।

े हनुमान ने कन्याओं की प्रशसों करते हुए रामचन्द्र जी का सारा ब्लान्त सुनाया। यह समाचार गन्थवंराज के पास पहुंचा नो वह नगरवासियों के साथ वहाँ द्याया और हनुमान में मिलकर कन्याओं को रेकर सेना सहित रामचन्द्र जी के पास चल दिया और वहाँ जाकर कन्याओं का विवाह रामचन्द्र जी के साथ कर दिया।

हनुमान | खला जा रहा था कि उसकी मेना एक मायामई यन्त्रनिर्मित परकोटे से रुक गई। जब हनुमान को यह जात हुम्रा कि यह सब रावण की सुरक्षा के निर्ध भारी तैयारी है तो हनुमान ने कुछ देर में ही उस परकोटे के खण्ड-खण्ड कर दिये 'झौर शालिविद्या का हुदय भेद दिया। जब इस कोट के रक्षक बज्रमुख को, जिसने रावण की झाज्ञा में इस कोट का निर्माण किया था—पता चला कि कोट ध्वस्त कर खिया है, वह हनुमान से सेना सहित खब्द ने झाया। दोनों में युद्ध हुद्या। झन्त में हनुमान ने उसे मार दिया। तब उसकी पुत्री लक्षासुन्दरी युद्ध के लिये झाई। किन्तु हनुमान का मोहन रूप देखकर उस पर मोहित हो गई और सन्त्रि कर ली।

वहां में चलकर हनुमान सर्वप्रथम न्यायशील विभीषण के घर पर गया। दोनो परस्पर गले मिले । फिर हनुमान ने विभीषण से कहा— 'राजन् ! आपके आई ने परस्त्री हरण करके वडा लोक निद्य कार्य किया है। आप उन्हें इस काम से रोकिये, नहीं तो चर्च जा-धन हानि होगी। 'विभीषण बोला— 'मैने उन्हें बहुत समकाया बुकाया है, किन्तु वे मेरी एक नहीं सुनते । सीता को प्यारह दिन भोजन छोडे हुए हो गये हैं जिन्तु उन्हें दया नहीं आती। आप जाकर सीता को समका कर भोजन कराइये। मैं तब तक रावण को समकाता हैं।'

हनुमान यह सुनकर अशोक उद्यान में पहुँचा श्रीर अशोक वृक्ष के नीचे जहाँ सीता बैठी हुई थी, वहाँ पहुँचा। उसने देखा— सीता अपने हाथ की वायी हचेली पर गाल टेके हुए है, आखो से आमू भर रहे हैं। गर्म गर्म स्वास निकल रहे हैं, बाल बिखरे हुए है श्रीर राम का घ्यान कर रही है। हनुमान ने समभ लिया कि राम क्यो इसके गुणों का स्मरण कर व्याकुल हो रहे हैं। तब हनुमान अपनी विद्या से वृक्ष पर रूप बदल कर जा बैठे और राम को दी हुई आ मूठी सीता की गोद में डाल दी। अंगूठी राम नामाज्कित थी। अगूठी को देख कर सीता बड़ी हॉफ्त हुई, मानो साक्षात् राम के ही दर्शन हो। यहे। सीता को प्रसन्न देखकर विद्याधरियों ने जाकर रावण को समाचार दिया। रावण ने समका—मेरा कार्य सिद्ध हो गया। उसने उन विद्याधरियों को खूब पुरस्कार दिया और मन्दोदरी से कहा—सुम अन्य रानियों के साथ जाकर सीता को प्रसन्त करो। 'मन्दोदरी अन्य रानियों को लेकर सीता के पास पहुँची और उससे कहा—'पुन्हें प्रसन्त देखकर हमें भी प्रसन्तता है। अब तुम ससार विजयों रावण के साथ आनन्द के साथ भोग करो। 'सीता सुनकर बड़ी कृपित होकर बोली—'विद्याधरी! मुक्ते मेरे पति के समाचार मिल गये हैं इस्तियं सै प्रसन्त हों। अस्त हो स्व सर्व मेरे पति के समाचार मिल गये हैं इस्तियं सै प्रसन्त हों। विद्याधरी हों। 'भिर सोता कहने साथी—'यहाँ ऐसा मेरा कौन भाई है, जिसने लाकर मुक्ते राम की अंगूठी दो है।'

हेनुमान यह सुनकर वृक्ष से नीचे उत्तरें और उन विद्याधिरियों के सेमक्ष ही सीता के सामने जा पहुँचे सीर चरणों में नमस्कार कर कहा—"पाता! रामचन्द्र जी की यह अंगूठी में लाया हूँ। 'सीता द्वारा परिचय पूछने पर हुमान ने अपना परिचय देत हुए कहा— रामचन्द्र जी आपके विद्यों में बढ़े दुखी है, न खाते हैं। दिन-रात आपका ही ध्यान करने रहते हैं। प्रपने पति के समाचार पा कर सीता बड़ी प्रसन्न हुई । फिर वह कहने लगी— 'हाय! में पापिनी तुक्ते इस समय इस ख़ुत्री के समाचार पो कर सीता बड़ी प्रसन्न हुई । फिर वह कहने लगी— 'हाय! में पापिनी तुक्ते इस समय इस ख़ुत्री के समाचारों के बदले कुछ भी नहीं दे सकती। 'हनुमान बोला—, माता! आपके दर्शनों से ही मेरा पुष्प-वृक्ष एल गया। 'तब सीता बार-बार राम-लक्ष्मण की कुशलता के समाचार पूछने लगी और कहने लगी--'हनुमान! सब कहना, कही उनकी अगुली से गिर जाने के कारण यह अगुठी तुम उठा ती नहीं लागे। वे इस समय कहाँ है। लक्ष्मण खरदूषण से युद्ध करने गये थे। उनके वियोग में कही राम ने प्राण तो नहीं त्यान दिये।' तब हनुसान ने कहा—'भाता वे इस समय किष्किष्मपुर में है। 'बहुत से विद्याषर उनके साथ है। उन्हों ने ही मुक्ते पास भेजा है।'

तब मन्दोदरी हनुमान से बोली—'भ्ररे कृतघ्न ! भ्रव रावण की सेवा छोडकर विद्याभर होकर भी तूने भूमि गोवरियों की सेवा ग्रगीकार करली है। श्रव तेरी कृतघ्नता का फल तुओ बीग्न मिलाग ! रावण राम-लक्ष्मण सहित तुओ भी कीश्व मार डालेगे। 'तब हनुमान ने उसे करारा उत्तर देते हुए कहा —'भूमिगोवरी तो तीर्थकर भी होते हैं। तु राम-लक्ष्मण के पराक्रम को नहीं जानती। इसीलिए तु पटरानी होकर यह दूती का निय कार्य कर रही है। तु दोवगी कि राम-लक्ष्मण के हाथों तेरा पति रावण श्रव श्रीग्र ही मारा जायगा।'

तब मन्दोदरी म्रादि सीता को मारने भगटी किन्तु हनुमान की एक ही हुकार से वे अयभीत होकर वहाँ से आग गई। तब हनुमान ने सीता से कहा—'माता! स्नाप भोजन कर लीजिये। रामचन्द्र जी ने यह साजा दी है। विभीषण की रानियों ने भी सीता से भोजन करने का बहुत आग्रह किया। बड़ी किटनाई से सीता ने थोड़ा सा भोजन किया। हनुमान ने फिर निवेदन किया—'माता! माप मेरे कन्ये पर बैठ जाइये। मै झभी झापको रामचन्द्र जी के पास पहुँचाये देता हूँ।' किन्तु सीता ने कहा—'विना प्रभ् रामचन्द्र जी की झाजा के मै बहा नहीं जा सकती। हुनियों मेरा सपवाद करेगी। तू विश्वास के लिए यह चूड़ामणि रन्त लेजा और प्रभु से कहान—सीता झापले दर्शनों की लालसा से ही प्राण घारण किये हुए है।' इस प्रकार कह कर सीता ने हनुमान से सीदा चले जाने को कहा।

सीता की श्राक्षानुसार हनुमान वहाँ से चल दिया। रानियों ने जार्कर रावण से शिकायत की। रावण ने नौकरों को श्राप्ता दी कि जाकर विद्याधर को पकड़ लाओ। नौकरों को श्राप्ते देखकर हनुमान ने विद्या से दातर का कर पर लिया थीर एक वृक्ष की शाखा में छिप गया। जब हनुमान को कही नहीं देखा तो वे इथर-उधर हुढ़ने लगे। तब हनुमान ने वृक्ष उखाइ-उखाइ उन्हें मारना शुरू कर दिया। उसने उस उखान की तहस-नहस कर दिया। घुड़ शालाये नब्द कर दी, गजबालाओं में श्राप लगा दी। श्रनेक लोगों को मार डाला। तब कुछ लोगों ने जाकर रावण से फरायाद की— महाराज ! कोई मारी दैत्य श्राया है। उसने श्रनेक घर ढा दिये, वृक्ष उखाइ केंके, स्वानेक लोगों की मार डाला। यह सुनकर रावण ने श्रपने पुत्र मेघनाद से कहा—पुत्र । तू तो देख तो यह कीन पाणी श्राया है।

जन रामायस् 383

मेघनाद हाथी पर चढकर राक्षक्षो के साथ वहाँ आया। उसे देखकर हन्मान ने विद्या से वानर सेना तैयार करी। हनुमान और मेघनाद मे युद्ध हुआ। श्राखिर हनुमान ने मेघनाद को मार भगाया। तब इन्द्रजीत लंडने माया । दोनों में भयानक युद्ध हमा । श्रन्त में इन्द्रजीत ने हनुमान को नागपाश में बॉध लिया और ले जाकर रावण के सामने खड़ा कर दिया।

रावण उसे देखकर श्रत्यन्त कुढ होकर बोला - श्ररे दुष्ट ! तूने लका मे यह ध्वस क्यो किया, मेरा उद्यान क्यों नष्ट कर दिया। मैंने तुओं प्रभृत्व दियाथा अर्शर तूराम से जामिला, जिसको स्त्री को मै ले आराया हुँ और श्रव तू उस राम का दूत बन कर श्राया है। मै तुक्ते श्रभों मारता हूँ। यो कह कर रावण ने हनुमान को मारने के लिए तलवार उठाई, किन्तु मित्रयों ने उसे यह कह कर रोक लिया कि दूत अवध्य होते है। तब हनुमान ने निर्भय होकर कहा-मैंने तो ग्रभी क्या नाश किया है, किन्तु कुद्ध राम शीघ्र ही तरा नाश करगे। परस्त्री चोर रावण तो नरक जायगा ही, किन्तु श्राप लोग भी इस पाप में साथ देने के कारण नरक में जायेंगे। समभलों, श्रव राक्षसविध्यो का विनाश-काल ग्रागया है।

तब रावण ने कोध में भर कर श्राज्ञा दी-'इस दूष्ट को नगर के बाहर ले जाकर शूली पर चढा दो।' भ्रनेक सुभट हनुमान को लोहे की सांकलों से बांध कर लका के बाजारों में होकर ले चले। लोग हनुमान का उपहास उडाने लगे-रावण से विमुख होने का यही फल मिलता है। यह सुनकर हनुमान को कोध आ गया। उसने लौह शूखलाये तोडदी ग्रीर आकाश में उड गया। उसने नगर का स्वर्णमयी कोट हा दिया, फाटक तोड दिये। सारी लका में आग लगा दी। रावण का घर, ध्वज, तोरण नष्ट कर दिये। इस प्रकार लका-दहन कर हनुमान किष्किघापूरी की स्रोर चल दिया। वह वहा पहुंच कर राम के पास पहुंचा स्रौर उन्हे प्रणाम कर खड़ा हो गया। राम ने उसे छाती से लगाकर पृछा—सीता क्रालपूर्वक तो है। तुमने उसे कहाँ देखा। तब हनुमान ने चुडामणि रत्न निकाल कर उनके सामने रख दिया और सीता का कहा हुआ सन्देश सुना दिया। उसे सुनकर राम दुख से अधीर होकर रोने लगे। तब लक्ष्मण नं उन्हें धैर्य देते हुए कहा— 'देव ' दुल करने से क्या होगा। मैं आरज ही लका मे जाकर रावण को मारकर सीता को लाऊँगा। तब राम को कुछ सार्वना मिली श्रीर अपने शरीर से श्राभरण उतार कर प्रेम पूर्वक हनमान को दे दिये।

लक्ष्मण ने सब विद्याघरों को एकत्रित किया और उनमें कहा - 'अब लका पर चढाई करने का समय आ गया है। अब देर नहीं करनी चाहिया। सब विद्याधर लका पर बाक्रमण करने के लिए तैयार हो गये और सब विमानों मे बैठ कर चल दिये। उस दिन प्रभात के समय मार्गशीय कृष्णा पचमी थी। चलते

पर ग्राक्रमण

राम का लंका समय अनेक शुभ शक्त हुए। राम की सेवा मे वड-बडे योद्धा थे--नल, नील, सुग्रीव, अग्, ग्रगद, हनुमान, विराधित, महेन्द्र, प्रश्नकीति, धनगति, भूतनाद, गजस्वन, व्रज्यसूख आदि। व चलते- चलते बेलधर द्वीप पहुंचे। वहाँ पर नगर के राजा समृद्र से युद्ध हुन्ना। नल ने उसे

जीता हुन्ना पकड लिया। जब उसन रामचन्द्रजीका ब्राधिपत्य स्वीकार कर लिया तो उसे उसका राज्य दे दिया। वहाँ से चल कर सुवेलपूर पहुँचे और वहाँ के राजा सुबेल को जीता । वहाँ से लका को चले । विमानो से सबने देखा-सोने का कोट, सोने के महल, अत्यन्त वेभवपुण लका नगरी। सब लोग हसद्वीप मे उतर गये। वहाँ के राजा को जीता धोर भामण्डल की प्रतीक्षा करन लगे। तब तक लका मे एक दत भेज दिया।

राम का श्रागमन सुनकर लका में कोलाहल मच गया। रावण ने रणभेरी वजा दी। सभी मुभट एकत्रित होकर रादण के पास पहुचे। रावण को युद्ध के लिये उद्यत देखकर विभीषण उसे समफाने लगा—'देव ! कृपा कर मेरी विनय सुनिये। धाप<sup>ँ</sup>न्याय मार्ग पर चलने वाले है। अन आप राम को सीता सौप दीजिये। व्यर्थ ही इस अन्याय युद्ध से लाभ नही होगा । हमारे वश का नाश हो जायगा ।' यह सुन कर इन्द्रजीत वोला—'अगर ग्रापको भय लगता है तो श्राप घर में बैठिये। स्वीरत्न को पाकर कही छोड़ा जाता है। रावण के ग्रागे राम बेचारा तुच्छ है।' तब विभीषण पुन. समकाते हुए बोला—'इन्द्रजीत । ऐसा मत कहो । पाप से राजा भी रंक हो जाते है । तुम्हारे पिता सीता नहीं लाये, बल्कि विष लाये है। हनुमान आदि अनेक राजा-गण राम के पक्ष में मिल गये है।

विभीषण के यह बचन सुन कर रावण कोध से अधा होकर विभीषण को सारते दौडा, तब विभीषण भी युद्ध के लिये तैयार हो गया। तब सित्रधों ने समका-बुकाकर दोनो को रोका। किन्तु रावण कोध से भर कर बोला—' बुक्ट! तू बात्रु से मिल गया है। अत् तू इसी समय लका से निकल जा।'विभीषण बोला—'अच्छी बात है। से अभी यहां से जाता हूँ। यदि मैने लका नक्टन की तो से रत्नथवा का पुत्र नही। इस प्रकार कह कर विभीषण तोंस अभी शिही किली किल रास से सिलने चल दिया।

विभीषण की सेना का को जाहल सुनकर वानरवशी सेना भी युद्ध के लिए तैयार हो गई। राम भौर लक्ष्मण ने वच्चावर्त और सायरावर्त अनुष्ठ उद्योध और नगर से बाहर युद्ध के लिये चल दिये। वानरवशी सेना भी उनके योछे चल दी। तब विभीषण ने राम के पास दुत भेजा। दूत ने आकर राम से कहा— 'दंव! विभीषण अपने भाई रावण से सम्द्रा का का अपने को उद्योग की उद्योग की उद्योग की की उद्योग की उद्योग की अपने वह सुनकर जाबुनद आदि मित्रयों को बुला कर मत्रयाण की और यह निर्णय किया कि विभीषण वर्गात्या है। रावण से सीता को लेकर अर्थन प्रारम्भ ने ही विरोध रहा है। अतः दोनों मे मत्रभेद और शत्रुता होना कोई आवचर्य की बात नहीं है। इस्तियं विभीषण को अवद्य बुलाना चाहिये। फलत. विभीषण की भेजने के लिये दूत से कह दिया। विभीषण ने भाकर राम को नमस्कार किया और वोला—' प्रभी! इस जन्म में आप और दूसरे जन्म में भगवान जिनेन्द्र मेरे शरण है। राम ने बडं प्रेम से विभीषण से कहां— 'विभीषण! मैं विजय कर राक्षस द्वीप सहित लका तुम्हें देंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है।'

इधर यह बात हो रही थी, तब तक अनेक विद्याओं का अधिपति भामण्डल आ पहुँचा। उसे देखकर वानर

वंशियो को बडी प्रसन्नता हुई। उसके साथ एक हजार ग्रक्षोहिणी सेना थी।

श्रव सेनाको लेकर रामने लकाको झोर प्रयाण किया और लकाके बाहर सेनाका पढाव डाल दिया। उसीके सामने रावण की सेनाभी स्ना डटी। रावण की सेनाभे चार हजार स्रक्षीहिणी थी और रामकी सेनाभे बोहजार स्रक्षीहिणी थी।

सबसे प्रथम रावण की घोर से हस्त और प्रहस्त नामक सुभट ब्रपनी सेना लेकर युद्ध के लिए घाये। इघर राम, लक्ष्मण और नल-नील भी घागे बढ़े। उनके पीक्षे उनकी सेना थी। युद्ध प्रारम्भ हो गया। रक्त की कीजड मच गई। हाथी, घोड़े, मनुष्य कट कट कर गिरने लगे। लाझो पर लाग पड़ने लगी। तब नल, नील ने अयकर युद्ध कर भिण्डमाल के प्रहार से हस्त-प्रहस्त को मार दिया।

दूसरे दिन रावण पक्ष के मारीच आदि राजा युद्ध के लिये भाये। उन्होंने भयकर युद्ध किया। वानर विशयों में भगदड मच गई। तब हनुमान श्रागे बढा। उसके प्रहार से राक्षसविशयों की सेना तितर-वितर होने लगी। उसे रोकने के लिए राक्षसो का सेनापित माली आगे आया। हनुमान और माली का घोर युद्ध हुआ। हनुमान ने माली के हृदय पर भयानक वेग से शक्ति का प्रहार किया। वह मुच्छित हो गया। उसके सैनिक उसे युद्धस्थल से उठा ले गये। तब बज्रोदर माली के स्थान पर लड़ने लगा। हनुमान ने उसे अल्पकाल गे ही मार डाला। फिर रावण का पत्र जबमाली लडो श्राया। दोनो वीरो में बडी देर तक युद्ध हुआ। हनुमान ने जबूमाली के सीने पर वज्जदण्ड का कठोर प्रहार किया, जिससे वह मूच्छित हो गया । उसका सेना उसे लेकर भाग निकलो । हनमान ने भागता हुई सेना का पीछा किया ग्रोर जहाँ रावण खडा था, वहाँ होनिर्भय होकर युद्ध करने लगा। उसे देखकर रावण ग्रांग बढा, किन्तु उसे रोक कर अन्य योद्धा युद्ध करने लगे और हनुमान को घर लिया। तब नल, नील, मुर्याव, सुषण, विराधित, प्रीतिकर, भामण्डल, समुद्र, हस ब्रादि राजा मिलकर राक्षस-सेना पर ट्रट पड । राक्षस घवडा गये । तब वीर कुम्भकर्ण लड़ने उठा । उसने वानरवंशियों को दबाना शुरू किया । तब उससे लड़ने के लिए हनमान, अगद, भामण्डल, शशी इन्द्र, ग्राय । कुम्भकर्ण ने माया से सबको सुला दिया । सबके हाथ से शस्त्र गिर गये । तब सुग्रीव ने प्रबोधिनी विद्या द्वारा सबको सचेत किया। वे पुनः सचेत हो गये और उसमे युद्ध करने लगे। उनके प्रहारों से कुम्भकर्णघबड़ागया। तब रावण स्वय युद्ध करने ग्राया। किन्तु इन्द्रजीत ने उसे रोक कर स्वय युद्ध करना -प्रारम्भ कर दिया। उसने वाणो की वर्षासे सबको क्षत-विक्षत कर दिया। श्रपनी सेनाका यह विनाश देश्वकर सुग्रीव, भामण्डल आदि उससे युद्ध करने लगे। सुग्रीव इन्द्रजीत से भिड़ गया, भामण्डल मेघनाद से जा जभा।

जैन रामायरा २४५

हतुमान ने कुम्भकर्ण को जा दवाया। ब्रद्भुत युद्ध हुआ। इन्द्रजीत ने मेच बाण छोड़ातो भयकर वर्षा होने लगी। सारा कटक मछली की तरह तैरते लगा। तब सुर्धाव ने पवन बाण से मेवो को छिन्त विच्छिन कर दिया। तब इन्ट्रजीत ने मिन बाण छोड़ा। चारो आरे झाग लग गई। उसे सुर्धीव ने मेच बाण छोड़ कर बुक्ता दिया। अन्त मे इन्द्रजीत ने मायामय धरत्रों से सुर्धीव को ब्याकुल कर दिया थ्रीर फिर नागपाद्या मे बांघ लिया। उघर मेघनाद ने भामण्डल को उसी शक्त से बांघ लिया।

यह देखकर विभीषण ने राम और लक्ष्मण से कहा— प्रभो । देखिये, मुग्नीव और भामण्डल को नागपाश में बांध लिया है और हुनुमान को घायल कर कुम्भकण ने भुजाओं में जकड विया है। इनके मर जाने पर हम सबका मरण निश्चित है। बाप इनकी रक्षा कीजिये। में नव तक इन्द्रजीत और मेंबवाहन को रोकता हूं। यह कह कर विभीषण इन्द्रजीत और मेंबवाहन को रोकता हूं। यह कह कर विभीषण इन्द्रजीत और मेंबवाद में युद्ध करने पहुँचा। रोनो भाई अपने चाचा में सकीच के साथ युद्ध में हर गये। तब तक अपने ने चुन्ध में क्षा में सकीच के साथ युद्ध में हर गये। तब तक अपने ने कुम्भकणों से हुनुमान को छुड़ा लिया। सुखं ब्राये भामण्डल को मरा जानकर राक्षस वापिस चने गये। तब सब लीग उनके पास ब्राये। उस समय राम ने गरुणेन्द्र को स्मरण किया और उससे उन दोनों को जिलाने के लिये कहा। तब प्रमन्न होकर गरुणेन्द्र ने राम को हल, मुशल, छन, चमर, और सिह्वाहिनो विद्या दो और लक्ष्मण को गरा, खड्ग और गरुवाहिनो विद्या दो। दोनों भाई अन्य राजाओं के साथ सुबोब और भामण्डन के पास आये। गरुवाहिन ह्या नाने में सर्गों के बन्धन ढोले पड़ने लगे, विष्ट दूर हो गया और दोनों बीर मुच्छी से उठकर बैठ गये। सब लोग वर्ड हिपत हण।

अगले दिन मारीच आदि सेनानायक युद्ध के लिए आगे आये और उन्होंने वानरवशो सेना पर भारी दवाव डालना प्रारम्भ किया। उनका प्रतिरोध करने के लिये भागण्डल आगे बढ़ा। उसने राक्षस सेना का ट्वाया।

लक्ष्मण के

ाक्या। उनका प्रात्तराथ करन कालय भामण्डल आगि बढ़ा। उसने राक्ष्म सना का देवाया। तब रावण युद्ध के लिये स्वय धाया। उसने वाण-वर्षा करके वातर-सेना को तितर वितर कर दिया। यह देवकर विभीषण उसने युद्ध करने आगे गया। उसे देवकर रावण वोला—'तूब्यर्ष मे क्यो मरने आ गया। मैं तो शत्रुकों को मारने प्राया हू। मृत तूलौट जा।' तब विभीषण

बोला—'तुम सीता राम को सौप दो, अन्यथा तुम मारे जाओ गे। दोनो भाई युद्ध करने लगे। रावण ने विभीषण का छत्र उड़ा दिया। विभीषण ने उसकी ध्वजा उड़ा दी। लक्ष्मण इन्द्रजीत से श्रीर राम कुम्भकर्णमें युद्ध करने लगे।

इन्ह्रजीत ने लक्ष्मण पर प्रम्थकार वाण छोड़ा। लक्ष्मण ने सूर्य वाण छोड़कर प्रम्थकार का नाश कर दिया। इन्ह्रजीत ने नागवाण छोड़ा नां लक्ष्मण ने गरह वाण छोड़कर नागों का भगा दिया। इसके वाई लक्ष्मण ने नागवाण छोड़ कर इन्द्रजीत को वाध निया। इन्द्रजीत नागपाझ से वधकर पृथ्वी पर पिर पर छा। राम ने सी कुम्मको नागपाझ से वधकर पृथ्वी पर पिर पर छा। राम ने सी कुम्मको नागपाझ से वधक पृथ्वी पर पिर पर छा। राम ने से कुम्मको नागपाझ से वाध निया। रावण ने विभीषण पर विश्वल छोड़ा, लक्ष्मण ने घानर उसे बीच से ही कि निया। तव रावण ने धरणेन्द्र द्वारा दी हुई शक्ति को छा से लेकर लया के कहा 'धरे बालक ' यू न्या क्यां के प्रमुद्ध करने आया है। अब तू वज्य प्रहार से मेरे हाथों मारा जायगा। लक्ष्मण ने क्षांभ से उत्तर दिवा असे पुट ' तू परस्त्रां नम्य है। अब तू वज्य प्रहार से मेरे हाथों मारा जायगा। लक्ष्मण ने क्षांभ से उत्तर दिवा असे पुट ' तू परस्त्रां नम्य है। अब तेरी मृत्यु निष्कत है। यो कह कर दोनो महावीर परस्पर भिड़ गये। रावण ने नाक कर बहु लक्षित लक्ष्मण के वक्षस्थल पर फेक कर मारी। शक्ति लगते ही लक्ष्मण सूण्छित होनर भूमि पर सिर पड़े। तव राम रावण से गुढ़ करने लगे। उन्होंने रावण को छह बार रथरहित कर दिया। और वाण-वर्षा से उनक दिवा। रावण ब्याकुल होनर गुढ़ वन्द कर लीट गया।

रावण को सन्तोष था कि चलो ब्राख एक बीर तो मारा गया। किन्तु जब उसे कुम्भकण, इन्द्रजीत ग्रीर मेधनाद के समाचार मिले तो वह बिलाप करने लगा। उथर सीता को लक्ष्मण के समाचार मिले तो बिलाप करने लगी।

रावण के चले जाने पर राम लक्ष्मण के पास पहुंचे ध्रीर उन्हेमरा हुआ। जानकर वे मूच्छित होकर गिर पड़े। जब उन्हेहोझ द्याया तो वे विलाप करने लंग—वन्स <sup>∣</sup> नू भुक्तं विदेश में अर्थेना छोड़ कर कहाँ चला गया। जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

खब मुभे सीता, माना और भाइयों मे क्या काम है। हे विद्याघरो<sup>।</sup> तुम शीघ्र चिता तैयार करो। में उसमें जलकर मर जाऊँगा. अब तम लोग भी अपने घर वापिस जाओ और मेरे अपराध क्षमा करो। तब जावनद ने उन्हे समक्ताया—'देव । ग्राप व्यर्थ ही शोक क्यो करते है। लक्ष्मण शक्तिवाण से मूच्छित है। वे सुबह तक अवश्य होश मे धा जायेगे।

सब लोगलक्ष्मण को होश में लाने का उपाय करने लगे। वहाँ की युद्ध भूमि साफ करके वहीं डेरे तम्बू डाल दिये और कनात लगाकर सात दरवाजो पर सात वोर पहरा देने लगे। इतने में आकाश-मार्ग से एक मन व्य आया धीर भामण्डल से बोला-दिव । आप मुक्ते इसी समय राम के दर्शन करा दीजिए। मैं लक्ष्मण को जीवित करने का उपाय बताता हैं। तब भामण्डल उसे राम के निकट ले गये। राम को नमस्कार कर वह बैठ गया। तब राम ने उसका परिचय भीर भाने का प्रयोजन पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा- 'देव! मै देवगीत नगर के राजा शशिमडल का पुत्र शक्तिप्रभ हैं। एक बार मेघ के पुत्र विनय ने मुक्त पर शक्ति का प्रहार किया था। उससे मैं मूच्छित हो गया था। मैं अयोध्या के बाहर मुच्छित पड़ा हुआ था। तब अयोध्या के राजा भरत ने मेरे ऊपर जल छिडका, उससे मै ठीक हो गया था। एक बार अयोध्या में बीमारी फैल गई थी। तब लोगों के कहने से राजा भरत ने राजा द्राण को बुलाया। द्रोण ने सबके ऊपर जल छिड़क दिया तो मनुष्य और पशु ठीक हो गये। तब राजा भरत ने द्रोण से उस जल के बारे मे पूछा तो उसने बताया कि मेरी पुत्रो विशल्या को एक दिन उसकी धाय चन्द्रावती ने स्नान कराया था। उस जल के लगते ही एक कृतिया— जो सड रही थी— ठीक हो गई। तबसे चन्द्रावनो ने उस जल के प्रभाव से भ्रानेक रोगियों को ठीक किया है। अत विशल्या के जल के प्रभाव से लक्ष्मण की मुर्च्छा अवश्य दूर हो जायगी।

तब राम ने विद्याधरों का आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र जाकर विशल्या का जल ने आइये। तब उसी समय हनमान, भामण्डल भीर अगद वहाँ से विमान मे चलकर अयोध्या आये और राजा भरत से मिने । हनुमान ने सीता हरण और रावण से युद्ध की बात बताई। यह मुनकर भरत को बड़ा क्रोध आया। उसने रणभेरी बजादी। भेरी का शब्द सनकर अयोध्यावासी जाग गये और घोरे-घोरे सब लोग वहाँ एकत्रित होने लगे। शत्रध्न मत्रियो सहित वहाँ पहुँचा। उससे भरत ने कहा-शत्रुष्ट युद्ध की तैयारी करो। अभी लका पर आक्रमण करना है। किन्तु हुनुमान बोल-विद्याधरो के इस युद्ध मे ब्रापको चलने की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण शक्ति-वाण के कारण मुन्छित पडे है। आप तो विशल्या का स्नान-जल दे दीजिये। भरत लक्ष्मण को मुच्छी की बात सनकर रोने लगा। फिर बोला-जल से तो थाडा ही लाभ होगा। श्रच्छा यही हागा कि आप लोग विश्चल्या को ही अपने माथ लेते जाइये। उसके पिता द्रोण ने विशल्या का विवाह लक्ष्मण के साथ करने का निश्चय कर रखा है। इस प्रकार कह कर भामडल, हनमान, अगर और कैंकेई को लेकर भरत कीलक मगल नगर पहुँचा और वहाँ राजा द्रोण से मिल कर सब समाचार बताये तथा उनमे विशल्या की याचना की। द्रोण ने बडी प्रसन्नता के साथ विशल्या को उनके साथ कर दिया । वे लोग विशल्या को लेकर लका पहुँचे और, भरत कैकेयी अयोध्या लौट गये। अयोध्यावासी राम की चिन्ता करने

हनुमान आदि ने युद्ध स्थल पर पहुँच कर राम को विकाल्या के आने का वृत्तान्त बताया। सबने विश्वल्या का सत्कार किया। ज्यो ही विशल्या ने लक्ष्मण के ऊरर जल छिडका तो लक्ष्मण यह कहते हुए उठ बैठे — 'कहाँ गया पापी रावण । राम ने गदगद होकर उसका आलिगन किया और सबने लक्ष्मण को नमस्कार किया । राम की आजा से कुम्भकर्ण म्रादि पर भी वह जल छिड़का गया, जिससे सब लोग निविध हो गये। घायल लोग स्वस्थ हो गये।

मारीच म्रादि मत्रियो ने जब सुना कि लक्ष्मण पुन जीवित हो उठ है तो उन्हें म्रपने पक्ष की निर्बलता का ग्रनुभव हुगा। उन्होंने रावण से विनयपूर्वक कहा—'देव' लक्ष्मण शक्ति से मरकर भी पुन जीवित हो उठा है,

उनके पक्ष के सभी बीर स्वस्थ हो गये है। जबकि कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत श्रीर मेघवाहन श्रभी तक शत्र के कारागार मे है। हमारी वहुत सी सेना मारी जा चुकी है। उधर देवर को जीवित रावण द्वारा हुया जानकर सीता भी प्रसन्न है। वह राम के गुणो में अनुरागी है। वह ग्रापको कभी स्वीकार बहरूपिणी नहीं करेगी। ग्रतः इस कूल-विनाशक व्यर्थ युद्ध करने से क्या लाभ है। हमारे लिये अब उचित यही होगा कि सीता राम को वापिस दे दे और उनसे सन्धि कर ले।

विद्या सिद्ध करना

२४६

जैन रामायस्य २४७

रावण में कहा—'प्रच्छी बात है।' उसने एक दूत को समफ्ता बुक्ता कर राम के पास भेजा। दूत ने जाकर राम को नमस्कार किया और कहने लगा—'महाराज! शिव्यख्डाधिंगिति रावण ने यह कहा है कि आप मेरे भाई और शुत्रों को छोड़ दे तथा मुक्तें से सिच कर लें। आप सीता की याद भूल जार्य। उसके बदने में आपको तीन सी कत्याय और आधा राज्य दे दूँगा।' रामचन्द्रजी यह सुनकर बोले— भाई! मुक्ते कम्य कियों से कोई प्रयोजन नहीं है। तुम रावण से कह देना कि वह मुक्ते मेरी मीता वापिस कर दे, मैं उसके भाई और पुत्रों को वापिस कर दूँगा।' फिर भी दूत बोला—'देव! आप समक्षदार है। आप शिव्यक्ष राजा रावण के साथ दुरायह न करे। आपके पक्ष के बहुत से राजा उनके हाथ से मारे जा चुके है, आप भी उसी प्रकार व्यर्थ मारे जार्थिं।' दूत के ये उद्देण्ड वचन सुनकर भागण्डल को भारी की साथ श्रीर उसने दुत को अपमानित करके निकाल दिया।

दूत ने जाकर रावण को सारी बात बताई। रावण सोचने लगा— यदि मैं युद्ध मे वानरो को जीतकर माई और पुत्रों को छुटाने का प्रयन्त करूँ नी वे उन्हें पहुले ही मार डालेंगे। यदि मैं गुप्त रूप से जाकर रात में उन्हें छुड़ाता हूं तो मेरी अपलीति होगी। बत. उचित हो जाने पर सब काम सिद्ध हो जाने पर सब काम सिद्ध हो आने पर सब काम सिद्ध हो आने अप से सिद्ध हो आने के आवेश दिया कि मैं जब तक विद्या सिद्ध करता हूँ, तब तक भरत क्षेत्र के सभी मिटरो में तीनों काल पूजन, कीतेन, सामायिक होनी चाहिये, लका में हिसा बन्द रहें, युद्ध बन्द रहें। मेरी सेवा में बेवल मन्दोदरी ब्रादि रानियाँ रहेगी। 'इस प्रकार खादेश देकर वह शांतिनाथ जिनालय में फाल्मुन युक्ता अपटमी को शुद्ध बन्द पहुत कर और सामग्री नेकर जा बैठा और नियम कर लिया कि जब तक कामर्शीपणी विद्या सिद्ध न हो जायगी, तब तक के लिए उपवास है। इस प्रकार नियम करके वह ध्यान लगाकर बैठ गया।

जब विभीषण को यह जात हुआ तो उसने वानरबंधियों को एकत्र कर कहा— 'रावण विद्या सिद्ध कर रहा है। यदि उसे वह विद्या सिद्ध हो गई तो हमारा जीतना कठिन हो जायगा। अत उसकी विद्या-सिद्ध में विध्न जानना चाहिये। 'यह सुनकर अनेक विद्याभय की नार में जा रहुँ वे जार उन्होंने नार को लूटना, नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया। अनेक लकावासियों को मार दिया। नगर में जाहि जाहि मच गई। उन्होंने राजमहल में भी जाकर बड़े उत्पान किये। यह देखकर मय नामक देश विद्या अते के ले तैयार हुआ, किन्तु मन्दोदरीने उसे रोक दिया कि महाराज रावण की ऐसी आज्ञा नहीं है। तब बानरबंधी आन्तिनाथ जिनालय जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान के दर्शन किये। उसके पद्मात् वे वहाँ पहुँच जहाँ रावण बेटा हुआ था। वहाँ जाकर उन्होंने रावण के समक्ष ही रावण की रानियों को दुर्दशा करना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु रावण अविच्य भाव से विद्या-साधन करता रहा। अन्त में उसे वह विद्या सिद्ध हो गई। विद्या सिद्ध कर रावण भगवान शान्तिनाथ को नमस्कार कर सिद्ध की तरह उटा। उसे उठते देखकर सब बानर मेना वहाँ से भाग खड़ी हुई। रानियों ने रावण से शिकायत की कि इत वानरों ने हमारी बड़ी दुर्दशा करना प्रारम्भ कर दिया। कितु रावण में प्रारम सिद्ध की तरह उटा। उसे उठते देखकर सब बानर मेना वहाँ से भाग खड़ी हुई। रानियों ने रावण से शिकायत की कि इत वानरों ने हमारी वड़ी दुर्गति की है। रावण बोला— 'अव सब तव तारवंधी सेना मेरे हाथों से मारी जायगी। तुम लोग निश्चत रहो।' यह कह कर वह प्रासाद से पहुँचा और वहां स्वाग कर पुन जिनालय में गया। वहाँ उसने भगवान की पूजा की। फिर भीजन आदि में निवृत्त होकर मण्डप से आया और विद्या की परीक्षा की, इसके अनेक इस्त वरे से से अस सबके विद्यास हो प्राया कि रावण अवस्थ से स्वाग से से सारा और सिद्ध से अपवात की पूज से सक सकी विद्यास हो स्वाग सिद्ध स्वय स्वय से स्वय स्वय से स्वय स्वय सिद्ध से स्वय स्वय से से सम्ब सबके विद्यास हो स्वय सिद्ध स्वय स्वय से से से अस सबकी विद्यास हो स्वय सिद्ध स्वय स्वय स्वय से सार से सिद्ध स्वय से से सक सकी विद्यास हो स्वय सिद्ध स्वय स्वय से स्वय से सिद्ध से स्वय स्वय से से सिद्ध से स्वय स्वय से से सिद्ध से स्वय से सिद्ध से स्वय स्वय से से सिद्ध से सिद्ध से स्वय से सिद्ध से स्वय स्वय से सिद्ध से सिद्ध से स्वय से सिद्ध स

इसके पश्चात् राजण प्रगार करके सीता के पास पहुँचा। उस समय एक दासी सीता को राजण की बहुरूपिणी विद्या की सिद्धि की प्रशसा कर रही थी। तभी राजण बहाँ पहुँचा धोर बोला — देवां। मुफे बहुरूपिणी विद्या की रही है। मैंने भगवान अनन्तनीय के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि जो स्त्री मुफे नही चोहगी, उसके साथ मैं बलात्कार नहीं करूँगा। अत मैने तुम्के आज तक स्पशं नहीं किया। अब मैं तेरे राम धोर लक्ष्मण को इस विद्या के बल से निष्प्राण करूँगा। फिर नू मेरे साथ पुष्पक विभाग में विहार करना धौर जीवन के धानन्द उठाना। तब सीता राजण को थिक्कारती हुई कहते लगी— है दक्षानन ! तुम उच्च कुल में पैदा होकर ऐसे अधम विचार करते हो, तुन्हें घिक्कार है। मैं तुमसे एक बान कहती हूँ। अब तुम्हें मेरे राम मिलें तो उनसे कहना कि सीता के प्राण केवल तुन्हारे दर्शन के लिए श्रदे हुए हैं। यों कह कर सीता मुस्किर हो गई।

यह देखकर रावण को पश्चाताप हुआ और वह मन मे अपने को घिक्कारता हुया कहने लगा—मुक्त पापी ने व्ययं ही इस बीलिबिरोमणि सीता का अपहरण करके लोकिनल काम किया और अपने पवित्र वश में अकीर्विक्तालमा लगाई। मैंने अपने बुद्धिमान भाई विमोपण की बात नहीं मानो। यदि उनको बात मान कर मैं सीता को वापिस कर देवा तो लोक मे मेरी प्रशास होती। किन्तु अब तो यह अवसर जाता रहा। यदि इस समय मैं सोता को वापिस करूँगा तो लोग मुक्ते कायर कहेंगे। अब तो भेरे लिए एक ही मार्ग है। मैं युद्ध करूँ और राम लक्ष्मण को जीवित पकड़ कर सीता के निकट लाऊ और उन्हें सीता को सीप कर वस्त्राभूषण से उनका सन्मान करूँ। इससे लोक मे मेरी प्रशास होगी तथा मैं पाप से भी बच जाऊंगा। किन्तु इन वानज्वशी विद्यादरों को नहीं छोड़गा। उस अगद कातों में अवस्य वध करूँगा, जिसने मेरी रानियों का अपमान किया है और वह सुग्रीव, भामण्डल, हनुमान इनकों भी मारूँगा। इन्होंने मफूमें विद्रोह किया है।

इस प्रकार विचार कर वह वापिस महलों में पहुँचा। तभी खनेक प्रकार के अपशकुन होने झारम्भ हो गए— ब्रासन हिलने लगा, दसो दिशाये कपायमान होने लगी, उल्कापान हुआ, गीदडिया रुदन करने लगी । यक्षो

की मूर्ति से अश्रुपात होने लगे। रुधिर की भी वर्षा हुई। और भी इसी प्रकार के अनेक अपशकुन हुए।

प्रातंकाल होने पर रावण राज दरवारे मेगया। ग्रनेक वीर राजा भी बैठें हुएँथे।किन्तुवहाँ कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत ग्रोरमेघनाद को नदेखकर रावण बडादुली हो गया।उसकामुखकमल मुक्तीगया।फिर उसे कोध ग्राया,नेत्र लाल हो गए,नयुने फडकने लगे। वह वहाँसे उठ कर श्रपनी

पायण की आधुधशाला में गया। उसी समय पूर्व दिशा में छीक हुई, आगे वढा तो भयकर कालनाग मार्ग मृष्य पोक सक्षा दिलाई दिशा। हुवा में छत्र का वैद्धांमिण का टण्ड भग्न हो। तब मन्दारदो ते विलिय ति स्वित हो स्वर के कि साथ की ति प्रकार का ति हो। तब मन्दारदो ते विलिय ति हो कर मात्र में से सहा नुम लोग महाराज के हित की बात उनसे स्पाट क्यों नहीं कहते। कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और भेषनाद बनक्म में पढ़े हुए है। तुम उन्हें युद्ध से रोकों। 'तब मन्दों बोलें 'स्वामिनी' हुमने सव प्रयत्न करके देख लिए। किन्तु महाराज हमारी एक नहीं मुनते। शायद आपकी बात मान ले।' तब मन्दोदरी रावण के पास पहुँची मोर बड़ी विनय से बोली —नाथ 'युद्ध को जाते समय अनेक अपशकुन हो रहे है। अत आप युद्ध का विचार छोड दीजिये और सीता राम को देकर शास्त के साथ रहिए। साथ हो राम से कह कर कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत, मंदनाद आदि को वन्धन से छुड़ाइये। राम धीर लक्ष्मण कलभद्व नारायण करणों हो। उन मिखारियों को वलभद्व-नारायण बता रही हो। वे तो पेट भरने के लिए फिर रहे है। सुन कैसी क्षत्रिय कन्या हो, जो मृत्यु से उरती हो।'

युद्ध के लिये चलते समय रावण ने ग्रायंते कुटुम्बी जनों से क्षमा मांगी तथा ग्रायंती से भी कहा — 'देवियों । में युद्ध के लिये जा रहा हूँ। पता नहीं फिर ब्राग मिले या नहीं। में ने हंसी में या आंध में यदि कोई अपकाद कह दिया हो तो उसे मेरा प्रमोपहार समभक्ता। 'रावण ने पुन पुन सबका प्रेमालिगन किया। फिर रण-भेरी बजवाई। रणभेरी की ब्राबाज मुनते ही सब भट ब्रपने परिवार में विद्या हो कर रावण के गाम आ गये। रावण ने बहुरूपिणी विद्या के द्वारा इक्कोस खण्ड का एक रच बनाया। उसमें एक हजार हाथी जुते हुए थे। बहु उस रथ में मय, मारीच, सार, सुक ग्रादि मन्त्रिया के साथ बैठकर चला। उसमें पीछ ग्राणित यो विविध द्वारमाल से बात विविध द्वारमा में चल रहे थे। चलते समय चूएं वाली श्राम्न, कोचड में सना हुमा तेल का बतंन, बिखदे हुए बालो वाले मनुष्य इत्यादि भनेक कोकसूचक श्रपशकुन हुए। इन्हें देखकर भी वह अभिमानी लौटा नहीं।

शेत्रु सैन्य को देखकर राम भी सिहरय मे आरूढ़ होकर चल दिये। उसके पोर्ड लक्ष्मण, भामण्डल, नेल, मील, सुर्पाव, हनुमान स्नादि भी चले। रावण को हजार हाथिया बाले रच पर झाना देख कर लक्ष्मण भी गारुड़ी रख पर सस्त्रास्कों से सजकर बैठ चले। दोनो सेनाओं में भयकर युद्ध छिड़ गया। मारीच झालसी द्वारा बानर सेना का विनाश होता हुमा देखकर हनुमान झीर नील राक्षसी पर फ्लाटे। तव मय दैन्य हनुमान के सामने झाया। हनुमान ने उसे छह बार रखरहित कर दिया। तच रावण ने अपनी दिखा द्वारा रख बना कर सय को दिया। जैन रामायाण २४६

इसी समय आकाश में आठ विवाधर कुमारियों आई। वे लक्ष्मण की मगल-कामना करने लगी। जब लक्ष्मण ने ऊपर की क्षोर देखा तो उन कुमारियों ने लक्ष्मण को सिद्धार्थ नामक महाविद्या दी। लक्ष्मण ने इससे गावण की मगर्ण विद्याक्ष्मों का प्रभाव नटर कर दिया। अब रावण, बहुक्षिणी विद्याद्वारा प्रमेक रूप बनाकर युद्ध करने लगा। लक्ष्मण उसका एक सिर काटते, उसको जगह सी सिर वन जाते। रावण अनेक सिर और भुजाये बनाता और नक्ष्मण उन्हें काटता जाता। इस प्रकार दोनों में ग्यारह दिन तक भयकर युद्ध होता रहा। लक्ष्मण के बाणों ने बहुर्क्षिणों विद्याक्ष कांगरि में जर्कर हो गया। अत वह भी रावण के चारीर में निकल भागों। विद्या के निकल जाने पर रावण अपने असली रूप में मा गया। तब उसने अस्यन्त कुद्ध होंगर हजार आरों। विद्या के निकल जाने पर रावण अपने असली स्वयं में सा गया। तब रावण लक्ष्मण से बोला—इस कांगरि से मा गया। तब रावण लक्ष्मण से बोला—इस भी हां आप की मा सिमान है। यह मुनते ही रावण ने चक्ररत्न की पूजा कर उसे कां क्षमण पर फेका। इसी बोच राम ने मय को बांध कर रख में डाल लिया और वे लक्ष्मण को प्राप्त पा कि कां के बाक पर तुमें इतना अभिमान है। यह मुनते ही रावण ने चक्ररत्न की पूजा कर उसे लक्ष्मण पर फेका। इसी बोच राम ने मय को बांध कर रख में डाल लिया और वे लक्ष्मण को और प्रार्थ। सबने आग की ज्वालाओं के समान आते हिए जक को देखा। लक्ष्मण ने वज्यमयी वाणों से चक्ष को रोकने का प्रयत्न किया, राम बजावते कृत्य और हल लेकर, सुजीव गया से, भामण्डल तलवार से, बिभीण जिल्ला के इससी के रोकने का करार से, नील वज्यवष्ट किर प्रीर प्रार्थ के स्वर्ध के लिया विद्या करार विकर विद्या किन प्रवेश के स्वर्ध की प्रार्थ पर प्रार्थ के स्वर्ध के किर के किर वे रोकने लेग । विकर्ण वह द्याधारिटन वक किसी के रोके ने करा। वह आया अंत तक्ष विद्या की ना प्रविधा किर लक्षण की अपली पर ठहर गया।

लक्ष्मण की अगुनी पर टिके हुए चकरत को देखकर वानरवशी विद्याघर हुएँ से नाचने लगे भ्रीर कहने लग— बात्तव में ही ये दोनों भाई बलभद और नारायण है। रावण बक को लक्ष्मण के पास देखकर मन में कहने लगा— इस क्षणस्थायी लक्ष्मी को घिवकार है। वे भरत आदि महापुरुष घन्य है, जो इस लक्ष्मी के त्याग कर मोक को प्राप्त हुए। मैं जीवन भर विषयों में ही लिप्त रहा। रावण यह मोच ही रहा था कि लक्ष्मण ने गरज कर रावण से कहा— 'रावण ! तू समफदार है। भ्रव भी सीता राम को सीप दे। सीता राम को देकर उनके चलगों में प्रणाम कर और आनन्दपूर्वक राज्य कर।' यह सुनकर रावण कोध से बोला—'यह चक चला गया तो क्या हुआ, अभी भेरी जीवत सुरक्षित है। देखता क्या है, चक चला।' रावण की यह दर्गीक्त सुनकर लक्ष्मण ने बडे जोर से पुमाकर चक रावण को मारा। रावण ने उसे रोक्त का बहुत प्रयत्त किया, किन्तु अब उसका पुण्य क्षीण हो गया था। चक ने रावण के वहास्थल को चीर डाला। हृदय के भिदते ही रावण पुण्वी पर गिर पड़ा। रावण के मरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। उसे भागते देखकर हनुमान ने अभयधोषणा करते हुए कहा – आप लोग डरे नहीं, राम की आजा शिरोधार्य कर सुख से रहे।

रावण को मरा हुआ देखकर विभीषण आत्महत्या के लिए तैयार हो गया, किन्तु राम ने उसे रोका। वह मूर्छित हो गया। होत्र में ग्राने पर वह रावण की लाग्न के पास बैठकर विलाप करने लगा। जब यह समाचार लंका में २५० १ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

पहुँचा तो मंदोदरी झ्रादि रानियाँ झाकर वहाँ विलाप करने लगी, वे झपना सिर धुनने लगी, कोई छातो कूटने लगी। उसकी लाद्य के चारों ओर बैठकर उसकी झठारह हजार रानियाँ रावण का सिर गोद में रखकर जोर-जोर से विलाप करने लगी। तब राम, लक्ष्मण आदि वहाँ झाये झौर विभीषणादि को देखकर कहने लगे—रावण घन्य है जो युद्ध में बीरतापूर्वक मारा गया। इसमे शोक मनाने की क्या आवश्यकता है। 'फिर राम ने मन्दोदरी आदि रानियों को भी समक्षाया। बाद मे वानत्विध्यों और राक्षस-बिद्यों ने मिलकर पद्म सरोवर के तट पर चदन कपूर झादि से चिता बनाई और रावण का दाह-सस्कार किया। फिर राम की झाजा से कुम्भकर्ण, इन्द्रश्रीत, मेघनाद, मय झादि को सुभट बन्धनों में बाँधकर लाये। राम ने उन्हें बन्धनमुक्त करते हुए कहा—'श्रव झाप लोग स्वतन्त्र है, प्रसन्तापुर्वक झपना राज्य सभाले। में तो सीता को लेकर यहाँ से चला आऊंगा।' तब उन सबने उत्तर दिया—'श्रव हों इस राज्य से कोई प्रयोजन नही है।' राम बोले—'श्राप घन्य है, जो आत्म-कत्याण का झापने विवार किया।

उसी दिन कुसुम नामक वन में मुनिराज को केवलज्ञान हुमा। देवों ने उनका ज्ञान महोत्सव मनाया। यह सुनकर वानरविधयों भौर राक्षसविधयों के साथ राम समवसरण में पहुँचे भौर केवलों भगवान की स्तुति, वन्दना और पूजा कर समवसरण में बैठ गये। भगवान का उपदेश हुमा। भगवान का उपदेश सुनकर इन्द्रजीत, मेचनाद, कुम्भकण आदि ने मुनिदीक्षा लेलों तथा मन्दोदरी आदि राजियों आदिका वन गई। इन्द्रजीत, भीर मेचनाद, कुम्भकण भादि ने मुनिदीक्षा लेलों तथा मन्दोदरी आदि राजियों आदिका वन गई। इन्द्रजीत, भीर मेचनाहन तपस्या करके चूलारि (बडवानी) से मुक्त हुए। रेवा नदी के किनारे विध्य पर्वेत पर इद्रजीत के साथ मेचनाहन पनि ने तपस्या की थी। अत. वह मेचनीयें कहलाने लगा। कुम्भकण रेवा के किनारे मुक्त हुए।

श्री रामचन्द्र जी ने त्रैलोक्य ग्रम्बर हाथी पर श्रारूढ होकर विद्याघरों के साथ गाजे बाँजे के साथ लका मे प्रवेश किया। लका की विशेष शोभा की गई थी। रामचन्द्र जी राजमार्ग पर होकर निकले। वे ग्रशोक उद्यान मे

राम का लंका में प्रवेश ग्रौर श्रयोध्या-गमन पहुँचे, जहाँ सीता दासियों के बीच में बैठी हुई थी। राम को देखकर सीता बड़ी पुलक के साथ उठी। राम धूलघूसरित सीता को देखकर हाथी से उतर पड़े। सीता ने झागे बढ़कर राम के पैर छुए, राम ने बड़े हुवँ से उसे छाती से लगा लिया। फिर सीता राम के झागे हाथ जोड़कर बड़ी हो गई। तभी लक्ष्मण ने झागे बढ़कर सीता को प्रणाम किया। सीता ने उसे झाशोबाँद दिया। इसके बाद भामण्डल ने सीता को सब विद्याघरों का परिचय कराया।

सीता ने सबको धाषीबाँद दिया। उसके बाद रामचन्द्र जी सीता के साथ हाथी पर सवार होकन तथा श्रन्य विद्याघर ध्यपनी-श्रमपनी सवारियो पर श्राष्ट्र होकर रावण के स्वणं प्रासाद मे श्राये। वहाँ शाल्तिनाथ जिनालय को देखकर सब लोग उत्तर पड़े और सबने भगवान के दर्शन किये। किर पूजन किया। रामचन्द्र जी ने वीणा बजाई, सीता नृत्य करने लगी। वहाँ से सब लोग सभा मण्डप में श्राये। विभीषण महल में जाकर सुमाली, माल्यवान, रत्नश्रवा ग्रादि को राम के पास ले श्राया। राम ने सबको बराबर श्रासन पर बैठाकर सबका समृंचित सम्मान किया और सान्द्रता दी। फिर विभीषण ने राम को भोजन का निमन्त्रण दिया। सब लोग उठकर विभीषण के महलो में भोजन के लिए गये। राम, सीता साद को तैलादि मदन कर स्नान कराया, सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराये और स्वादिकट भोजन कराया। फिर सबको यथायोग्य स्थानो पर ठहराया। राम सीता के साथ तथा लक्ष्मण विशल्या के साथ सुन्दर प्रासादों में ठहरे।

एक दिन विद्याघरों ने तीन खण्ड के राजिसहासन पर राम-लक्ष्मण का ग्राभिषेक करने की अनुमित मांगी। किन्तु राम ने कहा—हमारे पिता ने राजिसहासन हमारे भाई भरत को दिया है, अत राजा वही है। हम उन्ही की ग्राज्ञा का पालन करेंगे। वे ही हम सबके मालिक है। फिर भी विद्याघरों ने 'त्रिल्लाडाधिपति राम-लक्ष्मण की जय' बोलकर उनके ऊपर छत्र लगा दिया। राम-लक्ष्मण दोनो भाई छह वर्ष तक लका मे रहे।

एक दिन नारद अयोध्या गये। वहाँ अपराजिता (कौशल्या) से उन्हे राम का निर्वासन, राम-रावणयुद्ध श्चादि के बारे में समाचार ज्ञात हुए। वे तेतीस वर्ष बाद इघर आये थे। अत उन्हे इघर के कोई समाचार ज्ञात नहीं थे। रानी नारद को समाचार सुनाते सुनाते फूट-फूट कर रोने लगी। नारद को रानी के इस दुःख से बड़ा दुःख जन रामायण २५१

हुमा। वे बोले— माता ! शोक मत करो। में जाकर राम के कुशल समाचार लाता हूँ। यह कहकर नारद लका पहुँचे और राम से मिलकर उन्हें बताया कि प्रापकी नाता आप लोगों के वियोग से बहुत दुली है। प्राप यहां सुख में ऐसे मन्म है कि आपने उनकी बात तक भुलादो है। वे आप लोगों के दुल से आए त्याग देगी। यह सुतकर प्रामचन्द्र श्री बड़े इथ्यकुत हुए। उन्होंने उसी समय विभीषण को बुलाया और कहा-तुम्हारे यहाँ हुम लोग हुन ति ति वह सुल से रहे। अब हमारी इच्छा अयोध्या जाने को है। आप सवारियो का प्रवस्य कर दीजिये। विभीषण ने राम से सोलह दिन और उहरने का आग्रह किया। राम ने यह स्वीकार कर लिया। विभीषण ने शोद्र ही एक दूत अयोध्या को भेजा और भरत को समाचार दिया कि रामचन्द्र जो १६ दिन बाद लका से अयोध्या को प्रवस्या करें। यह सुनकर भरत आदि को वडी प्रसन्ता हुई। फिर विभीषण ने बहुत से राक्षस विद्याधरों को अयोध्या की सुनकर भरत आदि का बडी प्रसन्तता हुई। फिर विभीषण ने बहुत से राक्षस विद्याधरों को अयोध्या की सुनावर करने के लिए भेजा।

राम लक्ष्मण ने सोलह दिन बाद धनेक विद्याघरों के साथ गांजे बांजे के साथ लका से प्रस्थान किया। राम सीता के साथ पुण्यक विमान में बैठे। लक्ष्मण, हुनुमान श्रादि धन्य सवारियों में बैठे। मार्ग में राम सीता को सारे स्थान कताते जाते थे। दण्डक वन, वन्धागिर, धनमगर, बालांबिल्य नगर, उज्जयिनी, चित्रकट स्मी प्रवास-स्थानों को उन्होंने बताया। इस तरह वे अयोध्या के बाहर धा पहुँचे। भरत भी शत्रुचन के साथ सेना लेकर राम की अगवानी को आया। भरत को देखकर राम धादि सभी विमान से उतरे। राम-भरत-लदमण और शत्रुचन परस्पर गले मिले और दोनों भाईयों ने सीता को प्रणाम किया। किर सब अयोध्या की और चल दिये। मार्ग जन सकुल था। हुषे से अयोध्या भूम उठा। सहके और गलियां नया प्रगार करके अपने विद्युष्टे राम का स्वागत करने को मचल रही थी। सारा नगर सुर्साज्जत किया गया था। सडको पर गुलावजल का छिड़काव किया गया था। तोरण इसीर वन्दनवारों से अयोध्या पटी रही थी। आज उसके नाथ जो धाये थे। बन्दीजन विद्याबलियों गांते जा रहे थे, नर्तिकियों नृत्य कर रही थी। अपूर्व लोभा थी अयोध्या की।

चारो भाई सीता को बीच में करके राजद्वार पर पहुँचे । माताये बाहर दरवाजे पर झा गई । दोनो भाइयो ने माताझो के चरण छुए । माताझो ने उन्हें हृदय से लगा लिया झौर झानन्दाश्च बहाने लगी । उसके पब्चान् सीता, विज्ञन्या आदि ने सासुझो के पैर छुए । माताझो ने सबको झाशीबॉद दिया । सब लोग राजमहल में गये ।

रावण को विजय करने पर बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण स्वयमेव तीन खण्ड के अधिपति बन गये। उनके वैभव का वर्णन क्या किया जा सकता है। उनके पास ४२ लाख हाथी, ४२ लाख रख, ६करोड़ प्यादे, और तीन

#### बलभद्र-नारायण की विभृति

क्षण्ड के देव क्रीर विद्याधर उनके सेवक थे। राम के पास चार रत्न थे—हल, मूदाल, रत्नमाजा क्रीर गदा। लक्ष्मण के पास सात रत्न थे—शक्ष, चक्र, यदा,खड्ग, दण्ड, नागकप्या क्रीर कोस्तुम माण। उनका घर इन्द्र के क्षावास जैसा लक्ष्मी का क्षागार था। ऊचे दरवाओ वाला चतु साल कोट था। उनकी सभा का नाम वैजयन्ती था। प्रासाद कुट नामक उनका महल था। वर्ष नाम

का नृत्य घर था। शीत ऋनु का महल कुकडे के अण्डे जैसा था। ग्रीप्म ऋनु को धारा मण्डर गृह था। उनके सीने की शैंग्या में सिंह के आकार के पाये थे। वह पद्मरागमिण की थी। अम्भोदकाण्ड नामक वर्षा ऋनु का महल था। सिंहासन उनते सूर्य के समान था। प्रन्या के समान उज्जल उनके चमर और छत्र थे। अमृत्य वरक और दिव्य आगरण थे। उनका कवच अभेय था। मनोहर मणियों के कुण्डल थे। अमोच गदा, खहग, स्वर्णाचाण थे। ४० लाख हत, एक करोड से अधिक गाय, और अक्षय भण्डा था। मनोहर उद्यान थे, जिनमें रत्तमई सीडियो वाली वावड़ी बनी हुई थी। उनके राज्य में सारी प्रजा पूर्ण सुखी थी। किसानों के पास गाय भेस और बैलों की अधिकता थी। राम के आठ हजार रानिया थी तथा लक्ष्मण के सोलह हजार रानियाँ थी। राम ने भगवान के हजारों जिनाजय बनवाये। लोग सदा धर्म-कथा विद्या का विद्या हो । राम के शाठ हजार रानिया थी तथा लक्ष्मण के सोलह हजार रानियाँ थी। राम ने भगवान के हजारों जिनाजय बनवाये। लोग सदा धर्म-कथा विद्या का विद्या हुए हो। राम के स्वर्ण को सी सहस्थ गुनी बढ़ गई। जन-जन में राम के यह का वर्णन होता रहता था। किन्तु कुछ दुष्ट लोग सोता के सम्बन्ध में कभी कभी दवी चर्चा किया करते थे कि रावण सीना को हर लेगया था और वह उसके घर में भी रही थो। फिर भी इतने विदेकी और स्वरावन होते हुए भी राम सीता को अपने वर ले आये।

भरत के मन में तो प्रारम्भ से ही राजपाट कौर गृहस्थी की क्षोर से विरक्ति थी। उनका मन विषय वासनाओं की ओर जाता ही नहीं था। जब राम ग्रयोध्या लौटे नहीं थे, तब तक तो उन पर राज्य का भार था। क्रत

भरत घर में बैरागी वे चाहते हुए भी मुनि-दीझा नहीं ले सके। किन्तु राम के वापिस झाने पर उन्होंने मुनि बनने की मन मे ठानली। एक दिन उन्होंने रामचन्द्र जी से झपने मन की बात कही झौर उनसे झाझा मांगी। यह जानकर माता कैकेयी विलाप करने लगी। राम और लक्ष्मण ने उसे समकाया—

भैया। अभी तुम्हारी झायु मुनि के कठोर बत पालने की नही है। अत तुम घर में रहकर राज्य शासन करो और धर्म का पालन करो । भरत उनकी झाजा उल्लघन नही कर सके। किन्तु फिर भी घर में रह कर मुनियों के उपगुक्त बतों का पालन करने लगे। एक दिन सीता, विश्वत्या, उर्वशी, करयाणमाला, जितपद्मा, वसुष्यरा झादि दोनो भाइयों की रानियों भरत का मन विराग से हटाने के उद्देश्य भे भरत के पास झाकर बड़े प्रेम से बोली—देवर चलते, हम सब मिल कर जलकीड़ा करे। भरत उनके प्यार भरे आग्रह को टाल न सके धीर वा बाली हम के प्रेम का वा कि कि से से बोली—देवर चलते हम सब मिल कर जलकीड़ा करे। भरत उनके पाय का दियों। सबने सरोवर पर जाकर जल कीडा की। परस्पर विनोद करते हुए सबने जल में स्मान किया। पश्चात् भरत उठकर निकट के चैत्यालय में जाकर भगवान की पूजा करने लगे। रित्रयों मे

से कोई बीणा बजाने लगी, कोई नृत्य करने लगी।

इतने में त्रैलोक्य मण्डन हाथी बच्चन तुड़ाकर इघर-उघर भागने लगा। विघाडता हुआ वह अनेक बाग बगीचों को उजाडने लगा, उसने अनेक घर ढा दिये। उसकी विघाड सुनकर प्रनेक हाथी भी बच्चन तुड़ाकर भागने लगे। घोड़े हिनहिनाने लगे। सारी अयोध्या में आतक छा गया। राम-लक्ष्मण, हनुमान आदि सभी हाथी को पकड़ने आये, किन्तु वह किसी के वहा में नहीं आया। वह काल के समान सीधा उस तालाब की ओर भागा, जहाँ गानियों क्ला-कोड़ा कर रही थी। हाथी को आता हुआ देख कर रानियों भय के मारे भरत के पीछे छित्र गर्ड। हाथीं को भरत की और जाते देख कर सब हाहाकार करने लगे। किन्तु भरत को देखते ही हाथीं को अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और सूँड नीचों करके शान्य भाव से खड़ा हो गया। भरत ने बड़े प्रम से उससे कहा— पंजन्द ! तुम इस प्रकार कुढ़ कैसे हो गये? भरत का प्रकार हुआ।

भरत सीता और विशल्या के साथ उसी हाथी पर बैठ कर घर ग्राया। भोजन ग्रादि से निवृत्त होने पर राज सभा मे उसी हाथी की चर्चाथी। इतना कुढ होने पर भी यकायक भरत को देखकर वह शान्त कैसे हो गया

तथा खुशामद करने पर भी चार दिन से ब्राहार क्यो नहीं ले रहा।

उसी समय प्रयोध्या के बाहर उद्यान से देशभूषण-कुलभूषण केवली भगवान का प्रागमन हुन्ना । समयसरण को रचना देख कर बनमाली ने उनके झागमन की सूचना राम को दी। यह समाचार सुन कर राम ने प्रपत्ते साधूषण उतार कर माली को दे दिये और नगर से द्व्योदी पिटवा कर राम लक्ष्मण झादि के साथ केवली भगवान के दशनों को गये। साथ से सभी विद्याघर, राज परिवार, पुरजन थे। सबने वहां पहुंच कर भगवान की वन्दना-पूजा को झोर भगवान का उपदेश सुना। भगवान से हाथी के सम्बन्ध में प्रत्त करने पर भगवान ने बताया कि भरत और इस हाथी के जीव इस जन्म से पहुंज बहुता हरनों से देख थे। धर्मराम का जीव तो स्वगं से चलकर यह भरत हुन्ना हे तथा मृतुमित का जीव सायाचारपूर्वक तप करने के कारण स्वगं से चलकर यह हाथी हुन्ना है। भरत को देखने से उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो झाया, इसलिए वह शान्त हो गया।

स्रपनं जन्मान्तर का हाल जानकर भरत ने केवली भगवान से दीक्षा देने की प्रायंना की। तो राम कातर होंकर कहने लगे— भाई ! पिता ने तुम्हे राज्य दिया था। ध्रव इसे किसे दोगे। हमने तो तुम्हार लिए हां विजय की है। यह चकरत्न भी तुम्हार लिए हां विजय की है। यह चकरत्न भी तुम्हार लिए हां विजय को है। यह चकरत्न भी तुम्हारा ही है। तुम इसे सम्भालो। यदि तुम हमसे निरक्त हो तो हम बाहर चले कायेंगे। पिता गंथ, ध्रव तुम भी चले जान्नोंगे। पित ध्रीर पुत्र के वियोग में माता कैकेई रो रोकर कान दे देगी। 'तं तब भरत बीले— भव तक तो पिता की आजा से मैंने राज्य किया। ध्रव तुम करना था यह कहकर भरत ने मुनिर्द को लेता। उसके साथ कैकेंग्री ध्रादि ने भी ध्रायिका दीक्षा घ्रहण करली। हाथी ने श्रावक के वत ले लिए और चार वर्ष तक कीर तपरंचरण कर वह छठे स्वगं में देव हुआ। भरत भी तपस्या करके कमों का नाश कर मुक्त हो। गये।

जैन रामायरा २५३

राम-सक्ष्मण का राज्याभिषेक---भरत के दीक्षा लेने पर अक्ष्मण को बडा शाक हुआ । वह भरत के गुणो का बार-बार बखान करता। राम भी भरत के गुणो की चर्चा करते रहे। सारे नगर में भरत की ही प्रशसा के गीत गाये जाने लगे। घर-घर उन्हीं की चर्चाथी।

झगले दिन सब राजा मिलकर राम के पास आए और हाथ जोडकर निवेदन करने लांगे देव ! हम सब भ्रामगोचरी और विद्याघर राजा प्राप्ते एक निवेदन करने आये हैं। हम सब आपका राज्याभियंक करना चाहने हैं। 'राम यह मुनकर बोले—'तुम सब लदमण का राज्याभियंक करो। वह नारायण है। वह सदा मेरे चरणों नामस्कार करता है। फिर मुझे राज्य की क्या आवस्यकता है।' सब राजा तब लक्ष्मण के पास यये और उनसे राम का सन्देश कह कर राज्याभियंक को अनुमति मागने लगे। लक्ष्मण सबको अपने साथ लेकर राम के पास आए और बोले—'देव ! इस राज्य के स्वामी तो आप ही है। मैं तो आपका सेवक हूं।'तब राम ने वड स्नेह से कहा—'वस्त ! तुम चक के घारो नारायण हो, इसीलए राज्याभियंक तुम्हारा ही होना उचित है।'तब अन्त मे सबने यह निक्चण किया कि राज्याभियंक दोनो का होना चाहिए।

नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। याचकों को मनोवाछित दान दिया गया। कमल पत्रा से उके हुए स्वर्ण कलशों में पिबल जल भर कर उससे दोनों का एक ही झासन पर अभियेक किया गया। दोनों भाइया को मुकुर, भुजवन्य, हार, केयूर, कुण्डलादि झाभरण और कौशेय वस्त्र घारण कराये। तीनों लण्डों के झाए हुए विद्या-घर और भूमिगोचरी राजाओं ने दोनों का जय-जयकार किया। राम और लक्ष्मण का अभियेक करने के बाद विद्याश्वर भूमिगोचरी रानियों ने सीता और विश्वल्या का अभियेक किया। सीता राम की और विश्वल्या लक्ष्मण की पटरानी बनी।

स्रिभिष्ठंक के बाद राम ने लका विभीषण को दी, किर्फिक्षापुर सुप्रीव को, श्रीनगर सीर हनुरुह हीप का राज्य हनुमान को, स्रनकारपुर विराधित को, वैताद्य की दक्षिण श्रेणी का रषनुषुर भामण्डन को दिया स्रोर उसे समस्त विद्यासरों का स्रिपित बनाया। रत्नजटी को देवोपुनीत नगरी का राज्य दिया। स्रन्य लोगो का भी यथायोग्य सम्मान किया।

सबसे निवृत्त होकर राम शत्रुधन से बोले - भाई ! तुओं जो पसन्द हो, वहाँ का राज्य ले ले , चाहे तू आधी भ्रमोध्याले ले , चाहे पोदनपुर, हस्तिनापुर, बनारस, कौशास्त्री, शिवपुर इनमे से किसी को चून ले ।' शत्रुधन बोला—'मुओं तो मथुरा का राज्य चाहिए ।' राम ने कहा—'वहाँ हरिवशी राजा मधु राज्य

शत्रुध्न द्वारा मथुरा-विजय कर रहा है भ्रीर वह रावण का दामाद है। उसके पास नागेन्द्र का दिया हुमा त्रियूल है। उसके कारण उससे कोई युद्ध नहीं कर सकता। लक्ष्मण भी उससे शकित रहता है। तब त्रू उसे कैसे जित सकता है। शत्रुचन बोला- आराप तो मुक्ते मथुरा का ही राज्य दे दीजिए। उसका

म्रभिमान मैं चूर करूँगा। राम ने उसका झाबह देखकर मथुरा का राज्य दें दिया। शत्रुधन सबको प्रणाम कर चतुर्रामणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने चल दिया। लक्ष्मण ने उसे झपना सागरावर्त धनुष भ्रीर कृतान्त-वक्षप्र सेनापति भी दें दिया।

शबुध्त ने यमुना तट पर श्वरना पश्चव इ.ल दिया। उसने एक गुप्तचर को मथुरा भेजा। उपने स्नाक्तर दिए कि झाज छह दिन हुए, मधु नन्दन बन मे कीडा करने गया है। सारा परिवार स्रोर अनेक सामन्त उसके साथ है। वह यहाँ से तीन योजन दूर है। शबुध्त ने प्रोक्त रातो रात उस धन-जन से परिपूर्ण नगरी पर स्राधिकार कर विया। शन्दालय, कोष स्रीर राजमहल पर कोजी पहरा बैठा दिया। शासन सूत्र अपने हास मे लेकर मथुरा पर रखुविया। शासन सूत्र अपने हास मे लेकर मथुरा पर रखुविया। के शासन की इयोड़ी पिटवा दी।

प्रात काल होते ही किसो ने वन मे जाकर राजा मधु से यह समाचार कहा। मधु मथुरा पर शत्रुष्त का ग्रिधिकार सुनकर कोघ से जलता हुन्ना मथुरा म्राया। मधु के पास इस समय त्रिश्लारत्न नहीं था, किर भी उसने नगर को घरकर युद्ध की घोषणा कर दी। शत्रुष्त की कुछ सेना युद्ध के लिए वाहर ग्राई। जब मधु की सेना दवने लगी तब उसका पुत्र लवणार्णव युद्ध के लिए ग्राया भ्रीर उसने शत्रुष्त की सेना तितर-वितर कर दो। यह देखकर कृतान्तवनत्र सेनापति युद्ध के लिए भ्राया। दोनों में घोर युद्ध हुम्रा। कृतान्तवनत्र ने उसकी छाती पर गदा का प्रहार किया, जिससे वह तत्काल मर गया। पुत्र को मृत जानकर मधुस्वय युद्ध के लिए श्राया। कृतान्तवत्रत्र पीछे हुटने लगा। यह देख शत्रुष्न मैदान में कृद पड़ा। दोनों में घोर युद्ध हुम्रा। श्रन्त से मधु मारा गया। शत्रुष्न ने उसका राजधी ठाठ से दाह सस्कार कराया।

स्वामी के न रहने पर त्रिशूलरत्न को देव उठा कर ले गये भीर गरुण इन्द्र को दे दिया। इन्द्र ने पूछा— इसे तुम क्यो ले भाए। तब देवो ने कहा— शत्रुष्न ने मधु का वध कर दिया है। यह सुनकर गरुणेन्द्र शत्रुष्न को मारने भाया। भीर जब उसने मधुरा की प्रजा को मधु की मृत्यु पर लुश्चियाँ मनाते देखा तो वह भीर भो कुद्ध हो गया भीर उसने मधुरा मे मरी रोग फंला दिया। प्रजा घडाधड मरने लगी। शत्रुष्न प्रजा के इस विनाश से दक्षी होकर भयोध्या चला गया।

एक बार नागपुर के राजा श्रीनन्दन के सुरसन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिलय, सर्वसुन्दर, जय, विनय, लालस और जयित्र में सात पुत्र भूनि हो गये और तपस्या करके उन्हें ऋदि प्राप्त हो गई। वे वहार करते हुए सथुरा पक्षारे स्वीर एक बड़ के नीचे चातुर्मास किया। चारण ऋदि के कारण वे चार स्वगुल जमीन से ऊपर चलकर दूसरे नगरों में स्वाहार कर साम को मयुरा वासिस झा जाते थे। मयुरा की सारी प्रजा नगर से भाग गई थी। उज ऋषियों के तप के प्रभाव से धीरे-धीरे मरी रोग शान्त हो गया और प्रजा पुन. नगर में आ गई। अजुब्न भी मयुरा से लीट साया। तब शबुब्न ने सप्तायों में निवेदन किया— 'प्रभो ! स्वाय इसी नगर में विराज, जिससे पुन मरी रोग न हो। मुन्त वाले— 'तुम यहाँ जिनालयों का निर्माण करास्रो, उनकी प्रतिष्ठा करो। उससे पुन मरी रोग का भय नहीं रहेगा। 'शबुब्ज ने सहिंपयों के साज्ञा से स्रमेक जिनमदिर वनवाये। तबसे सथुरा में खूब स्नानन्द मगल होने लगे और प्रजा सुल से रहने लगी।

भ्रव राम-लक्ष्मण ने त्रिखण्ड विजय के लिए प्रयाण किया । जो राजा स्वेच्छा से उपहार लेकर आये, उन्हे आदर-सरकार करके सन्तुष्ट किया । किन्तु जिन्होने उनकी ग्राघीनता स्वीकार नहीं की, उनको दण्डित किया ।

इस प्रकार ध्रत्यकाल में ही भरत क्षेत्र के तीन खण्डो के समस्त राजाध्रो को, विद्याधरो ध्रीर भूमिगोचरों को जीतकर नारायण तक्षमण त्रिखण्डाधिपति वन गये। उनके सोगह हजार परित्याम यो जिनमें बाठ मुख्य थी—विशत्या, हपवती, वनमाला, कत्याणमाला, रांतमाला, जितपदमा, भगवती श्रीर मनोरमा। राग की रांनियों में मूल्य चार पटरानी थी—सी

प्रभावती, रतिप्रभा, श्रीर श्रीदामा ।

श्रव राम-लक्ष्मण श्रान-त्यूर्वक तीनो खण्डो पर शासन कर रहे थे। सोलह हजार मुकुटबढ राजा उनकी सेवा मे रहते थे। धर्म, श्रयं, काम तीनो पुरुषायं उनके अनुकूल थे। एक बार सीना अपने महलों मे सो रही थी। उसने रात्रि के पिछले प्रहूर मे दो मुन्दर स्वप्न देखे। बहु शय्या से उठ कर राम के पास गई श्रीर निवंदन किया—नाय! मैने श्राज रात्रि के श्रतिस प्रहूर में दो स्वप्न देखे हैं। एक मे तो दो पूर्ण चन्द्र देखे हैं। उसके बाद दो सिह् मुह मे प्रवेश करते देखे हैं। इस दोनों से स्वप्न के समान वाले प्रवेश करते देखे हैं। इस दोनों स्वप्नों का फल आप बतावे। राज्य कोले—विव । नुस्हारे सिह के समान प्रस्तक्र में पुत्र उत्पन्न होगे। वे दोनों ही भोगी, त्यागी और मोधा मार्ग के प्रवर्तक होगे श्र र श्रन्द में कर्म शत्रुश्री को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करते। रंसीता स्वप्नों का फल सुनकर बढी प्रसन्त हुई और श्रपने महलों में चली गई।

स्वप्न वाने दिन पुष्पोत्तर विमान से चलकर दो देव सीता के गर्भ में आए। घीरे-घीरे गर्भ बढ़ने लगा। उससे सीता कृश हो गई, मृह पीला पढ़ गया। स्तनो का अप्र भाग काला पढ़ गया। सीता की ऐसी हालत देख कर राम ने कहा—'नाथ । मैं सब जगह जाकर सराम ने कहा—'नाथ । मैं सब जगह जाकर अगवान की प्रतिमाभों का पूजन करना चाहती हूँ।' राम तीता के कर मिदरों में गये और आनन्दपूर्वक पूजा की। पूजा करते समय सीता की दाई आंख फड़को। सीता यह देखकर किसी अनिष्ट की आशका से चिन्तित हो गई। विस्न वीति के लिए उसने यथेच्छ दान दिया और महलों को लीट आई।

रामचन्द्र जी वही प्रासाद मण्डप में अनेक लोगों के साथ बैठे रहे। तभी द्वारपाल ने श्वाकर निवेदन

जैन रामायरा २५५

किया— 'महाराज! बहुत प्रजाजन ध्रापक दर्शनों के लिए ध्राता चाहते हैं।' राम ने सबको ध्रन्दर ले ध्राने की आजा ही। प्रजाजन ध्राकर नमस्कार कर यथास्थान बैठ गये। राम ने पूछा— 'कहिए, ध्राप लोग कैसे ध्राए। मेरे राज्य में ध्रापकों कोई कष्ट तो नहीं हैं?' यह सुनकर सब चुप रह गये। राम ने फिर कहा— 'ध्राप लोग भय मत करिए, जो कुछ मन मे हो, निस्सकोंच कहिए।' ध्रभय पाकर एक लोकचतुर विजय नाम का प्रजाजन हाथ जोड़-कर बोला— 'प्रभो! निवंदन यह है कि ध्राजकल देश में बड़ा ध्रनाचार फैस रहा है। एक को स्त्री दूसरा गगा ले जाता है ध्रीर वह दो तीन महीने उसके घर रहकर वापिस ध्रा जाती है। यदि कोई पृछता है कि उस व्यक्तिचा-रिणी स्त्री को तुमने क्यो रख लिया। तो जवाब मिलता है कि रामजन्द्र जी भी तो सीता को रावण के घर से छह् महीने के बाद ले ध्राये हैं। जब छह महीने रावण के सपर्क मे रहने वाली सीता को राग जैसे धर्म पुरन्धर मर्यादा पुरुषोत्तम राजा भी पुन धर्मोकार कर सकते हैं, तब वे हमे ध्रपनी ध्रपहृत स्त्रियों को रखने से कैसे रोक सकते हैं। इस तरह दुट्ट लोग दिनदहाडे ध्रापका उदाहरण देकर यह ध्रनाचार कर रहे है। ध्रत जिस प्रकार यह ध्रनाचार हके वह उत्तरा ध्रापको करना चाहिए।

प्रजाजनों की यह बात सुनकर क्षण भर को राम गम्भीर हो गये, फिर बोले-अच्छा, आप लोग जाइये,

मैं इसका कुछ उचित उपाय करूँगा। प्रजाजन लौट गये।

-रामचन्द्र जी सोचने लगे – हाय ! जिसके बिना मैं व्याकुल रहा, जिसके लिए रावण को मारने समुद्र पार कर गया, उसके बिना तो मेरा जीना ही व्यर्थ हो जायेगा । हाय ! सुशील गुणवती सीता मुक्तसे कैसे छोड़ी जाएगी । उसके बिना तो मै एक घड़ी भर भी स्थिर नहीं रह सकता, उसके बिना मै जीवन भर उसका दुःख कैसे सहेंगा। यदि उसे न छोड़ा तो सदा के लिये मेरे कुल मे कलके लगे जायेगा।' इस प्रकार सोचकर उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और बोले— 'वत्स ! सीता के बारे में बडा लोकापवाद फैल रहा है। ग्रत मैं उसे जगल में छोड देना चाहता हूँ।' लक्ष्मण यह सुनकर बड़ा शुद्ध होकर बोला--- 'कौन दुष्ट सीता को लेकर अपवाद फैला रहा है। मै उसका अभी तलवार से सिर उतारता हूँ। सीता के समान ब्राज भी कोई पतिवृता नहीं दीखती। उसमें जो दोष बतलाता है. मैं उसकी जीभ काट लुँगा। समक्त में नहीं झाता, दृष्ट लोगों के कहने से घाप सीता को कैसे छोड़ रहे हैं। राम ने समकाया - 'लक्ष्मण । ऐसा मत कहो । सीता को रखने से हमारे वश मे हमेशा के लिए कलक लग जाएगा । अतः मैं सीता का अवश्य परित्याग करूँगा। तुम्हे अगर मुक्तसे स्नेह है तो इस विषय मे मीन ही रहना। हे लक्ष्मण । जैसे सुखे ईधन मे लगी ब्रग्नि जल से बुक्तये बिना वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार अपकीर्ति रूपी ब्रग्नि पथ्वी पर फैलती है। उसका निवारण किए बिना मिटती नहीं। यह तीर्थकरों का समुख्यल कुल प्रकाश रूप है। इसको कलक न लगे, वह उपाय करना चाहिए। यद्यपि सीता महा निर्दोष है, शीलवती है फिर भी मै उसका परित्याग करूँगा, मै श्रपनी कीर्ति मलिन नहीं करूँगा। 'किन्तु लक्ष्मण को इन बातो से सन्तोष नहीं हुआ। वे उदवेग से बोले—दिव! लोग तो मुनियो की भी निन्दा करते है, धर्म की भी निन्दा करते है तो क्या लोगो के अपवाद के डर से मनियों को छोड दें, धर्म को छोड दे। इसी तरह कुछ दुष्ट लोगों के अपवाद के भय से जानकी को कैसे छोड दे।' तब रामचन्द्र जी समक्ताने लगे-'लक्ष्मण । जो शुद्ध न्यायमार्गी मनुष्य है, वे लोक विरुद्ध कार्य छोड देते है। जिसकी दसो दिशाओं में ग्रकीर्ति फैल रही हो, उसे ससार मे क्या सूख है।

यह कहकर राम ने कृतान्तवक्त्र सेनापित को बुलाया। ग्रीर उसमें कहा कि 'तुम तीर्ण यात्रा कराकर सीता को किसी वियावान जंगल में ले जाग्नो और वहाँ छोड़कर शीघ्र लौट ग्राग्नो।' 'जो प्राज्ञा' कहकर सेनापित रूप लेकर सीता के महल पर गया ग्रीर कहा 'माता। उठो। रामचन्द्र की प्राज्ञानुसार तुन्हें तीर्ण यात्रा के लिए चलना है।' सीता के महल पर गया ग्रीर कहा 'माता। उठो। रामचन्द्र की प्राज्ञानुसार तुन्हें तीर्ण यात्रा के लिए चलना है।' सीता वेह। प्रस्ताना से उठी, तैयार हो सबसे मिलकर यात्रा को चली। विश्वत्य प्राप्त निर्मान से सीता के प्रस्ता सामुग्नों के पर खुए ग्रीर देवरानियों से बोली—'तीर्यपात्रा कर शीघ्र ही लौटकर सबसे प्रमुखी। वैसे तो इस हालत में न जाती परन्तु सौभाग्य से मुझे दोहुला ही ऐसा हुम्मा है कि मैं तीर्ण वन्दना करूं और दान पुष्य करूँ। प्रस्त सकुशल लीट ग्राह्म तो किर सबके दर्शन करूंगी। ग्राप सब मेरे ग्रयराधों को क्षमा करना।' इस तरह कहकर सीता रूप में बैठकर राम के पास गई ग्रीर उनसे ग्राज्ञा लेकर यात्रा को विदा हुई।

चलते समय प्रपयकुन हुए । नदी, पर्वतादिको को लाघता हुछा रथ यात्रा कराता हुआ धागे वढा धौर सिहाटवी मे पहुंचा । सिह व्याझादि से भरे हुए उस वन से सेनापित ने रख रोक दिया । सेनापित कुछ कहना ही चाहता था कि उसकी धाक्षो से ध्रश्रुवारा वह निकलो । सीता ने पूछा-'भाई ! हम लोग तौर्थयात्रा को निकल है ऐसे हर्षपूर्ण प्रमान मे तुम्हारे दु.ख का ध्राभिप्राय मे नही सम्भी । 'तेनापित ने कहा---'माता ! बढे पाप के फल से कुत्ते के समान यह दास का जीवन मिलता है । दास बढे पाप के फल से नरको मे जाता है धौर वहाँ से निकल कर चाण्डालादि योनियो में जन्म लेता है ।' सीता बोली-'बरल ! तुम ऐसा क्यो कहते हो ?' सेनापित ने कहा---'माता! महाराज रामचन्द्र जी की ध्राज्ञा है कि मै तुम्हे यही जंगल में छोड हैं । उनका कहना है कि यद्याप सीता निर्दोध है, फिर भी लोकापवाद के कारण में उसे रक्षने को तैयार नहीं हूँ । किन्तु तुम्हे एकाकी इस वन में किस प्रकार छोडूँ । धौर यदि नहीं छोडता हूँ तो महाराज रामचन्द्र नाराज होगे । मेरे रोने का यही कारण है ।'

सेनापित के वचन मुनते ही सीता को मूच्छा आ गई। जब उसे होश आया तो बोली—हि बीर ! मुफ्ते एक बार प्रयोध्या ने चलो। रामचन्द्र जी के चरणा के दर्शन करके और उनसे प्रपत्ते मन की बात कह कर मैं पुनः चन में चला आउंगी। 'किन्तु सेनापित बोला—'दिव ! इस समय रामचन्द्र जी अध और कठोरता की मूर्ति हो रहे है। अत उनके दर्शन करना भी बेकार है। 'सीता ने कहा— है सेनापित ! तुम मेरे चचन राम से कहना कि मेरे त्याग का विवाद आप न करना परम धेर्य धारण कर प्रजा की रक्षा करना, जैसे पिना पुत्र की रक्षा करना है। राजा को प्रजा हो धानन्द का कारण है। आप मुक्ति के कारण सम्यग्दर्शन की आराधना करना और राज्य से सम्यग्दर्शन को श्रेष्ठ मानना। अभव्य जनो की निन्दा के भय से सम्यग्दर्शन को भत छोड़ना। आप शब शास्त्रो के ज्ञाता हो, अत मै आपनो कोई उपदेश देने मे समर्थ नहीं हूँ। यदि मैने कभी परिहास मे अविनयपूर्ण वचन कहे हो तो आप कमा करना।' इस प्रकार कहकर रथ से उतर कर वह मूच्छी जाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी, मानो रत्नो की राशि ही पड़ी हो।

कृतान्तवत्रत्र सीता को चेप्टारहित मूख्ति देख कर बडा दुखी हुन्ना धौर मन में विचारने लगा—धिकार है इस पराधोनता को, जिसके कारण मुफ्ते महासती सीता को निदंग जीवो मे भरे हुए इस बन में झकेला छोडकर जाना पड़ रहा है। पराधीन जीवन बड़े पाप का फल है। स्वामी की आजा के झनुसार ही चलना सेवक का एकमात्र कमा है। यह पराधीनता कभी किसी को प्राप्त न हो। 'यो सोचकर झत्यन्त दुखी छोर लिज्जित होता हुन्ना बह बहाँ पर ही सीता को झकेली छोडकर झयोध्या को चल दिया।

इयर सीता को जब होस आया तो वह विलाप करने लगी— 'आयंपुत्र ।' आप सब की रक्षा करते थे, किन्तु मेरे लिए इतने कठीर की बन गये। देवर लक्ष्मण !' भाई भामण्डल । तुम मुक्ते कैंस भूल गये। मरत ! शतृत्व ! तुम सुके होत्र विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या विद्या होता होते हरें । इस मुक्ते छोड दिया। विद्याधारों ! तुम मेरे रक्षा करने को लका गये थे, अब तुम मेरी रक्षा कयी नहीं करने। इस प्रकार विलाप करके वह तार-तार मृद्धित होने लगी। सीता का विलाप मुनकर जंगल के पशु भी स्तव्य गह गये। सीता पुन मन को साल्दबत देने लगो-इससे राम या किनी अन्य का क्या दोप है। मैंने जो सुभाशुभ कर्म किये है, उनका फल मुक्ते भोगना हो होगा। इसायद मैंने किसी जन्म में मुनि-निन्दा की हो, सित्यों को दोप लगाया हो या कोई ऐसा हो पाप किया हो। इस प्रकार सीता कभी विलाप करती, कभी आत्म निन्दा करती हुई हिरणों की भाति इसर उत्यर फिरते लगी।

सीता करुण त्रन्दन करती हुई बन में फिर रही थाँ तभी पुण्डरीकपुर का हरिवशो राजा बज्रजब सेना सहित हाथी पकड़ने इसी जगल में आ निकला। हाथी पकड़कर लीटते हुए उसने सीता का विलाप सुना। वह बीझ सीता के पास प्राया। सेना को देखकर सीता और भी भयभीत होकर विलाप करने लगी। वन देवी की तरह सीता को बैठी देखकर नेना कौ तुक से और भी सभीप धाई। सीता उरकर उन्हें अपने गहने देने लगी। तब वच्छाच हाथों से उतर कर सीता के समीप धाया और बोला—पुत्री। तू इस वन में धकेली क्यों है। तेरे पिता, पित और दबसुर कीन है शीता ने रोते हुए कहा—'भाई! मैं दबार की पुत्र वब्, और जनक को पुत्री हूँ। रामचन्द्र मेरे पित हैं। और भामण्डल मेरा भाई है। भरत को राज्य सीपकर मेरे पित वन को गये थे। उनके साथ मैं भी गई

जैन रामायस्। २५७

षी। वहाँ दण्डक-वन मे पापी रावण ने मुफ्ते हर लिया। इसके लिए राम ने रावण पर म्राकमण कर दिया। उस युद्ध में रावण मारा गया। हम लोग प्रेमपूर्वक प्रयोध्या वापिस गये। वहाँ समयानुसार मैं गर्भवती हुई। इसके वाद जनता ने इसका प्रप्याद करके रामचन्द्र में शिकायत की। उन्होंने उस लोकापवाद के कारण भेरा परित्याण कर दिया। इस तरह धपना सारा बृत्तान्त कह कर वह पुन रोने लगी। सीता का करण आकृदन सुनकर वज्जजघ भीर उमके सैनिको के भी आमू निकलने लगे। वज्जजघ ने कहा—नू मेरी वहन है। मै तेरा भाई हूँ। चलो, हम लोग घर चलं। वहाँ रहने से फिर रामचन्द्र जी के दर्शन होगे। इस तरह सीता को समभा बुफ्ता कर वह पालकी में बैठाकर धपने घर ले गया। मार्ग में सीता का परिचय पाकर जगह जगह लोगों ने उसका सम्मान सत्कार किया। नगर प्रवेश करते हुण जनता ने वह समारोह से उसकी अगवानी की। राजद्वार पर आकृर वज्जघ की रानियाँ वहे आदर और सम्मान के साथ सीता को अन्दर ले गई। वज्जाब ने आदेश कर दिया कि सोता मेरी बहिन है स्रत सब काम उसकी आज्ञानुसार होने चाहिए। सब रानियों ने राजाज्ञा शिरोधार्य की। सीता वहां आनन्दर लंक वही तानियों के स्वां अमेर स्वां सीता को सिंहा सुन हमा अपने सीता की। सामचन्द्र जी के विवा उसे सुना सुना लगता था।

उधर कृतान्तवक्त्र वापिस अयोध्या लौटा थ्रौर रामचन्द्र जी के निकट पहुँचा स्रौर नमस्कार कर बोला— 'प्रभो<sup>।</sup> श्रापकी आज्ञानुसार मैं सीताको भयानक वन में छोड श्राया हूँ।' राग<sup>ँ</sup> बोले—'सीता ने मेरे लिए कुछ व हातो नही।' तब सेनापित ने सीता का दिया हुआ। सन्देश रामचन्द्र जी को कह सुनाया। सेनापित के मुख से मीता का सन्देश सुनते ही राम मूर्च्छा को प्राप्त हो गये। जब चेत द्याया तो वे विलाप करने लगे। फिर कृतान्तव-वत्र से पून पूनः पूछने लगे— 'क़तान्तववत्र <sup>।</sup> कह, क्या तूने सीता को वन मे छोड दिया <sup>?</sup> यदि तूने किसी शुभ स्थान में छोड़ा हो तो तेरे मुखचन्द्र से अमृत रूप वचन विखरे। यह सुनकर मेनापित ने लज्जा से नीचा मुख कर लिया। तब राम ने समक्त लिया कि यह निश्चय ही सीता को भयानक वन मे छोड आया है। यह समक्त कर राम पुन मुच्छित हो गये । तब लक्ष्मण श्राये और मन मे दुखित होते हुए कहने लगे—'देव <sup>।</sup> क्यो व्याकुल होते **हो** । **धैर्य** धारण की जिए । पूर्वोपाजित अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पडेगा। केवल मीता को ही दुस नहीं हुआ । सारी प्रजाही दुखी है। यह कहते ही लक्ष्मण का भी धैर्य जाता रहा और वे भी रुदन करने लगे। 'हाय माता 'तू कहाँ गई। जैसे मुर्य बिना झाकाश की शोभा नहीं है, इसी प्रकार तेरे विना झयोध्या की शोभा नहीं रही। फिर राम से कहने लगे, 'हे देव <sup>।</sup> सारे नगर में गीत संगीत की ध्वनि बन्द हो गई और रुदन की ध्वनि स्त्राती रहती है । घर धर में सब लोग रुदन करते है और सीता के ग्रखण्ड सतीन्व और गुणो की ही चर्चा करते रहते है। ग्रत ग्राप शोक छोडिये आपका चित्त प्रसन्त है तो सीता को फिर बुला लंगे । इस तरह समभाने बुभाने से राम का शोक कुछ क्षणी के लिए कम हो गया। किन्तु वे सीताको भूलानहीं सके। उनका मन एक क्षण के लिए भी सीताके विनानही लगताथा।

सव-कुश का जन्म फ्रोर दिखिजय—तौ सास बीतने पर श्रावण शुक्ला पूर्णिमा मगलवार के दिन श्रवण नक्षत्र में सीता ने दो पुत्रों को जन्म दिया। दोनों पुत्र सूर्य फ्रोर चन्द्र की तरह कातिमान थे। उनका मुख देखकर सीता के साथ साथ सब जनों को परम सन्तोष हुआ। विष्णविष्ठ वे जन्मव मनाया, जिनेन्द्र देव की पूजा की क्रोर याचकों को यथेच्छ दान दिया। बडे पुत्र का नाम अनगलवण और छोटे का नाम मदनाकुक रखा गया।

धीरे-धीरे दांना वालक बढ़ने लगे। उनका मुख देखकर सीता अपना शोक भूल गई। जब वे कुछ बढ़े हुए तो सीता को चिन्ता हुई कि इन्हें किस गुरु के पास पढ़ने भेजा जाय। इतने में सिद्धार्थ नामक एक क्षुन्लक मिक्षा के लिए सीता के घर पघारे। वे महाज्ञानी, शील सम्पन्त, तथा कला-विज्ञान के पारगामी थे। शरोर पर केवल एक तस्त्र रखते थे, केवलोच करते थे, अपने पात्र में ही भोजन करते थे और सदा ज्ञान घ्यान में लीन रहते थे। सीता ने उन्हें आहार कराया। आहार करते पश्चात के पश्चात वे एक आसन पर बैठ गये। सीता में इन्हें नमस्कार करके पास ही बैठ गई। इतने में दोनो कुमार भी आ गये। उन्हें देखकर क्षुन्लक ने पूछा—'ये दोनों सुन्दर कुमार किसके हैं ?' श्रुन्लक का प्रदन्त सुनकर सीता ने आख़ों में आसू भरकर उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया। सुनकर सुन्लक को प्रदन्त सुनकर सीता ने आखों में आसू भरकर उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया। सुनकर सुन्लक को प्रदन्त सुनकर सीता ने आखों में आसू भरकर उन्हें सब वृत्तान्त सुनाया। सुनकर सुन्लक को प्रदन्त सुन सुन स्तर्क से हैं सुन्त करते। मैं इन्हें सब विद्याओं में नियुज

कर दूँगा। 'यह सुनकर सीता बड़ी प्रसन्त हुई। शुल्लक वही एकान्त स्थान में रहने लगे मीर बालको को पढाने लगे। योड़े ही समय में दोनों बालक शस्त्र विद्या और शास्त्रविद्या में निपृण हो गये।

अब वे हाथी पर सवार होकर नगर मे कीड़ा करते घूमते थे। वज्जजघ ने बडे पुत्र ध्रनगलवण के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अब उसे दूसरे पुत्र के विवाह की चिन्ता हुई। तब उसने पृथ्वीपुर के राजा पृथु के पास उनकी कन्या कनकावली को अपने दूसरे पुत्र के लिए माँगने के लिए अपने मत्री को भेजा। किन्तु राजा पुष ने वडा कट उत्तर दिया कि जिसके कुल गोत्र का ठिकाना नहीं, उसके लिये मैं अपनी पुत्री को कैसे दे सकता हैं। बज्ज जब ने जब मत्री से पृथुका यह बाभद्रतापूर्ण उत्तर सुनातो उसे बड़ाकोध बाया। वह सेनालेकर पृथुका मान-मर्दन करने चल दिया। मार्गमें वंशपुर का राजा व्याघ्रस्थ जो पृथु के पक्ष का था—युद्ध करने श्राया। उसे पराजित कर वज्जजघ ने पृथ्वीपुर को घेर लिया। राजा पृथुने अपने मित्र पोदनपुर के राजा को बूलाया। वह सेना लेकर मैदान मे आउँटा। दोनो आरेसे भीषण सग्राम हुआ। किन्तु दोनो की सम्मिलित शक्ति के मुकाबले बज्जजब ठहर नहीं सका। तब उसने दोनो कुमारों को बूला भेजा। दोनो पुत्र श्रीर बज्जजब के पुत्र फौरन युद्ध-स्थल मे आये। दोनो कुमारो ने योडी ही देर मे पृथुको पकड़ लिया। साथ ही पोदनपूर के राजा को भी उसके रथ मे ही घर दबाया स्रोर उसे पकड़ लिया। दोनां राजकुमारो का प्रणाम कर पृथु बोला— आप दोनो भाई उच्च कुलीन स्रोर ज्ञानवान है। मैने अज्ञानता मे जो अपराध किया, उसे स्राप क्षमा कर दे। इस तरह विनयपूर्वक निवेदन करके उसने ग्रपनी पूत्री कनकमाला का विवाह मदनाकुश के साथ कर दिया। कुमारो ने दोनो राजाश्रो को बधन मूक्त कर दिया भीर एक महीने पृथ्वीपुर मे ठहर कर दिग्विजय करने निकले। उनके साथ राजा पथ, पोदनपूर का राजा भीर वज्जज भी चलें। वे लोकाक्ष, मालवा, श्रवन्ति, तिलिंग भादि दक्षिण देशों को जीतते हुए कैलाश पर्वत की स्रोर पूर्व दिशा में गये। उधर के अपनेक राजा स्रो को जीतते हुए पश्चिम के राजा स्रों को जीता। पश्चात् विजयार्थं के समीप सिन्धु के किनारे के राजाओं को जीना। इस तरह तमाम पृथ्वी को जीतते हुए वे अपने नगर को लौट भ्राये। प्रजा ने कुमारो का खूब स्वागत किया। वक्रजघ के साथ कुमार राजद्वार पर पहुँचे। रानियो ने तीनों की भारती उतारी। सीता भाई से मिली भीर कुमारों ने सीता के पैर छए। सीता ने दोनों को भाशीवींद दिया।

एक दिन देविष नारद अयोध्या गये । नारद ने वहाँ सीता को न देखकर राम से पूछा - 'यहाँ सीता कही दिखाई नहीं देती। नारद का प्रश्न सुनकर कृतान्तवक्त्र ने सारा समाचार सुनाया। उसे सुनकर नारद को बडा दुःख हमा मौर वे सीता को खोजने चल दिये । घूमते हुए वे पुण्डरीकपुर पहुँचे मौर वच्चजब की म्राज्ञा लेकर मन्त -पुर में गये। सीता ने उन्हे प्रणाम किया और बैंडने को उच्च आसन दिया। नारद सीता की देखकर बडे प्रसन्न हुए। नारद ने सीता से कुशल समाचार पूछे तो सीता ने श्रापबीती सारी घटना कह सुनाई। इतने मे वही पर दोनो कुमार स्ना गये भौर नारद के पैर छुकर खडे हो गये। नारद ने उन्हें स्नाशीर्वाद दिया—'राम-लक्ष्मण के समान तुम्हारे भी खुब विभूति हो। 'कुमारो ने नारद से पूछा— 'ये राम-लक्ष्मण कौन है। 'नारद बोले— 'क्या तमने नारायण और बलभद्र लक्ष्मण राम का नाम नहीं मुना जिन्होंने सीता को हरने वाले महा बलवान रावण को मारा है और जो तीन खण्ड के अधिपति बन कर श्रयोध्या में शासन कर रहे हैं। उन्हीं में से बलभद्र के तुम दोनो पुत्र हो।' तब कुमारो ने सीता से पूछा कि नारद जी जो कुछ कह रहे है, क्या वह सत्य है ? तब सीता ने सब ग्राप बीती सूना दी । माता का वृत्तान्त सुनकर दोनो पुत्र कृद्ध होकर राम लक्ष्मण को मारने के लिए तैयार हुए । नारद जी ने मना किया तो लवणॉकुश तेजी मे बोला—लोगों के कहने मे ग्राकर पिता ने क्यो हमारी माँ को छोड दिया। क्या उस समय श्रयोध्या में न्याय की बात कहने वाला कोई नहीं था कि एक स्त्री को भयानक वन में धकेली क्यों छोडा जाता है। धगर मामा ने माँ को न रखा होता तो अब तक माँ को शेर चीते खा जाते। आप बताइये, धयोध्या यहाँ से कितनी दूर है। हम भी तो देखे, पिता कितने पानी में है। नारद ने कहा- 'श्रयोध्या यहाँ से एक सौ साठ योजन है।' लवणांक्श ने मामा से कहा- 'हम राम लक्ष्मण पर चढ़ाई करेंगे, आप सेना सजवाइये।' सीता ने पुत्रों से मना किया—बेटा ! तुम राम लक्ष्मण के साथ लड़ाई मत ठानो । वे बड़े बलवान है । उन्होने तीन खण्ड के ग्राध-पति भीर भनेक विद्याओं के स्वामी रावण को भी मार दिया।' सवणांकुश बोला--'मा! हम लोग रावण की तरह

परस्त्री लंपट नहीं है। हम तुम्हारे चरणो की सौगन्य खाते है कि हम उन्हें पीठ दिखाकर नहीं झावेगे।' इस तरह कहकर दोनो कुमार चतुरग सेना सजाकर युद्ध के लिए चल दिये।

सनेक देशों को जीतते हुए वे स्रयोध्या पहुँचे। किसी शत्रु-सैन्य का झागमन मुनकर राम लक्ष्मण से बोले —सेना तैयार करो। वच्छाज्य को भारने हमें जाना ही था, किन्तु वह स्वय मरने के लिए यहां आ गया है।' लक्ष्मण ने दूत अजकर हनुमान, विराधित. विभीषण झादि को भी बुला लिया। युद्ध भेरी बजाई गई। राम 'सहस्य पर सवार होकर सबसे सामें चने। उनके पीछे गस्ड स्याप चक्र हाथ में लेकर लक्ष्मण चले। उनके पीछे असस्य राजा स्रोर सैन्य चली। दोनों सेनाय एक दूसरे के सम्मुख झा डटी।

सीता, सिद्धार्थ क्षल्लक और नारद मूनि के साथ ऊपर विमान में बैठी हुई थी। दोनों ओर से यद्ध की तैयारी देखकर सीता चितित होकर नारद से बोली-यह ब्रापने क्या किया ? कुमार अभी बालक है। वे बलभद्र ग्रीर नारायण से कैसे लंडेंगे। दोनो श्रोर से कोई श्रनिष्ट हुग्रा तो मैं कही की नहीं रहूँगी।' नारद ने कहा—'पूत्री। डरो मत । ये दोनो कुमार चरमशरीरी और बच्चमयी शरीरधारी है। इस प्रकार सीता को समक्षा कर नारद भामण्डल के पास पहुँचे अर्थर उसे कुमारों का परिचय दिया। भामण्डल हनुमान को लेकर सीता के पास पहुँचा। दोनो कुमार भी वहाँ ग्रांकर भामण्डल ग्रीर हनुमान से मिले । युद्ध शुरू होने मे पहले ही भामण्डल ग्रीर हनुमान राम का पक्ष छोडकर लवणोक्श की घोर था मिले। यह देखकर अन्य विद्याधर भी युद्ध से तटस्य हो गये। युद्ध प्रारम्भ हो गया। लवण के योद्धाओं ने राम की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। यह देखकर शत्रुघन युद्ध करने आया। उसे देखकर लब और कहा युद्ध करने आगे आये और शत्रुष्त को वाणों से आच्छादित कर रख से नीचे गिरा दिया। यह देखकर ऋद्ध होकर राम और लक्ष्मण शत्रु सेना का सहार करते हुए इन दोनो कुमारों के सामने आ डटे। लवणांकश के साथ राम और मदनाकृश के साथ लक्ष्मण युद्ध करने लगे तथा वज्राज्य शत्रुचन से युद्ध करने लगा। भयकर युद्ध हुआ। अनेक हाथी, घोडें, सैनिक मारे गये। रथो का चूरा हो गया। खून की नदी बहुने लगी। खन की कीचड मच गई। राम ने हल उठाकर मारा, किन्तुलव ने उसे व्यर्थ कर दिया। राम ने दिव्य ग्रस्त्र चलाये. किन्तु लव पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। बाद में लवण ने राम का न्थ तोड दिया। राम बार-बार रथ बदलते ग्रीर लवण उसे तोड़ देता । राम व्याकुल हो गये । राम सोचने लगे- मेरे सारे श्रस्त्र व्यर्थ हो गये, सारे विद्याधर धोखा दे गये। दिव्यान्त्रों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भूमिगोचरी राजा इसने मार दिये। मेरे भी तीन बार इसने रथ तोड़ दिये। राम इस प्रकार सोच ही रहे थे कि लवण ने उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया। व मुच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडे। राजाग्रो ने उठाकर राम को कठिनाई से सचेत किया।

उध्ये लक्ष्मण सागर।वर्त धनुप लेकर कोध से मदनाकुश पर अप्पटे। उन्होंने धनेक बाण छोडे किन्तु कुश ने उन सबको ब्यर्थ कर दिया। लक्ष्मण ने तब गदा उठाकर मारी किन्तु कुश ने उसे धनुदृष्ड से रोक दिया। फिर कुश ने लक्ष्मण पर बख्य का प्रहार किया। लक्ष्मण बख्य की चोट से बेहोश हो गये। विराधित रथ लौटाने लगा किन्तु लक्ष्मण ने उसे डाट दिया। तब कुश ने लक्ष्मण को बाणो से ढक दिया धौर सान बार लक्ष्मण का रथ तोड दिया। तब कुढ़ होकर लक्ष्मण ने कुश पर चक्र फेका, किन्तु चक्र कुश की प्रदक्षिणा देकर लीट आया। इस प्रकार लक्ष्मण ने सात बार चक्र मारा, किन्तु हर बार बहु लोट आया। तब कुश ने लक्ष्मण र चनुदृष्ड घुमाया। सब कोग ग्राइचर्य से सोचने लगे स्यह कोई नया नारायण पैदा हुपा है या कोई चक्ष्मर्ती आ गया है। लक्ष्मण सोचने लगे — मेरा पुष्य ही क्षीण हो गया है। इस प्रकार लक्ष्मण सोचने हुए खड़ रह गये।

तब नारह क्रोर सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास आये और बोले —ये दोनों प्रतिहन्द्वी राम के पुत्र लवण क्रीर स्रकृष्ठ है। जिस सीता को क्राप लोगों ने भयानक बन में ले जाकर छोड़ दिया था, उसे वज्जजब क्रपनी बहिन बना कर ले गया था। उसी के ये दोनों पुत्र माता के दुःख से कोचित होकर क्रापसे लड़ने आये है। लक्ष्मण रथ से उत्तर पक्ष्चाताप करता हुआ राम के पास गया और जाकर दोनों पुत्रों का वृत्तान्त बताया।

इसके बाद दोनों कुमारों ने आकर राम लक्ष्मण के पैर छुए। उन्होंने उन दोनों कुमारों को छाती से लगा रिया। राम सीता-त्याग की घटना याद करके विलाप करने लगे। उन्हें विलाप करते देखकर ग्रन्य लोगों के

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

भी आसू मा गये। विद्याघर और भूमिगोचरी राजा मिलकर राम के निकट झाये। युद्ध बन्द हुझा। सब लोग परस्पर गर्ने मिले। स्वपने पुत्रो का माहात्म्य देखकर सीता पुण्डरीकपुर लौट गई। भामण्डल की रानियों भी सीता के साथ गई। युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भामण्डल, सुधीव, विभीषण, नल, नील, झंग, प्रगद हनुमान तथा अन्य विद्यास सीता को देखने पुण्डरीकपुर गये। सबने तीता को प्रणाम किया, सीता ने उन्हे झाशीविंद दिया। फिर सब लोग झयोध्या वापिस झा गये। पुत्रो के समागम की खुती मे अयोध्यावासियों ने बडा हुई मनाया। नगर खूब सजाया गया। रामचन्द्र जी दोनों पुत्रों के साथ हाथी पर बैठकर नगर में झाये। स्त्रिया ने कुमारों को आरतो उतारी। राम लक्ष्मण ने बज्जष का खुब सत्कार किया।

एक दिन विभीषण, हनुमान आदि विद्याघरों ने हाथ जोड़कर रामचन्द्र जी से निवेदन किया—प्रभो! सीता पृण्डरीकपूर में जाने कैसे अपना समय ज्यतीत करती होगी। धगर श्राप श्राजा दे तो उन्हें जाकर ले श्रावा।'

#### सीताजीकी द्यप्तिपरीक्षा

यह सुनकर रामचन्द्र जी ब्रास्तों में ब्रास्त भर कर बोले—'मैं जानता हूँ कि सीता निर्दोष है। परन्तु उसे ले ब्राने से लोग फिर अपवाद करेंगे। ब्रगर सीता ब्रिंग में प्रदेश करके ब्रयनी निर्दोषता की परीक्षा दे तो मैं उसे रख सकता हूँ।' 'अच्छा' कहकर विद्याधर लोग पुण्डरीक-पूर पहुँचे बौर सीता से जन समुदाय के सामने श्रपनी निर्दोषता प्रमाणित करने की प्रार्थना

को। सीता ने कहा—मै अब ससार के सुखों में पुनः प्रवेश नहीं करना चाहती। यदि मेरे भाग्य में सुख ही होते तो ये दुःख ही क्यों आते। जब मुर्भ कलक लग चुका तो क्या लेकर उन्हें अपना मुह दिखाऊँ। 'विभीषण बोला—'दुःख करने से क्या लाम है। जो कुछ होता है, सब अपने भाग्य से होता है। अत आग ऐसा कीजिये कि सब लोगो पर आपका किया गया। ऐसा करने से आपकी भी कीति होगी।' सीता ने अपनी निर्दोपना प्रमाणित करना स्वीकार किया और प्रसन्ता से विभाग में बैठ गई।

सीता अयोध्या ब्राई। वह महेन्द्र उद्यान मे ठहराई गई। देश-विदेश के लोगो को निमन्त्रण-पत्रिका भेजी गई। देश विदेश के लोग आकर एकत्रित होने लगे। रामचन्द्र जी महल के समीप ही एक मच पर बैठ गये। राजा लोग भी यथास्थान बैठ गये। ब्राज्ञा पाकर विद्याघर लोग सीता को हाथी पर बैठाकर सभा-मण्डप मे ले अ।ये। सीता को आते देखकर लोग हर्षित हो उठे। जब सीता निकट ग्रा गई तो राजा गण खड़े हो गये। लक्ष्मण, शत्रुष्त आदि ने उनके पैर छए। सीता राम के निकट आई। रामचन्द्र जी की उदासीनता देखकर सीता मन मे अन्यन्त व्याकल हुई किन्तू फिर उनके पैर छ कर सामने खडी हो गई श्रीर लज्जा से निगाह नीची करके पैर के श्रगठ से जमीन क्रेंदने लगी। उसे स्थाल स्राने लगा कि मै यहाँ क्यो स्नाई। इतने मे रामचन्द्र जी बोले—'सीता । सामन से दूर हो। तू यहाँ क्यो आई। छह महीने तूरावण के यहाँ रही है। आपव किस मुँह से मै तुभ अपने यहाँ रक्ख़्। मैं जानता है कि तू निर्दोष है। परन्तु जब तक लोग तुर्क निर्दोष न भान लं, तब तक मेरे यहाँ तुम्हारी गुजायश नहीं है। यह सुनकर सीता ने कहा-मुक्ते सब स्वीकार है। अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने के लिये श्राप कहे तो मैं साप के मुहें में अपना हाथ दे दूरे, ऑप कहें तो हलाहल विष पीलू, ध्राप कहे तो तपे हुए लोहे के गील हाथ मे ले लू, बाप कहे तो आग में कूद पड़ूं। आप जो कुछ कहे, वह सब मैं करने को तैयार हूँ। राम क्षण भर सोचकर बोले— 'ग्राग में प्रवेश कर अग्नि-परीक्षा दो।' यह सुनकर नारद सोचने लगे---ग्रग्नि का क्या विश्वास, न जाने क्या ग्रनर्थ हो जाय । विभीषण हनुमान आदि भी इस ग्राजा से व्याकृत हो गये । लक्ष्मण, शत्रुवन, लवण ग्रोर श्रकुश भी बडे दुःखी हुए । क्षुत्लक सिद्धार्थ ने खड़े होकर कहा—'महाराज<sup>।</sup> मैं विद्या के बल से सर्वत्र चैत्यालयो का वदना के लिये जाता रहता हूँ। मैने मुनियो के मुख से भी सब जगह सीता के सतीत्व की प्रशसा सुनी है। अत श्राप सीता को ग्राग्न-प्रवेश की ग्राजा मत दीजिये।' विद्याधर ग्रीर भूमिगोचरी लोग भी एक स्वर से कहने लगे - 'प्रभो ! सीता सती है, वह निर्दोष है, उन्हे अग्नि प्रवेश की आज्ञा मत दीजिये। राम ऋद होकर बोले—इतनी दया अब दिखा रहे हो तो पहले सीता का अपवाद क्यो किया था।'

राम की आज्ञा से फौरन दो पुरुष गहरा और तीन सौ हाथ लम्बा चौड़ा गड्डा खोदा गया और मूर्व ईभन से भरकर आर्गिन प्रज्वलित की गई। असल्य जनता सीता की अग्नि-यरीक्षा देखने वहां एकत्रित हो गई। र्जन रामायस

उसी रात को महेन्द्र उद्यान में सकलभूषण मुनि को केवलज्ञान प्राप्त हुआ। देवो ने आकर ज्ञानोत्सव मनाया। चारों निकाय के देवता वहाँ प्राये। मेथवेतु नामक एक देव सीता की परीक्षा के लिए बनाये गये अग्नि-कुण्ड को देवकर इन्द्र से कहने लगा— प्रमो। सीता पर घोर उपस्ता ग्राप्त है। वह महासती दीलवती है। उसे दुःख क्यो हो। तब इन्द्र ने प्राण्ञा दी— 'सै तो केवली भगवान का ज्ञानोत्सव मनाने जाता हूँ। तुम महासती था उपसर्ग दूर करना।' मेथकेत् देव ग्रपने विमान से आकाश में ठहर गया।

जब ग्रान-कुण्ड की लपटे शाकाश को छूने लगी तो राम सोचने लगे—कैमे सीता को इस भयकर ग्राग में कूदने हूँ। सीता जैसी स्त्री इस लोक में नहीं है। यदि मैं इसे ग्रानि-प्रवेश से रोकना हूँ तो सदा के निए मेरे कुल में कलक लग जायगा। यदि सीता ग्राग में जल कर सर गई तो ग्रीर भी शनवं होगा। रामच्यंद्र जी इधर यह सोच रहे थे, उघर सीता श्रीर-धोरे अमिन-कुण्ड के समीप ग्राई। एकाग्र चित्त होकर उसने ऋष्यभदेव भगवान से लेकर मुनि-सुग्रजनाम पर्यन्त तीर्षकरों की स्त्रुनि की। बाद में बोली—हे ग्रानि में ने से तचन से काय से, स्वप्न में या जागृत श्रवस्था में राम के सिवाय मैंने कभी पर पुरुष की इच्छा नहीं की है। यदि जील में कोई दूषण लगा हो श्रव्यवा में ब्याभिवारिणी हूँ तो है अपि " तू मुक्ते भम्म कर देना। यदि में सती हूँ तो मुक्ते मत जलान। 'या कहकर सीता ने णमोकार मत्र का स्मरण किया ग्रीर जलती हुई ग्रामि में प्रवेश कर गई। लोग भयभीत होकर, ग्राग्राक्त मन से उसका परिणाम देखने लगे।

अचानक आग बुभ गई। उसके शील के प्रभाव से अग्नि के स्थान पर निर्मल शीतल जल हो गया,मानो धरती को भेदकर ही यह वापिका पाताल से निकली हो। जल मे कमल खिल रहे है। वहाँ न अग्नि रही, न ईधन। बहाँ तो जल मे भाग उठने लगे, भवर पड़ने लगे । जैसे समृद्र मे गर्जन होता है, इस प्रकार उस वापी में घोर शब्द होने लगा,जल उछल कर बढ़ने लगा। पहले घुटने तक आया, फिर छ।ती तक आया। फिर सिर के ऊपर होकर पानी चलने लगा। लोग डबने लगे। तब सब आतंवाणी मे पुकारने लगे—'हे माता ! हे महासाध्वी ! हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। 'जनता की इस विह्वल पूकार पर धीरे-धीरे जल रुका, फिर कम होता गया और सिमट कर तालाब बन गया। उसके मध्य मे एक सहस्र दल कमल खिल रहा था। उस कमल के बीच मे रत्नमयी सिहासन पर सीता विराजमान थी। देवागनाय सेवा कर रही थी। अनेक देवो ने आकर सीता के चरणों पर पूष्प चढाये। ग्राकाश में सीता के ऊपर पृष्पवर्षा होने लगी। देव ग्रीर विद्याधर 'सीता सती है' इस प्रकार चिल्लाने लगे, विद्याधर ग्राकाश में नाचने लगे। लवण और ग्रक्श जल पारकर सीता के पास गये ग्राँर उसके ग्राज-वाज बैठ गये। राम भी विद्याधरों के साथ सीता के निकट पहुँच कर कहने लगे-देवी । उठो, जलो घर चले । मेरे अपराधों को तुम क्षमा करो। सारे ससार मे तम सती ही नहीं, सतियों में भी प्रधान हो। मेरे प्राणों की रक्षा तुम्हारे ही ब्राधीन है। ब्राट हजार रानियों में तुम ग्रपना पूर्व का प्रमुख पद सभालों।' सीता ने उत्तर दिया-मुक्ते ग्रव भोगों से प्रयोजन नहीं है। ग्रब तो में ऐसा उपाय करूंगी, जिससे मेरा नारी-जन्म सफल हो। नाथ ! आपके साथ मैने अनेक सुख भोगे, ग्रब उनमें भेरा जी ऊब गया है। इस प्रकार कहकर सीता ने अपने हाथों से अपने वाल उपाड लिये और उन्हें राम के हाथो पर रख दिया। राम उन सुकोमल सुगन्धित बालो को देखकर मूर्छित होकर गिर पडे। लोग जब तक उन्हे होश में लाने की चेप्टा करते रहे, तब तक सीता ने पृथ्वीमती आर्थिका के पास दीक्षा लेली और आर्थिकावा धारण कर महेन्द्र उद्यान में केवली भगवान के निकट पहुँची।

राम को होश झाया तो सीता को न वैस्तकर उन्हें बड़ा शोक हुआ और सीता को देखते हुए वे सकलभूषण केवली भगवान की सभा में जा पहुंचे। भगवान घरोक वृक्ष के नीचे मिहासन पर विराजमान थे, दिश्य छत्र उन पर लो हुए थे। चमर दुर रहे थे। आठ प्रानिहार्य से सम्पन्न थे। चारों झोर देव, मनुष्य और तिर्यच बेठे हुए थे। रामचन्द्र जी ने वहाँ पहुचकर झध्ट द्रव्य से भगवान की पूजा की और मनुष्यों के भाग में बैठ गये। लक्ष्मण झादि झम्ब लोग भी उसी प्रकार भगवान की स्तुति पूजा कर राम के साथ ही बैठ गये। सबने भगवान का कत्याणकारी उपदेश सुना।

केवली भगवान का उपदेश सुनकर अनेक लोगों ने संसार विरक्त होकर मुनि दीक्षा लेली। सेनापति कतान्तवक्त्र भी मुनि बन गया भौर तपस्या करके स्वर्गमें देव हुआ।।

सीता ने वासठ वर्ष तक घोर तप किया श्रीर ग्रन्त में सन्यासपूर्वक मरण करके सोलहवे स्वगं में प्रतीन्द्र

हुई। ग्रथनी स्त्रियो के प्रति भामण्डल की ग्रासक्ति बहुत बढ़ गई। वह निरन्तर स्त्रियो के साथ कोड़ा ग्रीर भोग किया करता था। राम-लक्ष्मण का राज्य निष्कटक हो गया था। इसलिए उनकी ओर से भी श्रव युद्ध का

दोर्चसूत्रो भाभण्डल का करण निधन निमन्त्रण नही आता था। उसके भी शतु नही रहे थे। इसिलये वह झानन्द के साथ अपना काल-यापन कर रहा था। एक दिन झपनी पुणवाटिका मे व खाक मुनि को झाहार-दान देकर वह महल के ऊपर बैठा विचार कर रहा था—ये भोग क्षणभगुर हैं, इसिलये इनका भोग अभिक से खिक कर लेना चाहिये। न जाने कब बढ़ापा झा जाय और ये औ।

भोगने योग्य प्रवस्था न रहे। अब मैं भोग भी भोगूगा और शत्रुओं को परास्त कर उत्तर आरि दक्षिण दोनो श्रेणियो का राज्य करूँगा। भोगो में पाप तो है, किन्तु क्या हुआ। जब बुढापा आयेगा और भोग भोगने योग्य नहीं रहूँगा, तब मैं मनि-दीक्षा ले लुँगा और उन पापो का भी नाश कर डालूँगा।

वह इस प्रकार बैठा-बैठा न जाने कितने मन के कुलावे वाघ रहा था। तभी अकरमात् विजली गिरी और

भामण्डल उसी मे मर गया। इसीलिये तो आचार्यों ने कहाँ है—दीर्घसूत्री विनश्यति।

लक्ष्मण के पुत्र, राम के पुत्र लब स्रीर श्रकुश को उत्कर्षसहन नहीं कर सके। फलत उन्होंने सुनि बनना ही उचित समक्षा। हनुमान भी एक दिन आकाश में तारे को टूटता हुआ देखकर विचार करने लगे कि समार के

भोग, यह देह श्रीर जीवन भी इसी प्रकार ग्रास्यर है, क्षणभगुर है। इन पर क्या विश्वास राम का बैराग्य किया जाय श्रीर क्या इतराना। या सोचकर वे भी मुनि बन गये श्रीर तपस्या करके सन्त मे श्रीर मोक्ष-गमन तुँगीगिरि से मोक्ष चले गये।

एक दिन सौधर्म स्वर्ग में इन्द्र देवों की सभा में शास्त्र चर्चा करते हुए कहने लगे—तुम्हे देव पर्याय पुण्यों से प्राप्त हुई है। इसको भोगों में नहीं गवा देना चहिये। यदि यहाँ भगवान की भक्ति और धर्म की आराधना में मन लगाम्रोगे तो इसके बाद तम्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। तब वहाँ मुक्ति की साधना की जा सकती है।

तब एक देव बोला— देवराज! स्वर्ग में धाकर सब ऐसा हो कहते हैं, किन्तु जब सनुष्य-जन्म मिल जाता है तो सब भूल जाते हैं। देखिये न, राम का जीव पूर्व जन्म में जब ब्रह्मा स्वर्ग का इन्द्र था, तब वह भी ऐसी ही वैराय्यभरों चर्चा किया करता था, किन्तु भव राम लक्ष्मण के मोह में कैसे फैस रहे हैं। तब देवराज इन्द्र बोले— अनुराग का बन्धन होता ही ऐसा है। राम श्रीर लक्ष्मण का भ्रात्-स्नेह श्रन्थत्र मिलना कठिन है। इन्द्र सभा समाप्त कर उठ गये।

तब दो देवो ने सोचा—चलकर देखे तो सही, दोनो भाइयो मे कैसा स्नेह है। देव अयोध्या मे लक्ष्मण के महल में पहुँचे। उस समय वे बैठे हुये मुँह थो गहे थे। देवों ने राम के महल में जाकर कदन का कुहराम मचा दिया और ऐसी माया फैलाई कि मजी, द्वारपाल आदि लक्ष्मण के पास आकर कहने लगे — 'देव ! अनर्य हो गया।' लक्ष्मण बोले—'क्या हुआ?' किन्तु किसी के मुख से वचन नहीं निकला प्रांत का अधिकों के घार वहती रही। बडी किठिनाई से इतना ही निकल पाया—'देव ! राम हमको अनाय कर गये।' लक्ष्मण ने ये शब्द क्या मुने, मानो बज्जपात हो गया। एकदम उनके मुख से 'हाय' निकला और वे निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़े। देवों को अपने अविवेकपुणे कृत्य पर बड़ा शक्साण दुस्त्र अपने अविवेकपुणे कृत्य पर बड़ा शक्साण दुस्त्र अपने अविवेकपुणे कृत्य पर बड़ा शक्साण दुस्त्र आपने

लक्ष्मण की मृत्युहोते ही महल में भयानक ऋदन शुरुहो गया। लक्ष्मण की रानियाँ लक्ष्मण की मृत देह की घरकर विलाप करने लगी। तब किसी ने जाकर रामचन्द्र जी को दुःसबाद दिया। राम दौडे झाये। रानियाँ उनके स्राते ही एक झोर हट गई। राम ने घाते ही लक्ष्मण को गोद में उठा लिया और प्रलाप करने लगे—कीन कहता है, मेरा भाई मर गया है, वह तो सो रहा है। फिर लक्ष्मण से कहने लगे—बस्स <sup>1</sup> तू तो कभी ऐसा सोता नही था। **जै**न रामायण २६३

ब्राज तू ऐसा क्यों सो गया है कि जगाने पर भी नही जागता। ब्रच्छा, ब्रब समका, तू मुक्तसे रूठ गया है किन्तु बता तो सही, क्यों रूठ गया है। इस प्रकार कहकर में मूच्छित होकर गिर पर हो। वे वार-बार होश में ब्राते ब्रीर लक्ष्मण से नाना प्रकार की बात करने लगते, कभी उसके मुख में भोजन देते, कि भी दूष पिलाते ब्रीर फिर बार-बार ब्रहोश हो जाते। किन्तु लक्ष्मण को एक क्षण को भी दूसरे को नहीं छूने देते। उन्हें किसी पर भी विश्वास नहीं था, न जाने ये लोग मेरे लक्ष्मण को क्या कर दे। वह रूठ गया है मुक्तसे, उसे मैं ही मनाऊंगा।

हदन सुनकर सारा परिवार वहाँ एकत्रित हो गया। 'लवण घोर अकुश भी आये। उन्होंने मृत लक्ष्मण को देखा और मन में सोचने लगे—ये लक्ष्मण नारायण थे, तीन खण्ड के आध्यित थे, कोई इनको जीतने में समर्थ नहीं था। किन्तु जब ऐसे महापुरुषों की भी मृत्यु होनी है तो हम जैसी को तो बात ही क्या है। इस प्रकार विचार कर वे ससार, शरीर और भोगों से विरवत हो गये धीर पिता की आज्ञा लेकर महेन्द्र वन में पहुँचे धीर वहाँ अमृतस्वर मुनि के पास दीक्षा लेकर मृति वन गये नया चीर तपस्या करके पात्रीणिरि से पुत्रत हो गये।

लक्ष्मण की मृत्युका सवाद पाकर विभीषण, सुगीव ग्राहि सभी राजा श्राये। जब लक्ष्मण की लाश को छाती से चित्रपाये हुये तथा निर्थंक प्रलाप करते हुए राम को देखा तो सभी बहुत दुखित हुए , तब विभीषण ने रास को सम्भाया—देव! यह रेना छोडिये। ससार का स्वभाव ही। नेसा है। जो यहाँ जन्म लेता है, वह मरता श्रवश्य है। क्ष्मत तथा के कि कि तथा है। कि स्वप्त के स्वप्त के

इस तरह कुछ दिन बीत गये। तो शत्रुश्चों ने देखा— इस समय लक्ष्मण सर गया है, रोम भाई के शोक में पागल हो रहे है, लव भीर जुता दीक्षा ले गये हैं। अतर अपने पिताओं का बदला लेने का बड़ा अच्छा अवसर है। आस सांचकर इन्द्रजीत, कुम्मकण, खन्द्रपण आदि के पुत्रों ने सेना सजाकर अयोध्या पर चढ़ाई कर दी। शत्रु का श्रास्त्र मण सुनकर राम लक्ष्मण की लादा को कन्ये से चिपटा कर धनुष उठा कर चल दिये। शोकसत्तत राजा भी उनकी सहायता करने लगे। बलभद्र राम पर चारो भीर से आई हुई विपत्ति देखकर जटायु और कुतान्तववत्र के जीव— जो चीथ स्वर्ण में देव हुए थे— उन्होंने आपस में परामर्थ किया। कुतान्तवत्र के जीव ने जटायु के जीव से कहा लक्ष्मण की मृत्यु हों गई है। इसारे पूर्वक्षम के क्याओं राम शोक में पागल हो गये है। शत्रु नगर पर प्रधिक्त कर क्या हो गये की सार्य को हो गये है। अत्रु नगर पर प्रधिक्त करने चले है। ऐसे समय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम जटायु पक्षी थे और तुम्हें उन्होंने ही मरते समय णमोकां मंत्र मुनाया था, जिसके प्रभाव से तुम देव बने हो। मैं उनका कुतान्तवत्र से सेनापति था। इस तरह कहकर कुतान्तवत्र का जीव देव देव देव का रूप यारण कर शत्रुथों से युद्ध करने लगा। वह पर्वतो को उखाड कर शत्रुथों पर फंक्ष तथा। शत्र सेना दिस रोग गर्वे। शत्र देव देव से सा रूप भाग गई।

शत्रुक्षों को परास्त कर उन दोनों ने राम को प्रतिबोध देने का निश्चय किया। कृतान्तवकत्र का जीव राम के सामने वृक्ष का सूखा ठूँठ वनकर खड़ा हो गया और जटायु का जीव उसे पानी से सीचने लगा। यह देखकर राम ने कहा— "करे मूखें ! इस सूखें ठूठ को तू वयों सीच रहा है। इससे क्या तुओं कल मिल जायेगे।' उत्तर में जटायु के जीव ने कहा— "दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत है, किन्तु खुद अपनी और कोई नहीं देखता। भ्राप ही बताइये, आप मुढें को छह माह से ढोते फिर रहे हैं, वह क्या जी जायगा।' यह मुनकर राम बोने— मूखें और दुष्ट झादमियों के हित की बात कहों, तो वह भी उन्हें चुले लगती है। अतः चुप रहना हो ठीक है।

े इस तरह कहकर राम आगे बड़े तो देखा—एक झादमी पत्थर पर बीज वो रहा है भीर दूसरा झादमी घी के बास्ते जल और बालू मथ रहा है। राम ने उन दोनों से कहा—पागलों । कही पत्थर से अकुर निकलते है श्रीर जल या बालू से घी निकलता है? ब्यर्थ क्यो महनत करते हो। 'तब कृतान्ववक्त के जीव ने कहा—'तब झाप ही बताइये झाप क्यो मतक गरीर को लिये फिर रहे हैं, क्या वह उससे जीवित हो जायमा?' वे दोनो इधर बात कर ही रहे थे, तब तक जटायु का जीव किसी लाश को कन्ये पर रक्षे उससे वातचीत करता हुमा राम के आगे में निकला। राम ने उससे पूछा- मू मुदें को बयो लादे हुए है और उसमें सुख- दुख को बान करने से तुओं क्या लाभ होगा?' तब जटायु के जीव ने उनसे कहा- "तब आपने भी तो अपने भाई की लाश कोलाद रक्खा है। आपको ही उससे बातचीत करने से क्या मिल जायगा?' राम ने जब यह मुना तो उन्हें होश आया। वे वार-वार लक्ष्मण के मुँह की ओर ताकने लगे। जब देखा कि लक्ष्मण का शरीर प्राणरहित है तो उन्हें संसार की अनित्यात समक्र कर वेराप्य हो गया। वे सोचने लगे—ससार में कोन किसको माता और कौन माई है! यह योवन सदा किसका रहा है? सब कुछ विनाशोक है। इन सबसे सम्बन्ध तोड लेना हो अध्यस्कर है। राम को विरक्त जानकर दोनो देव प्रगट हुए और अपना परिचय देकर बोले— हम दोनो चीथे स्वर्ग में देव हुए है। आपको दुखी जानकर समक्रीने आये थे।' राम के कहने से सुधीवादि ने चिता बनाकर लक्ष्मण की देह का दाह-सस्कार किया। स्नानादि से पित्र बोले राम ने सब्दा का राज्याभिषेक करना चाहा, किन्तु उसने स्वीकारन करके दोक्षा लेने की इच्छा प्रगट को। तब राम ने सबणाकुश के पुत्र अनगलवण को राज्य का अधिवाद बनाया और दोक्षा लेने को चल वियं।

वन में जाकर वारणक्रा द्वधारी भ्रविधिज्ञानी मुनिसुबत से राम ने शत्रुघन महिन मुनिदीक्षा ने ला । भूषण वस्त्र भ्रोप सिर के केश उलाड कर फंक दिये। राम की यह दशा देलकर खडे हुए लोगों की श्रीक्षों से भ्रासुक्रों की भ्रारा वह निकली। राम के साथ विभोषण, सुग्रोव, नल, नील, कब्य, विराधित भ्रादि श्रोक लोगों ने भी मुनि-रीक्षा लेली। भ्रानेक रानिया गृह त्याग कर श्रायिका हो गई।

कुछ दिनों पश्चात् राम गुरुसे आजा लेकर एकलविहारी हो गये। वे पाँच दिनों तक उपवास करने के बाद एक नगर में पहुँचे तो उनके सुन्दर रूप को देखकर अनेक दित्रयां काम से ब्याकुल हांकर नाना चेप्टायं करने लगी। राम अन्तराय समक्षकर लौट म्राये और निस्चय कर लिया कि अब मैं आहार के लिये नगर में नहीं जाया करूँगा। इस प्रकार घोर नगस्या करने हुए वे अनेक देशों में विहार करते हुए कोटिशिला पहुँचे और नासाग्र दृष्टि से ध्यान करने बैठ गये।

स्वर्ग में सोता के जीव ने अवधिज्ञान से राम का मुनि होना देखकर विचार किया कि राम को किस प्रकार तपस्या से विचित्तित करूँ जिसमे वे इसी स्वर्ग में आवं और हम दोनों साथ-साथ रहे। इस तरह विचार कर वह प्रतीन्द्र राम के पास गया और सीता का रूप बनाकर अनेक हाव-भाव करके नाना प्रकार को चेटाये करने लगा। किन्तु रामचन्द्रजों ध्यान से विचित्तित नहीं हुए। क्षप्त श्रेणी आरोहण करके उन्होंने उसी समय घानिया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। माघ शुक्ता द्वादशी को राजि के पिछले पहर में वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी अर्हन्त भयवान वन गये। चारो प्रकार के देवों और इन्द्रों ने मिलकर भयवान राम का ज्ञानोत्सव मनाया और भगवान का उपदेश हुआ।

भगवान राम अनेक देशों में बिहार करने हुए तुगीगिरि पर्वेचे और योगिनरोध कर शेप अधातिया कर्मों का भी नाश करके परम पद मोक्ष को प्राप्त किया। राम सिद्ध भगवान बन गये। छव उनका ससार-भ्रमण, जन्म-जरा-मृत्यु सब छुट गये। वे कृत-कृत्य हो गये। ससार के सम्पूर्ण दुसों से वे परे हो गये।

भगवान रामे के इस पावन जोवन-चरित को जो भव्य जन भिक्ति भावा में पढ़ते है और उन जैसा ही ब्रादर्श जीवन बनाने का प्रयत्न करते है, वे भा एक दिन अवस्य भगवान बनगे।

बोलो भगवान रामचन्द्र की जय।

### त्रयोविंशतितम परिच्छेद

# नारद, वसु और पर्वत का संवाद-

भगवान मृतिसुबतनाथ के बाद उनका पुत्र सुबत राजिसहासन का अधिकारी हुआ। यथासमय वह अपने पुत्र दक्ष को राज्य-भार सोप कर अपने पिता भगवान मृतिसुबतनाथ के पास दीक्षित हो गया और तपस्या द्वारा कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया। राजा दक्ष की रानी इक्ता से ऐलेय नामक पुत्र हुआ। हरिबंश की परम्परा में बसु भी तिक्षर आया। दक्ष अपनी पुत्री के ऊपर ही मौहित हो गया। एक दिन उसने राज्य-सभा में उपस्थित प्रजाजनों से पूछा—'यदि राज्य से अध्यक्ष, जल, स्त्री आदि कोई वस्तु अनस्य हो

स्रीत वह प्रजा के योग्य न हो तो राजा उसका स्राधकारी हो सकता है या नहीं ?' प्रजाजनों ने उत्तर दिया—देव ! राजा अवस्य ही ऐसी वस्तु का मधिकारी है।' राजा बोला—मै स्राप लोगों की सम्मति के अनुसार ही करूँगा।'

इस प्रकार प्रजाजनो का भ्रमित वर दक्ष ने अपनी पुत्री मनोहरी के साथ विवाह कर लिया। इस ग्रमै-तिक कुत्य में रुप्ट होकर रानो इला अपने पुत्र और क्षोक सामन्तों के साथ चली गई और इलावर्षन नाम का नगर कसाकर रहने लगी। ऐत्य को बहुति का राजा बनाया। इलावर्षन नगर प्रगादेश में था। बाद में ऐत्येय ने ताम्र-लिप्न नगर बसाया। फिर वह दिम्बिजय करता हुमा नमंद्रा तट पर श्राया। बहाँ उसने माहिष्मती नामक नगर कसाया और बही अपनी राजधानी बना कर राज्य करते लगा।

ऐनेय के बाद उसका पुत्र कुणिम राजगद्दी पर बैठा। उसने विदर्भ देश में बरदा नदी के तट पर कुण्डिन नामक एक सुन्दर नगर दसाया। कुणिम के पहचात उसका पुत्र पुत्रोम राज्य का अधिकारी हुआ। उसने प्रदान नाम पर पुत्रोम नगर बसाया। पुलोम के बाद उसके दो पुत्र पीनोम और चरम राजा हुए। उन्होंने रेवा नदी के तट पर इन्द्रपुर नगर बसाया। पुलोम के बाद उसके दो पुत्र पीनोम और चरम राजा हुए। उन्होंने रेवा नदी के तट पर इन्द्रपुर नगर बसाया तथा जरम के अवस्ती और बत्वास्य नामक दो नगर वसाये। पीनोम के महीदत्त और सत्य। मत्थ्य के सजय नामक पुत्र हुआ। महीदत्त ने कत्पपुर का साया। उसके दो पुत्र हुए — अरिप्टोम और मत्थ्य। मत्थ्य दिग्वियय करता हुआ। अप्तर्थ के प्रदान कि स्वर्था। प्रदान के साया। स्वर्थ के अथोवन अपिद सी अपनी पुत्र हुए। फिर अयोवन राजा बना। उसके मूल, मूल के शाल, शाल के सूर्य नामक पुत्र हुआ। पुत्र निर्माण पुत्र हुआ। पुत्र निर्माण पुत्र हुआ। पुत्र निर्माण पुत्र के समर नामक पुत्र हुआ। उसने वच्च नामक नगर बसाया। अपने के देवदत्त के हिर्पण, हरिपेण के नभमेन, नभमेन के शह्म, शाह्म के अप और भद्र के अभिचन्द्र नामक पूत्र उत्तत्त हुआ। असीभवन्द्र ने विन्ध्याचल के ऊपर चेदिराप्ट की स्वापता की तथा शुक्तिममी नदी के किनारे सुक्र उत्तत्त हुआ। असीभवन्द्र ने विन्ध्याचल के अपर चेदिराप्ट की स्वापता की तथा शुक्तिममी सही।। अभिचन्द्र का । ववाह उत्रवश की राजकन्या वसुमती सहाय।। उसमें वसु नामक पुत्र उत्तत्त हुआ।

हम वसु-नारद ध्रौर पर्वत के उपाल्यान द्वारा यह बतावेगे कि किस प्रकार पर्वत ने 'अर्जपंटटब्य' इसका ध्रम्यं 'बकरो के द्वारा यज्ञ करना चाहिये' किया, जबकि नारद इसका ध्रम्यं यह बताता था कि अज अर्थात् जो पैदा न हो सके ऐसे घान्य से यज्ञ करना चाहिए श्रौर इन दोनो के विवाद का फैसला राजा वसु ने

प्राचीन काल में यज्ञों पर्वत के पक्ष में दिया, जिससे ससार मे यज्ञों मे पशुआ्रो का होम होने लगा । इससे पहले हम का रूप यहाँ सक्षेप में वैदिक साहित्य के आधार पर यह बताना आवश्यक समऋते है कि प्राचीन काल में यज्ञो काक्यारूप था। इस विवरण से यह भी ज्ञात हो सकेगा कि यज्ञो के रूप का किस प्रकार कमिक विकास हम्रा।

प्राचीन काल में—सभवत उस काल में जब वैदिक झार्यभारत मे झाये थे उससे पूर्व काल मे—भारत मे ज्ञान यज्ञ का प्रचार था। इस बात का समर्थन वेदों से भी होता है। ऋग्वेद झीर अथवंवेद मे इसके समर्थक अनेक मत्र झाये हैं।

> यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धम्माणि प्रथमान्यासन् ॥ तेहनाकं महिमानः स चन्त यज्ञपूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॥

> > —ऋग्वेद म० १ सू० १६४/५०, ग्रथवंवेद का० ७ सू० ५/१

भ्रषत् पूर्वं समय मे देवो ने ज्ञान से यज्ञ किया क्योंकि प्राचीन समय का यही वर्मथा। उस ज्ञान-यज्ञ की महिमा स्वर्गमे जहाँ पहले साधारण देव रहते थे पहुँची।

श्रथवंबेद मे श्रागे लिखा है - वह ज्ञान यज यहाँ (भारत मे) इतना उन्नत हुश्रा कि वह देवताश्रो का श्रिषित बन गया। इसके पश्चात यहाँ—

> यत पुरुषेण हिवसा यज्ञ देवा स्रतन्वत । स्रस्तिन तस्मादो जीयो यद् विदब्येने जिरे ॥ ४ ॥

—जब यहाँदेवो ने हवि रूप द्रव्य यज्ञ फैलायातो भी यहाँ ज्ञान यज्ञ ही मुख्य था। परन्तु हवि यज्ञ के अर्थ मुर्खदेवो ने कुछ और ही समक्र लिये। इसलिये—

मुग्धा देवा उत शुनाथ जन्तोत गोरेङ्ग पुरुधायजन्त।

य इम यज्ञ मनसाचिकेत प्राणी वोचस्तमिहेह बवः ।। ५ ।।

- उन्होंने पशुष्रों से यज्ञ करना खारस्म किया। यही तक नहीं, खपितु गौ के खगो से भी यज्ञ करने लगे। यजुर्वेद छ० ३१ म० १४ और १५ तथा उसका महीधर भाष्य भी इस सम्बन्ध में उत्तेखनीय है --'यज्ञेन यज्ञनयजन्त देखाः॥'

इस मत्र का भाष्य करते हुए भाष्यकार श्री महीधर लिखते है-

'यज्ञेन मानसेन सकल्पेन यज्ञेन यज्ञः यज्ञस्यरूपं प्रजापतिमयजन्तः।'

'यज्ञ न मानसन सकल्पन यज्ञ न यज्ञ यज्ञस्वरूप प्रजापीतमयजः ग्रर्थात देवो ने मानस सकल्प रूप यज्ञ से यज्ञस्वरूप प्रजापति की पूजा की।

'तं यज्ञं वहिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रत ।

तेन देवा झयजन्त साध्या ऋषयश्च ये।। यज्ञ अ०३१ म०६।।

इसका महीधर भाष्य-यज्ञ यज्ञ साधनभूतं त पुरुष वहिषि मानसे यज्ञे (प्रीक्षत्) प्रीक्षितवन्तः । तेन पुरुषक्षेण यज्ञेन मानस याग निष्पादितवन्तः के ते देवाः, ये साध्या सृष्टि साधन योग्याः प्रजापति प्रभृतयः । ये च तदनकुला ऋषयः।

अर्थात यज्ञ साधनभूत पुरुष रूपी यज्ञ से देवो ने मानस यज्ञ निष्पन्न किया । वे देव प्रजापित ध्रादि तथा

उनके अनुकुल ऋषि आदि थे।

गीता मे भी ज्ञान योग की प्रशसा करते हुए कहा है कि ज्ञान योग से सम्पूर्ण कर्मों का विनाश हो जाता है स्रोर ज्ञानयोग के समान सन्य कोई योग नहीं है।

ज्ञानाम्नि सर्वकर्माणि अस्मसात् कुरुते तथा ॥ ४ । ३७ नहि ज्ञानेन सदश प्रदिश्रमह हिते ॥ ४ । ३६

उफ्युंक्त विवरण पढकर यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक आयों से पहले भारत से जान यज्ञ का प्रचार या। वैदिक आयों ने यहां माने पर द्रव्य यज्ञ (फैलाया। प्रपने प्रारम्भिक काल में यह द्रव्य यज्ञ हिंसा रहित था। क्षोरे-भीरे हिंद का प्रयं वदल कर उन्होंने पशुओं से यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिया। फिर तो यज्ञों से हिंसा का विस्तार बाध तोडकर बढता ही गया और एक समय ऐसा भी आया, जब गोमेध, अस्वमेध आदि से बढकर नरसेध भी होने लगे।

यजुर्वेद ग्र० ३१ और सत्र ६,१४ तथा १५ तथा उसके भाष्य से एक बात पर विशेष रूप से प्रकाश पडता है कि मानस यज्ञ के प्रस्तोता प्रजापित तथा उनके अनुकल चलने वाले अर्थात उनके अनुयायी ऋषि थे। तथा देव अर्थात ऋषि उस मानस यज्ञ से प्रजापित की पूजा करते थे। ये प्रजापित ग्राद्यतीर्थकर ऋषभदेव से ग्रतिरिक्त ग्रन्य कोई व्यक्ति नहीं थे। ग्राचार्य समन्तभद्र ने स्वयम्भ्र स्तोत्र में ऋषभदेव का एक नाम प्रजापित भी बतलाया है-- 'प्रजापतिर्य प्रथमं जिजीविष शशास कृष्यादिए कर्मस प्रजा ।

मर्ख देवो ने हिवरूप यज्ञ का अर्थन समम्भकर यज्ञों में हिसा का जो विधान किया, उसका भी इतिहास मिलता है। इस सम्बन्ध में हिन्दू पुराणो जैमे मत्स्य पुराण (मन्वन्तरानुकल्प-देविष-सवाद नामक अध्याय १४६) तथा महाभारत (शान्ति पर्व-ग्रध्याय ३३७ तथा ग्रहवर्मध पर्व अध्याय ६१) तथा जैन शास्त्रो-जैसे हरिवश पुराण-सर्ग १७, पद्मचरित पर्व ११. उत्तर पुराण पर्व ६७, भाव प्राभृत ४४, त्रिपष्ठि शलाका पुरुष चरित पर्व ७, सर्ग २७, वसूदेव हिण्डी प्रथम खण्ड पृ० १८६-१६१ तथा द्वितीय खण्ड पृ० ३५७ आदि मे प्राय समान विवरण उपलब्ध होता है। यदि सन्तर भी है तो साधारण सा ही। जिस प्रकार जैन शास्त्रों में बसू ख्रादि सम्बन्धी उपाख्यान में थोड़ा सा अन्तर है, इसी प्रकार हिन्दू पुराणों के उपाल्याना में साधारण सा अन्तर है। किन्तू हमें यहाँ अन्तर की चर्चा नहीं करनी है, बल्कि समानता की चर्चा करनी है। अनेकता में एकता का अनुसंधान करना ही हमारा लक्ष्य है।

जैन शास्त्रों का कथानक इस प्रकार है-

राजा भ्राभचन्द्र की राजधानी मे शीरकदम्ब नाम का एक विद्वान् रहता था। उसकी स्त्री का नाम स्वस्ति मती ग्रौर पुत्र का नाम पर्वत था। क्षीरकदम्ब के पास राजा अभिचन्द्र का पुत्र वसू, नारद ग्रौर पर्वत पढते थे। एक दिन एक आकाशचारी निमित्तज्ञानी मूनि कहते जा रहे थे कि इन चार व्यक्तिया मे पाप के कारण दो तो नरक में जायेंगे स्रोर दो अर्ध्वगति प्राप्त करेंगे। ये वचन सुनकर उपाध्याय क्षीरकदम्ब को बड़ी चिन्ता हुई। वे समक्ष गये कि इन तीनो शिष्यों में बसु और पर्वत ये दोनों अवश्य अधोगति को जायेंगे और नारद उच्च गति प्राप्त करेगा।

एक वर्ष वाद शिष्यो का शिक्षण समाप्त हुआ। तीनो ही शिष्य नाना विषयो के प्रकाण्ड विद्वान हो गये। वम् तो राजमहलो मे चला गया । उसे यीवनसम्पन्न और योग्य जानकर उसके पिता अभिचन्द्र ने (कही-कही इनका नाम विस्वावसु भी स्राता है) उसका विवाह कर दिया स्रोर उसका राज्याभिषेक करके उन्होंने दीक्षा लेली । वम राजा हो गया । उसने अपना सिहासन स्फटिक के स्तम्भो के ऊपर बनवाया । वह सिहासन ऐसा प्रतीत होता था मानो वह स्राकाश मे अधर रक्खा हो। इससे जनता मे यह प्रसिद्ध हो गया कि राजा वसू के सत्य के प्रभाव से उसका सिहासन भाकाश मे अधर स्थित रहता है। इसी कारण उसका नाम उपस्विर वसू के रूप मे विख्यात हो गया।

नारद कुछ दिनो तक उपाध्याय के घर ही ठहरा रहा । एक दिन नायद ग्रीर पर्वत दोनो समिधा ग्रीर पृष्प लाने बन मे गये हुए थे। वहाँ उन्होने देखा कि कुछ मयूर नदी का जल पीकर गये है। उनका मार्ग देखकर नारद ने पर्वत से कहा 'वयस्य । ये जो मयूर गए है उन मयूरो में एक तो मयूर है और सात मयूरी है। पर्वत बोला — 'गलत बात है । मैं कर्त लगाता हूँ कि तुम्हारा अनुमान मिथ्या है ।' आगे बढने पर मयूरो का भुण्ड मिला । पर्वत को यह देख कर बड़ा आक्चर्य हुआ कि नारद ने जो कहा था, वह सत्य निकला । वे लोग कुछ दूर ही गये होगे कि नारद बोला— 'मित्र । यहाँ से ब्रभी एक हथिनी गई है, वह बाई ब्रॉख से ब्रन्धी है। पर्वत हँस कर बोला—'तुम्हारा एक ब्रन्मान घणाक्षर न्याय से सत्य निकल गया तो तुम समभते हो तुम्हारे सारे अनुमान सत्य होगे।' पर्वत यो कहकर नारद की बात को ईप्याविश मिथ्या सिद्ध करने के लिए उसी मार्ग का श्रनुसरण करता हुशा श्रागे बढा तो उसे एक हथिनी वृक्ष की शीतल छाया मे बैठी हुई दिखाई पड़ी । उसे देखकर पर्वत को विश्वास करना पड़ा कि नारद ने जो कहा था बह सत्य है।

इन बातों से पर्वत को बड़ा दुःख हुमा भौर वह वापिस भाने पर भपनी माता से सम्पूर्ण घटना सुना कर स्रोला---'पिता जी नारद को जो विद्याये सिखाते हैं मुक्ते नहीं बताते।' ब्राह्मणी ने उपाध्याय के आने पर पत्र द्धारा कही हुई सारी बात सून कर उनसे यही शिकायत की । सूनकर उपाध्याय बोले—देवी ! मैं तो सबको एक सी शिक्षा देता है। किन्तु सबकी बृद्धि भिन्त-भिन्न होती है। नारद कुशाप्र बृद्धि है किन्तु तुम्हारा पुत्र सदा से ही मन्द बद्धि है। तम व्यर्थ ही नारद से ईप्यान करो। यो कहकर उन्होने नारद को बुलवाया और उससे पूछा— 'वत्स! आज तुम्हारा पर्वत से बन मे क्या विवाद हो गया थ। ?' नारद विनयपूर्वक बोला — 'गुरुदेव ! मेरा वयस्य पर्वत से विवाद तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं पर्वत से बन में विनोद-वार्ता करता हुआ जा रहा था। उस समय जल पीकर मोरो का ऋण्ड लौट रहा था। उस ऋण्ड मे जो मयूर था, वह पानी मे पूँछ के चन्द्रक भीगकर भारी न हो जायँ, इससे पीछे की छोर पैर करके और मह आगे की ओर करके लौटा था तथा मयुरियाँ जल से भीग जाने के कारण श्चपने पख फटकार कर जा रही थी। यह देखकर मैने अनुमान लगाया कि इनमे एक मयर होगा तथा शेष सात मयरी। यही बात मैने अपने वयस्य पर्वत से कही थी। आगे चलने पर मैने देखा कि चलते समय हस्तिनी के पैर उसी के मुत्र से भीगे है इससे मैने जाना कि यह हम्तिनी होगी। उसके दाई क्योर के वक्ष और लताएँ टटी हुई थी। इससे मे समभ गया कि वह बाई झांख से झधी है। उस पर बैठी हुई स्त्री मार्ग की क्लान्ति के कारण उतर कर शीतल छाया में नदी के किनारे लेटी थी। उसके उदर के स्पर्श से भूमि पर जो चिन्ह बन गये थे, उससे मैने अनुमान लगाया कि हथिनी पर सवार स्त्री थी और वह गभिणी है। उसकी साड़ी का एक खण्ड किसी भाडी मे उलभा रह गया था। इसे देखकर मैने जाना कि वह ब्वेत साडी पहने थी। यह बात ग्रनुमान से मैने पर्वत से कही थी।

उपाध्याय और ब्राह्मणी दोनो नारदे की बाते ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यह सुनकर उपाध्याय बोले-देवी ! इसमें मेरा क्या अपराध है। मैंने दोनो को समान भाव से ब्रध्ययन कराया है। सब बात सुनकर ब्राह्मणी नारद से बहुत प्रसन्त हुई।

तब उपाध्याय ने निमित्त ज्ञानी मुनि की कही हुई बात ब्राह्मणी को बताई और दोनों शिष्यों के भावों की परीक्षा करने का निषय किया। उपाध्याय ने माटे के दी बकरे बताकर नारद और पबंत को सोपते हुए कहा कि में एकतर क्यान में जाकर जहाँ कोई देवना न हो चन्दन भीर माना आदि में इसकी पूजा करना भीर इस नाटकर (कहीं-कहीं कान काटकर) बीघ ले आओ। पर्यन एक बन में पहुँचा और एकान्त देवकर वह तबकरे को अथवा बकरे के कानों को काटकर वार्षिस पिना के पास आ गया और अपने पिता में बोला—नात ! आपने जैना आदेश दिया था, मैंने वैसा ही किया है। 'उचर नारद सारे दिन बन में पर्यत पर घूमता फिरा, किन्तु उसे कोई ऐसास्थान नहीं मिला जहाँ कोई देख न रहा हो। वह संध्या समय घर लीटा और बड़ा म्लान मुख होकर बोला—'जुबबेव ! मुक्ते कोई ऐसा स्थान नहीं मिल का, जहा मुक्ते कोई देख नहीं रहा हो। देवता, सिद्ध अपवान, केवली और स्वय भेरी अस्वरास्था मेरी हर गित विधि को देख नहीं है । इसरों बात यह है कि शास्त्रों में नाम, स्थापना, इक्य और भाव इन वारों निक्षों में से किसी के डारा अभिहित पदार्थों में हिसा अथवा पापकारों कार्य करने का निपंग्र है। इसलिए मैं आटे के इस बकरे के प्रति हिसा क्ष्य कार्य नहीं कर सका।'

नारद की बान सुनकर उपाध्याय श्रत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होने नारद की प्रशसा करते हुए कहा—'हे पुत्र ! नुमने बहुत विवेकपूर्ण कार्यकिया है । फिर वे पर्वत से कहने लगे—'पर्वन ! तृने बड़ा ग्रविवेकपूर्ण कार्यकिया है । नुभ्के कार्य-प्रकार्यका भी ज्ञान नहीं है । तृ विलकुल निर्दुढि है ।

उपाध्याय को निश्वय हो गया कि पर्वत अवस्य हो नरकगामी है और नारद उर्ध्व गित प्राप्त करेगा। उन्होंने पर्वत को बहुन कुछ उपदेश दिया, किन्तु ऊसर भूमि मे बीज बोने के समान सब व्यर्थ रहा।

कुछ दिनो परचात् नारद अपने नगर को चला गया। उपाध्याय झीरकदम्ब ने प्रवज्या लेली। उनके स्थान पर पर्वत गुरु-पद पर आसीन हो गया और वह गुरुकूल का सचालन करने लगा।

बहुत दिन बाद नारदे धपने वयस्य पर्वत से मिल श्रौर गुरुश्राणी की पाद वन्दना करने के लिए श्राया। उस समय पर्वत शिष्यों से घिरा हुआ बैठा था श्रौर वह शिष्यों को पाठ पढ़ा रहा था। नारद ने पर्वत को श्रीभवादन किया, पर्वंत ने भी प्रत्यभिवादन करके नारद की अभ्यर्थना को। नारद ने गुरुष्राणी को पाद-बन्दना की थ्रोर बैठ गया। पर्वंत उस समय 'प्रज्येंदुट्य' इस वेद-वाक्य की ब्यास्या कर रहा था। वह इसका अर्थ इस फकार कर रहा था। 'इस मत्र में अज शब्द पशु परक है। इसिलए स्वर्ग के इच्छुक हिज को। बकरे से यज्ञ करना चाहिए।' नारद ने इस अर्थ पर आपित करते हुए कहा—'वयस्य पर्वंत ' तुम यह निन्दनीय ब्यास्या क्यो कर रहे हो? हम दोनो वर्षो तर्षो त

नांग्द तो अपने स्थान पर चला गया। पर्वत अपनी साता के निकट पहुँचा और उसने सारा वृतान्त सुना दिया। यह सुनकर माना वडी दुखी हुई। वह कहने लगी—'मूखें 'यह तूने क्या किया 'नारद का कथन सत्य है। तैरे पिना ने जो अर्थ बताया था, नाग्द वही कह रहा है। तेरा कहना मिथ्या है। 'प्रात काल हांमे पर वह राजा वसु के घर गई। वसु ने कुएक्याणी की वस्ता को, उच्च आस्म दिया और आति का कारण पूछा। स्वतिसाती ने वसु को सारा वृतान्त सुनाकर उसे घरोहर रक्खो हुई गुरू-दक्षिणा का स्मरण दिलाया और याचना की—'पुत्र ! यद्यिष तु तत्व और अतत्व को भनो भांति जानता है, किन्तु नुभे पर्वत के पक्ष का समयंन करना है और नारद के पक्ष को दूषित ठहराना है।' गुरू-दक्षिणा का स्मरण दिलाया था, अत वसु ने गुरुआणी की बात स्वीकार करली। स्वित्नयती भी निष्टिनन्त होकर घर वारिस आगई।

प्रात काल राजसभा लगी हुई थी। वसु सिहासन पर ग्रासीन था, सासन्त गण यथास्थान बैठे हुए थे। तभी अनेक शिष्यों से परिवृत उपाध्याय पर्वत ग्रीर सर्वे शास्त्रों मे पारज्ञत नारद ने राजन्सभा मे प्रवेश्व किया। उपित्यद वसु को आशीर्वाद देकर नारद ग्रीर पर्वन ग्रापने पक्षण में ग्रीर सहायकों के साथ निश्चित स्थान पर बैठ गर्य। उन दोनों विद्वानों का शास्त्रार्थ सुनने के कुतूहलवश अनेक बाह्यण विद्वान भीर देवपाठी द्विजाण भी सभा में पथारे थे। जब सब यथास्थान बैठ गए, तव ज्ञानबुद्ध ग्रीर वयोबुद्ध जनों ने राजा वसू से निवेदन किया—

राजन् ! ये नारद और पर्वत विद्वान् वेद के किसी विषय में विसवाद हाने से ब्रापके पास आयं है। ब्राप् स्वयं विद्वान् है, त्यायासन पर विराजमान है। ब्रापकी अध्यक्षता में इन विद्वानों के आये ये दोनों अपने-अपने पक्ष उपस्थित करें और सत्यासस्य एवं जय-पराजय का निर्णय आप करें, हमारी यह प्रार्थना है।

वृद्धजानों की प्रार्थना स्वीकार कर राजा वसुने पर्वत को पूर्व पक्ष उपस्थित करने की घोषणा की। पर्वत ने स्राय्यन गर्व के साथ स्रपना पक्ष उपस्थित करते हुए कहा— 'अजंबेंध्टब्य स्वर्ग कामें 'इस वेद मन्न में अज शब्द पशु परक है। अज का प्राप्त क्षय करा होता है। अत इस मन का अर्थ 'स्वर्ग के इच्छुक द्विजों को वकरे से यज्ञ करना चाहिए' है। घात करते समय पशुष्रों को दुख होगा, यह आशका करना ही व्यर्थ है क्यों कि मनो के प्रभाव से बध्य पशु को विष होने पर स्वर्ग के सुख प्राप्त होते हैं।'

इस पक्ष का निराकरण करने के लिए नारद उठा। वह कहने लगा— 'सज्जनो ' पर्वत ने जो पक्ष रक्खा है, वह नितान्त दूषित है। वेदो से शब्दार्थ की व्याख्या अपन अभिप्राय के अनुनार नहीं होती, पुरु आम्नाय से चली आई व्याख्या ही मान्य होती है। अध्ययन के समान अर्थ-जान भी गुरु-परम्परा की अपेक्षा रखता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम तीनी शिष्यो-वसु, पर्वत और मुक्को एक ही अर्थ बताया था, तब विभिन्न शिष्यों का सम्प्रदाय भिन्न कैसे हो सकता है। यहां 'सर्जयंष्टब्य' इस मत्र में अज शब्द ऐसे खान्य का वाचक है, जिसमें उगने की शक्ति नष्ट हो गई हो ऐसे धान्यों से यज करना चाहिए।

तब शिष्टजनो ने राजा वसु से निवेदन किया—'राजन्! ब्रापने गुरु-मुख से जो घर्ष सुना हो, वह द्रार्थ प्रगट कर इस विवाद का निर्णय कीजिए।' यद्यपि बसुको गुरु-वचनो का ग्रन्छी तरह स्मरण या और वह जानता था कि नारद का पक्ष सत्य है, किन्तु मोहवश वह इस प्रकार कहने लगा—'सभाजनो! नारद ने जो कहा है, वह बहुत युक्तियुक्त है किन्तु पर्वत ने जो कहा है, वह उपाध्याय द्वारा कहा गया है।

इतना कहते ही बसुका स्फटिकासन पृथ्वी में घस गया और पाताल में जा गिरा। वसुकी तत्काल मृत्यु हो गई भीर वह नरक में उत्पन्न हुआ। असत्यवादी वसुकी सब लोगो ने निन्दा की, पर्वत को नगर से अपमानित करके निकाल दिया तथा यथार्थवादी नारद को बहा रथ पर घाड़क करके उसे नगर में निकाला और सार्वजनिक सम्मान किया। वसुकी एवंत को असत्य का फल तत्काल मिल गया।

मत्स्य पुराण में यजों के विकास का इतिहास—हिन्दू घर्म में मान्य 'मत्स्य पुराण' में इस सम्बन्ध में जो कथा दी हुई है, उससे वसु के चरित्र, यज्ञों के प्रारम्भिक रूप और परिवर्तित रूप पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। कथा इस प्रकार है—

'त्रेतायुग के प्रारम्भ मे इन्द्र ने विश्व-युग नामक यज्ञ किया। बहुत से महर्षि उसमें क्राये। किन्तुजब उन्होंने यज्ञ में पशु-बध होते देखा तो उन्होंने उसका घोर विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट कहा—'नाय धर्मो ह्यध्मोंऽय, न हिसा धर्म उच्यते।' स्रयांत् यह धर्म नही है, यह तो वास्तव मे स्रधमं है। हिसा धर्म नही कहलाता। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वकाल मे यज्ञ पुराने घानो से किया जाता रहा है। मनु ने भी ऐसा ही विधान किया है। किन्तु इन्द्र नही माना। इस पर एक विवाद उठ खड़ा हुआ। अन्त मे इस विवाद का निपटारा कराने के लिए वे चेदि नरेश वसु के पास पहुँच। उसने में इस विवाद का निपटारा कराने के लिए वे चेदि नरेश वसु के पास पहुँच। उसने विना सोचे विचार कह दिया। किया स्थापत और जगम दोनो प्रकार के प्राणियों से हो सकता है। इस पर ऋषियों ने वसु को शाप दे दिया।

महाभारत में बसुका चरित्र— राजा बसु घोर तपस्या मे लीन थे। इन्द्र को शका हुई कि यदि यह इसी प्रकार तपस्या करता रहा तो यह एक दिन मेरा इन्द्र पद ते लेगा। यह सोच कर इन्द्र उसे तपस्या से विरत करने के लिये बसु के पास प्राया भौर उसे चेवि विषय का राज्य दे दिया तथा उसे स्कटिकमय गगनचारी विमान दिया।

बसु उस गगनवारी विमान में झाकाश में विहार करने लगा। इस कारण लोक से वह उपरिचर बसू के नाम से विख्यात होगया। एक बार वसू ने भश्वमेष यज्ञ किया। उस यज्ञ में पशुन्यस नहीं किया गया। बत्कि वन में उत्पन्न होने वाने फलमूनादि का हीं हिक्य दिया गया। इसने देवाधिदेव भगवान उस पर आरव्यन्त प्रसन्न हुए स्नोर उन्होंने यज्ञ मे अगट होकर वसू को साक्षात दर्शन दिये तथा अपने लिये अपित हविष्य प्रहण किया।

एक बार यज्ञ में दिये जाने वाले हिविष्य के सम्बन्ध में देवनाओं और ऋषियों में विवाद उत्पन्न हो गया। देवनण ऋषियों से कहते लगे— 'अजर्यार स्थम' इस श्रीतवावय में अन का अर्थ वकरा है। इसका आवाय यह है कि वकरों द्वारा यज्ञ करना चाहिए। 'किन्तु इसका विभिन्न करते हुए ऋषि बोले— 'देवनण' वैदिक श्रीत का अर्थ यह नहीं है। इसका अर्थ तो 'बीओ द्वारा यज्ञ करना चाहिये' यह है। अज का अर्थ यहां वकरा नहीं, किन्तु बोज है। अतः वकरे का वस करना उचित नहीं है। इस सत्य सुगमें पदा-वस कैसे किया जा सकता है।'

जिस समय देवनाओ और ऋषियों में यह विवाद चल रहा था. तभी ब्राकाश में विचरण करते हुए राजा वसु उस स्थान पर पहुँच गये। उनका सहमा ब्रागमन देखकर वे ऋषि देवनाओं से बोले—देवनाओ। ये राजा वसु हम लोगों के सशय को दूर कर देंगे। ये स्वय यज करने वाने हैं, सर्वभूतहिन-निरत है। ये शास्त्र के विरुद्ध वचन नहीं कहेंगे।'

दोनां ने राजा वसुसे धपने पक्ष कह दिये । तब वसुने देवताओं के पक्ष का समयन करते हुए कहा—'ग्रज का ग्रथं बकरा है । अत. वकरे के ढ़ारा ही यज्ञ करना उचित है ।'

१ महाभारत, आदिपर्व, अध्याय ६३, व्लोक १-१७

२ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३३६, इलोक १-१३

इतना सुनते ही ऋषि कुढ़ होकर कहने लगे—'राजन्! तुमने यह जानते हुए भी कि यहाँ ग्रज का अर्थ बकरा नहीं, श्रन्त है, तुमने देवताओं के पक्ष का समर्थन किया है। ग्रतः तुम आकाश में नीचे गिर जाओं। ग्राज से श्राकाश में विचरण करने की तुम्हारी शक्ति नष्ट होजाय। हमारे शाप से तुम पृथ्वों को भेद करके पाताल में प्रवेश करोगे। राजन्! यदि तुमने वेद और सूत्रों के विरुद्ध वचन बोले हो तो हमारा शाप तुम पर लगेगा। यदि हमने विरुद्ध वचन बोले हो तो हमारा पतन हो।'

ऋषियों के इस प्रकार कहते ही उपरिचर बसु उसी समय स्नाकाश से नीचे आगिरं श्रीर भूमि के विवर मे प्रविष्ट होगये।'

१ महाभारत, शान्तिपर्व, अध्याय ३३७, ब्लोक १-१७

# चतुर्विशतितम परिच्छेद

#### भगवान निमनाथ

भरत क्षेत्र के बत्स देश में कौशास्त्री नगरी का राजा पार्थिव था। वह इस्वाकु वशी था। उसके शौधं की गायाथं सारे देश में विकथात थी। शत्रदत्त उसके नाम से ही कापता था। उसकी महारानी सुन्दरी कर सिद्धार्थ नामक पुत्र बरन्त कुष्टा था। एक दिन मनीहर उखान में परमावधिकान के धारक मुनिराज मुतिय ते प्राप्त पार्थी राजा उनके दर्शयों के खिद्धे पद्मा थीर उनसे धर्म का स्वक्ष्य पुत्रा। मुनिराज ने धर्म का यथाई स्वक्ष्य बतलाया। उसे सुनकर राजा को ससार असार लगने लगा। वह विचार करने लगा—ससार में प्राणी मरण कथी मुत्रधन लेकर मृत्यु का कर्जदार होरहा है धीर प्रत्येक जन्म में उसका यह कर्ज निरन्तर बढ़ता जारहा, है जिसके कारण वह नामा प्रकार के कर भाग रहा है। जबतक बहु प्राणी रनत्त्रय क्ष्मी धन का उपार्जन कर मृत्य रूपी साहकार

को ब्याज सहित ऋण नहीं चुकाता तब तक इसके दुखों का अन्त की होसकता है। यह विचार करके उसने अपने पुत्र को राज्य सोपकर मुनिराज मुनिवर से प्रवज्या ग्रहण करली। सिद्धार्थ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। एक दिन राजा सिद्धार्थ ने अपने पिता पाधिव मुनिराज के समाधिमरण का समाचार सुना। इस समाचार

से उसके मन में भारी निवेंद होगया। उस समय मनोहर उद्यान में महावल नामक केवली भगवान विराजमान थे। उनका उपरेश सुनकर राजा ने अपने पुत्र श्रीदल को राज्य-भार केवर केवली भगवान से दिगम्बर मुनि की दीक्षा लेली। परिणाम विज्ञृद्धि के कारण उने तत्काल सायिक सम्यग्दर्शन होगया। उनमें ग्यारह अगो का अध्ययन करके सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्नन किया। फलत' उसे निर्थकर नामक पुण्य प्रकृति का बरण हो गया। अन्त में समाधिमरण करके अपराजित नामक अनुत्तर विमान में अनिवाय ऋदि का धारक सहीमन्द्र हुआ।

गर्भ करवाणक—वङ्ग देश में मिथिला नगरी थी। वहाँ के शासक इस्वांकुवर्शी काश्यप गोत्री, महाराज विजय थे। उनकी महारानी का नाम विष्मला था। जब उक्त महिमन्द्र की म्राय में छह मास शेष रह गये तबसे देवों ने इस की आज में महाराज विजय के सहलों में रन्तपर्पा प्रारम्भ कर दी। जब अहिमन्द्र की आयु पूर्ण हुई उस दिन अर्थात् आरिवन कृष्णा विषाय के दिन आरिवनी नक्षण में राजि के पिछले पहर में सुख निज्ञा में सोई हुई महारानी को तीर्थ कर प्रभु के ग्रमीवनरण के मूचक सोलह गुभ स्वप्त दिखाई दियं। उसी समय उन्होंने मुख में प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा। तभी आहिमन्द्र के जीव ने महारानी के गर्भ से अवतार लिया।

स्वप्नों के देखने के पश्चात् महारानी की निद्रा भग होगई। वे बावस्यक कृत्यों से निवृत्त होकर मगल वस्त्रा-भूषण बारण करके महाराज के निकट पहुँची और देशावधि जान के बारक महाराज में देवे हुए स्वप्नों का वर्णन करके उनका पल पूछा। राजा ने विस्तार से स्वप्नों का फल बनाकर कहा—देवी। नुम्हारे गर्भ में नीर्यकर प्रभु ने ब्रुवतार लिया है। उसी समग्र इन्ह्रों और देवों ने आकर नीर्धकर प्रभु का गर्भकत्याणक महोत्सव किया।

जन्म कल्याणक विष्णा महादेवी ने ग्रायाद कृष्णा दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र के योग में समस्त लोक के स्वामी महाप्रताची पुत्र को जन्म दिया। देवो ग्रीर इन्द्रों ने उसी समय ग्राकर भगवान का जन्म कल्याणक भगवान निमनाथ २७३

महोस्सव किया । बालक को सुमेरु पर्वेत पर लेजाकर उनका क्षीरसागर के जल से जन्माभिषेक किया । सौघर्मेन्द्र ने बालक का नाम नमिनाय रखा ।

भगवान निमनाथ की घ्रायु दस हजार वर्ष की थी। उनका शरीर पन्द्रह घनुष ऊँचा था। शरीर की कान्ति स्वर्ण के समान थी। उनका चिन्ह नील कमल था। उनकी घ्रायु के ढाई हजार वर्ष कुमार काल में ब्यतीत हुए। उसके पश्चात पिता ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। उन्होंने ढाई हजार वर्ष पर्यन्त राज्य शासन किया।

एके दिन 'झाकाश मेघाच्छन्न था। बीनल पवन वह रही थी। मीसम सुहावना था। ऐसे समय भगवान निमनाथ हाथी पर स्नाल्ड होकर वन विहार के लिये निकले। वहाँ झाकाश मार्ग से दो देव झाये झीर भगवान को

नमस्कार करके हाथ जोड़कर ग्रापना परिचय देते हुए ग्रापने आने का प्रयोजन कहने लगे— दीक्षा करुयाणक देव! हम दोना पूर्वजन्म में घातको खण्ड द्वाप में रहने थे। वहाहमने तपस्या को। फलत

हम सौधमं स्वर्ग में उत्पन्न हुए। उत्पन्न होने के दूसरे दिन पूर्व विदेह क्षेत्र में स्थित बरसकावती देश की मुसीमा नगरी में भगवान अपराजिन तीर्थंकर के केवलज्ञान कत्याणक की पूजा के लिये अन्य देवों के साथ हम दोनों भी गये। वहाँ ममवनरण में प्रक्त हुमा कि इस समय भरत क्षेत्र में भी क्या कोई तीर्थंकर है? तब सर्वंज सर्वंदर्शी भगवान अपराजित स्वर्ग में अवतरित होकर नीम्नाथ हुए है। उन्हें जल्दी ही केवलज्ञान उत्पन्न होगा और वे धर्म तीर्थं की स्वापना करंगे। इस समय ग्रहस्थ अवन्धा में राज्य लक्ष्मी का भोग कर रहे हैं।' भगवान के वचन सुनकर कुतृहलव्य हम लोग आपके दर्शनों के लिये आये हैं।'

देवों की बात मुनकर भगवान नगर में लौट झाये। उन्होंने अविधिज्ञान से जाना कि झपराजित तीर्थंकर स्रीर मेरा जीव पिछले भव में अपराजित विमान से देव थे। उन्होंने मनुष्य भव पाकर जन्म-मरण की ग्रु खला का नाश करने का उद्योग किया, जिसमें वे सफन हुए भीर उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। किन्तु में झनादिकाल के सस्कारवंश सभी तक राग-द्रेष के इस प्रपच में पड़ा हुया हूं। मेरा कर्तव्य इस प्रपच को समाप्त करना है। मुक्ते झव उसी का उद्योग करके शुद्ध झारम स्वरूप की उपलिंध करना है।

भगवान के मन से राग की वासना क्षण मात्र में तिरोहित हो गई छीर भोगों के प्रति उनके मन में निवेंद भर उठा। भगवान की वैराग्य-भावना होने ही सारस्वत छादि लीकान्तिक देवों ने छाकर भगवान की पूजा और भगवान के विवारों की सराहना की तथा वे अपने स्थान को लीट गये। भगवान ने छपने पुत्र सुप्रभ को राज्य-भार तीप दिया। तभी देवों छीर इन्हों ने झाकर भगवान का लीट गये। फिर भगवान उत्तर कुरू नामक पालकी में छा। तभी देवों छीर इन्हों ने झाकर भगवान का शिवाम लेकर छापाढ कृष्णा दशमी के दिन छादिनी नक्षत्र में सायकाल के समय सम्पूर्ण आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके एक हजार राजाग्रों के साथ जैनेन्द्री दीक्षा लेली। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पर्यय नामक ज्ञान प्राप्त हो गया।

केवसज्ञान कल्याणक— भगवान पारणाके लिए वीरपुर नामक नगर मे पघारे। वहाँ राजादत्त ने पर-मान्न का ब्राहार देकर श्रक्षय पूष्य का लाभ लिया।

भगवान ग्रामानुग्राम बिहार करते हुए नाना प्रकार के कठोर तप करते रहे। इस प्रकार नी वर्ष तक उन्होंने ग्राटम-साधना में विताये। तक वे बिहार करते हुए अपने दीक्षा-बन में पहुँचे। वहाँ वे एक वकुल वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानाच्छ हो गये। यहाँ पर इन्हें मार्ग्यार्थ गुक्ला एकादशों के दिन सायकाल के समय समस्त लोकालों के के समूर्य प्रयोग का युगपत् ज्ञान करने वाला निर्मल केवलज्ञार प्राप्त हो गया। इन्हों और देवों ने उसी समय ग्राकर केवलज्ञान कल्याणक का उत्सव किया। इन्हें की श्राज्ञा से कुबेर ने दिव्य समयसरण की रचना की, जिसमें गन्धकुटी में सिहासन पर विराजमान होकर भगवान ने जगन् का कल्याण करने वाला उपदेश देकर धर्म-तीर्थ का प्रवर्तन किया। भगवान का उपदेश सुनकर श्रनेक मनुष्यों ने सकल सयम धारण किया, श्रनेक मनुष्यों और तिर्यंचों ने श्रावक के बत ग्रहण किये, श्रनेक मनुष्यों, तिर्यंचों ग्रीर देवों ने सम्यन्दर्शन धारण किया।

भगवान का चर्तुविष संघ-भगवान के चतुर्विष संघ में सुप्रभायं बादि सन्ह गणघर थे। ४४० मुनि समस्त पूनों के ज्ञाता, १२६०० द्वती विक्षक मुनि, १६०० कविष्णानि, १६०० केवलज्ञानी, १५०० विक्रियाकृद्विषारी, १२४० मन पर्यवज्ञानी ब्रीर १००० वादी मुनि थे। इस प्रकार समस्त मुनियों की सख्या २०००० थी। मंगिनो क्यादि ४५००० धार्यिकायें थी। १०००००० श्रावक ब्रीर २००००० श्राविकाये थी। उनके, भक्तो में सख्यात तिर्यच कीर समस्तात देव-देवियों थी।

भगवान ने सम्पूर्ण आर्थक्षेत्र मे विहार करके समीचीन धर्म का उपदेश दिया। जब उनकी आधु मे एक माह शेष रह गया, तब उन्होंने बिहार बन्द कर दिया और सम्मेव शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक हजार मुनियों के साथ प्रतिमायोग धारण कर लिया और वैशाख कृष्णा चतुर्देशी के दिन रात्रि के निर्वाण करूयाणक अदिना प्रहर में अध्विनी नक्षत्र में भाषातिया कर्मों का क्षय करके प्रक्षेत्र पर प्राप्त किया के साथ प्रतिमाश हमें का क्षय करके प्रक्षेत्र पर प्राप्त किया के साथ पर प्राप्त किया के सिद्ध परमेष्टी बन गये। देवो और इन्द्रों ने भ्राकर निमनाथ स्वामी का निवाण कर्याणक

महोत्सव किया । यक्ष-यक्षणी—भगवान निमनाय के सेवक यक्ष का नाम अकृटि और यक्षिणी का नाम चामण्डी था ।

### जयसेन चक्रवर्ती-

ऐराबत क्षेत्र के श्रीपुर नगर मे बसुन्धर नामक राजा शासन करता था। वह बड़ा प्रतापा श्रीर न्यायवान था। दैव-दुर्विपाक से उसको स्त्री पद्मावती का असमय निधन हो गया। वह धपनी इस रानी से बड़ा प्रेम करता

था। मृत उसके मरण से राजा को बहुत दुःख हुआ। उसका मन राज्य और परिवार से पूर्व भव विरक्त हो गया। तभी मनोहर उद्यान म वरचर्म नासक केवली भगवान प्रधार। राजा उनके दर्शनों के लिए गया और उनका उपदेश सुनकर उसने मुनि-दीक्षा लेने का निरुचय किया।

उसने अपने पुत्र विनयन्धर को राज्य-भार सीप कर केबली भगवान के पाद मूल में दैगम्बरी दीक्षा नेली। वह घोर तप करने लगा। आयु के अन्तिम समय में समाधि द्वारा मरण किया। मरकर वह महाशुक स्वर्ग मे महद्विक देव हुआ।। वहाँ उसकी सील ह सागर की आयु थी। वह महा विभूतिसम्पन्न था। दिव्य भोगो को भोगते हुए उसने यह काल आनन्दपूर्वक विताया।

ग्यारहवां चक्रवर्ती—वस्त देश की कीशाम्बी नगरी का ब्रधिपति इक्ष्वाकुवशी राजा विजय प्रभावशाली नरेश था। उसकी पट्टमहिषी प्रभाकरी की कुक्षि से एक कान्तिमान पुत्र उत्पन्न हुमा जिसका नाम जयमेन रक्खा गया। उसकी जन्म-लगन और लक्षणो को देखकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह वालक सम्पूर्ण भरतक्षेत्र का ब्रधिपति चक्रवर्ती बनेगा।

जयसेन बचपन से ही तेजस्वी था। उसकी लीलाये और जेष्टाये ग्रमाधारण थी। बचपन से ही शासन करने की उसकी प्रकृति थी। बडे-बड़े श्रीभमानी और उदृण्ड व्यक्ति भी उसकी भगिमा देखते ही दिनीत बन जाते थे। ऐसा था उसका प्रभाव।

जयसेन की घायु तीन हजार वर्ष की थी। उसकी धवगाहना साठ हाथ की थी। उसके शरीर की कान्ति तस्त स्वर्ण के समान थी। कुमार काज बीतने पर पिता ने उसे राज्य का भार सीप दिया। कुछ दिनों के बाद उसके शास्त्रागार में चकरूत्न उत्पन्न हुमा। घव महाराज जयसेन ने दिग्विजय करने का विचार किया। बह चारी दिसाओं में गया। उसकी शक्ति धौर तेज के घारों सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के राजाधों का दर्ण पुर-चूर हो गया और साठ उसकी ग्राधीनता स्वीकार की। जब जयसेन सम्पूर्ण भरतक्षेत्र की विजय करके घपनी नगरी कौशान्त्री वापिस लीटा जयसेन चक्रवर्ती २७४

तो समस्त राजाओ भ्रीर प्रजा ने मिलकर चक्रवर्ती पद पर उसे श्रमिषिक्त किया । वह ग्यारहर्वौ चक्रवर्ती कहलाया । वह चौदह रस्त और नौ निधियों का स्वामी था । वस प्रकार के भोग उसे प्राप्त थे । वह इक्कीसवे तीर्थकर भगवान निमनाय के तीर्थ में हम्रा था ।

उसे भोग भोगते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उसने देखा कि आकाश से उल्कापात हुआ है। उसे देखते ही उसके मन में चिन्तन की एक कोमल घारा प्रवाहित होने लगी—यह प्रकाश-पूँज ऊपर माकाश में स्थित था, किन्तु वह नीचे आगिरा मौर अन्य शार में विलीन हो गया। 'भेरा तेज भी बहुत ऊँचा है' इस प्रकार का अभिमान जो मनुष्य करता है, उसका तेज भी इस उल्का पूँज के समान अधोगति को प्राप्त होता है।

यह विचार कर चक्रवर्ती ने साम्राज्य त्यागकर दीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। उसने युवराज को राज्य देना चाहा, किन्तु उसने राज्य न नेकर दीक्षा लेने की इच्छा की। तब उसने कम से अन्य पुत्रो को यह भार स्वीकार करने के लिए कहा, किन्तु सबका एक ही उत्तर या— 'यदि म्राप राज्य-भोग में सुख मानते हैं तो आप ही इसका त्याग क्यों कर रहे हैं। म्राप हमारे शुभाकांक्षी है। आप तपस्या करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी उसी मार्ग पर चलने की अतुमति दीजिए।'

पुत्रों का यह उत्तर सुनकर चंकवर्ती निस्तर हो गया। श्रन्त में उसने छोटे पुत्र को राज्य-भार स्वीकार करने के लिए सहमत कर लिया और उसका राज्याभिषेक करके जयसेन श्रपने पुत्रो और श्रनेक राजाओं के साथ वरत्त नामक केवली भगवान के पास समस्त वाह्य और श्राम्थन्तर झारम्भ और पिरसह का त्याग करके प्रविज्ञित हो गये। उन्होंने विविध तप करना प्रारम्भ किया। श्रन्त से प्राप्त ने च्यापेपगमन सन्यास मरण करके सम्मेदशिखर के चारण नामक शिखर से जयन्त नामक विमान से श्रहमिन्द्र हए।

# पंचविंशतितम परिच्छेद

#### भगवान नेमिनाथ

पश्चिम विदेह क्षेत्र में सीतोदा नदों के उत्तर तट पर सुगन्धिला नामक देश था। उस देश में सिहपुर नगर का स्वामी बहंद्स था। उसकी महारानी का नाम जिनदत्ता था। राज-दम्पति घानन्दपूर्वक राज्य-सुखो का भोग कर रहे थे। एक बार अप्टान्हिका पर्व में भगवान जिनेन्द्र की महा पूजा कराई। पूजा के पृस्वात

कर रहे था। एक बार अप्टानिका पव म नगवाग जगान का महा पूजी कराई। पूजी कराई। पूजी कराई । पूजी कर दश्चात् पूर्व भव महाराती ने मान में यह रच्छा की कि मैं कुलगौर यह पूजी प्राप्त करें। उसी राजि को महाराती ने स्वयन में सिंह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा और लक्ष्मी का ग्राप्तियेक देखा। स्वयन देखते के बाद हो सहाराती के गर्म में युप्यात्मा जीव अवतीण हुआ। नी माह च्यतीत होने पर राती ने ग्रांति बलवान पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म के बाद उसके पुण्य प्रताप से राजा धर्महास को कोई शत्रु पराजित नहीं कर सका। इसलिये पुत्र का नाम सोच समझकर अपराजित रक्खा गया।

वासक प्रत्यन्त रूपवान भीर बलवान था। गुणो के साथ वढता हुमा वह योवन श्रवस्था को प्राप्त हुमा।
एक दिन राजोद्यान में विमलवाहन तीर्थकर पद्मारे। राजा परिजनो भीर पुरजनो के साथ उनके दर्गनो के लिये
गया। राजा ने वहाँ जाकर भगवान के दर्गन करने तीन प्रदक्षिणाएं दी, अप्रत्य स्थान के स्मीर यथास्थान
वैद्यकर उनका दिव्य उपदेश सुना। उपदेश सुनकर उसके मन में भोगों से निवेंद हो गया। वहाँ से लीट कर उसने पुत्र
प्रपराजित का राज्याभिष्क करके पाच सी राजाश्रों के साथ सवस ग्रहण कर लिया।

स्रपराजित ने भी अणुबत धारण कर लिये। यद्यपि वह राज्य-शासन करता था, किन्तु उसका मन धर्म में रगा हुआ था। एक दिन उसे समाचार मिला कि भगवान विमलवाहन और पिता भुनि स्रहेहास गय्यमादन पर्वत सुक्त हो उसने प्रतिका की कि स्वत तक भीवन विमलवाहन के दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक भीवन नहीं कर लांगा के कि जब तक भीवन नहीं कर लांगा तब तक भीवन नहीं कर लांगा के स्वत के भीवन नहीं कर लांगा के स्वत के भीवन नहीं कर लांगा कि सम्बत्त प्रतिका करने ते क्या लाभ है। किन्तु राजा ने किसी की बात नहीं सुनी, वह स्वपनी प्रतिका पर स्वरत्व रहा। इस प्रकार उसे निराहार रहते हुए स्राठ दिन बीत गयं। तब सीधर्म इन्द्र की ख़ाजा से कुबेर ने भगवान विमलनाय का दिव्य क्ष्य बनाकर राजा को दर्शन कराये। राजा ने गद्गद होकर भक्तिभाव से उनका प्रकार किया। तब भीजन किया।

"एक दिन राजा अपराजित अप्टान्हिका पर्व में पूजन करने के पश्चात बैठा हुआ था। तभी आकाश से दो चारण ऋदियारी मुनि आकाश मार्ग से बिहार करते हुए वहीं पथारे। राजा ने उठकर वडी विनयपूर्वक उनकी पाद- बन्दना की, उनका धर्मोपदेश सुना। तदनन्तर राजा हाथ जोड़कर बोला—'पूज्य! मैने आपको कही पहले भी देखा है।'

ज्येष्ठ मुनि कहने लगे—'राजन् 'तुम यथार्थं कह रहे हो । तुमने हम दोनो को देखा है । किन्तु इस जन्म में नहीं, पूब जन्म में देखा है ।' राजा को यह सुनकर बड़ा विस्मय हुग्ना। वह पूछने लगा—'प्रभु 'कहाँ देखा है, यह भगवान नेमिनाय २७७

जानने की मुन्से जिज्ञासा है।' तब मुनि कहने लगे—'पुष्कराघं द्वीप के पश्चिम सुमेर की पश्चिम दिशा में महानदी के उत्तर तट पर गरियल नामक एक दश है। उसके विजयाधं पर्वत की उत्तर श्रंथों में सूर्यप्रभ नगर का स्वामी राजा सूर्यप्रभ राज्य कराज्य था। उसकी रानी का नाम धारिणों था। उसके तीन पुत्र थे—चिन्तागति, मनोगति ब्रोर चयलवारी। उसी विजयाधं पर्वत की उत्तर श्रंथों में धरिन्दमपुर नगर का शासक धरिजय था। अजितसेना उसकी रानी ब्री श्री प्रित्तयों पूर्व हो अतित को थी कि जो विद्याघर मेरु पर्वत को तीन प्रविक्षण देने में मुक्ते जीत लेगा उसे ही मैं वरण करूँगी। इस प्रतियोगिता में कितागति ने उसे जीत लिया। किन्तु उसे जीतकर चिन्तागित कहने लगा—'तू मेरे लयु आता को स्वोकार करले।' किन्तु प्रतिसानि ने उत्तर दिया—'मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुक्ते जीत है। तुम्हे छोडकर मैं ग्रम्य को किस प्रकार दरण कर सकती हूँ।' चिन्तागति वोला—'तूने उसे प्राप्त करने को इच्छा से ही उसके साथ गति-स्पर्दा को थी, ग्रत. तू मेरे लिये त्याउथ है।'

बिन्तायित का उत्तर सुनकर प्रोतिमती अत्यन्त निराश हो गई। उसे ससार से ही विरक्ति होगई प्रौर उसने विवृत्त नामक प्रक्रिका के पास जाकर आर्थिका दोशा लेलों। राजकुमारी के इस माहल से शंदित होकर उन तोनों भाइयों ने भो दमवर नामक मुनिराज के पास जाकर मुनि-दाला लेलो। वे तज करने लगे और मरकर चौथे स्वर्ग में मामित काति के देव हुए। आयु पूर्ण होगे पर दाना छोटे भाई पूर्व विदेह क्षेत्र के पुष्कलावतों देश में विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी मे गगनवल्त मनार के राजा गगनचन्द्र और राज गगनमृत्यरी के हम दोनों अभितपति तथा प्रमित-तेज नामक पुत्र हुए। हम तीनो प्रकार को विद्याभों से युक्त थे। एक दिन हम दोनों पुण्डरीकिणी नगरों मे स्वयप्रभ तीर्थकर के दणों के लिये गये। हमने भगवान से अपने पूर्व जन्म के नृत्तात्त पूर्व तथा यह भी पूछा कि हमारा बड़ा आई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है। भगवान ने बताया कि वह इस समय सिहपुर नगर मे अपराजित नाम का राजा है। हम लोगों ने 'भगवान के समीप ही दीक्षा लेलों। हम लोग पूर्व जन्म के स्नेहवल तुम्हारे पास आये है। तिरी आयु केवल एक माह की शेप है। इसलिये तू आरम कल्याण कर।

ै राजा ने मुनिरोज से श्रपने जन्म का वृत्तान्त सुनकर उनकी वन्दना की ओर निवेदन किया— 'भगवन् !

यद्यपि स्राप बीतराग निर्मन्य है। फिर भी स्रापने पूर्व जन्म के स्नेहबश मेर बडा उपकार किया है।

मुति-युगल वहां से बिहार कर गया। राजा ने अपने पुत्र प्रोतिकर को राज्याल्ड करके सन्यास ने लिया और प्रायोगगमन सन्यास धारण कर लिया। आयु पूर्ण होने पर वह सोलहवे स्वर्ग के सातकर नामक विमान में देव हुआ। वाईस सागर की उसकी आयु थी।

कुरुजागल देश में हस्तिनापुर के राजा श्रोचन्द्र की श्रीमनी रानी थी। वह देव ग्रायु पूर्ण होने पर रानी के मर्भ में ग्राया और मुश्रतिष्ठ नामक पुत्र हुया। कुसार प्रवस्था पूर्ण होने पर उसका विवाह सुनन्दा के साथ हो गया। स्वांग्य जानकर पिता ने उसे राज्य सोप दिया श्रीर सुमन्दर नामक मुनि के पास दीक्षा लेली। सुप्रतिष्ठ कुश्रलता पूर्वक राज्य शासन करने लगा। एक दिन सुप्रतिष्ठ ने यशोधर नामक मुनित्राज का नववा असिन्नुवंक आहार दिया। आहार निरन्तराय समाप्त हुया। देवो ने पवाक्वर्य किये। राजा ने मुनिराज में अणुवन धारण किये श्रीर सम्यव्यां को विवुद्धि की। एक दिन राजा राज्यमहलो के ऊपर बैठा हुआ प्रकृति का सीन्दर्य निहार रही था। निकट ही रानियाँ वैठी हुई थी। तभी ग्रासाध में उक्कापात हुया। उसे देखकर राजा के मन में भावनाए उद्वेशित होते लगी और उसे ससार को क्षणभगुरता का विचार हो आया। उसे राज्य, भोग स्व कुछ निस्तार जाने लगे। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुद्धि हा राज्याभिषेक कर दिया श्रीर सुमन्दर नामक जिनेन्द्र के निकट मुनि दीक्षा लेली। उसने यारह प्रगो का श्रम्यास किया श्रीर दर्शन विद्युद्धि श्रादि सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया, जिससे साविषय पुष्य वाले तीर्थकर नाम कर्म का बन्ध कर लिया। आयु का अन्त निकट जानकर एक माह का सन्यास के लिया, जिससे वह जयन्त नामक श्रमुत्तर विमान में महर्द्धिक श्रहीमन्द्र हुया। उसकी आयु तेतीस सागर की धी।

### हरिवंश की उत्पत्ति-

कौशाम्बी नगरी का राजा सुमुख प्रतापी राजा था। उस नगर मे व्यापारिक कारणो से बीरक नामक एक सेठ अपनी स्त्री बननाला के साथ भाकर रहने लगा। एक दिन राजा सुमुख बन-बिहार के लिये गया। उसकी

दृष्टि वन में भ्रमण करती हुई सुन्दरी बनमाला पर पड़ी। उसे देखते ही वह बनमाला पर हरियंद्रा की स्थापना आसक्त हो गया। उसने किसी उपाय से बीरक सेठ को व्यापार के बहाने विदेश भेज दिया और प्रच्छन्न रूप से बनमाला को अपने महलों में बुलाकर उसके साथ भोग करने लगा। बारह वर्ष पदचात् सेठ वीरक विदेश से लौटा। जब उसे अपनी स्त्री का पापाचार ज्ञात हुमा तो वह शोकाकुल होकर पागलों के समान इध्य उघर फिरने लगा। फिर एक दिन विरक्त होकर प्रोष्टिल मुनि के पास जाकर मुनि बन

गया श्रीर मरकर सौधर्म स्वर्ग में चित्रागद नामक देव हुआ।

कुछ काल पश्चात समुख धौर वनमाला ने धर्मसिह नामक मुनिराज को धाहार दिया। उस समय दोनों के मन में अपने कृत्य के प्रति भारी आत्मग्लानि और पश्चाताप के भाव थे। दूसरे दिन बिजली गिरने से दोनो की मृत्यू हो गई। सुमुख का जीव भोगपुर के राजा प्रभजन का पुत्र सिहकेतु हुआ और वनमाला का जीव वस्वालय नगर के नरेश वज्जचाप की बिद्युत्माला पुत्री हुई। विद्युत्माला का विवाह सिहकेतू के साथ हो गया। एक दिन पति पत्नी बन विहार के लिए गए। उन्हें चित्रागददव ने देखा। देखते ही उसे पूर्व जन्म के बैर का स्मरण हो आया। उसने मन में निश्चय कर लिया कि 'मैं इन्हे मारू गा। यह विचार कर वह उन्हे उठाकर ले चला। मार्ग में सूर्यप्रभ नामक एक देव ने उसका अभिप्राय जान लिया। सूर्यप्रभ पूर्व जन्म मे राजा सुमुख का प्रिय मित्र रघ था। उस देव ने चित्राप्तद को समभाया-'भद्र! इन दोनों का वध करने से तेरा क्या हित होगा। तु व्यर्थ ही पाप बन्ध क्यो करता है। यह सुनकर चित्रागद को भी दया आ गयी और उन्हें छोडकर चला गया। तब सुर्यप्रभ देव ने दोनों को आश्वा-सन दिया और उन्हें ले जाकर चम्पापूर के बन में छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि वह भविष्य में इनको मिलने वाले सूख को जानताथा। दैवयोग से उसी समय चम्पापुर का राजा चन्द्रकीर्ति विना पुत्र के मर गयाथा। राज्य-परम्परा शक्षण रखने के लिए मन्त्रियों ने विचार कर किसी योग्य पुरुष की तलाश करने के लिए एक समभ-दार हाथी को छोड़ दिया। वह हाथी घुमता हुआ। वन मे पहुँचा और सिहकेत तथा विद्युत्माला को अपने कन्धे पर बैठाकर नगर में पहुँचा। मन्त्रियो ने बडे ग्रांदर के साथ सिहकेतु का ग्राभिषेक किया ग्रीर उसे राज सिहासन पर बैठाया । तब मन्त्रियो ने उससे परिचय पूछा । उत्तर मे सिहकेतू ने कहा-'मेरे पिता का नाम प्रभजन है और माता का नाम मुकण्डु है। कोई देव पत्नी सहित मुफ्ते लाकर यहाँ वन में छोड़ गया है। उसका परिचय सुनकर लोग बड़े प्रसन्त हुए भीर मुकण्ड का पुत्र होने के कारण उसका नाम मार्कण्डेय रख दिया। वह चिरकाल तक राज्य सुख का भोग करता रहा। ये दोनो भगवान शीतलनाथ के तीथं मे हुए।

इन दोनों के हरि नामक पुत्र हुआ।। यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर पिता ने उसे राज्य-भार सोप दिया।हरि बड़ा प्रतापी और वीर था। उसने बाहुबल द्वारा अनेक राजाओं को पराजित करके अपने राज्य का

बहुत विस्तार किया। उसकी रूपाति सम्पूर्ण लोक में फैल गई। इसी से 'हरिवश' की प्रसिद्धि हुई।

नकुणान्तरारान्त्रण विकास कर्युत हुन्या । महागिरि को हिमगरि, हिमगरि को बसुगिरि, वसुगिरि राजा हुर्रि के महागिरि नामक पुत्र हुया । महागिरि को हिमगरि, हिमगरि को बसुगिरि, वसुगिरि को गिरि हुमा । इस प्रकार इस वश में अनेक राजा हुए । फिर सुगित्र हुए । सुमित्र के बीसवे तीर्थं कर मुनि-सुवतनाय हुए । मुनिसुवतनाय के सुवत, सुवत के दक्ष, दक्ष के ऐलेय पुत्र हुमा । उसने हरिका की परम्परा इलावर्यन, ताम्रलिपित, माहिष्मती, नामक नगर वसाये । ऐलेय के कृणिम पुत्र हुमा । उसने कृण्डन नगर बसाया । कृणिम के पुलीम पुत्र हुमा । उसने पुलीमपुर वसाया । पुलिस के

पौलोम स्रौर चरम नामक पुत्र हुए। उन्होंने रेवा के तट पर इन्द्रपुर नगर बसाया। चरम ने जयन्ती तथा बनवास्य नगरियाँ बसाईं। पौलोम के महीदत्त स्रौर चरम के संजय पुत्र हुए। महीदत्त ने कल्पपुर बसाया। उसके अरिष्ट- इरिवश की उत्पत्ति २७६

नेमि और मल्स्य नामक पुत्र हुए। मल्स्य हस्तिनापुर में रहने लगा। मल्स्य के अयोभन, अयोधन के मूल, मूल के शाल, शाल के सूर्य नामक पुत्र हुआ। सूर्य ने शुक्रपुर नगर बसाया। सूर्य के अमर पुत्र हुआ। उसने बच्च- पुर बसाया। अमर के देवन्दल, देवन्दल के हिर्पण, हरियंण के नभसेन, नभसेन के शह् ख, शह्ख के भद्र और भक्ष के अभिकार के अभिकार नामक पुत्र हुआ। असिचन्द्र ने विक्याचल के अभर चेदि राष्ट्र की स्थापना की और शुक्तिमती ननी के किनारे सुवितमती नगरी बसाई। अभिचन्द्र से वस्तु हुआ। बसु का पुत्र वृह्यज्ञ हुआ जो मसुरा में जाकर रहने लगा। वृहद्ध्यज्ञ के सुवाहु, सुवाहु के दीर्घवाहु, दीर्घवाहु के वज्जवाहु के लब्धाभिमान, लब्धाभिमान के भानु, आपु के यपु, यपु के सुवाहु अप्तान हुआ। इस प्रकार अनेक राजा होते रहे। फिर इसी वक्ष मे इक्कीस्त्र तीर्थ कर भगवान निमनाय हुए। आगे चलकर इसी वक्ष में यदु नामक राजा हुआ हुए इसी वक्ष में अपत्र सुवाह तीर्थ कर भगवान निमनाय हुए। आगे चलकर इसी वक्ष में यदु नामक राजा हुआ हुए। बीर अथवा सुवीर मसुरा में शासन करने लगा। शांत शुक्त हुए अपत्र सुवीर नामक पुत्र हुए। बीर अथवा सुवीर मसुरा में शासन करने लगा। और सुवीर के भोजकवृष्टिण पुत्र हुए। अपन्यकवृष्टिण के १९० पुत्र हुए १९ समुद्रविज्ञ र प्रक्षोभ्य, ३ स्तिमत सागर, ४ हिमवान, ४ विज्ञत, ६ अवल, ७ धारण, ६ पूरण, ६ अभिचन्द्र, और १० वस्त्रेव, हुए।

राजा वसु का एक पुत्र सुवसु या जो कुञ्जरावर्त नगर(नागपुर) में रहने लगा या । सुवसु के वृहद्रय पुत्र हुम्रा । वह मागधेशपुर मे जाकर राज्य करने लगा । वृहद्रय के दृढरय दृढरय के नरवर, नरवर के दृढरण, दृढुरण के सुखरय, सुखरय, के दीपन, दीपन के सागरसेन, सागरसेन के सुमित्र, सुमित्र के वप्रयु, वन्नय के

बसु की बंश — विन्दुसार, विन्दुसार के देवगर्भ, देवगर्भ के शतधनु पुत्र हुआ । इसी प्रकार इस वर्श मे झर्नेक परम्परा मे जरासध्य राजा हुए । फिर इस वश मे निहतशत्रु हुआ । उसके शतपित, शतपित के वृहद्रथ और वृहद्रथ के जरासन्य पुत्र हुआ । वह राजगृह नगर का स्वामी या। वह अर्धचकी या। उसने भरत क्षेत्र

के तीन खण्डो पर विजय प्राप्त करके प्रधंबकी का विरुद्ध पाया था। वह नीवाँ प्रतिनारायण था। कालिन्दसेना उसकी पटरानी थी। कालपवन स्रादि नीतिज्ञ पुत्र थे। स्रपराणित स्रादि स्रोक वीर भाई थे।

जरासन्ध ने दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याधरो, उत्तरापय ग्रीर दक्षिणापथ के समस्त राजाग्रो, पूर्व

पश्चिम समुद्र के तटवर्ती नरेशो ग्रीर मध्य देश के सम्पूर्ण शत्रुओ को जीत लिया था।

एँक बार शीर्यपुर के उद्यान से सुप्रतिष्ठ नासक सुनिराज प्रतिमायोग से ध्यानारूढ थे। एक यक्ष ने उनके ऊपर भयानक उपसर्गकिये। किन्तु मुनिराज ग्रपने ध्यान में अचल रहे स्रीर उन भयानक उपसर्गों के कारण उनके मन की शान्ति स्रीर समता भाव तिनक भी भग नहीं हुए। बल्कि वे झारमा से स्थित रहकर

महाराज समुद्र विजय सचित कर्मों का शुक्ल ध्यान द्वारा क्षय करने लगे । वे श्रेणी आरोहण करके उस स्थिति को का राज्याभिषेक-प्राप्त हो गये, जहां ध्यान, ध्याता, और ध्येय, चैतन्य भाव, चैतन्य कर्म और चैतन्य की क्रिया

स्र्रिमल एकाकार हो जाती है। उसी समय उन्होंने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय स्रीर क्रान्तराय इन घातिया कमों का विनाश कर दिया। तभी उनकी धारमा विश्व केववकाग की अनन्त आमा से झालो- कित हो उठी। तभी चारो जाति के इन्ह भीर देव भगवान सुप्रतिष्ठ की वन्दना के लिए आये। महाराज ध्रम्यकवृष्णि भी परिजन-पुरजनों के साथ भगवान के दर्शनों के लिये धाये। साकर उन्होंने भगवान को वन्दना भीर पुत्र को स्रोर यथास्थान बैठ गये। तभी भगवान को लोक हितकारी उपदेश हुआ। उपदेश सुनकर अन्यकवृष्णि के मन में सासारिक भोगो के प्रति सवेग उत्पन्न होगया। उन्होंने घोषंपुर के राज सिहासन पर कुमार समुद्रविजय का राज्यात्रिषेक करके उनका पट्टवन्थ किया और कुमार वसुदेव के सरक्षण का भार भी उन्हें साथ दिया। प्रम्वकवृष्णि ने भगवान सुप्रतिष्ठ के निकट जाकर सम्पूर्ण धारम्भ परिप्रह का त्याग करके मुनि दोक्षा अगीकार कर ली। उपर भोजक होण भी भाष्पुरा में मुनि क्रत घारण कर लिये। महाराज समुद्रविजय ने महाराजी शिवादेवी को पट्टबन्ध करके पटरानी घोषित किया। महाराज समुद्रविजय ने यौवन प्राप्त होने पर अपने धाठों अनुजो का सुन्दर राज कन्याओं के

साथ विवाह कर दिया। म्रासोभ्य का बृति के साथ, स्मिमित सागर का स्वयंप्रभा के साथ, हिमवान का सुनीता के साथ, विजय का सिता के साथ, भ्रमवल का प्रियासापा के साथ, बारण का प्रभावनी के साथ, पूरण का कालियी के साथ भीर श्रीभचन्द्र का सुप्रभा के साथ विवाह हो गया। सब भाई आनन्दपूर्वक रहने लगे। सभी भाइयो में पर-स्पर में प्रस्यिक स्नेह था। कुसार वसदेव सभी के प्रिय भीर स्नेहमाजन थे।

बसुदेव की कुमार- लीलाए — कुमार वसुदेव यौवन में परार्पण कर रहे थे। वे शौर्यपुर नगर में देव कुमारों के समान इच्छानुसार कीडा करते थे। वे कामकुमार थे। रूप, लावण्य, सोभाय्य और चतुरता से वे जन-जन के प्रिय थे। कभी वे लोकपालों का वेष रखकर नगर में निकल जाते थे। उनका शरीर सूर्य के समान तेजस्वों और मुख चन्द्रमा के समान सौम्य था। उनके श्रनिच्च सौन्ययें को देखने के लिए स्त्रियाँ घरों से बाहर निकल आती थी भीर उन्हें देखकर काम विद्वाल हो जाती थी। कुमार के रूप में श्रद्भन मीहिनी थी।

एक दिन मात्सर्यवेश कुछ नृद्धजन सप्वद्ध होकर राज-परिषद में पहुँचे और महाराज समुद्रविजय को नमस्कार करके निवेदन करने लगे—प्रभो ! आपके राज्य में सम्पूर्ण प्रजाजन आनन्दपूर्वक और निभंग होकर रह रहे हैं। आपके पुण्य प्रभाव से यहाँ की भूमि शस्य स्थामला बन गई है। विणक् वर्ग समृद्ध और नुसम्पन्न है। गाय— में स्थापित प्रजाप के सभी वर्गों को सब प्रकार का आनन्द है, किन्तु थोडा-सा दुःख भी है। किन्तु उसे हम लोग प्रगट भी नहीं कर सकते।

यह सुनकर महाराज समुद्रविजय प्रजाजनो ते वोले—'भद्रजनो । मेरे राज्य मे प्रजाजनो को कष्ट हो, यह मेरे लिये गौरव की बात नही है। श्राप लोग निभंय होकर श्रपना कष्ट बताइये। मै उसे प्राणपण से भी दूर करूँगा।

वृद्धजन महाराज से झाश्वासन पाकर कहने लगे— 'प्रभो हमारे झविनय को क्षमा करे। कुमार बसु-देव भीर-बीर, बील शिरोमणि स्रीर गुद्ध हृदय वाले हैं। किन्तु जब वे नगर से निकलते हैं तो उनका रूप सावण्य देखकर नगर की कुल रित्रयाँ रागान्य होकर अपने तन बदन की सुधबुध भूल जाती है। ये सारा कार्य छोडकर घर से बाहर दौड़ पडती हैं। नगरजिसयों का चित्त उद्भाग्त हो जाता है। हम लोगों ने अपनी मनोब्यया निवेदन कर दी। ग्रंब जो करणीय हो, वह स्नाप कीजिये।

महाराज प्रजाजनों की बात सुनकर विचारमग्न हो गये। कुछ समय पश्चात् प्रजाजनों को आश्वासन देकर विदा किया। प्रजाजन भी सन्तुष्ट होकर अपने घरों को लोट गये। तभी कुमार वसुदेव नगर-श्रमण के बाद लीटे। आकर उन्होंने महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने वडं प्रेमपूर्वक प्रालिगन किया और वालक के समान उन्हें अपनी गोद में बैठाकर मस्तक सुंधा और स्नेहिंसिक्त स्वर में बोले— 'कुमार! तुम वन-श्रमण से परिश्रान्त हो ग्रये हो। देखों तो, तुम्हारा मुख कैसा मुरक्का गया है। तुम्हें श्रमण के चाव में अपने दारीर की भी सुध नहीं रहती। अब भिवष्य में तुम्हें स्नान और भोजन के समय का अतिश्रमण नहीं करना है। यब अन्त पुर के उद्यान में ही तुम कीडा किया करों।

्डस प्रकार क्षपने प्रिय धनुज को समक्षाकर महाराज समुद्रविजय उनका हाथ पकड कर अपने प्रासाद में लेगये। उन्होंने बसुदेव के साथ ही स्नान और भोजन किया। उन्होंने इस प्रकार कीशल में ब्यवस्था कर दी कि कुमार बाहर ने जापांब ध्रीर कुमार को प्रतिबन्ध का श्रनुभव भी न हो। कुमार भी धन्त पुर के उद्यान में विविध क्रीक्षार्य करने लगे।

एक दिन एक कुब्जा दासी महारानी शिवादेवी के लिये विलेषन लिये जा रही थी कि कुमार ने विनोद में उससे विलेषन छीन लिया। दासी कष्ट होकर बोली—"कुमार! तुम ऐसी ही हरकतों के कारण कारागार में बाले गये हो। 'द्रासों की बात सुनकर कुमार सशकित हो उठे भीर पूछने लगे— "कुब्जे! तूने यह क्या कहा? गुफ्तें कैसा कारागार?" तब दासी ने कुमार को सब सत्य बात सुना दी। सुनकर वे प्रमीर हो गये भीर सोचने लगे-तिक्ष्य ही मेरे साथ घोका हुमा है। वे इस बात पर विचार करते रहे भीर भ्रन्त में एक निर्णय पर पहुँचने का उन्हें सन्तीय हुमा। वे चुपवाप राजप्रासाद भीर नगर को त्यागकर चह दिये एक लक्ष्यहीन दिशा की भोर। वे हरिवंश की उत्पत्ति २८१

अपने साथ एक विश्वस्त अनुचर को साथ ले गये और नगर के श्मसान में जा पहुँचे और नौकर को एक स्थान पर बैठोकर उससे कहा— 'मैं मत्र सिद्ध करता हूँ। जब मैं आवाज दूँ, तभी तुम उत्तर देता।' इस प्रकार कहकर के कुछ दूर चने गये। वहाँ एक चिता जल रही थी तथा एक शव पडा हुआ था। कुमार ने अपने आधूरण उस शव को पहना कर उसे जलती बिता में रख दिया और जोर से कहा—'पिता के समान राजा और चुगली करने बाले नागरिक सुख से रहे। मैं तो श्रांन-प्रवेश करता हूँ।' इस प्रकार कहकर और दौडने का अभिनय करके, मानो वे अपिन में प्रवेश कर रहे हों, वे अन्तरित हो गये। अनुचर ने सुना तो वह दौडकर आया और चिता में कुमार के दम्य शव को देखकर बड़ी देर तक बिलाप करता रहा। फिर वह प्रस्पन्त शोकाकुल होकर राजमहलों को वाषिस कोट गया। वहीं जाकर उसने मन्पूर्ण घटना महाराज को सुना दी। यह हृदय विदारक घटना सुनकर सारे राज कृत और नगरवासियों में शोक छा गया। महाराज को सुना दी। यह हृदय विदारक घटना सुनकर सारे राज कृत और नगरवासियों में शोक छा गया। महाराज को सुना दी। यह ह्वय विदारक घटना सुनकर सारे राज कृत और नगरवासियों में शोक छा गया। महाराज समुद्रविजय तत्काल बन्यू-वाधवों, नगरवासियों और राज्या- धिवारियों को लेकर श्वसा पहुँचे। वहां शव की भस्म के माथ कुमार के आभूपणों को देवकर सबको निरुच्य हो गया कि कुमार अवश्य हो अपने में भस्स हो गये अपने हमार के आभूपणों को कहण विलाप करने लगे। राजा समुद्रविजय को घोर पश्च हा और प्रचाला हुआ और अवश्व में मुन्य से उन्हें हा हा हिस्स हु ल हुआ। उन्होंने शांक सन्तरत हु यह से मरणोत्तर क्रियाय को भी स्वर लोग नगर में वारिस लीट आए।

कुमार बसुदेव निश्चिन्त गन से पश्चिम दिशाकी ओर चल पडें। उन्होंने एक बाह्मण कुमार का वेष धारण कर लिया। चलते-चलते वे विजयलेट नगर मे पहुँचे। उस नगर मे मुप्रीव नामक एक गन्धर्वाचार्य रहना

श्रनेक कन्याग्रो के साथ विवाह— था। उसकी दो पुत्रियों थी सोमाँ बीर विजयमेना। दोनों ही अपूर्व सुन्दरी थी। गन्धवांचार्य ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो गन्धवं विद्या में मेरी पुत्रियों को जीतेगा, वहीं इनका स्वामी होगा। किन्तु आज तक उन दोनों को कोई पराजित नहीं कर सका था। किन्तु वसुदेव ने उन्हें थोंडे समय में ही पराजित कर दिया। सुग्रीव ने दोनों पुत्रियों का विचाह,

कुमार बसुदेव के माथ कर दिया। वे बही पर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात् विजयसेना ने पुत्र प्रसुव किया, जिसकानाम जक्तर रखागया।

एक दिन कुमार गुप्त रूप से वहाँ से भी निकल गये। भ्रमण करते हुए वे एक भ्रटवी में पहुँचे। वहाँ एक सन्दर सरोवर को देखकर वे उसमे बहुत देर तक जलकीड़ा करते रहे और हथेलियों से जल को बजाने लगे। उस ग्रीबाज मे तट पर सोया हुन्ना एक हाथी जाग गया। वह कुछ होकर कुमार के ऊपर भगटा। कुमार बडी चपलता से उसके दातों को पकड़ कर उसके मस्तक पर आरक्ड हो गये और मृष्टिका प्रहारों से उस गजेन्द्र को अपना वशवर्ती बना लिया। उसी समय दो विद्याघर कुमार आये और कुमार को हाथी के मस्तक से अपहरण करके विज-यार्ध पर्वत के मध्य मे स्थित कुजरावर्त नगर में ले गये और कुमार को उस नगर के बाह्य उद्यान में छोड दिया। कमार एक अशोक वृक्ष के नीचे सुलपूर्वक बैठ गये, तब उन दोनो विद्याधर कुमारों ने प्राकर उन्हें (नमस्कार किया भीर निवेदन किया—'स्वामिन्। भाष यहाँ विद्याधर नरेश अशनिवेग की आजा से लाये गये है। आप उन्हे अपना इवसुर समभे । मेरा नाम अचिमाली है और यह दूसरा वायुवेग है।' यो कहकर उनमें से एक तो नगर की ओर चला गया और दूसरा वही मुरक्षा के निमित्त रह गया। नगर में जाकर उसने नरेश को यह ग्रूभ सवाद सनाया कि हाथी के मान का मर्दन करने वाला सुदर्शन कुमार लाया जा चुका है। सुनकर नरेश बहुत हॉपत हुआ और उसे पूरस्कृत करके नरेश ने मगलाचार पूर्वक कुमार बसुदेव का नगर प्रवेश कराया ग्रीर शुभ मुहर्न में नरेश ने ग्रपनी रूपवती कन्या श्यामा का विवाह कुमार के साथ कर दिया। निमित्तज्ञानियो ने भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति गजेन्द्र का मान मर्दन करेगा, वहीं राजपुत्री का पति बनेगा। इसीलिए नरेश ने दो युवकों को गजेन्द्र के निकट पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया था। निमित्तज्ञानियों की भविष्यवाणी पूरी हुई। कुमार राजकन्या के साथ सुखपूर्वक भोग भोगते हुए कुछ काल पर्यन्त वही रहे और वहाँ रहकर गन्धर्वविद्या का ग्रध्ययन किया।

एक दिन दयामा का चलेरा भाई खगारक रात्रि के समय सोते हुए कुमार का अपहरण कर लेगया। वह आकाश मार्ग से जा रहा था। तभी श्यामा की नीद खुल गई। वह भी हार्यों में शस्त्रास्त्र लेकर विद्यान्वल २६२ जैन घम का प्राचीन इतिहास

से आकाश में पहुँची। वहाँ प्रंगारक भीर क्यामा का भयानक युद्ध हुआ। कुमार ने शत्रु की छाती पर मुफ्टिका प्रहार किया जिससे वह ब्याकुल होकर कुमार को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कुमार चरानगरी के एक सरोबर में गिरे। वहां से निकलकर नगर से गये। वहाँ उन्हें जात हुआ कि इस नगर के कृषेर चाक्टत की पुत्री गन्धवंता। किया किया में परा बात का नावा निवास में परा बात का नावा निवास में पराजित कर देगा, वही मेरा पति होगा। इस समाचार को सुनकर कुमार भी प्रतियोगिता सभा में पहुँचे भीर वीणावादन भीर गायन कला से कुमार ने उस मानवती का मान भग करके विजय प्राप्त की। प्रंष्टी कन्या ने हुएँ से वरमाला उनके गले में डालकर उनका वरण किया। श्रेष्टी ने विधिपूर्वक दोनो का विवाह कर दिया। चिरकाल तक कुमार ने वहाँ रहकर भानन्दपूर्वक भोग भोगे।

एक दिन रात्रि में एक बैताल कन्या ने आकर कुमार बसुदेव को जगाया और बलात् वह उन्हें इमसान में ले गई। वहां उसने नीलयका नामक एक सुन्दरी कन्या को दिलाया और कहा कि यह कन्या प्रापके प्रेम में ग्रस्त है और आपसे बिवाह की इच्छुक है। यह आसित पर्वत नगर के राजा सिवस्टर की पुत्री है। कुमार ने उससे तिवाह करने की स्वीकृति देवी। तब विद्यावरियों कुमार को आकाशमांग में असित पर्वत नगर ले गई। वहां शुम्न महर्त

में कमार के साथ नीलयशा का विवाह हो गया। कुमार वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे।

इस प्रकार कुमार बसुदेव ने विभिन्न स्थानो पर श्रेनेक कन्याश्रों के साथ विवाह किया। उनके रूप-गुण श्रीर वीरता पर मुग्ध होकर श्रोनेक राजाश्री ने उन्हें सपनी कन्याये प्रदान की। उनके श्राक्ष्मेंक व्यक्तिरत पर मुग्ध होकर श्रोनेक कन्याओं ने उन्हें रेकच्छा से वरण किया अनेक कन्याये प्रदान की। उनके श्राक्षेक व्यक्तिरत पर मुग्ध होकर श्रोनेक कन्याओं ने उन्हें रेकच्छा से वरण किया अनेक कन्याये को विभिन्न प्रतियोगिताश्री उन्हें जेता। गिरितट नगर ना वर्ष से प्रतियोगिताश्री में उन्होंने जीता। गिरितट नगर ना वर्ष से प्रतियोगिताश्री से प्रतियोगित स्थान प्रतियोगित के स्थान के प्रतियोगित के साथ कुमार वसुदेव का विवाह हुआ। तथा जरकुमार, पीण्डु आदि श्रोनेक पुत्र हुए।

इस बीच में राजगृह नरेश जरासन्य को निमित्तज्ञानियों ने यह बताया कि जो पुरुष जुए में एक करोड़ मुद्रायें जीतकर वहीं सब बाट देगा, वह तुम्हें मारने वाले पुत्र को जन्म देगा। निमित्तज्ञानियों के वचनानुसार जरासन्य ने ऐसे पुरुष की खोज करने के लिए चर नियुक्त कर दिए। एक बार दुर्घटनावश कुमार वसूदेव राजगृह नगर में पहुँच। वहां वे जुए में एक करोड़ मुद्राये जीत गये श्रोर उन्होंने वेस सुद्राये वहीं बाट दी। चरों ने ब्राक्तर कुमार को पकड़ लिया और उन्हें चमड़े की एक भावड़ी में वन्द करके पवंत के उगर से पटक दिया, जिससे वे मर जाये। किन्त जब वे गिरे, तभी विद्याधरी वेगवतीं ने वेग से ग्राकर उन्हें बीच में ही बाम लिया। इस प्रकार वे

बचगये।

रोहिणी की प्राप्ति—देशाटन करते हुए कुमार वसुदेव ध्ररिष्टपुर नगर में ध्राये। वहाँ उन्होने राजपयो पर मनुष्यों की भारी भीड ध्रीर कोलाहल को देखकर एक नागरिक से कुत्तृहलवश्च पूछा—'भद्र । यह मनुष्यों का कैसा समुदाय है ? ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं ?' उस नागरिक ने उत्तर दिया—'श्रायं । इस नगर के महाराज रुधिर

की मुलक्षणा कृत्या रोहिणी का स्वयवर है। यह मनुष्य-समुदाय वही पर जा रहा है।'

बसुदेव यह समाचार सुनकर कुनूहलवंश स्वयंवर देखने की इच्छा सं स्वयंवर मण्डण में पहुंचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मण्डप में जरासम्ब, समुद्रविजय आदि धनेक रोश आये हुए है और मणिजटित महार्घ्य मासनो पर विराज-मान है। सबके मुखों पर दर्प और झाशामिश्रित भाव है। कुमार ने उस समय पणव बाजा बजाने वाले का वेख धारण कर रखा था, जिससे उन्हें उनके बन्धुजन भी न पहचान सके। उनके हाथ में भी पणव नामक वाद्य यन्त्र था तथा जहाँ पणव वाद्य बजाने वाले बैठे हुए थे, वे वही जाकर बैठे गये।

तभी रूप ग्रीर शोभा की ग्रागर, सौन्दर्य मे रित को लिज्जत करने वाली राजकुमारो रोहिणी ने वाय के

हरिवंश की उत्पत्ति २०१

साथ स्वयवर-मण्डण में प्रवेश किया। तभी शक्तो और तूर्यों का मंगल-निनाद हुया। राजाय्रो ने कुमारी रोहिणी के प्रनित्व प्रनित्व सौन्दर्य की प्रश्नासा भर सुनी थी। श्रव अनुध्य बस्वालकारों से सुसण्वित मूर्तिमतो लक्ष्मों के समान रोहिणी की रूपछटा देवकर विस्मयिष्मुख होकर देखने लगे। सबके मन में उस लालित्य मूर्ति को प्राप्ति को स्नाबा की किरण प्रस्पृटित हो रही थी।

वांचो को तुमुल रव शान्त हुमाँ। धाय कुमारी रोहिणों को साथ में लेकर यथाकम सब राजाओं का पार-चय देने लगी—हे पुनि । ये दवेत छक्तपारों निलण्डाधिपति महाराज जरासन्य है, ये जरासन्य के प्रताचो पुत्र है, ये मसूरा के तेजवनी नरेश उन्नर्सन है, ये धोर्यपुर के स्वामी महा वनवान समुद्रविजय है। यदि तेरो रुचि होता इनमें से किसी के गले में बरमाला डाल दे। किन्तु खाय ने देखा कि इनमें से किसी के ऊगर कन्या का अनुराग प्रतीत नही होता, तब उसने ग्रागे बढकर महाराजा पाण्डु, विदुर, दमघोष, इत्तवकत, शल्य, शत्रुवय, बन्द्राम, कालमुल, पोण्डु, मस्स्य, सजय, सीमदन, भूरिश्वा, अपुन्नान, कपिल, पर्मरय, सोमक, देवक, श्रोदेव खादि राजाओं क वश, शोर्य स्नादि गुणी का परिचय देते हुए कहा—हे सीम्य बदने । इन नरेशों में से जो तुम्हारे चित्त को हरण करने वाला हो, उसके सोभाग्य को प्रकाशित कर।

किन्तु राजकुमारी ने उत्तर दिया - हे मात ! श्रापने उचित ही कहा है। किन्तु भापके द्वारा बताये हुए इन राजाओं में में किसी के प्रति मेरा मन अनुरक्त नहीं है।

तभी राजवाला के कर्णकुहरों में पण की मधुर घ्वनि पड़ी। कत्या ने मुडकर उस ओर देखा। तभी उसे राजलक्षणों से युक्त कुमार बसुदेव दृष्टिगोचर हुए। उन्हें देखते हो रोहिणी का सम्पूर्ण शरीर हुएँ से रोमांचित हो उठा। वह राजहरी के समान मन्यर गित से झारी बढ़ी और कुमार बसुदेव के गरे से वरमाला डाल दी। काम-देव और रित के समान इस सुदर्शन युग्त को देखकर कुछ राजाझा ने हुएँ से कहा—जिस प्रकार रन्त और सुवर्ण का संयोग होता है, उसी एकार को प्रकार का स्थान हुए हो है। इस रस्त पारखी कुम्या को घ्रया है।

किन्तु कुछ राजा मात्सर्यवश कहने लगे—यह तो घोर अन्याय है। एक पणववादक को वर कर राजकन्या ने सम्पूर्ण नरेश मण्डल का अपमान किया है। इस अपमान का प्रतिकार होना हो चाहिए। यदि प्रतिकार नही किया गया तो इससे कुल मर्यादा भग हो जाएगी। यदि यह व्यक्ति कुलीत है तो अपना कुल बनावे, अन्यया इसे यहाँ से निष्कावित करके यह कप्या किसी राजपुत्र को दे देनी चाहिए।

राजाओं का यह श्रेनगंल प्रलाप सुनकर धीर बीर वसुदेव बोले—राजागण हमारे बचन सुने। स्वयवर से आई हुई कत्या अपनी इच्छा के अपुरूष किसी का वरण करने के लिए स्वतत्र है। उसमे कुलीन-अकुलान का काई प्रस्त नहीं है। यदि कत्या ने मुक्त अपरिचित का सोशाग्य प्रगट किया है तो इस विषय मे आप लोगों का कुछ नहीं कहना चाहिए। इतने पर भी पराकम के आहकारवश कोई शान्त नहीं होता है तो मै कान तक खांचकर छोडे हुए बाणों से उसे शान्त कर देंगा।

प्रतिपक्ष की सेना का कोई पार नहीं था। दोनों सेनाम्रो ने ग्रामने-सामने मोर्चा जमा लिया। शल, तुरही

स्नादि के तुमुलनाद के होते ही दोनों सेनायें एक दूसरी से जूक पड़ी। मनुष्यों की लाशों से मैदान पट गया। बोड़ो स्नीर हाथियों की भयकर चौरकारों से आकाश पट गया। वाणों की अबक वर्षा से सूर्य तक डक गया। तलवार, चक्र, गया, परा प्रौर ताना सरूत कर के गया। तलवार, चक्र, गया, परा प्रौर ताना सरूत के हस्त-लाधव स्नीर वादा पर प्रौर ताना सरूत के हस्त-लाधव स्नीर दासक-सवालन की निपुणता ने शत्रु-पक्ष के महावोरों को हतप्रभ कर दिया। तब उन्होंने मिलकर एक साथ बचुदेव पर झाकमण किया। किन्तु कुमार ने वड़ी कुशकता से उनका सामना किया। कुछ न्यायप्रिय राजधों ने कहा कि एक व्यक्ति के अपर झनेक वीरो का आक्रमण करना थीर झन्याय है। तब जरासन्य ने आजा दी कि झव एक-एक राजा इस युवक के साथ युद्ध करे। जरासन्य का झादेश पाकर एक-एक राजा कम से कुमार के साथ युद्ध करेन लगा। किन्तु कुमार के समझ्य वाणों के प्रहार के आपे दिक्त नहीं सके।

तब राजा समुद्रविजय की वारी ब्राई। वे रच मे आरूड थे। रच वेग से वसुदेव की ब्रोर वहा। वसुदेव के प्रमंत पूज्य अपज को देखकर सारयां दिभमुख से कहा— 'दिविमुख ! ये मेरे पिता के तुत्य है। इनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मुक्ते युद्ध करता है।' जब दोनो रच ब्रामने-सामने आगये तो उस युवक को देखकर समुद्रविजय सारयी से ब्रोल— 'भद्र! इस सीम्य युवक को देखकर मेरा मन स्तेहाकुल हो रहा है। मेरी दाहिनी ब्राख भी मुजा भी फड़क रही है। इसका कल तो वन्धु-मिलन है। किन्तु युद्ध भूमि मे यह कैते सभव हो सकता है?' सारयो बोला— 'स्वामिन! यह सन्न क्षेत्रय है। ब्राप इसे जोतकर यश के भागी बनेगे। तब बन्धू-समागम भी होगा।

समुद्रविजय कुमार से कोल — प्रिय ! तुमने अप्य तक कोश्यल का प्रदर्शन किया है। श्रव भी वही कोशल दिखाना। ध्यान रहे, मैं समुद्रविजय हूँ। कुमार वेष बदले हुए थे ही, अपवाज भी बदल कर बॉल — प्रात ! किला न करे। वहीं कौशल श्रव भी दिखाऊँगा। ग्राप समुद्रविजय है तो मैं सग्रामविजय हूँ। पहले बाण आराप चलावे।

समुद्रविजय ने वाण सम्भान किया, किन्तु कुमार ने उसे मार्ग मे ही अपने वाण से काट दिया। समुद्रविजय ने वाण सम्भान किया, किन्तु किया तब कोध में प्रस्तर समुद्रविजय ने दिव्यात्त्र कांध में प्रस्तर समुद्रविजय ने दिव्यात्त्र कांध में प्रस्तर समुद्रविजय ने दिव्यात्त्र कांध में प्रस्तर समुद्रविजय ने रथ, सारखों, सौर बांकों को भी आहित कर दिया। तब समुद्रविजय ने भयानक राद्रात्त्र चलाया, कुमार ने बहादार नामक विद्यात्त्र से उसे भी काट डाला। इनार के रण कीशल और हस्तलाध्य को देखकर राजू पक्ष के याद्धा भी उनकी प्रशास करने लगे। दोनों ही बीर अप्रतिम थे। जब बहुत समय युद्ध करते हुए व्यतीत हो गया, तब कुमार ने अपने नाम से अकित एक वाण अपने वह अप्रति में थ। जब बहुत समय युद्ध करते हुए व्यतीत हो गया, तब कुमार ने अपने नाम से अकित एक वाण अपने वह आता के पास भेजा। वाण के साथ एक सन्देश भा सलग्न था। वाण मन्यर गति से चलकर समुद्रविजय के पास पहुँचा। समुद्रविजय ने राव्या भी उसमे लिला था—जो प्रज्ञात रूप से निकल गया था, वही मे आपका अनुज वसुदेव हूँ। आज सौ वर्ष पश्चात् पुन. आत्सीय जनो के निकट आया हूँ। मै आपको सादर प्रणाम करता हुँ।

सन्देश प्राप्त होते ही समुद्रविजय रथ से कूदकर भुजा पसारे हुए सपने छोटे भाई की स्रोर दोड़े । बसुदेव भी रख से उत्तर कर सामे बढ़े और अपने प्रादरणीय अग्रज के चरणों में गिर पड़े। बड़े भाई ने उन्हें उठाकर अपने आक में भर लिया। दोनों की झाखों से आगनन्दाश्च बहने लगे। उनके अन्य भाई भी झा गये। सभी गने लगकर मिले। जरासन्य आदि राजा भी बसुदेव का परिचय पाकर बढ़े सन्तुष्ट हुए। फिर शुभ बेला में बसुदेव का रोहिणी के साथ विवाह हो गया।

विवाह के बाद महाराज जरासन्थ, समुद्रविजय आदि नरेश और वसुदेव एक वर्ष तक राजा रुधिर के श्रतिथि रहे। एक दिन देवी रोहिणी सुख जैया पर सो रही थी। उन्होंने रात्रि के अन्तिम प्रहर में चार ग्रुभ स्वप्न

बलभद्र बलराम काजन्म देखं। प्रथम स्वप्न में गर्जन करता हुमा क्वेत गज देखा ो द्वितीय स्वप्न मे उन्होंने उन्नत लहरो वाला गर्जन करता हुमा समुद्र देखा। तृतीय स्वप्न में पोडशकलायुक्त पूर्ण चन्द्र देखा ग्रीर चतुर्थं स्वप्न में उन्होंने मुख मे प्रवेश करता हुमा क्वेत सिह देखा। प्रात काल जागने पर उन्होंने ग्रपने पति से स्वप्नो का वर्णन करते हुए उनका फल पूछा। स्वप्न सुनकर वसुदेव हरिबंध की उत्पत्ति रेद्र १

भ्रत्यन्त हींयत होकर बोले---पित्र्ये ! तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो अन्यन्त बीर, बीर, श्रजेय, पृथ्वी का स्वामी और प्रजावत्लभ होगा'। स्वप्नों का फल जानकर देवी रोहिणी भी बहुत सन्तुण्ट हुई । महागुक स्वर्ग से च्युत होकर एक महासामानिक देव रोहिणी के गर्भ मे आया।

नौ माह पूर्ण होने पर शुभ नक्षत्र मे पुत्र-जन्म हुआ। राजा रुघिर ने दीहित्र का धूम-धाम से जन्मोत्सव मनाया श्रीर बालक का नाम 'राम' रक्या।

एक दिन राज-मण्डप में सब लोग बैठे हुए थे। एक विद्याघरी आकाश मार्ग से मण्डर में आई प्रीर आकर वसुदेव से बोली—'देव! प्रापकी पत्नी वेगवती ग्रीर हमारी पुत्री वालचन्द्रा ग्रापके चरणों के दर्शनों के लिए व्याकुत्ता से प्रतीक्षा कर रही है। पुत्री वालचन्द्रा ग्रापकों ग्रापने मन में वरण कर लिया है। इसलिए उसके साथ विवाह कर के उसके प्राणों की रक्षा कोजिए, 'विद्याघर' के चवन मुनकर व्यवहारक वसुदेव ने प्रपने ग्रापन समुद्र विजय की और देखा। समुद्रविजय बोले—'वस्स! तुम्हें वहां प्रवस्य जाना चाहिये।' वसुदेव आता की खाजा मिलने पर गगनवल्लभपुर गये और अपनी प्रिया वेगवती से मिले तथा बालचन्द्रा के साथ विवाह किया। इघर जरासम्ब और समुद्रविजय आदि नरेश भी अपने-प्रयने नगरों को लीट गये। राजा रुधिर ने सवका यथांचित सत्कार कर उन्हें विदा किया। कुमार वसुदेव भी गगनवल्लभपुर में ग्रापनी दोनी स्त्रियों को लेकर शीर विभिन्न नगरों से प्रपनी सभी पत्नियों को लेकर शीर विभिन्न नगरों से प्रपनी सभी पत्नियों को लेकर शीर विभन्न को पाक विदाह विदा निया के पश्चात कुमार की पाकर वहा हर्षोस्तव मनाया और उनना ग्राभनव्य किया।

कस का जन्म और बसुदेव द्वारा बचन-दानः —वसुदेव भाइयो के भ्राग्रह को मानकर शोर्यपुर मे रहने लगे श्रीर राजकुमारो को शस्त्र-विद्या सिलाने लगे। उनके शिष्यो मे कम नामक एक कुमार भी था। एक दिन वसुदेव श्रपने कस श्रादि शिष्यो के साथ सम्राट जरासन्य से मिलने राजगृह गये। वहाँ पहुँच कर उन्होंने एक राजकीय घोषणा मुनी—'जो व्यक्ति सिहपुर के स्वामी सिहर्थ को जीवित पकडकर सम्राट् के समक्ष उपस्थित करेगा, सम्राट् उसका वडा सम्मान करेंगे, श्रपनी ग्राडितीय सुन्दरी पुत्री जीवद्यशा का विवाह उसके साथ करेंगे श्रीर उसे इच्छित देश का राज्य देंगे।'

वमुदेव ने भी यह राज-घोषणा सुनी। उन्होंने कस से प्रेरणा करके पताका उठवाई, जिसका प्रयं था कि वह सम्राट् क इस कार्य को करने के लिए त्यार है और तेना लेकर सिहरण से लड़ने के लिए चल दिये। सिहरूव के बाहर मैदान मे दोनो भोर की सेनाये आ इटी। सिहर्य केवल नाम से ही सिहर्य नहीं था, उसके रण्य में वास्त्र में जोवित निह जुते हुये थे। वसुदेव ने कीडा मात्र में अपने वाणी द्वारा सिही की रास काट दी। सिह स्वतन्त्र हांकर भाग गय। उसा समय वही फुर्ती से वसुदेव की आज्ञा से कस ने सिहर्य का बाध लाया। वसुदेव अपने शिव्य क इस बार्य भ्रोर फुर्ती को देवकर वह प्रसन्त हुये। उन्होंने प्रसन्त हो इकर कस से कोई वरदान मागन के लिए कहा। कस वड़ा वालाक था। वह विनयपूर्वक बोला 'देव'। अभी वरदान का मारी थरोहर समक्तर धनने पास हो रिखिय मुक्ते का आवर्य अपने साम होने प्रस्ति हो में अपने वरदान का मारी थरोहर समक्तर धनने पास हो रिखिय। मुक्ते कब आवर्यकता होगी, में आपने माग लेंगा। वसूदेव ने भी उसत कह दिया—लवास्तु।'

बसुदेव श्रीर कस शत्रु को लेकर राजगृह पहुंचे श्रीर जरासन्य से मिले। जरासन्य बसुदेव की बोरता पर प्रसन्त हाकर बाला—'कुमार! जाववाबा पुत्रा का में तुम्हे अपित करता हूं।' किन्तु कुमार नं उस बाव म ही टांक कर बड़ी विन्तु कुमार नं उस बाव म ही टांक कर बड़ी विन्तु के साथ कहा—'श्राय! शत्रु को कस ने पकड़ा है, मैन नही।' तब जरासन्य ने कस से उसका कुल, गोत्र पूछा। कंस बोला—मेरी माता मजोदरा कीशान्यों में रहता है श्रीर मंदिरा बनाने का काम करता है। जसासन्य कस के रूप श्रार शोर्य को देखकर विचार करने लगा 'यह बीर युक्त मंदिरा बनाने वाला का पुत्र नहीं हो सकता।' उसने तत्काल कुछ सिक कोशाम्य। भेजकर वहां से मजोदरी का बुलवा लिया। सन्नाट्ने उसस कस के कुल, गोत्र का सत्य समाचार बताने की श्रात्रा हा। भजोदरी बाला—एक दिन मैं यमुना तट पर गई हुई था। वहां मेंने एक मजूषा बहती देखा। उसे मैंने तिकाल कर मैं पालन लगी। जब यह किशोर अवस्था में पहुंचा तो इसकी उद्दुष्ठता बढने लगा। साथा बालका को यह मारता-पीटता था। इससे नित्य ही उलाहने श्रीर शिकायत अपने लगा। तब दुंखत होकर मेने इसे घर स निकाल दिया। तत दुंखत होकर मेने इसे घर स निकाल दिया। ता हुश्रा कि यह कहा शरून विवार सोक लगा। का सुश्रा स पहुंचा। साथा बालका को यह सारता-पीटता था। इससे नित्य ही उलाहने श्रीर शिकायत अपने लगा। तब दुंखत होकर मेने इसे घर स निकाल दिया। ता हुश्रा कि यह कहा शरून विवार सोको लगा। का सुश्रा से निकाल दिया। सारा हुश्रा कि यह कहा सकता हो स्वार सारता-पीटता था। इससे नित्य ही उलाहने श्रीर श्री का लगा। तब दुंखत होकर मेने इसे घर स निकाल दिया। ता हुश्रा कि यह कहा शरून विवार सोको लगा। का सुश्रा में निकाल था, इसलिए इसका नाम कस

रख दियाया। वास्तव में मैं इसकी माता नही हूँ। वह मजूबायह है। यह कहकर उसने मंजूबासम्राट्को देदो। जरासन्य ने मजूबाखोलकर देखी तो उसमें एक मुद्रिकातथालेख मिला। लेख में लिखाया—यह राजाउग्रसैन स्रोर रानी पद्मावतीकापुत्र है। जब यह गर्भमें था, तभी से यह उग्नथा। अत. स्रनिष्टकारी समक्तकर उसे त्याग दिया है।

जरासन्य को श्रव कोई सन्देह नहीं रहा कि वह राजपुत्र है। उसने श्रपनी पुत्री जोबद्यशाका विवाह प्रसन्तनापूर्वक कस के साथ कर दिया। कस को अपने पिता के उपर अस्पन्त को श्र श्राया। प्रतिशोध लेने का सकल्प करके उसने जरासन्य से मथुरा का राज्य मांगा। जरासन्य ने उसे स्वांकार कर विया। तब कस विशाल सेना लेकर मथुरा झाया और अपने पिता उसने से सुद करके उन्हें कीशल से वाद लिया। इतना हो नहीं, उसने अपने पिता को नगर के मुख्य द्वार के उपर कारागार में डाल दिया। अब वह मथुरा का शासक हो गया।

वसुदेव-वैवकी का विवाह—कस अपने विद्या-गुरु वसुदेव के उपकारो को भूला नही था। उसने उन्हें ग्रत्यन्त प्राग्नह भीर सम्मान के साथ मथुरा बुलाया ग्रीर गुरु-दक्षिणा के रूग में श्रपनी बहुन देवकी का विवाह उनके

साथ कर दिया। वसुदेव उसके बाग्रह को मानकर वही पर रहने लगे।

एक दिन मित्तमुक्तक नामक एक निर्मन्थ मुनि झाहार के समय राज मन्दिर पद्मारे। कस-पत्नी जीवद्यद्या ने उन्हें देवकी का झानद-वस्त्र दिखाकर उनसे उपहास किया। इससे मुनि को क्षोभ झा गया। उन्होंने कोच में कहा—'भूक्षं गू द्योक के स्थान में झानद्य मान रही है। इसी देवको दे, गर्भ से उत्पन्न बालक तेरे पति स्रोर पिता का सहार करेगा।' यह कहकर वे बड़ों से विहार कर गये।

इस भविष्यवाणी को सुनकर जीवद्यशा भय से कापने लगी। उसे विश्वास या कि निग्नंत्य मुनि के वचन कभी निष्या नहीं होते। वह पित के पास पहुँची और उसने सब समाचार उसे बना दिये। धूर्न कस ने विचार किया और वह वसुदेव के पास पहुँचा। उसने उन्हें प्रणाम करके बड़ी विनन्नता में घरोहर स्वरूप रखा हुमा वर-दान देने की प्रायंना को। वह बोला— 'द्यायं । म्रापने मुक्ते वरदान देने का चचन दिया था। में वह वर मांगता हूँ कि बहन देवकी प्रसृति के समय मेरे घर पर रहा करे। वसुदेव को इस समाचार का कुछ ज्ञान नहीं था, ग्रन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।

किन्तु उन्हें शीघ्न ही कस की दुरिभसन्यि का पता चल गया। तब उन्हें बढी चिन्ता हुई। वे देवकी को लेकर बन में अतिमुक्तक मुनिराज के पास गये। मुनिराज को नमस्कार करके दोनों उनके पास बैठ गये। मुनिराज ने उन्हें आधीर्वार दिया। तब बसुदेव ने उनसे पूछा—'भगवन् । मेरा पुत्र इस पायों कस का सहार कैसे करेगा, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।' अतिमुक्तक मुनिराज अविध्वान के घारक थे। वे बोले— राजन् ! इस देवका का सातव। पुत्र शक्तु , क्का गया और यहुत का घारक नारायण होगा। वह कस स्रोग जरासन्य आदि शत्रुओं का वस कर स्रधवकाव्य दिना।। शेष छहो पुत्र चरम शरीरों होगे। रोहिणों का पुत्र रामभद्र बलभद्र है। तुम्हें किसी प्रकार की चिन्ता करने की स्नावस्थकता नहीं है।

बसुदेव भीर देवकी सन्तुष्ट मन से लोट गये। वसुदेव चूँकि वचन दे चुके थे। ब्रतः उन्होने कस के साथ मित्रता तो रक्खा, किन्तु उसमे उपक्षा आ गई। वे दोनो झानन्दपूर्वक मथुरा मे रहने लगे। कस मृत्यु को शका से

शकित हुआ उनकी पहल की अपेक्षा अधिक अभ्यर्थता और सेवा सुश्रूपा करने लगा।

देवकी ने तीन बार गर्भ घारण किये प्रीर तीनो बार युगले पुत्र उत्पन्त हुए। इन्द्र की ब्राझा से सुनैगम देव ने प्रत्येक बार देवकी के पुत्रों को सुप्रद्रिलनगर के सेठ सुद्दिर की पत्नी अलका के यहाँ भीर भलका के युगल मृत पुत्रों को देवकी के यहाँ पहुँचा दिया। कस ने उन मृत पुत्रों को शिला पर पछाड दिया। वे छहो पुत्र अलका सेठानों के घर पर रह कर दूज के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगे। उनका रूप, लावण्य ग्रीर पुष्य श्रद्भृत था। उनके नाम इस प्रकार थे—नृपदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, अनीकपाल, शत्रुष्त ग्रीर जितशत्रुष् नारायस्य कृष्ण २६७

## नारायण कृष्ण

एक दिन देवकी ने रात्रि के ग्रन्तिम प्रहर में सात शुभ स्वप्त देवे । प्रथम स्वप्न में उगता हुन्ना सूर्य, दूसरे में पूर्णचन्द्र, तीसरे में दिग्णजो द्वारा श्रमिषिक्त लक्ष्मी, चौथे मे ब्राकाश से नीचे उतरता हुन्ना विमान, पाचवे

में ज्वालाधों से युक्त निर्धूम ग्रामिन, छठे में रत्नो की किरणों से दीव्य देव-ध्वज ग्रीर सातवे कृष्ण-जन्म स्वप्न में ग्राप्ते मुख में प्रवेश करता हुआ सिंह देखा। प्रातः काल उठकर उन्होंने पतिदेव से अपने स्वप्नों का वर्णन करके उनका फल पूछा। वसुदेव स्वप्नों का हाल सुनकर ग्रास्यन्त

प्रसन्न हुए भीर बोले— देवी! तुमने जो स्वप्न देखे है, उनका फल यह है कि तुम्हारे ऐसा प्रतापी पुत्र होगा जो समस्त पृथ्वी का स्वामी होगा। वह सूर्य के समान प्रतापी, चन्द्रमा के समान सर्वजन प्रिय, दिग्गजो द्वारा स्रीभविक्त लक्ष्मी के समान मनुल राज्य लक्ष्मी का स्वामी, स्वर्ग से स्ववतरित होकर, स्रत्यन्त कान्ति युक्त, स्थिर प्रकृति स्रीर सिंह के समान निर्मय बीर होगा।

स्वप्नों का फल सुनकर देवकी को खपार हुएँ हुआ। उसी दिन देवकी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुटिल कस मलक्ष्य क्या से गर्भ के महीनो और दिनों की गिनती करता हुआ पूर्ण देख रेख कर रहा था। अन्य बालक नौ माह पूर्ण होने पर उत्पन्न हुए थे। परन्तु कृष्ण का जन्म अवण नक्षत्र में भाइपद शुक्ला ह्वादशी को सातवे माह में हो गया। सब जात बालक के शरिप रा बल, का आदि गुभ लक्षण थे। शरीर का वर्ण और किन्नि नीलमीण के समान थी। उनकी कान्ति से प्रमूति गृह अकाशित हो उठा। बालक के पुण्य प्रभाव से बन्ध बाच्यों के घरों में शुभ शकुन होने लगे और शक्ष्यों के घरों में शब्भ शकुन होने लगे।

सात दिनो से झाकाश से घाकछ स्वा। काली प्रधियारी सारे नगर पर छाई हुई थी। घनघोर वर्षो हो रही थी। बसुदेव और वलराम ने परामर्थ करके निश्चय किया कि बालक को यथाशी झानदाग प के पर पहुँ वा दान वाहिये, वही इसका पालन पोषण होगा। उन्होंने सपनी योजनार देवकों को भी बना दी। बलराम ने वालक को गोद से उठा लिया, वसुदेव ने उस पर छत्र लगा लिया और वे उस धोर अधियारी रात से वर्षो से ही चल दिये। सारा नगर वेसुध सो रहा था। अन्धेरे से राह नहीं सुक्ती थी। किन्तु बालक के असीस पुण्य के प्रभाव से नगर देवता बेल का रूप धारण करके आगे-आगे चलने लगा। उत्तक सीगो पर दो रतन-दीप जल रहेथे, जिससे रात से प्रकाश विकीण हो रहा था। गोपुर के द्वार वन्द थे किन्तु बालक का चगण पर्या हो ही द्वार खुल गये। तसी पानी की एक वूद बालक को नाक से खुस गई, जिससे उसे छीक आगा पर पर्या होते ही द्वार खुल गये। तसी पानी की एक वूद बालक को नाक से खुस गई, जिससे उसे छीक आगा है। छीक का शब्द विजली के सनान गम्भीर था। उस गोपुर के उपरो भाग से कस के पिता महाराज उग्रसेन बन्दी थे। छीक के शब्द को सुनकर बोले—'यू निविध्न क्य से बिद्याल लक्ष जीवित रहं पिता-पुत्र इस आशीवंचन को सुनकर बडे प्रसन्त हुए और कहते लगे—'यूज्य रहस्य की रक्षा की जाय। देवकी का यह पुत्र ही आपको वन्धन-मुक्त करेगा।' यो कहकर वे नगर के बाहर रहस्य की रक्षा की जाय।

बरसात की यमुना घहराती हुई प्रवल नेग से वह रही थी। किन्तु कृष्ण के पुष्य से यमुना ने दो भागों में विभक्त होकर उन्हें मार्ग दे दिया। यमुना पारकर वे अपने विकासपात्र नन्दगोग के घर की ओर जा रहे थे। तमी उन्होंने देखा —गन्दगोग सद्य जात एक वालिका को लिये हुए आ ग रहे हैं। वसुदेव ने उनसे पूछा-'तन्द! तुम सुव वालिका कहां लिये जा रहे हो ?' नन्द वोले-'कुमार! मेरी स्त्री ने देवी देवताओं की बड़ी मतीनी मनाई थी कि सन्तान हो जाय। किन्तु जब यह कन्या उत्पन्त हुई तो वह कहते लगी-'ते जाओ इस कन्या को। मुक्ते नहीं चाहिंदे। उन्हों देवताओं को दे आपो। उसके कहते से मैं इस कन्या को लिये जा रहा हूं।' नन्दगोग की बात सुत कर वसुदेव बड़े प्रसन्त हुए और वोले-'सित्र । यह कन्या तुम मुक्ते दे वो और इसके वस्त्रे तुम यह पुत्र ने लो और अपनी पत्नी को यह कहत संघं दो कि देवताओं ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर स्वीकार करती है और पुत्रों के बदले यह पुत्र दे दिया है।' इसके बाद उन्होंने अपने उस विकासपात्र मित्र नन्दगोग को सारा वृत्तान्त सुना कर कहा-

२== जैनधर्म का प्राचीन इतिहास

मित्र ! इस रहस्य की तुम प्राण पण से रक्षा करना। मैं इस भावी ब्रर्धचकी को तुम्हे सोप रहा हूँ। इसको तुम क्रपनाही बालक मानकर पालन पोषण करना।'

नन्दगोप ने जब उस राजीव लोचन श्याम सलोने कामदेव के समान सुन्दर वालक को देखा तो हुई से उनका रोम-रोम खिल उठा। वे बालक को लेकर चल दिये। वसुदेव और वसराम भी बालिका को लेकर उसी रहस्यमय ढग से वापिस गये, जिस प्रकार वे आये थे और ले जाकर देवकी को सोप दिया।

जब कस को बहन की प्रसूति का समाचार जात हुआ तो वह प्रसूति-गृह मे घुस गया। जब उसने बहन के बगत मे कन्या देखी तो उसके मन मे से भय दूर हो गया। फिर भी उसने सोचा-कदाचित् इसका पित मेरा शत्रु हो सकता है। यह विचार कर उसने कन्या को उठा लिया और उसकी नाक मसल कर उसे चपटो कर दिया। उसे यह भी विश्वास हो गया कि श्रव देवकी के सन्तान होना बन्द हो गया है। श्रत वह निश्चित मन से वापिस लीट गया।

उधर ययासमय नन्दगोप के घर पर बालक का जात सस्कार हुआ और उसका नाम 'कृष्ण' रक्खा गया।
कृष्ण का बाल्य-जीवन—कृष्ण धीरे धीरे बढने लगे। बालक की अद्भुत बाल-कीडाओ को देख देख कर
नन्द भीर यशोदा फूले नहीं समाते थे। वह बालक माता पिना की आखो का तारा था। उसका रूप मोहक था।
गाव की गोपिकाये बालक को खिलाने के बहाने वहाँ धानी और उमे घण्टो नक अपलक नेत्रो से निहारनी रहती।
यही दशा बहाँ के गांपों को थी। नन्द का घर दिन रात इन गोप-गोपिकाओं से सकुल रहता था भीर वे बालक की
एक भलक पाने के लिये ब्याफुल रहते थे।

कृष्ण द्वारा देखियों का मान-सर्वन—एक दिन वरुण नामक एक निमित्तज्ञानी ने कस से निवेदन किया— 'राजन्! तुम्हारा घातक शत्रु उत्पन्न हो गया है और वह छद्म रूप में वढ रहा है। तुम उसका पता लगाओ।' निमित्तज्ञानी की बात सुनकर कम को चिन्ता होने लगी। उसने तीन दिन का उपवास किया। उससे उसके पूर्वजन्म की हितेषी सात देखियाँ आई भीर वे बोलो—'हम तुम्हारे पूर्व भव में किये हुए तप से सिद्ध हुई है। आपका हम क्या प्रिय कार्य कर सकती है।' कस बोला—'देवियो! मेरा शत्रु कही उत्पन्न हो चुका है। तुम उसका पता लगाओ की देति असका विनाश कर दी।'

कस की आजा पाते ही वे सातो देवियाँ चल दो। एक देवी भयकर पक्षी का रूप धारण करके कृष्ण के पास पहुंची और अपनी तेज चोचों से उन पर प्रहार करने लगी। किन्तु बालक कृष्ण ने उदाकी चोच इतनी जोर से दबाई कि वह प्राण बचाकर भागी। दूसरी देवी पूतना का रूप धारण कर बालक को विषयय स्तन पिलाने लगी। कृष्ण ने स्तन इतनी जोर से चूसा कि वह भी भयभीत होकर भाग गई। तीसरी पिशाची शकर का रूप धारण करके कृष्ण के सन्मुख आई किन्तु कृष्ण ने उसे लात मारकर भगा दिया।

वालक कुष्ण श्रव कुछ बडे हो गये। उनकी घरारने दिनो दिन वहती जाती थी। वे निगाह वचते ही समझन चुराकर खाजाते थे। परेशान होकर माता यशोदा ने एक दिन कुष्ण को उलली से बीब दिया। तभी दो देवियां जसल और श्रजुं ने वृक्ष का रूप धारण करके हुष्ण को मारने श्रायी। किन्तु कृष्ण ने उन्हें धराधायी कर दिया। एक दिन एक देवी मत्त बैल का रूप बनार आई। वह वेन गोपो की बस्ती में भयकर शब्द करता हुश्या फिरने लगा। फिरता हुश्या बह घोर गर्जना करता हुश्या कृष्ण की ओर भयटा। कृष्ण यमराज के समान उस भयकर चैत को श्राते हेवी अपने प्राण्य के समान उस भयकर वैत्र को श्राते हेवी अपने प्राण्य के समान उस भयकर वैत्र को श्राते हेवी अपने प्राण्य के समान उस भयकर के साथा। उसने गोजुल के उपर पाणाण और खलक के मरोव दी को भयकर कोष श्राया। उसने गोजुल के उपर पाणाण और खल की भयकर वर्ष प्राप्य के गोजुल के उपर पाणाण और खल की भयकर वर्ष प्राप्य के पाण के प्राप्य के प्राप्य के स्वर्ण के स्वर्ण के स्वर्ण एक जगह गोवर्षन पर्वत के उपर एकत्रित किया और सुरिश्त स्थान पर पहुँचा दिया। इस प्रकार उन्होंने सारे गोवर्षन का भार उठा लिया श्रयांत् गोवर्षन पर्वत के उपर एकत्रित किया और सुरिश्त क्यान पर पहुँचा दिया। इस प्रकार उन्होंने सारे गोवर्षन का भार उठा लिया श्रयांत् गोवर्षन वर्षत किया।

कुछ लोगों का विश्वास है कि कुरुण ने गोवर्धन पर्वत को अपर उठा लिया भीर सम्पूर्ण गोप भीर सामें उसके नीचे इन्ह्रं के प्रकोष से मुरक्षित रहें। हिन्दू पुराणों के इस धानकारिक वर्णन का रहस्य न समझ कर कुछ लोग उनके खब्दों को पकड़ बते हैं। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि हिन्नू पुराक्षेत्रे

गोबर्धन पर्वत उठाने ग्रालंकारिक वर्णन प्रायः मिलता है। जैसे द्रोणाचल पर जाने पर हन्मान सजीवनी बढी नहीं पहचान सके तो वे द्रोणायल को ही उठा लाये। साधारण जनता ने इसका अर्थ यही निकाला का रहस्य कि वे वास्तव में पर्वत को उठा लाये। किन्तु क्या पर्वत को उठा लाना सभव है, इस पर

विचार नहीं किया। जैसे किसी नौकर को किसी ने साम आपने के लिये कुछ रुपये दिये। नौकर समनी रूच्छा और बुद्धि से दस पाचतरह के साम खरीद लाया। तब सामो को देखकर मालिक बोला धरे! तूतो सारा बाजार ही उठा लाया। इसका अर्थ यह नही है कि वह बाजार की सारी चीजे ले माया, बल्कि इसका आध्य वस्तुमी की बहुनता है। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया, इसका आध्य यह नही है कि उन्होंने पर्वत को पकड़ कर ऊपर उठा लिया। पर्वत को ऊपर उठाना सभव भी नहीं है। इसका आशय यह है कि कृष्ण ने गीवर्धन पर्वत पर रहन बाने गोपो और गायो की जिम्मेदारी उठाई। जैसे बोलवाल मे कहते है-घर का सारा भार मेरे ऊपर है। इसका अर्थ यह नहीं है कि घर का सारा सामान और मकान वह अपने ऊपर लिये फिरता है, बल्कि इसका शासाय यह है कि घर की सारी जिस्मेदारी मेरे ऊपर हैं। ऐसे ही कृष्ण ने गोवर्थन पर्वत को उठाया अपनी उन्होंने गायो और बालो को गोवर्धन पर्वत के किसी सुरक्षित स्थान पर ने जाकर हिन्दू पुराणों के अनुसार इन्द्र के प्रकीप से मे अर्थान् वर्पा आदि से रक्षा की।

कृष्ण की वीरता की गाथाये वसूदेव और देवकी के कानो तक पहुँची। देवकी का मातृ-हृदय अपने पुत्र से भिलने के लिये प्रातुर हो उठा। वह बत का बहाना करके पुत्र को देखने के लिये गोकुल पहुँची। वहाँ वह योजस्तानी मार्थो और हुएट-पुष्ट गोप-बालको को देखकर अस्थन सन्तुष्ट हुई। वह यशेदा से मिलने देखकी का उसके घर पहुँची। नन्द भीर यशोदा भ्रपनो स्वामिनी एव सखी को देखकर वह प्रसन्त हुए

पत्र से मिलन

ग्रीर उन्होंने उसका बडा म्रातिथ्य किया। तभी बालक कृष्ण वहाँ म्राये। वे उस समय वीतास्वर घारी थे। सिर पर मोर-पखो का मुकूट धारण कर रक्खा था। गले मे नील कमल

की माला धारण कर रक्खी थी। कानो मे स्वर्णाभरण धारण किए हुए थे। कलाइयो में स्वर्ण के कड़े सुशीभित थे। माथ पर दपहरिया के फूल लटक रहे थे। उनके साथ भनेक बाल गोपाल थे। देवकी अपने पुत्र के इस भ्रद्भुत माय पर दुसहारया के पूर्व लटक रहना चेता ने निर्माण निर्माण ने निर्माण के हिन पर कुष्ण ने देवकी को प्रणास किया। परिधान प्रोर मनभावन रूप को अपसक देखती हो रहे गई। यशोदा के कहने पर कुष्ण ने देवकी को प्रणास किया। देवकी ने उसे ग्रक में भर लिया। पुत्र-वासस्य के कारण उसके स्तनों से हुंच फरने लगा। बुद्धिमान वलदेव ने रहस्य खल जाने के भय से दूध के घड से माता का श्रीभिषेक कर दिया और शीघ्र ही माता को लेकर मथदा पहुँचा दिया।

कृत्ला को शुरुत्र विद्या का शिक्षण--वसूदेव ने अपने पूत्र कृत्ला की सूरक्षा और देख-भाल के लिये अपने बड़े पुत्र बलदेव को नियुक्त कर दिया। रहस्य प्रगट न हो जाय, इसलिये बलदेव भी यदा-कदा जाकर प्रपत्ने धनुज को देख स्राते थे स्रीर वहां जाकर वे कृष्ण को राजकुमारीचित सस्त्र-शस्त्र-मचालन को शिक्षा देते थे। कृष्ण प्रत्यन्त मेघावी थे। उन्होंने अल्पकाल में ही अन्त्र-शस्त्र-सचालन में पूरी निष्णता प्राप्त कर ली। वे मल्ल-विद्या में भी पारज्ञत हो गये।

खाणर ग्रोर कस का बध-कृष्ण की शौर्य गाथाये नाना रूप में लोक में फैल रही थी। उन्हें सुक्क्य कर कंस को विश्वास होने लगा कि मेरा शत्रु छद्म रूप में बढ़ रहा है। उसने कृष्ण को मारने के लिये नानाधिक उपाय किए, किन्तु वे सब व्यर्थ हो गये। तब ऐसी दशा में उसका चिन्तित होना स्वाभाविक था। उसके प्रत्या-चारों को बसुदेव मौन होकर देख रहे थे क्योंकि वै वचनवद्ध थे।

एक दिन घरयन्त आश्चर्यजनक घटना हो गई। कंप के यहाँ सिंहवाहिनी नागशय्या, अजितजय नामक

धनुष और पाञ्चजन्य नामक शख ये तीन अद्भुत शस्त्र उत्पन्न हुए। ये शस्त्र असाधारण थे। देव लोग इनकी रक्षा करते थे। कस द्वारा इन शस्त्रों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पूछने पर वरुण ज्योतियी ने कहा— 'राजन्'। जो व्यक्ति नागकाया पर चवकर घनुष पर प्रत्यचा चढ़ादे और पाञ्चजन्य शक्क को फूँक दे, बही तुम्हारा धन्नु है। 'ज्योतियी के चचन सुनकर कस की चिनता और में बढ़ गई। उसने शब्द का लगाने के लिये नगर में घोषणा करा दी— 'जी कोई यहाँ भ्राकर नागश्या पर चढकर एक हाथ से पाञ्चजन्य शख बजावेगा और दूसरे हाथ से धनुष पर डोरी चढ़ा देगा, वह पराक्रमी माना जाएगा। महाराज कस उसका बहुत सम्मान करेगे और अपनी पृत्री उसे देगे।'

घोषणा अन्य नगरों में भी प्रचारित की गई। उसे सुनंकर अनेक देशों के राजा सेणुरापुरी आने लगे। राजगृह से कस का साला स्वर्भानु अपने पुत्र भानु के साथ बड़े वैभव के साथ आ रहा था। मार्ग में वह अज के गोघावन के एक सरोदर के तट पर ठहरने का उपकम करने लगा। इस सरोवर से भयकर सर्पों का निवास था। उसे ठहरते देखकर खाल बालों ने उससे कहा-यहां ठहरना असभव है। इस सरोवर से कृष्ण के अतिरिक्त कोई ब्यक्तियानी नहीं ले सकता। यह मुनंकर स्वर्भानु ने अन्यत्र अपनी तेना का पढ़ाव डाल दिया और कृष्ण को अपनी निकट बुलाकर वात करने लगा। कृष्ण के पराकृम की बातों को सुनंकर वह बड़ा प्रभावित हुमा और उन्हें स्तेह-वश अपने साथ मयरापुरी ले गया।

मथुरा पहुँचनै पर वे लोग कस से मिले। उन्होंने उन लोगों को भी देखा, जिन्होंने नागशस्या पर चढने का प्रयत्न किया था किन्तु प्रसफल रहे। यह देखकर साहसी कृष्ण मागे बढ़े। उन्होंने भानु को पास ही खड़ा कर लिया भीर देखते-देखते उस नागशस्या पर साधारण शस्या के समान चढ़ गये, जिसके उत्तर भयकर सर्पों के फण लहरा रहे थे। तब उन्होंने एक हाय से म्राजित अप प्रमुख की प्रत्यचा चढ़ाकर दूसरे हाथ से शख को पकड़कर पूंका। इसके बाद स्वर्भानु का सकत पाकर कृष्ण बहां से चल दिये। कृष्ण के लोकोत्तर प्रभाव को देखकर बलदेव को दुष्ट कस से म्राशंका हो गई। मतः उन्होंने कृष्ण को म्रकेला नहीं जाने दिया, बल्कि एक विजयी योद्धा के समान उनके साथ मनिष्ठ जानों को भी भेजा।

इधर समारोह से विजयो योद्धा के अन्तर्भान होने से नाना भांति की चर्चा होने लगी। किसी ने कहा—यह महान् कार्य राजकुमार भानु ने किया है। किसी ने कहा—यह कार्य भानु ने नहीं, अन्य राजकुमार ने किया है। यह युनकर कस ने कहा—'कीन राजकुमार था वह, उसका नाम, भाम पता लगाना होगा। मुक्ते उसके लिये अपनी कन्या देनी है।' जब नन्द गोप को पता लगा कि यह असाध्य काम मेरे पुत्र ने किया है तो वे स्त्रो-पुत्र और गायो को लेकर कस के भय से भाग गये।

यद्यपि कस को ज्ञात हो गया था कि यह कार्य कृष्ण ने किया है, किन्तु उसने अपना सदेह प्रगट नहीं किया और उन्हें मारने का उपाय सोभने लगा। उसने विचार करके गोपों को आदेश दिया—'नाग हुद के सहस्रदन कमल की मुक्ते आवश्यकता है। तुम लोग उस सरोवर से मुक्ते कुछ कमल लाकर दो।' कस का यह धादेश मुक्त कित कित में कि अवश्यक किया हो हो जो कि सहस्रदन कमल निर्मय होकर उस सरोवर ये मुक्त गये। तभी वहाँ के सापों का अधिपति मणिधारी कालिय नाग भयकर फण फैला- कर कृष्ण की ओर तीज वेग से आया। किन्तु कृष्ण ने कीड़ा मात्र में उस विषयर का मान मदैन कर दिया। समस्त गोप उस सर्प की भयकर आकृति को देखकर ही अवशीत हो। गये थे, किन्तु जब उन्होंने देखा कि कृष्ण ने उस सर्प का वध कर दिया है तो वे हुए के मारे उनकी जय-जयकार करने लगे। पीताम्बरधारी कृष्ण कमल तोडकर ज्यो ही सरीवर से निकले, नीलाम्बरधारी बलगइ ने उन्हे प्रगाब आवित्य मानिक में अर लिया।

समस्त गोप सहस्र दल कमल लेकर कंस के पास पहुँचे धौर उसके समक्ष उन कमलों का ढेर लगा दिया। यह देखकर कस ईर्ष्या से दग्ध हो गया। उसने तत्काल खादेश दिया—'नन्द गोप के पुत्र धौर समस्त गोप मल्लयुद्ध 'के लिये तैयार हो जाये। उन्हें हमारे मल्लो के साथ युद्ध करना है।'

रै. उत्तर पुराख के अनुसार मधुरा मे जैन मन्दिर के समीप पूर्व दिखा में दिक्शाल के मन्दिर में ये तीनौँ शस्त्ररस्न उत्पन्न हुए थे।

नारायसा कृष्सा

वसुदेव कूर कस के दुष्ट ग्रिमप्राय को समक्ष गये। उन्होंने ग्रपने ग्रामावृष्टि नामक पुत्र से परामयं किया ग्रीर उसे शीयपुर भागे सब भाईयों को बुलाने भेज दिया। समाचार मिलते ही महाराज समुद्रविजय भीर उनके माठों भाई रस, घोड़े, हाथी और पदाति सेना लेकर चल दिये और सबुरा जा पहुँचे। जब कस को उनके ग्रागमन की सूचना मिली तो उसका हुदय शक्ति हो उठा। किन्तु उसे भाग्वस्त कर दिया गया कि ये लोग चिरकाल से विग्रुक्त भ्रापनों भाई वसुदेव से मिलने ग्राये हैं, तब वह उनके स्वागत के लिये गहुँचा भीर सबको सम्मानसहित नगर में लाया, उन्हें उत्तम भवनों में टहराया भीर सब प्रकार का उचित प्रातिष्य किया।

समय अनुकृत समफ कर बलभद्र क्रष्ण को लेकर नदी पर स्नान करने गये थ्रीर वहाँ उन्हें केस की दुरिभ-सन्मि, क्रष्ण के जन्म से पूर्व कस द्वारा देवकी के सभी पुत्रों की तथाकियन हत्या, समय से पूर्व क्रष्ण का जन्म श्रीर छिपाकर नन्द गोप के घर पहुँचाने धादि के समाचार विस्तार से बतावे। साथ ही श्रीतमुक्तक मुनि की भविष्यवाणी सुनाते हुये कहा— कस सन्त विद्या के बहाने तुम्हारा वश्व करना चाहता है। उसने इस प्रकार के कई प्रयत्न किये हैं। इष्ण बलभद्र से अपने वास्तविक वश, माता-पिता-बन्धु और दुष्ट कस के समाचार मुनकर अरथन्त किये है। किए दोनो भाई तैयार होकर गोपो के साथ मचरा की धोर चुने।

वे लोग नगर में प्रवेश करते हुए जब द्वार पर पहुँचे तो शत्रु की योजनानुसार चम्पक धौर पादाभर नामक दो हाषी उन लोगो की क्षोर हल दिये गये। वे लोग पहले से हो सावधान थे। तुरन हो बलभद्र ने चन्यक को घर दबाया धौर हुज्ज पादाभर से जुक्त गये। उन मत्त गयन्दों ने सपने दात, सृङ्क धौर पैरो के प्रहार से उन दोनों नरिसहों को चूर-च्यू करना चाहा, किन्तु सिंह के समान उन दोनों वीरों ने सपनी मुण्टिका धौर पाद-प्रहारों से उन गजों का मद विगोलन कर दिया और वे उनके कठिन प्रहारों से चौरकार करने लगे।

शत्रुकी योजना को इस प्रकार विफल करके दोनों बीर भ्राता गोपमण्डली के साथ रगभूमि में पहुँचे। वहाँ पहुचते ही बलभद्र ने सकेत से कृष्ण को समभा दिया कि यह है शत्रुकस भौर ये है शत्रु-पक्ष के लोग। ये सामने भ्रपने पुत्रो सहित समुद्रविजय भ्रादि वन्सु बैठे है।

वहाँ मल्ल-युद्ध देखने के लिए अनेक नगरवासी, नगर के अधिकारी और राजा लोग एकत्रित थे। कस की आज्ञानुसार मल्ल-युद्ध प्रारम्भ हुमा। मल्लों के कई जाड़े राज्यूभि में आरो और अपने-अपने कीशल दिलाकर चलंग्ये। तब कस ने कुल्ण से युद्ध करने के लिये अपने राजकीय मल्ल चाणूर को भेजा। उसने सकेत से मुस्टिक मल्ल को भी कुल्ण के ऊपर टूट पढ़ने का सकेत कर दिया।

कुष्ण और चाणूर दोनो मुष्टि-मुद्ध मे जुर गये। ध्रवसर देखकर मुष्टिक मल्ल ध्राकर पीछे से कृष्ण पर प्रहार करना ही चाहता था, तभी विचुत गति से बढकर 'वस-बस ठहर' कहते हुए वलभद्र ने मुष्टिक के जबड़ों और सिर पर मारी मुष्टिका प्रहार करके उसे प्राणरहित कर दिया। उबर कृष्ण के साथ विचाल काकारणारी देख सम चाणूर कुण रहा था। कृष्ण ने चाणूर को ध्रपने वक्ष स्थल से लगाकर इतनी जोर से दवाया कि उसके मुख से हथि को वारा वह निकली और गतप्राण हो गया। जब कस ने मपने दोनो मल्लो को प्राणरहित देखा ता वह कोच से नयुने मुलाता हुमा तलवार लेकर उन्हें मारते दोड़ा। कृष्ण ने सामने म्राते हुए शत्रु के हाथ से तलवार छीन नी और मजबूती से उसके वाल पकड़ कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तत्पश्चात् उसके परो को पकड़कर उसे प्रयूप एर एछाड़ कर मार डाला। कस को मारकर कृष्ण हैंसने लगे।

राजा की हत्या से सुब्ध होकर कस की सेना शस्त्र सभाले आगे बढी। बलभद्र ने कोधवश मच का एक स्तम्भ उलाड़ लिया और उसी से सेना पर बच्च तुल्य प्रहार करने लगे। उन्हाने कस को सेना का अल्पकाल मे ही परास्त कर दिया। तब कस की सेवा में नियुक्त जरासन्ध की सेना आगे आई। उस सेना को बढ़ते देखकर यादवों को सेना उस पर टूट पड़ा और शत्रु-सैनिका को समाप्त करने मे उन्हें विशोध समय नहीं लगा।

माता-पिता से कुष्ण का मिलन — बलमद्र और कुष्ण दोनों भाई अनावृष्टि के साथ रथ में घारुड होकर ग्रपने पिता के घर गये। वहाँ पर महाराज समुद्रविजय और उनके सभी भाई पहले ही पहुँच चुके थे। दोनो भाइयो ने जाकर समुद्रविजय धादि गुरुजनों को नमस्कार किया। गुरुजनो ने उन्हे ग्राझीवदि दिया। ग्रपने चिर वियुक्त पुत्र को पाकर वसुदेव भीर देवकी के हर्षका फार कहीं था। भाज उन्होंने पहली वार भपने पुत्रका मुख निशक रूप से केलाया।

इसके बाद सबने मिलंकर राज्य के अविच्या के बारे में निर्णय किया। तद्नुसार कृष्ण ने कारागार में पड़े हुए महाराज उग्रसेन को वहाँ से मुक्त किया तथा राजसिंहाजन पर लेजाकर बैठाया। फिरसबने मिलकर कस भ्रादि का भ्रम्तिम संस्कार किया। कस की परनी जीवखाग वदन करती हुई तथा कोष में भरी हुई वहा से वलकर

अपने पिता राजगृह नरेश जरासन्ध के पास पहुँच गई।

सस्यआसा और रेवती का विवाह—एक दिन यादनवशी नरेश गुण राजसभा में बैठे हुए थे, तभी विजवार्ण-पर्वत की दक्षिण श्रेणों के नगर रथन्पुर चकवाल के नरेश सुकेतु का दूत सभा में भाषा। उसने बड़े झावर भीर विजय के साथ शत्रुओं का सहार करने वाले श्रीकृष्ण से कहा—हि देव । विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणों में रथन्पुर चकवाल प्रसिद्ध नगर है। वहाँ के अधिपति महाराज सुकेतु ने सुके आपकी सेवा में भेजा है। वहाँ के अधिपति महाराज सुकेतु ने सुके आपकी सेवा में भेजा है। वहाँ के कि कि की कुकने और शिलांजय धनुप के सन्धान से आपकी परीक्षा कर करने विवेद किया है कि आप मेरें। सुलक्षण पुत्री सत्यभामा को अगोकार करले। इससे विद्याश स्वोक का गौरव बढ़ेगा। दूत के वचन सुनकर प्रसन्त विद्या सिक्ष स्वाप मेरें। सुलक्षणा पुत्री सत्यभामा को अगोकार करले। इससे विद्याश स्वोक का गौरव बढ़ेगा। दूत के वचन सुनकर प्रसन्त विद्या सिक्ष स्वाप सेवा सहभात देवी।

सहमति प्राप्त होते ही दूते नहाँ से रयनूपुर पहुँचा भीर वहाँ भपने स्वामी मुकेतु से कृष्ण भीर वलभद्र भाइयो की प्रवास करके कार्य खिद्ध होने की सुचना दो । दूत-मुख से यह हर्ष-समाचार सुनकर राजा सुकेतु भीर उसका भाई रितमाल मपनी-मपनो कन्याओं को लेकर चल दिए । सुकेतु की कन्या का नाम सत्यभामा था भीर वह रानी स्वयप्रभा की पुत्री थो । प्रवास को कन्या का नाम रेवतो था। मयुरा पहुँच कर उन्होंन व डे समारोह के साथ विवाह—मण्डप तैयार कराया। उसमें रितमाल की कन्या का नाम रेवतो था। मयुरा पहुँच कर उन्होंन व डे समारोह के साथ विवाह—मण्डप तैयार कराया। उसमें रितमाल ने भ्रपनी पुत्री रेवती बलमद्र के लिए भ्राप्त की और सुकेतु ने भ्रपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। इस विवाह—सम्बन्ध से समस्त यादव, विशेषत. माता रोहिणी और वेवकी भ्रत्यन्त सन्तुष्ट थी।

बाबजों के प्रति जरासन्य का प्रभियान—कस को स्त्री जोवदाशा जब गिरिज ज पहुँची प्रोर जरासन्य के प्रागे कृषण विलाप करते हुए उसने यादबों का नाश करने के लिए प्रपने पिता को भड़काया ता जरासन्य भी प्रपने। पुत्र। और दामाद के प्रति यादबों हारा किये गये प्रमुचित कार्य से शुक्ष हो उठा। उसने पुत्री को सान्त्वना देकर यादबों के विनाश कार्य के प्रति यादबों का समूल किनाश करने के लिये भेजा।

इचर श्रीकृष्ण ने उपसेन को कारागार से मुक्त करके उन्हेमधुराकाराज्य सोंप दिया तथा श्रपने पिता सन्द तथा श्रपने बालसल्या गोपालो का धन श्रादि से उचित सम्मान करके उन्हे श्रादर सिंहत विशाकर दिया।

सब कार्यों से निवृत्त होकर वे शौर्यपुर नगर चले गये धौर वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे।

कालयंवन विशाल सेना लेकर चला। दूतो द्वारा समाचार जानकर यादव लोग भी सेना सजाकर शतु का प्रतिरोध करने मागे बढ़े। मागे में दोनों सेनाओं का सामना हुआ और भयकर युद्ध हुआ। कोलयवन को श्रीकृष्ण के हाथों करारी पराजय मिली और उसे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। किन्तु वह पुनः सेना लेकर जा चढ़ा। इस प्रकार उसने सोलह बार आक्रमण किया और प्रत्येक बार उसे पलायन करना पड़ा। सज्जृह्वी बार प्रतुल मालावर्त पर्वत पर यादवों के साथ उसकी करारी मुठभेड़ हुई किन्तु इस युद्ध में श्रीकृष्ण के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई।

अपने पुत्र की मृत्यु के दारुण समाचार सुनकर जरासन्ध को यादवो पर अथकर को घं ग्राया और उसने अप्रतिम बीर आता अपराजित को यादवों से बदला लेने के लिये भेजा। उसने तीन सी छ्यालीस वार यादवों के साथ युद्ध किया। अन्त में श्रीकृष्ण के वाणों ने उसे भी कालयवन के निकट पहुँचा दिया।

भगवान का गर्भ कल्याणक सीर्थंकर प्रभु झौयेपुर मे माता शिवादेवी के गर्भ में घाने वाले है। यह वात धविध्रमान से जीनकर इन्द्र ने छह माह पूर्व कुबेर को रत्नवर्धा की घाड़ा दी। कुबेर ने भगवान के जन्म पर्यन्त-पन्दह माह तक महाराज समुद्रविजय के महलों में प्रतिदिन तीन बार साढ़े तीन करोड़ रत्नों की एक वार के हिसाब से नारावरण क्रुच्या २६३

वर्षा की । महाराज समुद्रविजय इस क्ल को याचको में वितरित कर देते थे। इन्द्र के झादेश से छप्पन दिक्कुमारियाँ साता की सेवा करती थी।

एक दिन माता शिवादेवों ने रात्रि के बन्तिम प्रहर में सोलह शुभ स्वप्न देखे । उसी दिन कार्तिक शुक्ता पष्टी को जयन्त विमान से म्रहमिन्द्र का जीव चलकर माता के गर्भ में बवतरित हुमा । प्रति: काल चन्दीजनों को मागिल विद्याविक्यों और नेरियों की ध्विन शुक्त माता शिवादेवों शय्या छोड़कर उठ बैठी और मगल स्नोन किया, वस्त्राभरण बारण किये और वड़ी विनय के साथ प्रपने पित के निकट चाकर क्रम्यांकन रद क्यांति हो गई। पश्चात् उन्होंने रात को देखें हुए स्वप्न सुनाकर उनका फल पूछा । महाराज ने स्वप्न सुनकर उनका फलादेश बताले हुए कहा—देवी । तुन्होरे गर्भ में तोन लोक के स्वामी तीर्थंकर प्रयतीण हुए है। स्वप्न फल सुनकर रानी प्रस्थन्त हुपित हुई। उसी समय इन्द्रों ने चिन्हों से तीर्थंकर का गर्भावतरण जान लिया भोर उन्होंने देवों के साथ प्राकर भगवान का गर्भ कत्याणक महोस्यव किया।

जन्म कत्याणक — भगवान त्रिलोकीनाथ गर्भ मे थे, इसलिये माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता था। देवागनाथों द्वारा सर्पादत अमृतमय माहार करने के कारण उनका बरीर कृत होने पर भी सुवर्ण की कान्ति जैसा देविष्यमान हो गया था। महाराज समुद्रविजय का यश-वैभव भी निरन्तर वृद्धिगत हो रहा था। इस प्रकार गर्भ के नी मास मानन्दपूर्वक व्यति हुए।

नी माह पर्वतात् बैशाल शुक्ला त्रयोदशी की शुभतिथि में जब चन्द्रमाका चित्रा नक्षत्र के साथ सयोम था भीर शुभयह भपने उच्च ग्थान पर थे, तब शिबादेवी ने स्रतिशय मुन्दर बालक को जन्म दिया। बालक त.म ज्ञान—सितज्ञान, शृतज्ञान भीर अवधिज्ञान से युक्त था, उसका बारीर एक हजार लक्षणी से युक्त था भीर नोल कमल की स्राभा का घारक था। प्रसूतिगृह मे मणिमय दीपको की कान्ति उस बालक के तेज से भीर भो स्राधिक उद्योत को प्राप्त हो गई।

भगवान के जन्म लेते ही उनके पुण्य-प्रभाव से भवनवासी देवों के लोक में स्वय ही शक्षों का जोरदार शब्द होने लगा, ब्यन्तर लोक में पटह वजने लगे, ज्योतिक लोक में सिहनाद होने लगा और कल्पवासी देवों के विमानो में घण्टे वजने लगे। सभी इन्द्रों के मुकुट और सिहासन चचल हो उठे। तव चारी तिकाय के समस्त इन्द्र देवों के साथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाने चल पड़े। स्वहीमन्द्र यद्यपि झपने-झपने स्थान पर हो रहे, किन्तु उन्होंने झपने चिहासनों से सात कदम सामने जाकर वहीं से जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया था।

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा प्रथम स्वर्ण से लेकर सोलहंब स्वर्ण तक के कत्यवासी देव श्रीर उनके इन्द्र वहीं आये। इन सबने सोधमंत्र को शोभा श्रद्भुत थी। वह इन्द्राणों के साथ ऐरायत गजराज पर बैठा हुशा था। गजराज के दातो पर इन्सराये नृत्य कर रही थी। इन्द्र के योखे उसको सात प्रकार की देवतेना चल रही थी। सबते प्रापे परतित थे। फिर झब्द-मेना थी। उसके पीछे बैली की सेना थी। तवनन्तर रखों को सेना ची। फिर हाथियों की सेना चल रही थी। इसके बाद गन्धर्व-सेना थी जिसने मधुर मुर्छनासे कोमल वोणा, उत्कृष्ट बासुरी और ताल के शब्द से पिश्रत सातो प्रकार के आश्रित स्वरों में मध्यलोकको व्याप्त कर दिया था और सबके मन्त भी सीन जी सेना जी नृत्य द्वारा रस-सृद्धिक र रही थी। इन सेनाओं मे प्रयोक की सात कसाये थी। प्रथम कक्त में चीनतिकायों के सेना जी नृत्य द्वारा रस-सृद्धिक र रही थी। इन सेनाओं मे प्रयोक की सात कसाये थी। प्रथम केना में चीरासी हजार घोड़ इतने हो हाथी, रख आदि थे। इससे आयों की कलाओं में कम से दुने-दुने होते येथे थे।

ये देव झीर इन्द्र शीर्यपुर में आये, तब तक दिक्कुमारी देवियों ने भगवान का जात कमें निष्यत्न किया। रत्नाभरण धारण करने वाली विजया, वे तयन्ती, अपराजिता, जयन्ती, बन्दा, आनन्दा, नित्ववर्षना भीर नन्दीत्तरा देवियां जल में पूर्ण कारियां निले सड़ी थाँ। यशोधरा, सुप्रसिद्धा, मुकीति, सुन्यिता, प्रणिति, न्तक्ष्मीमती, चित्रा झीर चतुम्बरा देवियां मणिमय दंगी निले हुए थी। इला, नविमिक्त, सुरा, पोता, पद्मावती, पृथ्वी, प्रवर कांचना झीर चन्द्रिका नामक देविया माता के जरर श्वेत छव ताने हुए थी। श्री, धृते, ध्वाता, वाश्यी, वाश्यी, पुण्डरीिकणी, अलम्बुसा, मिश्रकेशी सौर हो देवियां चमर सिले सही थी। कन्किवता, चित्रा, श्वित्तरा और सुनामणि ये किस्तुस्क्मारी देवियां सगवान के समीप खड़ी थी। विश्वत्कुमारियों में प्रधान स्वक्तप्रभा, स्वका, स्वका। और

्र २६४ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

रुवकोज्वला तथा दिक्कुमारियों में प्रधान विजया मादि चार देवियों ने विधिपूर्वक भगवान का जात कर्म सम्पन्न किया।

भगवान के जन्मोत्सव के पूर्व ही कूबेर ने शौर्यपुर को दूलहिन की तरह सजा रक्खा था। उसके महलों पर केंची-केंची ध्वजायें फहरा रही थी, राज्य प्रथ भीर वीथियां बिलकुल स्वच्छ थी । सारे नगर में तीरणों भीर बन्दनमालाओं की शोभा अदभुत थी। चारों निकाय के इन्द्रों और देवों ने नगर की तीन प्रदक्षिणाये दीं। फिर इन्द्र ने कुछ देवों के साथ नगर में प्रवेश किया और इन्द्राणी को सद्योजात बाल भगवान को लाने का आदेश दिया। तब इन्ह्राणी ने प्रसतिका-गह में प्रवेश करके आदर पूर्वक जिन-माता को प्रणाम किया और उनकी बगल में मायामय बालक सुलाकर और उन्हें मायामयी निद्रा में सुलाकर जिन बालक को लाकर इन्द्र की सीप दिया । इन्द्र भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके समस्त देवों के साथ समेर पर्वत पर ले चला । उस समय की शोभा अवर्णनीय थी। ऐरावत हाथी के बत्तीस मुख थे। प्रत्येक मुख मे आठ-आठ दांत थे। प्रत्येक दात पर एक-एक सरीवर था। प्रत्येक सरोवर में एक-एक कमलिनों थी। एक-एक कमलिनों में बलीस-बलीस पत्र थे। एक-एक पत्र पर अक्षय यौनना अप्सरा नृत्य कर रही थी। इस प्रकार की दैवी विभृति के साथ देव लोग सुमेरु पर्वत के निकट पहुँचे और उसकी प्रदक्षिणा देकर पाण्डुक नामक वन-खण्ड मे पहुँचे । वहाँ पाण्डक शिला पर स्थित सिंहासन पर भगवान को विराजमान किया। उस समय देवाञ्चनाये भौर नृत्यकार देव भक्ति नृत्य कर रहे थे, नगाडे, शल और भेरियों का तुमुलनाद हो रहा था। सुगन्धित धूप घटो में जल रही थी। सुगन्धित वायु वातावरण को सुवासित कर रही थी। सुमेर पर्वत और क्षीरसागर के मध्य देदीप्यमान कलश हाथ में लिये हुए देवो की पक्तियाँ खड़ी थी धौर वे कलश एक हाय से दूसरे हाथ मे जा रहे थे। इन्द्रो ने श्रीर फिर देवो ने भगवान का श्रभिषेक किया। इन्द्राणी श्रीर देवियों ने भगवान का श्वगार किया। तब देव लोग भगवान को लेकर शौर्यपुर वापिस लौटे शौर प्रासाद मे पहुँच कर इन्द्राणी ने बालक को जिन-माता की गोद मे दिया। तब इन्द्र ने आनन्दनाटक और भक्तिपरित हृदय से ताण्डव नृत्य किया। फिर इन्द्र ने माता-पिता को प्रणाम किया, जिन बालक के दाहिने हाथ के अगुठे में अमत निक्षिप्त किया और कुबेर को ऋतु, श्रवस्था आदि के श्रनुसार भगवान की सब प्रकार की व्यवस्था करने का ग्रादेश देकर समस्त देवों के साथ वापिस प्रस्थान किया । इस प्रकार भगवान नेमिनाय का जन्म महोत्सव समस्त इन्द्रो ग्रीर देवो ने मिलकर मनाया ।

यादको द्वारा नोर्मपुर का परित्याम—धपने पुत्रो और प्राणीपम भ्राताको मृत्यु से जरासन्य जितना शोका-कुल हुमा, उससे कही प्रधिक उनका घात करने वाले यादवो पर कोच ग्राया । उसने यादवो का समूल विनाश करने का निरुचय कर लिया। उसने ग्राविजम्ब चरो द्वारा मित्र नरेशो और ग्राधीन राजामो को सन्देश भेज दिये।

फलतः नाना देशो के नरेश अपनी-अपनी चतुरगिणी सेना लेकर आ पहुँचे।

यादवी को प्रपने चतुर चरो द्वारा जरासम्य की विकास युद्ध तैयारियों का पता चल गया। अत युद्ध-स्थित पर विचार करने और अपनी भावी नीति निर्धारित करने के लिये शीयेपुर मे शीयेपुर, मधुरा और वीयपुर के वृष्णिवशी और भोजवशी यादवों के प्रमुख लोगों की मत्राणागार में सभा जुड़ी। सत्रणा का निष्कर्य इस प्रकार रहा—

जरातस्य की ब्राज्ञा अरतकोत्र के तीन खन्डों में कभी ब्रातिकान्त नहीं हुई। चक, खड्न, गदा और दण्डरलं के कारण वह अजेब समझा जाता है। इस लोगों पर वह सबद सदा उपकार करता रहा है किन्तु अब वह अपने आता और पुत्रों के वस के कारण यादवी पर सरवन्त कुछ हो रहा है। वह इतना अहकारी है कि हम लोगों के देव और पुरुषार्थ सम्बन्धी सामर्थ्य को जानता हुआ भी उन्हें अनदेखा कर रहा है। इल्ला और बलराम का पौरुष और प्रताप बालकपन से ही प्रगट होरे रहा है। इल्ला और विश्व के प्रताप का पौरुष और प्रताप बालकपन से ही प्रगट होरे रहा है। इल्ला और विश्व के प्रताप बालकपन से स्वाप्त का प्रताप बालक पर से किसी में प्रताप बालक पर से किसी के से निमाच तीर्थकर यदापि अभी वालक ही है, किन्तु तीर्थकर के कुल का प्रपक्तार करने के लिये क्या रहते हैं, वे निमाच तीर्थकर स्वाप्त अपने वालक ही है, किन्तु तीर्थकर के कुल का प्रपक्तार करने का सामर्थ्य तीन लोक से किसी में नहीं है।

फिर भी हमें उसकी सर्संब्य सेना और अपार बल का सामना करने के लिए शक्ति-संग्रह करना स्नावश्यक है और उसके लिये हमे कुछ समय के लिये शान्तिपूर्ण झवसर प्राप्त होना चाहिये। इसलिये हमे प्रभी इस स्थान का परित्याग करके परिचम दिशा की स्रोर किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिये। यदि जरासन्य हमारा नारायण कृष्ण २६४

सामना करना चाहेगा तो हम लोग दण्डनीति का भ्राश्रय करके उसे मृत्युलोक में पहुँचा देगे । तीर्थंकर नेमिनाथ, नीति विचक्षण कृष्ण भ्रौर महाबली वलराम के रहते हम लोगो को चिन्ता करने की कोई ग्रावक्यकता नहीं है ।

निर्णय हो गया कि यादनों को झिविलम्ब प्रस्थान करना है। कटक में झादेश प्रचारित कर दिया गया। भेरी-चोष सुनकर वृष्णियश झीर भोजवश के समस्त यादव शुभ मुहूर्त में वहीं से चल पढ़े। मयुरा, सौर्यपुर और वीर्यपुर की समस्त प्रजा भी स्वामों के अनुराग से उनकी अनुगत हुई। उस समय झपरिमित घन से युक्त झठारह कोटि यादवों ने वहीं से प्रस्थान किया।

यादव थोडी-थोडी दूर पर पड़ाव डालते हुए पिल्म दिशा की घोर वड़ रहेथे। जब वे विन्ध्याचल पर पहुँचे तो चरों द्वारा उन्हें समाचार पाप्त हुआ कि मार्ग में जरासन्य विद्याल सेना लेकर शोघ्रता पूर्वक पीछे-मीछे आ रहा है। यादव बोरो ने यह समाचार सुना तो उनकी भुजाये फड़कने लगी। जरासन्य से निबटने के लिये वे लीग उसकी प्रतीक्षा प्रधोरतापूर्वक करने लगे।

किन्तु प्रकृति को कुछ भीर ही इष्ट था। जब दोनो सेनाधो में थोडा ही अन्तर रह गया तो धर्षभरत क्षेत्र में निवास करने वाली देवियो ने अपनी दिक्य सामप्यं से असंख्य जलती हुई जिताये बनायी। जब जरासन्य सेमा सिहत वहाँ पहुँचा तो उसने जिताधों में जलती हुई सेना को देखा। जरासन्य यह देखकर विस्मित रह गया। उसने अपनी सेना वही ठहता दी। तभी उसकी दृष्टि जिताओं के निकट रोती हुई एक वृद्धा पर पदी। जरासन्य उसके निकट पहुँचा और पूछने लता—'वृद्धं । यह किसका कटक जल रहा है और तू यहाँ बैठी क्यो रो रही है ? मुभ्रे सच-मच बता।' वह वृद्धा कठिनाई से अपना दिन रोक कर उच्छवित्त कष्ट से बोली—'राजन् । मैं आपके सच्युणं घटना बताती हूँ। आपके समक्ष अपना दुख निवेदन करने में शायद मेरा दुख कम हो जाय। सुना है, राजगृह नगर में जरासन्य नामक कोई प्रतापो सम्राट है, जिसके प्रताप को अपने सपुर्य भी बडवानल बनकर जलती है। यादव लोग अपने अपराधों के कारण उस सम्राट से अपभीत होकर अपना नगर छोडकर सागे जा रहे ये। परन्तु समस्त पृथ्वो में भी उन्हें किसी ने अरण नहीं दी। तब उन्होंने अपिन में प्राण विसर्जन करके मरण की शारण को ही उत्तम समभा। मैं यादव-नरेशों की बरण परम्परागत दासी हूं। मुक्त अपने प्राण प्रिय थे, इसलिये में नहीं मर सकी, किन्तु अपने स्वामी के इस कुमरण के दुख से हु बी होकर यहाँ बैठी रो रही हूं।'

वह वृद्धा के वचन सुनकर अत्यन्त विस्मित हुआ भौर यादवो के जल मरने की बात पर उसने विश्वास कर लिया। वह वहाँ से राजगृही को लौट गया। यादव लोग भी वहाँ से चलकर पश्चिम समुद्र के तट पर जा पहुँचे।

हारिका नगरी का निर्माण—शुभ मुहूर्त में कृष्ण और बलभद स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से तीन दिन के उपवास का नियम लेकर पत्र परमेरिक्यों का ध्यान करते हुए दर्भावन पर स्थित हो गये। उनके पुण्य से और तीर्यंकर नेमिनाय की भक्ति से प्रेरित होकर सीयमेंन्द्र की आजा से गौतम नामक शक्तिशालों देव ने सुमुद्र को दूर हटा दिया और कुवेर ते उस स्थान पर हारका नामक नगरी की रचना कर दी। यह नगरी बारह योजन लम्बी और नौ योजन चौड़ी तथा बच्चमय कोट से युक्त थी। समुद्र उसकी परिला का काम करता था। उस नगरी मे सुगित्वत कमलो से भरी हुई पुष्करिणी, वाधिका सरोवर और तड़ाग थे, अनेक आति के फलवाले वुक्त और पुष्पो वाली लताये थी, रलानिमित प्राकार और तोरणो से युक्त जिनालय थे, सर्वाभय प्रकार और गोपुरों से युक्त में बल्को वाली मताये थे। सुन नगरी के बीचो-बीच समुद्रविजय आदि दसी भाइयों के महल से और उनके बीच मे कृष्ण का प्रठारह खण्डोवाला सर्वतोभद्र प्रासाद था। इस प्रासाद के निकट अन्त पुर और पुत्रों आदि के योग्य महलो की पत्तित्यों वनी हुई थीं। जन्त-पुर की पत्तित्यों से पित हुआ एव वाधिका, उद्यान मादि से पुत्रोभित वनअद का महल था। इस महल के आये एक सभामण्डप बना हुआ था। उससी आदि राजाओं के महल थाठ म्राट लाग्ड महल था। इस महल के आये एक सभामण्डप बना हुआ था। उससी आदि राजाओं के महल आठ प्राट

नगरी की रचना पूर्ण होने पर कुबेर ने श्रीकृष्ण को इसकी सूचना दी तथा उन्हें मुकुट, उत्तम हार, कौस्तुभ मणि, दो पीत वस्त्र, नक्षत्रमाला झादि झाभूषण, कुमुद्वती नामक गदा, गक्ति, नन्दक नामक खड्ग, शार्ज्ज धनुष, दो तरकश, बज्जमय वाण, दिव्यास्त्रों से युक्त झीर गरुड़ की ध्वजा बाला दिव्य रथ, चमर और स्वेत छत्र प्रदान किये। बलभद्र के लिये दो नील वस्त्र, माला, मुकुट, गदा, हल, मूसल, वाणों से भरे दो तरकश, रथ एवं छत्र दिये। समुद्र विजय स्नादि राजाओं का भी कुकेर ने वस्त्राभरणों से सत्कार किया। वाल तीर्यकर लेमिनाथ का विशेष रीति से कुबेर ने पूजन, सत्कार किया। सबका सत्कार करने पर कुबेर ने प्रार्थना की—स्नाप लोग नगर में प्रवेश कीजिये। इसके पद्याता पूर्णभद्र को नगर की सुरक्षा के लिये नियुक्त करके वह स्वगं को लीट गया।

सदिवों के सघ ने समुद्र के तट पर श्रीकृष्ण धौर बलभद्र का धिभिषेक कर के उनकी जयजयकार की । तब सब यादवों ने प्रसन्त मन से द्वारिका नगरी मे प्रवेश किया । पूर्णभद्र यक्ष ने सबको यथायोग्य स्थान पर ठहराया ।

तब कूबेर ने समस्त द्वारिका नगरी में साढे तीन दिन तक बट्ट घन-घायादि की वर्षा की।

धीरे-धीरे महाराज श्रीकृष्ण का प्रभाव चारों भोर फैलने लगा। इससे पश्चिम के सभी नरेश उनकी आज्ञा मानने लगे।

विश्वणी के साथ कुष्ण का विवाह—द्वारिका में यादवों की सभा हो रही थी। तभी आकाश-मार्ग से नारद जी पचारे। उनकी अवराएँ, राड़ी भीर मूं छंपीत वर्ण की थी। उनका वर्ण क्षेत था। वे रान-धिरणे योगपट्ट से विनू-वित थे। वे कीपीन और चादर घारण किये हुए थे। वे तीन कर वाला यकांग्येद का प्राप्त क्षेत्र हुए थे। वे तिरुक्त अह्मचारी थे। राजप्रासादों के भन्त-पुरों में उनका अध्याहत प्रवेश था। किन्तु वे कलह-प्रिय, स्वाभिमानों और कोशी थे। शिशु वय में उनका पालन जूम्भक नामक देव ने वैताद्व्य पर्वत पर किया था। देव उनसे प्रत्यन्त स्तेह करते थे। माठ वर्ष की अवस्था में देवों ने उन्हें जिनागम की विद्या और आकाशागिमिनो विद्या प्रदान की थे। बही शिश् नारद नाम से विक्थात हमा। नारद आवक के भणवतों के भी पालक थे।

नारद ने आकर तीर्थंकर नेमि प्रमु, कृष्णे धीर बलराम को नमस्कार किया। शेष व्यक्तियों ने उन्हें नमस्कार किया। आसन प्रहुण करने पर उन्होंने इधर-उधर की चर्चा की। फिर वे अन्तपुर में पहुँचे। उस समय कृष्ण की महादेवी धपने प्र्यूगार में लोन थी। वह नारद को नहीं देख पाई। नारद के स्वाभिमान को इसमें बहुत उस पहुँची। उन्होंने मन में निक्ष्य किया कि में हुसको एक सपत्नी लाकर इसके सौन्दर्य के महकार को घबरवर पुर-चूर करूँना। यह निक्ष्य करके वे वापिस लीट आये और आकाश-मार्ग से वे कुण्डिनपुर जा पहुँचे। वे वहां के नरेश भीक्ष्म के अन्त-पुर में पहुँचे। रानियों तथा भीक्ष्म की बहन ने आकर उन्हें नमस्कार किया। वहां रित के समान एक स्वप्तती कन्या को देखकर वे विचार करने लगे—यह कन्या कृष्ण की पट्टमहियों पर पर अधिष्ठित होने योग्य है। इस कन्या के द्वारा ही मैं गाँवणी सर्यामामा का दर्ग चूर्ण करें पहुँचे। पर पर अधिष्ठित होने योग्य है।

रूप की सान उस कन्या का नाम रुक्मिणी सा। उसने विनय धीर सञ्जम के साथ नारद को नमस्कार किया। नारद ने उसे माशीवर्ष दिया—हारिका के स्वामी कृष्ण तुम्हारे पति हो। रिक्मिणी के पूछने पर नारद ने हारिका के बैभव और कृष्ण के प्रभाव, पीरुष का ऐसा सरस वर्णन किया कि रुक्मिणी के मन में कृष्ण के प्रति तीख्र सनदाग उत्पन्न हो गया।

नारद रुक्मिणी के मन में प्रेम की ज्वाला सुलगा कर वहां से चल दिये। उन्होंने एकान्त में बैठकर चित्र पुट पर क्षिमणी का <u>मनमोहन चित्र प्रक्रित किया</u>। वे पुन. हारिका पहुँच और कुष्ण को वह चित्रपट दिखाया। कुष्ण उस चित्र को विशुष्प भाव में निहारते रहे। उन्होंने मनोभायों को बाणी का रूप देकर पृष्ठा—'देविष ! कोन है यह कन्या? क्या यह कोई सुखाला है प्रयंबा कोई नाग-कन्या है?' नारद ने किचिन मुस्कराकर उनका परिचय दिया। प्ररिचय ऐसा सरस था कि कुष्ण के मन मे उसे पाने की तीव्र लगक जागृत हो गई।

उचर रुविमणी को एकान्त मे ले जाकर उसकी बूधा बोली -पुत्री ! मेरी बात सुन । एक बार प्रतिमुक्तक नामक प्रविक्तानी मुनि यहाँ पद्मारे थे। उन्होंने तुर्फे देखकर कहा था---'यह सुजक्षणा कन्या त्रिक्षण्डाधिपति नारा-यण की सोलह हुवार रानियों में पट्टमहिषी पर से विभूषित होगीं। धात्र देविंगारद ने भी वहीं आयोवींद तुर्फे दिया है। साना है, भविष्य दुरुटा मुनि के वचन यथार्थ सिद्ध होंगे। किन्तु समस्या यह है कि तेर प्रतापी सहीदर इक्सों ने तुर्फे शिष्णुपाल को देने का सकस्य किया है। स्रोर विश्वपुत्त ब्राजकल में यहाँ आने ही वाला है।'

रुविमणी बोली-मुनिराज के बचन अन्यया कैसे हो सकते हैं। इस जीवन में कृष्ण ही मेरे पति होंगे, मेरा

नारायस्य कृष्या २६७

यह सकत्प है। किन्तु मेरे इस सकत्प की सूचना कृष्ण तक पहुँचाने की आप कौई व्यवस्था कर दीजिये।'

बुधा ने तत्काल कृष्ण को एक पत्र लिखा - 'महाबली कृष्ण । पुत्री रुक्मिणी ने जबसे स्नापका नाम मुना है, वह स्नापको हुदय से अनुरक्त हो उठी है। वह केवल आपके नाम के सहारे जीवन धारण कर रही है। किन्तु उसके पिता और वन्युकन उने सिशुपाल को स्निप्त करना चाहते है। यदि स्नाप माघ शुक्ता स्नष्टमी है दिन उसका स्नापहरण करके नहीं ने जाते तो वह शिशुपाल को स्निप्त कर दो जायगी। उस दवा मे उनका मरण निश्वत है। वह नागदेव की पूजा के बहाने नगर के बाह्य उद्यान में स्थित नाग मन्दिर मे उस दिन आपकी प्रतीक्षा करेगी। 'इस पत्र को पुत्र कप से एक विश्वत व्यक्ति के द्वारा कृष्ण के पास भेज दिया। पत्र मिलते हो कृष्ण अपने भ्राता बलभद्र के साथ कृष्टिनपुर पहुँच गये। शिशुपाल भी विदर्भ नरेश भीष्म का निमन्त्रण पाकर चतुरगिणी सेना लेकर बहु। जा एक सा

र्हें (देमाणी विवाह की धूमधाम में नाग-पूजा के बहाने ध्रपनी खुधा के साथ नगर के बाह्य उद्यान मे नाग-मन्दिर में जापहेंची। वहाँ पहुंचकर वह बड़ी अधीरतापूर्वक कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। क्षण क्षण का विलम्ब उमे युगो जैसा प्रतीन हो रहा था। उसके प्राण कठ में ध्रटक रहे थे। कृष्ण-मिलन अथवा मृत्यु-वर्ण यही उसका

सकल्प था। प्रियतम की अर्क या मृत्यु का भ्रालिगन, तीसरा कोई विकल्प नही था उसके मन मै।

कृष्ण ने तभी प्रगट होकर रिकाणी से कहा— प्रिये! मैं आ गया हूँ। जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो, वह में ही हूँ। रिक्मणी ने ये समृतवर्षी वचन सुने तो उसका रोम रोम अपूर्व पुलक से भर गया। उसके कमल नयन उत्पर को उठ और लज्जा से फिर अवनत हो गये। कृष्ण ने आगे वडकर येगे आलियन से बाध लिया। प्रेमी-पुलक इस अयम मिलन के साक्षी थे पाषाण के नाग देवता। एक बार तो जैसे वे भी सरस आंश्रेष्टवगपर मुस्करा विस्ते।

कुष्ण ने स्रपनी उस कोमल नव परिणय मुध्धा को होले से उठाकर रच में बैठा दिया। प्रथम स्पर्ध-सुख से होनों ही प्रेमी कुछ समय के लिये सिभमूत हो गये। कुछ क्षण के परचात् जब कृष्ण को नाजुक परिस्थित का बोध हुआ ता उन्होन भीष्म. रुक्षमी और शिज्याल को रुक्षमणी-हरण का समाचार देकर रच आगे बढ़ा दिया। तभी कुष्ण ने स्थान विकास त्याचन प्रकल स्थान विकास हो रुक्षमी और विद्यान सुक्ष कुष्ण ने समाचार मिलने ही रुक्मी और विद्यापाल रूपे से साहद होकर कुष्ण और बलभद्र का सामना करने पहुँच गये। उनके साथ प्रपार सेना थी। किन्तु कुष्ण निभयता और प्रानद के साथ रिक्मणी से बात करते हुये धीरे-चीर एव होक रहे थे।

र्शनमणो ने जब अपार सेना के साथ अपने भाई और शिशुपाल को आते हुए रेवा तो वह अत्यन्त ब्याकुल होकर कहने लगी— 'नाथ ! मेरा भाई महाबली रुवमी और शिशुपाल विश्वाल स्विशिष्ट होने हैं । इस विश्वाल मेना के साथ एकाकी आप दोनो किस प्रकार युद्ध कर सक्ते । ' कुष्ण ने उसे पंध वंशात हुए कहा— 'प्रिये! विश्वास मत करों । हम दोनो के रहते तुम्हें भय नहीं करता चाहिये। ' उन्होंने अपनी भयभंगे नियतमा को आहवासन देते हुए अपनी अपने के हीरे को लेकर चुटकियों से चूर-चूर कर दिया तथा एक ही बाण से सामने खड़े हुए नमाल बुक्ष को काट दिया। ' कुष्ण के इस अवीकिक बल को देखकर रुविभाणी हाथ जोडकर बोली—'नाथ ! युद्ध मे मेरे भाई का कांडे अतियह न हो। ' कुष्ण ने उसे अपनी स्वीकृति देकर रथ अपनुस्ता की आर मोड़ दिया। कुष्ण कि सामने जा उटे और बलराम ने इक्सी के सामने का । कुष्ण के सामने जा उटे और बलराम ने इक्सी के सामने का विश्वास करके रुवमी को बार सामक कटकर मुलु टित हो गया। उघर बलराम ने इक्सी के रख और सारथी का विनाश करके रुवमी को बरी तरह परास्त कर दिया। गारी नेता उन दोनो बीरों के बाणों से आहत होकर इधर-उधर भाग गई।

दोनों भाई युद्ध में विजयी होकर झानन्दपूर्वक वहाँ से चल दिये। रैवतक पर्वत पर जाकर कृष्ण ने विधि-पूर्वक रुक्सिणी के साथ विवाह किया और भाई बलराम के साथ बड़े वैभव के साथ द्वारकापुरी में प्रवेश किया। दोनों भाई अपने-अपने महल में चने गये।

दूसरे दिन कुण्ण ने रुक्सिणी के लिए सब प्रकार की सम्पदाओं ओर सुविधाओं से युक्त एक पृथक् महल दिया तथा उसे पटरानी का पद प्रदान किया। सत्यभामा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो वह सापत्त्य-द्वेष से जलने लगी। प्रश्नम्न का जन्म कोर सपहरण—एक दिन हस्तिनापुर नरेश दुर्शीवन ने श्रीकृष्ण के पास एक दूत के द्वारा समाचार भेजा—यदि सेरे पुत्री उत्पन्न हुई सीर रुक्तिगणी या सत्यभामा के जिसके पहने पुत्र उत्पन्न हुआ तो जन दोनों का विवाह कर दिया जाय।' श्रीकृष्ण इस सन्देश को पाकर वडे प्रसन्न हुए। उन्होंने दूत को झपनी स्वीकृति देकर भीर उसका स्वीचित सम्मान करके उसे विदा किया।

सत्यभामा ने जब समाचार सुना तो उसने रुविमणी के पास ग्रंपनी सेविकाये भेजी। उन्होंने रुविमणी से जाकर सन्देश दिया—'देवी ! हमारी स्वाभिनी ने ग्रापके लिये एक प्रिय सन्देश भेजा है कि हम दोनों में से जिसके पहले पुत्र उत्पन्त होगा, यह पुर्योधन की पुत्री का पति होगा, यह निश्चित हो नुका है। हम दोनों में से जिसके पुत्र नहीं होगा, उसकी चोटी काट कर वर ग्रोर वधु उसके ऊतर रुनान करेंगे। यदि ग्रापको यह बात स्वीकार हो तो आप ग्रंपनी सहसीत प्रदान कीजिये।' रुविमणी ने प्रवन्त होकर ग्रंपनी स्वीकृति दे दी।

संयोग की बात थी कि रुक्मिणी ने एक दिन रात्रि में स्वप्त में हुन विमान के द्वारा झाकाश में विहार किया। उसी विन झज्जुतेन्द्र ने उसके गर्भ में झवतरण किया। उसी विन झज्जुतेन्द्र ने उसके गर्भ में झवतरण किया। उसी विन सत्यभामा ने भी स्वर्ण से ख्रुत हुए जीव को गर्भ में घारण किया। नौ माह पूर्ण होने पर दोनों हो रानियों ने एक हो रात्रि में पुत्र प्रसव किये। यह गुभ समाचार देने के लिए दोनों के सेवक थीकष्ण के पास पहुँचे। श्रीकृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। ख्रात सरदेश सामा के सेवक उनके सिरहाने झीर स्विमणी के सेवक उनके पैरो की ओर खड़े होकर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। श्रीकृष्ण जब जाने ती पहने उनके दुर्ण हो खड़े सेवकों पर पद्यो। सेवकों ने उन्हे हिमणी के पुत्र-ज्ञान सहा हमें समाचार सुनाया। श्रीकृष्ण ने झपने शरीर पर स्वित सभी झाम्यण उतार कर सेवकों को पुरस्कार स्वरूप देवरें। जब श्रीकृष्ण ने मुहकर दूसरी और देवा तो सत्यभामा के सेवकों ने उन्हे सत्यभामा की पुत्रोत्याला का पुत्रोत्या। श्रीकृष्ण ने उन्हें भी यथोचित पुरस्कार देवर सन्तृत्व किया।

तभी एक भयानक दुर्घटना घटित हो गई जिसने राज प्रासाद में हर्ष के वातावरण को विघाद में परिणन कर दिया। घूमकेतु नामक एक भयकर असुर विमान में जा रहा था। जब उसका विमान रुकिमणी के महलों के उपर आया तो वही स्थित हो गया। असुर ने विभगाविधज्ञान से इसका कारण जात किया तो उसे अपने पूर्व जन्म के वैरी को देखकर भयकर कोध आया। उसने मायामय निद्रा में प्रहरियों, सेवको और रुकिमणी को सुलाकर अचेत कर दिया और वालक को लेकर आकाश मार्ग से चल दिया। वह मन में विचार करने लगा कि इसको किम प्रकार मारा आया। तभी उसे खिकर अटवी दिलाई दी। वह वहाँ उतरा और एक शिला से वालक को देवाकर चल दिया।

उसी समय मेघकूट नगर का राजा कालसवर प्रपनी कनकमाला रानी के साथ विमान द्वारा धाकाधमाणें में जा रहा था। उस वालक के पुण्य-प्रभाव से विमान धाकाध में ही ठहर गया। वह नीचे उतरा। वहाँ
उसने एक ग्रास्वर्यजनक वस्तु देखी। उसने एक विशाल शिला हिलती हुई देखी। उसने कुलुहलववा शिला के
हुटाकर देखा। उसने आप्त्रचर्य की सीमा नहीं रही, जब उसने कुसुम कोमल सखःजात धीर कामदेव के समान
मुन्दर वालक को देखा। उसने वालक को गोर मे उठाकर रानी से कहा—'प्रिये! तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, लो
यह सुम्हारा पुत्र हुखा। रानी चतुर थी। वह बोली—'नाथ! ग्रापके ५०० पुत्र है। उनके सामने इस ग्रजात
कुलशील वालक का क्या सम्मान हो सकेगा। इसमें तो मैं निष्तृती हो श्रच्छी हूँ। कालसंवर ने तत्काल अपने काल
कुलशील वालक का क्या सम्मान हो सकेगा। इसमें तो मैं निष्तृती हो श्रच्छी हूँ। कालसंवर ने तत्काल अपने काल
स्वर्ण-पत्र लेकर वालक के पृत्रच्य किया और कहा—ग्रह वालक प्राप्त भी ही युवराज है। महाराज के इस
वचन को मुनकर रानी ने श्रत्यन्त हणित श्रीर पुलक्ति होकर शिलु को श्रपने ग्रक में भर लिया तथा वे लोग
सानन्द प्रपने नगर में वापिस ग्रागये। वहाँ राज्य भर मे यह समाचार प्रचारित किया गया कि महारानी कनकमाला को गृह गभ या उन्होंने पुण्यशील पुत्र को जन्म दिया है। सारे राज्य में राजा श्रीर प्रजा की श्रोर से पुत्र
क्यानोत्रस्व विचिष्ठ श्रायोजनपूर्वक मनाया गया। कामदेव के सामान सुन्दर होने के कारण पुत्र का नाम प्रग्रुम्प रुवसा
गया। पुत्र शृक्त पक्ष के चन्द्रमा के समान दिनोंदिन बढ़ने लगा।

उघर द्वारकापुरी मे जब रुक्मिणी की निद्रा भंग हुई झौर ढूँढने पर भी शिशु नहीं मिला तो वह करुण

विलाप करने लगी। रुदन सुनकर परिजन भी शोकानुर हो उठे। महाराज श्रीकृष्ण और बलदेव भी यह गोक-समाचार सुनकर वहीं आये। श्रीकृष्ण इस श्रकल्पित घटना से स्तब्ब रह गये। वे नाना भीति रुकिमणी को धैयं बधाने लगे। तभी वहाँ श्राकाश मार्ग से नारद ऋषि श्रा पहुँचे। वे इस दारुण समाचार को सुनकर क्षण-भर के लिए मीन हो गये। फिर वे श्रीकृष्ण से कहने लगे—मैं विदेह क्षेत्र में सीमन्यर भगवान से पूछकर पुत्र समाचार श्रातिश्री हाऊँगा। तुम श्रव शोक छोड़ो। उसके परवात् नारद रुकिमणी के निकट पहुँचे। उसे शोक-सत्तव श्रीस स्रत्यन्त कातर देखकर नारद ने उसे भी सान्तवना दी और शीष्ट्र समाचार देने का श्रास्तासन देकर वे वहाँ से चल दिये।

वे म्राकाश-मार्ग से विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश की पुण्डरीकिणी नगरी में भगवान सीमन्घर स्वामी के समयसरण मे जा पहुँचे । वहाँ बड़ी भक्ति भ्रीर विनय के साथ भगवान को नमस्कार किया, उनको भक्ति विह्नल

कण्ठ से स्तुति की ग्रीर जाकर अपने उपयुक्त कक्ष में बैठ गये।

उस समय समत्वसरण में पदार्थ चक्रवर्ती भी बैठा हुआ था। वह पाच सौ धनुष ऊचा था। नारद केवल दस अबुध ऊचे थे। उन्हें देखकर चक्रवर्ती प्रभान कुत्हल नहीं रोक सका। उसने नारद को उठाकर हथेली पर रख लिया और भगवान से पूछा— भगवान साव है । उन्हें देखकर चक्रवर्ती प्रभावान सीमन्यद बोले— 'राजन् ' यह जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र का नारद है। ' चक्रवर्ती ने पुन प्रदन किया— 'भगो ' यह यहां किसलिये झाया है ?' इसके उत्तर क्षेत्र का नारद है। ' चक्रवर्ती ने पुन प्रदन किया— 'भगो ' यह यहां किसलिये झाया है ?' इसके उत्तर में भगवान ने नारद के झाने का उद्देश्य बताते हुए कहा— 'यह नौबे नारायण कृष्ण के पुत्र प्रदुष्क अपहरण के बारे में समाचार जानने झाया है। इस समय वह बालक मेयक्कूट पर्वन पर कालसवर नरेश के घर पर झानन्द पूर्वक रह स्वाह है। यह बालक सोलहवा वर्ष झाने पर सोलह लाभ प्राप्त कर तथा प्रज्ञानितामक विद्या प्राप्त कर अपने मातावीयता से मिलेगा।' इसके पश्चात् भगवान ने उसके अपहरण बताते हुए उसके पूर्वभवो का वर्णन किया तथा यह भी बताया कि जब उसके झाने का समय होगा, तव वया चिन्ह प्रगुट हीगे।

नारद रिमिणी-पुत्र के समाचार जात कर अस्यन्त आपनित्त हुए और सीमन्यर सगवान को नमस्कार कर वे प्राकाश मार्ग से मेचकूट पर्वत पर पहुँचे। वहाँ वे महाराज कालसवर और उनकी महाराजी कनकमाला से मिलं। उन्होंने कुमार प्रयुक्त को भी देखा। राजा और रानी ने उनका यथीचित सम्मान किया। उन्हें आशीवींद देकर नारद हारका पहुँचे और यादवी को राजकुमार का समाचार सुनाया, जिम सुनकर सभी हिंपित ही उठे। नारद इसके पदचात अस्त-पुर में पहुँचे और रिक्मणी को यह हुए समाचार सुनाकर सगवान द्वारा कही हुई सारी वात सुनाई। उन्होंने यह भी बताया कि 'जब कुमार के आने का समय होगा, तब तुम्हारे उद्यान में मपूर कुजने नगेगा; उद्यान को मिण वापिका कमलों से युक्त जल से पूरित हो जायेगी; अशोक वृक्ष असमय में हु अकुलित और पत्कवित हो उठेगा, तुम्हारे यहाँ जो पूर्ण है, वे पुत्र के निकट आते ही बोलने लगेगे। उन लक्षणों से तुम पुत्र के आगमन का समय जान लेना।' रुक्तिणीं अपने पुत्र का समाचार सुनकर हुए से भर उठे। उसके स्तनों से हुस फरने लगा। वह इस युभ समाचार को लाने के लिए नारद के प्रति अस्यन्त कृतकता प्रगट करती हुई बोली—आपने प्रमुख समाचार साम्म पर वाकर में दुःख के भार को बहुत हलका कर दिया है। मुफे अब इतना तो सन्तोप हो गया कि मेरा लाल मफे एक दिन अवस्थ मिल जायग।

उघर प्रधुन्न कुमार शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा के समान बढ़ने लगा। वह कामदेव के समान ब्रायन्त रूपवान था। उसने किशोर वय मे ही सस्त्र-शस्त्र सचालन में निपृणता प्राप्त कर ली, श्राकाशगामिनो विद्या सिद्ध कर लो।

प्रद्युम्त को विजय-लाभ राजा कालसवर के पाँच सौ पुत्र थे। एक बार राजा ने अपने शत्रु सिहरथ को जीतने के लिए इन पुत्रों को युद्ध में भेजा, किन्तु वे उसे पराजित नहीं कर सके। तब प्रधुम्न को भेजा गया। उसने शत्रु को निर्मिष मात्र में पराजित कर दिया। राजा ने उसकी वीरता और गुणो पर मुग्य होकर बड़े समारोह के साथ उसको युवराज पद पर श्रमिधिक्त कर दिया।

प्रस्म के सम्मान, यश श्रीर शौथं के कारण पाच सी भाई उससे द्वेष करने लगे श्रीर उसके नाश का उपाय करने लगे। किन्तु जिसका पुण्य प्रवल है, उसे कौन क्षति पहुँचा सकता है। भाइयों ने उसकी मृत्यु के स्रनेक पड्यन्त्र रचे, किन्तु प्रवल पुष्य का स्वामी प्रयुक्त न केवल हर बार उन षड्यन्त्रों से सुरक्षित रहा, प्रिपृतु उनके फलस्वरूप प्रत्येक वार उसे लाभ ही हुया। एक बार सिद्धायतन के गोपुर के ऊपर भाइयों के कहने से वह लड़ गया और वहां के रक्षक देव से विद्या, कोष स्रोर अनच्ये मुक्ट प्राप्त हुया, महाकाल पुक्ता में प्रत्येव किया प्रवेष किया और वहां के देव से छत्र, चमर, डाल स्त्रीर तलवार का लाभ हुया। नागुफ्ता में प्रदेश करने पर देव ने उसे उत्तर पर वित्त स्त्रीर तलवार का लाभ हुया। नागुफ्ता में प्रदेश करने पर देव ने उसे उत्तर प्रदेश करने पर वेव ने उसे उत्तर विद्या प्रदान की। एक वाधिका में जाने पर मकर चिन्ह वाली घ्ववा प्राप्त की। में माकृति पर्वत में प्रदेश करने पर दो कुण्डल मिले। इस प्रकार साइयों ने उसे विभिन्त भयानक स्थानो पर जाने के लिए प्रेरित किया श्रीर वहां से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करके वह वाधिस लोटा, इस प्रकार उसे सोलह लाभ प्राप्त हुए।

प्रशुक्त की बुढ़ जील-निष्ठा - प्रयुक्त कुमार भेषकट नगर में वापिस आया ओर अपने पिता कालसबर के दर्जा किये। उसके परचात् वह प्रपत्ती माता कनकमाला के पास पहुंचा। माता ने बड़ दुलार से उसका मस्तक सूचा स्रोर निकट बैठाकर उसके शरीर पर हाथ फेरा। किन्तु उसके कामदेव के समान माहन रूप को देखकर उसके सम में कामवासना जागृत हो गई। वह मन में विचार करने लगी 'उस स्त्री का जन्म सार्थक है, जिले इसके

अ गो का स्पर्श प्राप्त हो।' प्रद्युम्न माता को प्रणाम करके चला गया।

दूसरे दिन माता की अस्वस्थता के समाचार मुनकर प्रदुष्ट उसे देखने आया। किन्तु कनकमाला काम विच्छल होकर काम-चेट्टा करने लगी। प्रदुष्ट इस अप्रत्याधित प्रवास से मर्माहत हो उठा। उसने माता और पुत्र के सम्बन्ध का स्मरण कराते हुए माता को इस प्रकार की चेट्टा से विरत करने का प्रयत्न किया। किन्तु को के अस्व उसे सारा वृत्तान्त पुना दिया कि वह भयानक अद्वी मे के मिना था। प्रदुष्ट इस वान पर विद्वास न कर सका। किन्तु उसे सन्देह अवस्य हो गया। वह जिनालय पहुँचा, जहाँ मुनिराज सागरचन्द्र विराजमान थे। मुनिराज को नमस्कार करके उनसे अपने सम्बन्ध में पूछा। अवधिज्ञानी मुनिराज ने उसे उसके पूर्व भव बताकर उसके अपहरण, अदवी मे उसके मिलने आदि का सागृणे वृत्तान्त बताया तथा यह भी मूचित किया—'वस्ता! अभी तुमें कनकमाला से प्रज्ञीत विद्या का लाभ मिलने वाला है।'

प्रशुम्न वहीं से पुन कनकमाला के ब्रावास में पहुँचा। कनकमाला ने समक्ता कि इसने मेरी गुक प्राथंना स्वीकार कर ली है। वह बढी प्रसन्न होकर बोली — 'कामदेव ! मैं नुक्षे गौरी ध्रीर प्रज्ञप्ति नासक दो विद्याये देती हूँ, तू मेरी इच्छा पूरो कर। 'प्रशुम्न ने विनय से माना के चरणों में सिर कुकाया। कनकमाणा ने विधिपूर्वक उसे दोनो विद्याये प्रदान की। प्रशुम्न ने सिर कुका कर निवेदन किया — 'ब्रायने वचपन मे मुक्त प्राण तान दिया था भीर प्रब आपने विद्याये देकर विद्या दावा है। अतः आप मेरे लिये पूज्य है।' यो कहकर वह वहाँ में चला गया।

तभी वहाँ नारद बा गये । प्रबुम्न ने उन्हें नमस्कार किया ब्रीर बड़ा सम्मान किया । नाग्द ने उसे उसके वास्तविक माना-पिता का पश्चिय दिया । प्रदुम्न ब्रयने माता-पिता से मिलने के लिए ब्रातुर हो गया । उसने काल-सवर ब्रादि को नमस्कार करके वहाँ से जाने की आज्ञा मागी । उन्होंने उसे सहर्प ब्राजा

प्र<del>युक्त कुमार का</del> देदी। प्रयुक्तने बडी प्रशन्ततापूर्वक नारद के साथ विमान में द्वारका के लिथे प्रस्थान माता-पिता से मिलन किया। जब विमान हस्तिनापुर के ऊपर आया तो उसने देखा कि एक विशाल सेना जा रही है। उसने नारद से उसके बारे में पूछा। नारद ने सत्यभामा और उसकी माता

रुविमणी में हुई शर्त की बात बताकर कहा—'रुविमणी के सेवको ने तुम्हारे जन्म का समाचार श्रीकृत्ण को पहले दिया था और सत्यभामा के सेवक उसके पुत्र भानुकुमार के जन्म की बात बाद में बता पाये। अतः तुम अग्रज धोषित किये गये। किन्तु धूमकेतु असुर तुम्हारा अग्रहरण करके ने गया। हस्तिनापुर नरेश दुर्गोधन ने प्रतिज्ञा को थी कि यदि मेरे पुत्रो हुई और रुविमणी या सत्यभामा के पहले पुत्र होगा, उसे में अपनी पुत्री दूंगा। वह पुत्री तुम्हे मिलनी थी, किन्तु तुम्हारा अग्रहरण होने के कारण अब यह भानुकुमार को अ्रगंण करने सेना के साथ हारका जा रही है।'

नारायस्य कुरुस्

प्रधुम्न विमान को स्नाकाश में स्थिर करके भूमि पर उत्तर गया और कौतुक मात्र में सेना को जीत कर दुर्घोधन-पुत्री उद्दिधकुमारों का स्रपहरण गरके विमान से ले गया । विमान द्वारका पहुँचा। वहाँ उसने स्रनेक कौतुक दिखाये। नारद ने सोलह वर्ष पूर्व प्रधुम्न के स्नानं पर जिन चिन्हों के प्रण्ट होने की सूचना दी थो, वे चिन्ह प्रण्ट हो गये। इससे किशवणी को पुत्र-मिलन की स्नाशा हो गई। तभी प्रदुम्न विमान से उत्तरकर नाना प्रकार के कौतुक दिखाता हुआ वेष व बदलकर माता किमणी के प्रसाद से पहुँचा। उसे देखने ही किशवणों के स्तनों से दूध करने लगा। उसे विक्शास हो गया कि हो न हो, मेरा पुत्र यहो है। यह वेष बदलकर स्नाया है। प्रयुग्न के मन में भी माता से मिलने को ललक थी। वह अपने वाम्तविक वेष में माता के समक्ष पहुँचा और उनके चरणों में ममस्कार किया। माता हुवं से रोमाचित हो गई, नेत्र हर्षाश्रुमों से पूरित हो गये। सोलह वर्ष का वियोग-जन्य दु ख क्षण मात्र में सुख के रूप में परिवृत्ति हो गया। माते सुप्तर विख्ड हुए छोना को अ क मे भर लिया। विख्ड हुए माता-पुत्र का यह मिलन किनना रोमाचक, कितना आह्दादक और कितनामामिक था, इसके साथों थे दोनों के नेत्रों से बहते हुए हुष् के कांस्ना। हिम्मणी माता स्रपने नन्हे मुन्ते को कभी अ क मे कत लेती, कभी वह उन्नका चूम्बन लेती, कभी उत्तक सिर को सूचनी भीर कभी वासस्य से उद्देक सारे पर अपना हाथ फरतों। किन्नु उत्त हिप्त हो रही रही थी। उत्तक नेत्र हुष्त की वर्षा कर रहे थे, अधर किपत थे, गला अवरुद्ध था। स्तनों से वहने तुर्पत नहीं हो रही थी। उत्तक नेत्र हुष्त की वर्षा कर रहे थे, अधर किपत थे, गला अवरुद्ध था। स्तनों से वासस्य दस्त रहा था।

हर्ष में बेसुध माता धौर पुत्र न जाने कितनी देर इसी दशा में रहे। तब प्रशुम्न ने माना से ऊरर विमान में चलने का ब्राग्नह किया। माना ने स्वीकृति दे दी। प्रशुम्न अपनी माता को लेकर विमान में पहुंचा। वहाँ रुक्मिणी नारद और उर्द्शकुमारों से मिली। तभी प्रशुम्न के मन ने कौतुक जागा। वह ब्राकाश में स्थिर होकर वोला—'यादवगण सुने। में ब्राप लोगों की पटरानी रुक्मिणी का ब्रायहरण करके ले जा रहा हूँ। जिसमें साहस हो, बह छड़ा लं। यो कहकर उसने शब्म लाद किया।

मस्त यादव हो जुनीतों को सुनकर अपने अस्त्र-शस्त्रों को लेकर निकल पड़े। किन्तु प्रदामन ने समस्त यादव-मेना को अपनी विद्या में मूच्छित कर दिया। यह देखकर नारायण कृष्ण युद्ध के लिये आगे। पिता-पुत्र में बहुत समय तक नाना प्रकार का युद्ध हुआ। दोनों के अप्रतिम जीर थे। बालक प्रदाम के आगे श्रीकृष्ण का सारा अस्त्र-कोशल निष्कल हो गया। तब दोनों वाह-युद्ध के लिए तैयार हुए। श्रीकृष्ण मन में विदार कर रहे थे— आज मेरी भुजाओं का बल कहां चला गया। एक वालक ने समस्त यादव-सेना को निश्चेर्ट कर दिया है। इसे देखकर मेरी मन में रोप के स्थान में वात्सल्य क्यो उमड रहा है ?

हिमणी पति और पुत्र के इस अकारण युद्ध से चिन्तिन थी। वह अनिष्ट की आशका से बार-बार कॉप उठती थी। उसने बड़े अनुनय के साथ नारद से इस गृह-युद्ध को रोकने की प्रार्थना की। तब नारद ने आनकाश मे स्थित होकर कहा—'नारायण! अपने मन मे से ग्लानि दूर कर दो। तुम जिम बालक के साथ युद्ध कर रहे हो, बहु नुम्हारा शत्रु नही पुत्र है। वह रुक्मिणी का अपहृत पुत्र प्रचुम्न कुमार है जो सीलह वर्ष पश्चात्र आपके दर्शनो के लिए साथा है।

नारद की यह घोषणा सुनते ही श्रीकृष्ण ने दौड़कर अपने चिरवियुक्त पुत्र को गाढ़ आलिगन में भर लिया और प्रद्युम्न ने भुक्तकर अपने पिता के चरण-स्पर्श किये। फिर उसने माया में निद्रित सेना को विद्या द्वारा जागृत कर दिया। पिना और पुत्र ने स्वजनो और परिजनो के साथ हुई के साथ नगर में प्रवेश किया।

## महाभारत युद्ध

भगवान ऋषभदेव के काल में कुरुजागल देश के हस्तिनापुर नगर में सोमप्रभ भ्रोर श्रोयान्स दो नररस्त हुए। श्रोयान्स ने भगवान ऋषभदेव को सर्वप्रथम आहार देकर दान तीर्थ की प्रवृत्ति की। सोमप्रभ से सोमबस झर्यात् चन्द्रबहा और कुरुवश चला। सोमप्रभ के जयकुमार हुझा जो प्रथम चक्रवर्ती भरत का प्रघान

चन्द्रवश और कुरुवश चला । सोमप्रभ के जयकुमार हुम्रा जो प्रथम चक्रवर्ती भरत का प्रधान कुरुवंश— सेनापति था । जयकुमार के कुरु हुम्रा । इसी प्रकार कम से कुरुचन्द्र, शुभकर, धृतिकर म्रादि हुए । फिर इसी वश में चतुर्थ चक्रवर्ती सनस्कुमार, सोलहवे तीर्थकर एव चक्रवर्ती शान्तिनाथ, सत्रहवे

धुतराष्ट्र के दुर्योधन झादि सी पुत्र हुए। ६नमें परस्पर के बहा प्रेम था। राजकुमार पाण्डु ने यहुवधी समुद्रविषय की बहन कुली के साथ पुत्र रूप से पायर्थ विवाद किया था। उससे कर्ण नामक पुत्र हुआ। पदचात् जित हो किया था। उससे कर्ण नामक पुत्र हुआ। पदचात् जित हो किया था। उससे कर्ण नामक पुत्र हुए। पदच्य त्वा हो गया। तब उनके कुध्विटिठर, भीम स्त्रीर साजुन नामक पुत्र उत्तरन्त हुए। पाण्डु की दूसरो पत्नी माद्री से नकुल स्त्रीर सहदेव नामक दो पुत्र हुए। पाण्डु के ये पाचो पुत्र पाण्डव कहलाये। इन पाचो भाइयों में भी परस्पर में अस्पत्त त्नेह था। दुर्योधन स्नादि सी भाई कोरव कहलाते थे। जब पाण्डु सोर रानी माद्री का स्वगंदास हो गया, तब राज्य क स्विकार के प्रदन्त पर कीरवो स्नीर पाण्डवों में वैमनस्य हो गया। तब भीटम, विवट्ठ पाण्ड की स्वाद सी भाइ के सिहर, मन्नी शकुनि झादि ने बीच में पडकर कुठ राज्य के दो समान भाग कर दिये। एक भाग पाण्डवों को स्नीर दूसरा भाग कीरवों को मिला।

े हुर्योधन क्टनीति में निपुण था, जबिक गुधिन्टिर धर्मानुकूल नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ निष्टादान थे। कर्ण को कुत्ती ने प्रपदाद के प्रयस किया था। किन्तु उसे एक मूल ने नदों में प्रवाहित कर दिया था। किन्तु उसे एक मूल ने नदों में से निकाल लिया था। वह बालक बढ़ा होने पर शस्त्रास्त्र-सवालन में अत्यन्त निष्णात हो गया। बुर्योधन को सूक्त दृष्टि में वह समागया थीर उसने उससे मित्रता करती। दुर्योधन ने थपना बल बढ़ाने के लिए सम्राट जरासन्य से भी धनिष्टता बढ़ाली।

राजकुमारों का प्रशिक्षण—कीरवो और पाण्डवो को गस्त्रास्त्र विद्या सिखाने के लिए उस पुग के सर्वश्रेष्ठ विद्यागुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया। द्रोणाचार्य आगैववशी बाह्मण थे। उतके पूर्वज आगौवाचार्य थे। वे प्रपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्वेत्ता थे। भागवाचार्य में यह विद्या आत्रेय को प्राप्त हुई। इसी प्रकार कमशः पुत्र-परम्परा महामारत-युद्ध 808

से यह विद्या कौथुभि, ग्रमरावर्त, सित, वामदेव, कपिष्टल, जगत्स्थामा, सरवर, शरासन, रावण ग्रौर विद्रावण को मिली, विद्रावण ने यह विद्या अपने पुत्र द्रोण को दी। द्रोणाचार्यकी स्त्री का नाम अधिवनी था श्रीर उनका पुत्र श्रश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य ने श्रपने पुत्र को धनुविद्या में पारगत कर दिया।

द्रोणाचार्य कौरवो एव पाण्डवों को समान रूप से शस्त्र-सचालन का प्रशिक्षण देते थे। किन्तु श्रपनी प्रतिभा, रुचि और विनय के द्वारा अर्जुन धनुर्विद्या में बप्रतिम रूप से पारगत होगया। दुर्योघन और भीम गदा-युद्ध में निष्णात होगये। नकुल और सहदेव ने तलवार सचालन में दक्षता प्राप्त की। इसी प्रकार ग्रन्य राजकुमार भी अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न शस्त्रास्त्र सचालन के विशेषज्ञ बन गये। किन्तु उस युग मे धर्नुविद्या ही प्रभावक और निर्णायक मानी जाती थीं। ग्रतः ग्रर्जुन की धनुविद्या में निष्णता देखकर दूर्योधन ग्रादि कौरव पाण्डवी से ईर्ष्या करने लगे। उनकी ईर्ष्या के मूल मे वस्तुत<sup>.</sup> उन्नके मन में समाया हुआ भय था।

पाण्डवों का स्नजातवास-कुछ समय पश्चात् कौरव ईर्घ्यावश दोनों पक्षो मे राज्य विभाजन के सम्बन्ध में हुई सन्धि मे दोष निकालने लगे। उनका तर्कथा कि सन्धि दबाव में श्राकर हमे करनी पडी थी किन्तु यह सन्धि नितान्त अनुचित है। एक और आर्घराज्य का भोग केवल पाच पाण्डव कर रहे है, जबकि दूसरी आरे हम सौ भाइयों के लिए आधा राज्य मिला है यह अन्यायपूर्ण है। कौरवों की यह बात पाण्डवों के कानों से भी पहुँची। उससे भीम आदि चारो भाई एकदम क्षुब्ध होउठे किन्तू धीर गम्भीर यूधिष्ठर ने उनको शान्त कर दिया।

किन्तू कौरव अवसर की प्रतीक्षा मे थे। वे पाण्डवो का कण्टक सदा के लिये निकालना चाहते थे। एक दिन दुर्योघन ने योजना बनाकर राजप्रासाद मे सोते हुए पाण्डवो के घर में ग्राग लगादी । सहसा उनकी नोद खुल गई ब्रौर पाचो पाण्डव माताकुन्तीको लेकर गुप्त मार्गद्वारा निकल गए। इस अन्यायपूर्ण घटनासे जनता में रोप छा गया। वह द्योंघन के विरुद्ध हो गई। जनता के इस उमड़ते हुए विद्रोह को देखकर बुद्धिमान मित्रयों ने जनता मे प्रचारित कर दिया कि पाण्डवों के महल में आग स्वत लगी है और पाची पाण्डव एवं उनकी माना उसी मे भस्म हो गये हैं। उन्होंने शीझता से पाण्डवो की मरणोत्तर किया भी सम्पन्न करादी जिससे जनता का विद्वोह शान्त हो जाय।

पाण्डव माता के साथ गगा को पार कर पूर्व दिशा की स्रोर चल दिये। वे स्रपना काल स्वय स्रगीकत अज्ञातवास में विताने लगे।

पाण्डवो के दाह का समाचार द्वारका में पहुँचा। राजा समुद्रविजय, उनके भाई ग्रीर समस्त यादव अपनी बहन क्रों और भागिनेय पाण्डवों को जलाकर हत्या करने की इस अन्यायपूर्ण घटना को सुनकर दुर्योधन के प्रति ग्रात्यन्त कृद्ध हो उठे। इस ग्रन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए वे विशाल सेना लेकर हस्तिनापूर को ग्रोर चल पडे। उनके इस प्रभियान का समाचार चरों द्वारा जरासन्ध को भी ज्ञात हुन्ना। वह भी सेना लेकर चल दिया। वहाँ पहुँचकर वह यादवो से बादरपूर्वक मिला बीर उसने दोना पक्षो में सम्मानपूर्ण सन्धि करादी।

पाण्डव कौशिक स्रादि नगरो मे होते हुए ईहापुर पहुँचे । वहाँ प्रजा को स्नत्यन्त सन्त्रस्त स्रौर भयभीत देखकर पाण्डवो ने उसके कारण का पता लगाया। वे जिस गृहपति के आवास में ठहरे थे, उससे ज्ञात हुआ। कि इस नगर मे एक महा भयानक और कूर नरभक्षी भृद्ध नामक राक्षस आता है, वह मनुष्यो की हत्या करता है सीर जन्द्रे खाता है। नगरवासियों ने इन हत्यास्रों से अस्त होकर प्रतिदिन एक घर से एक मनुष्य को भेजने की पारी बांध दी है। आज हमारे घर की पारी है। अत हम लोग दुखी है। गृहपति की यह दुःखभरी गाथा सुनकर माना कून्ती को बड़ी दया ग्राई। उन्होंने गृहपति को श्राश्वासन देकर कहा- 'ग्रायं । ग्रापको दस्ती होने की आवश्यकता नही है। भ्रापने हमारा ग्रातिथ्य किया है। हमारा कर्तव्य है कि आपके कुछ काम ग्रावें। मेरे ये पाँच पत्र है । भापके स्थान पर मेरा एक पुत्र आज जायगा । भाप चिन्ता न करे ।' गृहपति यह सूनकर भ्रत्यन्त व्याकूल हो गया। वह हाथ जोड़कर बोला — माता! मुक्त जैसा अधम और कौन होगा जो अपने अतिथि को ही स्वेच्छा से मत्युके मुख मे घकेल दे। मेरे पुण्य के बल से आप यहाँ पघारे और आपके दर्शन हए। आपके ऊपर मेरे घर में निवास करने के समय कोई सकट आवे, इससे तो मृत्यु श्रेष्ठ है। मैं आपको यह कार्य नहीं करने दुँगा। कृती

ने उसकी आशंका को यह कहकर बड़ी कठिनता से दूर किया कि मेरा पुत्र महावली है, उसके प्राणों को कोई सकट नहीं है। वह राक्षस को मार कर अपने लोट आवेगा और इस नगर के निवासियों का सकट सदा के लिये दूर कर अविया । वड़ी कठिनाई से कुन्तों मृह्यित को सहमन कर सकी। तब उन्होंने भीम से कहा—ंवस्स हमें मृह्यित ने आश्र्य दिया और हमारा समुचिन आतिष्य किया है। हमें इनके उपकार के क्ष्य से मुक्त होने के प्रयोग प्राप्त हुआ है। पुत्र । तुम आब्धा और उस नराघम के सत्राग ने इन्हें मुक्त दिनाओं। महावता भीम माता का आदेश मिलते ही उन्हें और अपने अथज को नमस्कार करके चल दिया और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा, जहाँ वह नर राक्षस अधीरता पूर्वक अगने भोज्य की प्रतीक्षा कर रहा था । हुष्ट पुष्ट भीम को देखकर वह अट्टहास करता हुआ कहने लगा—'आहा । आज मेरी उदरदरी की तृष्ति होगों। स्तूल शरीर में मास की अधिकता होती हैं। कई दिनों से पर्याप्त आहार न मिलने से मेरी क्षया शान्त नहीं हुई थों। तुभ्ते देखकर वह और अधिक उदीप्त हो उठी है। वह नर राक्षस अपने भोज्य को ललचाई आंखों से देख रहा था, उसकी जोग आर-बार नपता लगाती थी।

भीम ने उसके निकट पहुँच कर बच्च निर्घोष स्वर में कहा—'ग्रंरे अधम! देखता क्या है। आज तेरा आहार काल बनकर आया है। यदि नुक्तमें शकित हो तो भक्षण कर।' राक्षस ने सुनकर पुन. अट्टहास किया और अपने तीक्षण नाल्नों वारे पजों को फैलाये हुए वह भीम की और लपका। भीम भी सावधान था। उसने राक्षस के जबडो पर कसकर मुण्टिका का प्रहार किया, ऐमा प्रतीत हुआ। हो। वह दैत्याकार राक्षस एक ही प्रहार में रक्ता वनान करने लगा। भीम ने उसे सावधान होने का प्रवसर दिये बिना लगानार बच्च नुत्य कई प्रहार किये और उनसे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पड़ा।

जब भीम राक्षस का वध करके लोटा तो नगरवासियों ने सकटमोचक इस देवपुरुष का हर्पपूर्वक जय घोष किया। भीम सबका ब्रादर और ग्रभ्ययंना ग्रहण करता हुमा अपार जन-समूह के साथ अपने ग्रावाम को लोटा। उसने स्नाकर माता श्रीर भ्राता के चरण स्पर्ण किये। उसके मुख से सम्पूर्ण वृत्तास्त सुनकर सभी बड़े हर्पिन हुए।

पाण्डव लोग वेश बदलकर विचरण कर रहे थे । मार्ग मे कीशिक नगर के नरेश वर्ण की पुत्री कुनुमकोमला ने युधिष्ठिर की प्रशसा सुनकर हुदय में उन्हें ही पति मान लिया था । वसुन्धर पुर के राजा विच्यमेन की पुत्री

वसन्तसुन्दरी को युधिष्ठिर को अपित करने का सकल्प गुरुजनो ने कर रखाथा। किन्तु पाण्डवो के अग्नि-दाह के समाचार सुनकर कन्या निराग होकर क्लेप्सान्तक वन मे एक आश्रम मे तापसी बनकर रहने लगी। त्रिशृङ्क नगर के नरेश प्रचण्ड बाहन को दस प्रिया थी—गुण

प्रभा, सुप्रभा, ही, श्री, रित, पद्मा, इन्दीवरा, विद्वा, बार्चयां धोर अद्योका। इन्हें भी ग्रुधिष्ठि को प्रदान करने का सकल्प किया गया था। श्रीन दाह का समाचार सुनकर ये राजकुमारियों श्राविका के वत नेकर विज्वन जीवन दिताने लगी। इसी प्रकार ६सी नगर के श्रंष्ठी प्रियमित्र को कत्या नयनसुन्दरे भी श्रुधिष्ठिर के सम्बन्ध में अन्यया समाचार मुनकर उनत राजकुमारियों के समान अणुवत धारण करके रहने लगी।

चसने-चसने पाण्डव चम्पापुरा मे पहुंचे। बहाँ कर्ण शासन करता था । बहाँ एक मदोन्मन राजहस्ती नगर में वहा उपद्रव मना रहा था। भीम ने उसे मुस्टिका प्रशाग द्वारा वश में कर निया। भीम की इस बीरता में कर्ण शुम्ब हो उठा। तब पाण्डव बिदिशा पहुंचे। एक दिन पाहाण वेशधारी भीम भिक्षा के लिए राजमहर्मे में पहुंचा। राजा वृष्टचन ने भीम को देखते ही अनुमान लगाया कि छदम वेशा में यह कोई महापुरूष है। बहु अपनी कन्या दिशानन्य को लेकर भीम को इसले खाहा हो गया और वड़ी विनयपूर्वक बोला—'महाभाग' यह कन्या ही आपके लिये उपयुक्त भिक्षा है, इसलिए आप डसे स्वीकार कीजिए और पाणिग्रहण के लिए हाथ बढ़ाइये।' भीम बोला—'राजन्' यह भिक्षा नो अपूर्व है। किन्तु ऐसी भिक्षा ग्रहण करने के लिए में स्वरन्य नहीं हों वों कहकर भीम वहां से वापिस लीट आया। किन्तु कन्या ने मन में उसे ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर निया

नदनन्तर पाण्डव नर्मदा नदी को पाकर विन्ध्याचल में पहुँचे । वहाँ सध्याकार नगर में हिडम्बवशी राजा सिहमोष राज्य करता था । उसकी सुदर्शना रानी और हृदयसुन्दरी नामक पुत्री थी । राजकुमारो के सम्बन्ध में महाभारत-युद्ध ३०५

निमित्तक्षानियों ने यह बताया था कि जो ब्यक्ति विल्याचल पर्वत पर गदा विद्या को सिद्ध करने वाले विद्याघर को मारेगा, वह हृदयसुन्दरी का पति होगा। एक दिन भीम श्रमण करते हुए विल्याचल पर्वत पर पहुँवा। वहा उसने देखा कि एक व्यक्ति दस कोटर में बैठकर गदा को निद्ध कर रहा है। देखते ही भीम ने गदा उठालो क्योर उस गदा के एक प्रहार से बुझ को घराकायी कर विद्या। वृक्ष के साथ विद्याघर को भी मृत्यु हो गई। राजा ने बड़े सम्मानपूर्वक हृदयसुन्दरी का विद्याह भीम के साथ कर दिया।

वहाँ कुछ दिन रह कर पाण्डव लोग विकित्न स्थानो पर भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिये। वे चलते-चलते माक-दी नगरी मे पहुँचे। वहाँ का राजा द्रुपद था और भोगवती नामक रानी थी। इनके पृथ्ट- सुम्म स्थादि पुत्र और द्रौपदी नामक पुत्री थी। द्रौपदी आत्मत पुत्र से थी, रूप की लान थी और सोन्दर्ग में रित को भी लिज्यत करती थी। अनेक राजो और राजकुमारो ने उसकी याचना की। अन्तत राजा द्रुपद ने स्वयवर का आयोजन किया और यह वार्त रचयी कि जो भूमते हुए चन्द्रक यन्त्र वान वेच कर देगा, वही राजकुमारो के हाथो वन्नाला धारण करने का अधिकारी होगा।

इसी स्रवसर पर सुरेन्द्रवर्षन नामक विद्याधर राजा वहाँ स्राया। उसने राजा दूपद की क्राजा से यह शर्तरख ली कि जो गाण्डीव बनुष पर प्रत्यचा चढा देगा, स्रीर उससे चन्द्रक-वेब करेगा, वहाँ राजकुमारी की पासकेगा।

स्वयवर का निमन्त्रण पाकर दुर्योधन आदि अनेक राजा और राजकुमार वहां एक जिन हुए। पाण्डव भी कनूहलवा वहां पहुँच गये। सव राजाओं ने गाण्डीव धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, किन्तु उन दिव्य धनुष को उठाकर कोई मुका भी नहीं सका। जब सव परास्त हो गये, तब अर्जुन उठा, यङ आदाओं के चरणस्पर्ण किये, जाकर गाण्डीव धनुष उठाया और लीला मात्र मे उसकी प्रत्यचा चढा दी। दुर्योधन कर्ण ख्रादि राजा अर्जन के हस्तलाधव को देखकर मन में विचार करने लगे—अर्जुन तो अन्ति मे भस्म हो गया, दूसरा अर्जुन कान उत्पन्न हो गया?

नरेक्षगण मन मे नाना भाति की कल्पना करने में लगे हुए थे, तभी धर्जुन ने निरन्तर घूमने हुए चन्द्रक यन्त्र में स्थित नेत्र की ध्रीर अपने बाण का लक्ष्य साधा धौर निभिष्य मात्र में नक्ष्य वेध कर दिया। तभी लज्जा से स्वनतमुखी दौपदी दोनो हाथों में दरमाला लिये हुए धागे बढ़ी और अर्जुन के गले में जाल दी। उस समय बाग्रु ने से से स्वत्य से साथ क्ष्य बुंग के पास खड़े हुए थे। गले में वरमाला डालते समय वह ट्रुट गई और बाग्रु के येग से उड़कर धर्जुन के साथ धर्म्य चारो भाइयों के ऊगर जा गिरी। किसी रिसक व्यक्ति ने विनोद में कह दिया कि राजकुमारी ने पांच कुमारो का वरण किया है। एक क्षणिक विनोद स्थाई किस्वदन्ती बन गया।

पाण्डव बध् बर-वध् को लेकर माता कुन्ती के पास ले चले। किन्तु कुछ मात्सगंदाध नरेश एक अज्ञात कुलशील युवक को बरमाला धारण करते हुए देखकर उत्तीजित हो उठे धीर वे युव के लिए तैयार हो गरे। इचर अर्जुन, भीम और पुष्टवधून ने भी धार्यने चनुष सभाल लिये। उन्होंने धारणे वाणों में युव्जिष्मुन नेशों को रोक विद्या। तब प्रजुन ने पृष्ट कुन्त के रख पर धारूब होकर अपना नामाज्ञित वाणा गृह शिणाचार्य के चरणों में केका। होण, धवस्थामा भीश्म, विदुर आदि ने धर्जुन का नाम पढ कर पाची पाण्डवों को पहचान लिया। सभी पाण्डवों होण, धवस्थामा भीश्म, विदुर आदि ने धर्जुन का नाम पढ कर पाची पाण्डवों को तहचान लिया। सभी पाण्डवों को जीवित देखकर वड प्रसन्त हुए। सारा वातावरण हो बदल गया, हर्पनाद होने लगा, शलबादियों का तुमुल घोष होने लगा। नीतिविजवलण दुर्योधन और उत्तके भाइयों ने बन्धू-समागम पर हर्प व्यक्त किया और पाण्डवों का प्रमान अपनित्रम क्या। अर्जुन और द्वीपदी का विवाह सानन्द सम्पन्त हुया। दुर्योधन पांची पाण्डवों के प्रति प्रमान प्रमानन्दन लिया। सर्जुन और द्वीपदी का विवाह सानन्द सम्पन्त हुया। दुर्योधन पांची पाण्डवों के प्रति प्रमान अपने ने प्रमान अपने ने समान आवे-स्राधे राज्य का भी करने लगे।

प्रजातवास के समय युधिष्ठिर और भीम ने जिन कुल कन्याघो को स्वीकार करने का आक्ष्वासन दिया या, उन्हें बुलाकर उनके साथ विवाह कर लिया। सब लोग ग्रानन्दपूर्वक रहने लगे।

कौरवों स्नौर पाण्डवों का समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। किन्तु कृटिल दुर्योधन पाण्डवों के वैभव स्नौर उत्कर्ष को देखकर ईर्ष्यों में दग्ध रहता था, किन्तु प्रकट में वह प्रेम प्रदक्षित करता था। एक बार दुर्योधन पांडवों का पुनः स्रज्ञातवास ने झपने भाइयों के साथ मन्त्रणा की कि पाण्डवों को किस प्रकार राज्यच्युत करके उनके राज्य पर झिषकार किया जाय। इस मन्त्रणा में शाकृति भी सिम्मितन था। वह दुर्योषन का मामा या और झमात्य भी था। वह अत्यन्त धृते और कुटिन व्यक्ति था। युत विद्या में वह पारत्त था। उसने प्रामर्थ दिया—यूषिटिंठर धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं, किन्तु उन्हें

चूत कीडा की बहुत रुचि है। उन्हें प्रेरित करके चूत कीडा के लिए तैयार करो। बर्त यह रहे कि पराजित पक्ष को बारह वर्ष धक्रातवास में रहना होगा। यदि उनका परिचय प्रगट हो जाय तो पुन वारह वर्ष का प्रज्ञातवास होगा। म्राप लोग चिता न करे, मेरे कुटिल दाव को युधिष्ठिर समक्ष भी न पावगे भीर उन्हें पराजित होना पड़ेगा। युधिष्ठिर प्रतिज्ञा निभाये भीर उनके आई उनकी खाजा का अतिकमण नहीं कर सकेगे। इस प्रकार आप लोग निक्कण्टक राज्य भोगना।

भूतें शकुनि का परामर्थ सबको रुचिकर लगा। तदनुसार एक दिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा—धर्म-राज! मेरी इच्छा है कि हम दोनो शर्त रखकर खून कीडा करे। इससे मनोरजन भी होगा और भाग्य-निर्णय भी होगा। इस कीडा में जो पराजित होगा, उस पक्ष को बारह वर्ष पर्यन्त मज्ञातवास करना होगा। समय से पूर्व प्रगट होने पर पुन वाग्ह वर्ष तक इसी प्रकार स्रज्ञातवास घारण करना होगा। वया झाप यह चुनौती स्वीकार करने के लिये तैयार है?

युधिष्ठिर क्षत्रिय थे। कोई उन्हें चुनौती दे स्त्रीर वे स्वीकार न करे, ऐसा क्या सभव था? उन्होंने दुर्योक्षन की बात स्वीकार कर ली। चौसर विख्य मई। दोनो पक्ष स्वा जुटे। युधिष्ठिर स्रीर दुर्योक्षन खूत कोडा मे उस युग के प्रस्थात विविधक साने जाते थे। शकुनि इस विद्या का समंत्र था। गांसे उसके इच्छातुवर्ती थे। वह इस विद्या का समंत्र था। गोंसे उसके इच्छातुवर्ती थे। वह इस विद्या के गुढ रहस्यों, कुटिल दावों और वचना-प्रवचनाक्षों में कुशल था। गेंसे महारथियों की प्रतिद्वन्द्विता का समाचार चारों भीर फैल गया। कुतहलवज्ञ दर्शक बहुसक्या गें आ जटे।

पासे फेके जाने लगे। दाव जीतने पर दर्शक ही नहीं, कीडको, परामर्थको, पक्षघरो के मुख से भी हर्ष-नाव निकल पढ़ता था। बाजी जमी, लूब जमी। पहले युधिष्टिर की निरन्तर विजय होनी रही। युधिष्टिर इससे उत्साहित होकर सम्बे दाव लगाने लगे। कुटिल शकुनि की यह भी एक चान थी. वह दाना डालकर चिडिया को फंसाना चाहता था।

कुछ समय बाद बाजी बदली। पासे युधिष्ठिर को धोका देने लगे, वे ही दुर्योधन की इच्छानुकूल पड़ने लगे। कहाँ प्रवंचना है, इसे पाण्डव नहीं समक्ष पाये। कीरब प्रसन्त थे। शक्ति युधिष्ठिर को बड़ा दाव लगाने को बाद-बार प्रोस्साहित करता। गया हुया वाधिम प्राप्त करने की सभावना से युधिष्ठिर मृदों के समान प्रधिक-प्रधिक लगाते गये और हारते गये। अन्य में सब कुछ दाव पर लगा दिया और सब कुछ चला गया। अब पाण्डवों के वहां से चले जाने के प्रतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं बचा था। नीतिक वृद्ध जन कह रहे थे—पाण्डवों के साथ घोका हुमा है, अन्याय हुमा है। चारों भाई भी कुछ्थ थे, वे अन्याय का प्रतीकार करने को तत्पर थे। किन्तु युधिष्ठिर ने उन्हें शान्य कर दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार वे चारों भाइयों को लेकर चल दिये। उनके साथ केवल द्रीपदी ही गई।

पाण्डव चलते-चलते कालाजला घटवी में पहुँचे। उस वन मे अमुरोदगीत नगर का प्रकोणंकासुरी का पुत्र सुतार नामक विद्याघर किरात का बेव धारण करके अपनी हृदयबल्लमा कुमुमावती के साथ कीड़ा कर रहा था। अर्जुन भ्रमण करते हुए उघर ही जा निकला। किरात अर्जुन के आगमन से बड़ा कोधित होकर घनुष-वाण किर गारने दौड़ा। अर्जुन ने भी अपना गाण्डीव सम्हाल लिया। दोनो मे भयकर युद्ध होने लगा। फिर बाहु युद्ध हुमा। अर्जुन ने किरात की छाती पर कस कर मुख्ति-अरहार किया। इससे वह अस्त-व्यस्त हो गया। पति की दुदंशा देखकर विद्यासरी दीनतापूर्वक अर्जुन से पति के प्राणो की भिक्षा मागने लगी। अर्जुन ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करके किरात को छोड़ दिया।

तदनन्तर विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते हुए पाण्डव रामिगिरि पहुँचे। यह वही पवित्र क्षेत्र था—जहां राम, लक्ष्मण और सीता के साथ ठहरे थे झौर जहां उन्होंने संकड़ो जिनालय बनवाये थे। पाण्डव लोग उन्ही महाभारत-युद्ध ३०७

जिनालयों में दर्शन-पूजन करते थे। वह स्थान उन्हें इतना रुचिकर लगा कि वे वहाँ ११ वर्ष तक ठहरे।

पाण्डव विराट नगर में न्वहां से वे चलकर विराटनगर पहुँचे। वहाँ विराट नामक राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मुदर्शना था। पाडवो भीर द्वीपदी ने वेष बदल कर विराट के यहाँ नौकरा करला। द्वीपदी को सैरन्धी का कार्य करती था। उन्हों दिना रानी से स्वर्णना का साथ करती था। उन्हों दिना रानी सुदर्शना का सहोदर कीचक अपनी बहुत से मिलने आया। कीचक वडा बलवान, पुष्ट भ्रीर क्रूरकम् था।

एक दिन उसने द्वौपदी को देख लिया। देखते ही वह उसके सीन्दर्य पर मोहित हो गया। वह नाना उपायों से द्वौपदी को प्राक्रपित करने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु द्वौपदी ने उसकी और एक बार देखा तक नहीं। जब उसकी चेट्यां सीमा का अतिक्रमण करने लगी, तब एक दिन अयसर पाकर द्वौपदी ने ग्रेमफी मीन से तसकी शिकायत कर दी। सुनते ही भीमसेन से अध्ये प्रवाद वा उसने द्वौपदी ने उपाय बता दिया, जिसके अनुसार द्वौपदी ने कीचक को सायकाल के समय एकान्त स्थान में मिलने का सकत कर दिया। यथानमय कीचक उस स्थान पर पहुँचा। द्वौपदी ने कीचक को सायकाल के समय एकान्त स्थान में जिस अन्यकारपूर्ण निगन-स्थान पर जा पहुँचा। काम विद्वाल कीचक ज्यो ही आतिगान के लिए आगे बढ़ा, भीमसेन ने कीचक के में में दोनों मुजाय डाल कर ऐसा जिसका अपने ही आतिगान के लिए आगे बढ़ा, भीमसेन ने कीचक के में में दोनों मुजाय डाल कर ऐसा जिसका अपने के मूर्प पर जा पिरा। भीम ने उसकी छाती पर चढ़कर कर कर में पृष्टिका अद्वार किये, जिससे उसका अपन्यका पर पुष्टिका अद्वार किये, जिससे उसका अपने प्राप्टिका अद्वार किये, जिससे उसका अपने प्राप्टिका अद्वार किये, जिससे उसका अपने प्राप्टिका अद्वार किये प्राप्टिका अद्वार किये अपने सिन्दे की प्राप्टिका अपने दिवस अपने स्थान की प्राप्टिका अपने स्थानित की जा पाणी तुम्मे आज छोड़ देना हूं गह कहकर छोड़ दिया। भयकर रूप में द्विष्टिका और अपनानित होने से कीचक की दैगाय हो गया। उसने मुनिद्योला लेली। मुनि वनकर काचक घोर तप करने लो और निरस्त आत्मा की निर्मनता बढ़ाते रहे। आयु के अन्य में ममस्य कर्मों का नादा करके व जन्म-मरण से मुक्त हो गये।

जब कीचक के सी भाइयो को कीचक की दुर्दशा और ग्रपमान का समाचार ज्ञात हुया तो वे लोग वहाँ ग्राय और सेरन्द्री को ही इसका कारण समक्ष कर जसे एक जलती हई चिना में डालने का उपक्रम करने लगे।

भीम ने वहाँ पहुँचकर उन सबको गमधाम पहुँवा दिया।

दुर्धांचन निश्चित्त नहीं बेठा था। उसे अपने विश्वस्त चरो द्वारा समाचार प्राप्त हुआ कि एक ही व्यक्ति ने कीचक के सहावलवान सी भाइयों का वध कर दिया है। इस समाचार से उसे सम्देह हो गया कि हो न हो, यह कार्य भीम ने किया है। फिर भी उसने अपने सम्देह की निवृक्ति के लिए एक उपाय किया। उसने एक सेना विराट नगर को और अजी। सेना ने विराट नगर के बाहर राजा विराट को चरनी हुई गायो। को घेर किया और उन्हें हाक कर ले जाने लगी। रोते चिल्लाने खालों ने खाकर यह समाचार राजा को दिया। विराट ने तत्काल अपनी सेना भेज दी। यह समाचार अर्जुन के कालों में भी पड़ा। वह विराट की पुत्री उपरा को नृत्य विद्या सिखाने के कार्य में निगुक्त वा। उसने महाराज में एक पर चड़ा र वपूत्र वारावाह देने की प्रार्थना की। राजा ने वैदा ही किया। अर्जुन रथ मे खास्ट होकर युद्ध स्थल की और रवाना हुआ। भागे में उनने एक समी वृक्ष पर छिपाये हुए प्रयन ग.ण्डीव धनुत और सम्वाहमें का उतारा और जाकर कोरव सेना पर सयकर वेग से आक्रमण कर दिया। नृजुल खोर सहदेव दोनो भ्राता तलवार में पहु थे। व भी खपत शस्त्रों से सज्जित होकर मोर्च पर निग्न से सामें चर पहुंचे। उन तीनो भाइयो के हस्तलाधव धोर बीरता के आंग कीरव सेना युद्ध क्षेत्र और गायों को छोजकर प्राण्व चाकर भागी।

ग्रब दुयोंधन को सन्देह का कोई कारण गेप नही रहा। उसे विश्वास हो गया कि पाण्डव विराट नगर में छदम वेष में प्रजातवास का काल यापन कर रहे है। किन्तु अज्ञातवास का काल समाप्त हो गया था। ग्रन पाण्डव पूनः हस्तिनापुर को लौट गये और वहाँ राज्य-शासन करने लगे।

किन्तु कौरव शान्त रहने वाले नहीं थे। उन्होंने यह कहना प्रारम्भ कर दिया कि पाण्डव स्रज्ञानवास के निश्चित समय से पूर्व आ गणे है। श्रत उन्हे बारह वर्ष का अज्ञानवास पुन स्वीकार करना चाहिए। सन्धि की यह शर्त बहुत स्पष्ट है। कौरवों की ये अनर्गल बाने सुनकर भीम स्रादि चारों भाई उत्तेजित हो जाते, किन्तु युक्किष्ठिर नहीं चाहते यं कि शाइयों में परस्पर कटूना उत्पन्न हो। खत उन्होंने राज्य का परित्याग करके धपने भाइयों के साथ बाहर जाना ही उचित समका। खतः वे दक्षिण की ओर चले गर्गै। वे

पाण्डव द्वारिका में यात्रा करते-करते विरुध्यन में पहुँचे। वहीं एक आश्रम में तपस्या करते हुए महामन। विदुर मिता। पाण्डवों ने उन्हें सम्मानपूर्वक नमस्कार किया। वहाँ से चलकर वे लोग

द्वारिका पूरी से पहुँचे। उनके स्नायमन का समाचार सुनते ही समस्त यादव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। महाराज समुद्र विजय स्नादि दसो भाई, नेमिनाथ, बलभद्र-कृष्ण झादि समस्त यादवप्रमुख पाण्डवो के झागमन पर अत्यन्त हिष्त हुए। यादव और पाण्डव परस्पर प्रमृपुक भिले। स्वागत सम्मान के बाद श्रीकृष्ण ने उन्हें सम्पूर्ण भोगोपभोग सामग्री से युक्त प्रासादो से पृषक्-पृथक रहरा दिया। बहा रहते हुए उनका विवाह पाच यादव राजकुमारियो के साम्य हो गया—पृषिद्विष्ट का लक्ष्मीमतो के साथ, भिम का शेषवती के साथ, अर्जुन का सुभन्ना के साथ, नकुल का रित के साथ और सहदेव का विजया के साथ।

एक बार कुछ ब्यापारी राजगृह पहुँचे। वे सम्राट् जरासन्य की राज्य सभा मे पहुँचे मौर उन्हे मनध्ये रत्न म्रापित किये। जरासन्ध ने उन रन्नो को बडे विस्मय से देखा और पूछने लगा—ये बहुमूल्य रत्न तुम्हे कहाँ प्राप्त हुए ? ब्यापारियो ने उत्तर दिया—राजन् ! हम लोग सिहल, स्वर्णद्वीप मादि देशों में ब्यापार के निमित्त भ्रमण करते हुए द्वारिकापुरो गहुचे। उस नगरी को समृद्धि और सम्पन्तता को देखकर हम विस्मित रह गये। बहुँ महा पराफ्रमी श्रीकृष्ण राज्य करते है। जब सहाराज समुद्धिजय भ्रीर महारानी शिवादेवी के तीर्थकर नेमिनाच का जन्म हुआ, उससे पन्द्रह मासा पूर्व से उस नगरी मे देवो ने रत्न वर्षा की। उन्ही रत्नों मे से कुछ रत्न हम लोग आपकी सेवा मे नेकर भ्राये है। ब्यापारियो की यह बात सुनकर और यादवो

ं यादव कुल के प्रति जरासन्ध का कोप

की सुख-समृद्धि की बात जानकर जरासन्ध अत्यन्त कृषित होकर वोला—मै तो समक्षता था कि यादव मेरे भय से पलायन करते हुए जलती हुई चिताओं मे जल मरे है। मुक्ते अब तक ज्ञात ही नहीं हुआ कि मेरे शत्रु, मेरे दामाद और पुत्रो-वाधवों को मारने वाले अधम

यादव धव तक जीवित है और सम्पन्तता का जीवन ब्यतीत कर रहे है। क्या ध्रपने वरो की इसी योग्यता के वल पर गिरिवज का शासन अपने समाद का शासनादेश स्थिप रख सकेता। ध्रव तक मेरे ध्रमात्य ही मुर्फ घोर स्वय को धोका देते रहे है। जब तक मुफ जात नहीं था, तब तक मेरे सजु जीवित रहे। ध्रव ज्ञात हो गया है तो वे भेरे विमुख रहे कर एक शास केता हो गया है तो वे भेरे विमुख रहकर एक शास भी जीवित नहीं रह सकेते। अभी भेरे सभी मित्र नरेशों के पास सेना सहित उपस्थित होने की मुचना भेज दो जाय। अभी यादवी के विषद समित्र करका है।

मित्रियों ने अपने सम्राट्कों नेमिनाथ-बलभद्र और श्रीकृष्ण के अजब बल-दिकम की बात बताकर निवेदन किया-देव । यादवी की शक्ति इस समय अजेय है। उनसे सामनीति के अनुसार शान्ति-सन्धि करना अधिक विवेकपण रहेगा।

जरासन्ध ने मित्रयों के इस परामक्षं की उपेक्षा करके ध्रपने मित्र नरेशो के पास सहायता के उद्देश से राजदूत भेज दिये तथा एक चतुर दूत द्वारिकापुरी के लिए भी भेज दिया। जरामन्य का वह राजदूत ध्राजितसेन द्वारिका पुरी पहुंचा था यादवों की राज्य सभा में पहुंचा। यादवों ने उसका समुचित ध्रातिष्य करके उपगुक्त स्थान दिया। राजदूत ने अपने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अपने ख्राते का उद्देश्य बताते हुए कहा—राजन्यवर्ग! समस्त यादवर्गण मुत्ते। परम भट्टारक चत्रवर्ती साग्राट जरासन्ध के मन मे यादवों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। उनके भय से आप लोग अपनी जन्म-भूमि त्याग कर समुद्र के बीच में ख्राकर वस गये हैं। चक्रवर्ती आपको प्राप्तान्सन देते हैं कि यदि याप चाहे तो पुन अपनी जन्म-भूमि में लौट जाये, उन्हें इसमें कोई ध्रापत्ति नहीं है। यदि आप लोग यही निवास करना चाहे तो भी चक्रवर्ती की आपके ऊपर कुरा-दृष्टि रहेगी। सम्राट् आप लोगो के हित में और शान्ति एव सीहार्द के महान प्रयोजनवर्श केवल यर् चाहते हैं कि ध्राप लोग उन्हें नमस्कार करके अपना सम्राट् स्वीकार कर ने धोर उनकी छत्रछाया में निर्वाष राज्य-मुख का भोग करे। यदि सम्राट् की ध्राज्ञा का पालन नहीं हुत्रा तो यादव कुल का विनाश ध्रानवार्य है।

दूत के राजनियक निवेदन का विपरीत ही प्रभाव पड़ा। स्वाभिमानी और स्वातन्त्र्य प्रेमी यादव किसी सम्राट् की दासता को अयीकार करने को तत्वर नहीं थे। महाराज श्रीकृत्य ने दूत को सबोधन करते हुए उत्तर दिया— "प्रगाल की मृत्यु आती है तो वह नगर की ओर जाता है। तुम्हारा वह दमभो राजा सेना सिज्यत करके यादव कुल के विद्य अभियान करना चाहता है, यादव कुल राभूमि मे आकर उसका स्वागत करेगा और उसके दर्प का सम्मित उत्तर देवा।। यादव कुल का यह उत्तर प्रपणे राजा से जाकर कह देना।'

यह कह कर उन्होंने दूत को वहांसे विदाकर दिया। दूत ने यादवो का यह उत्तर अपपे सम्राट्की निवेदन कर दिया।

इधर यादवों ने परिवर्तित परिस्थित पर सन्त्रणागार में मन्त्रणा की। निर्णय हुआ कि यादवों को कुछ अवसर प्राप्त करने के लिये जरासका से कुछ निश्चित अविध के लिए शान्ति-सिध कर लेना उपयुक्त होगा। इस कार्य के लिए कुमार लोहजच की भार सीणा गया। कुमार लोहजच की त्रित्त सुतर, स्ववहार कुश्च को सीतित पुरुष था। वह गिरिक्षण पहुँच कर जरासक्य से मिला। उसने उसे सम्भाया कि युद्ध से दोनो पक्षों की ही जन-धन-हानि होगी। यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि सम्राद्ध और यादव कुल से एक सीमित अविध के लिए शान्ति सिध निष्पत्त होगी। यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि सम्राद्ध और यादव कुल से एक सीमित अविध के लिए शान्ति सिध निष्पत्त हो लाय। अविध के परचात् इसका पुनर्नवीकरण करने अध्यता अन्यथा प्रवृत्ति करने का दोनो पक्षों की अधिकार होगा। यादवों के इस नीतिक राजदूत की नक्तियात वातों का जरासन्ध पर भी प्रभाव पडा। वह भी तैयारों के लिए कुछ समय चाहता था। अन्त में दोनो पक्षों की पारस्परिक सहमति द्वारा एक वर्ष की शान्ति सिध पर दोनों प्रोर के इस्ताक्षर हो गये।

## कुरुक्षेत्र में महामारत युद्ध

एक वर्ष की धविध के पक्ष्वात् जरासत्त्व विशाल वाहिती लेकर कुरुक्षेत्र के विस्तृत मैदान मे जा पहुँचा। श्रीकृष्ण भी सपनी सना सिज्जत करके वहाँ जा डटे। श्रीकृष्ण के पक्ष में समस्त यादवों के अतिरिक्त पाण्डव, दशाह, भोज, पाण्ड्य, इध्वाकु वशी मेक, राष्ट्रक्षेत्र, सिहल, वर्षेर, यमन, प्राभीर, काम्बोज, द्वविड देश के नरेश, शकुनि का माई चारुदत, पदाप्य, आदि अनेक नरेश थे। इनके पक्ष मे सात अक्षीहिणी सेना भी। दूसरी स्रोर जरासन्य के पक्ष में कारवों के प्रतिरिक्त गान्धार, सिन्ध, मध्य देश के नरेश कर्ण आदि नरेश थे। उसकी सेना का सक्यावल गयास्त्र अक्षीहणी था।

दोनो पक्षो की सेनाये जब स्नामने-सामने डट गई, तब कृत्ती बडी चित्तित हो गई। वह युधिष्ठिर स्नादि पुत्रो की सहमति से कर्ण के पास पहुँची। उसने कर्ण को कण्ट मे लगाकर उसे सम्पूर्ण बृत्तान्त प्रारम्भ से

१ अजीहिण्यामिरशिषकं सप्तत्या हार्ग्डाम शतं । भावुक्ताति महसार्य्या गाजागांकविकातिः ॥ एवमेव रथाना तु मध्याम कीनित बुधं । पञ्चवरिट सहस्रास्त्रि बर्द्यशानि दशेव तु ॥ सध्यानास्तुरगाम्न जीविना रथातुरगमं । भृत्या शतसहस्र्यास्या सह्यास्यात् तवा नव । शतानि त्रीस्त्रि बाल्यानि पञ्चाश्यक् पदानयः ॥

भारते अक्षौहिस्मी प्रमासम्---

अजीहिण्याः प्रमाणा तु साङ्गाय्टैकढिकेगंजै । रथैरैतैर्द्वयैश्विष्टने पञ्चध्नेश्च पदातिभिः ॥

—एक अभौहिर्गी में २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६४६१० अञ्च, १०६३४० पदाति सैनिक होते है।

माता कुन्ती भौर कर्ण की भेंट अन्त तक का सुनाया कि किस प्रकार लोक-लाज के कारण उसने ध्रपने पुत्र को कम्बल में लपेट कर छोड़ दिया था। फिर बोली---पुत्र ! मैं तेरी अपराधिनी हूं, किन्तु तू है तो पाण्डु-कुल का ही एक रत्न और धुधिष्ठिर स्नादि पाडवों का अग्रज। वत्स रे चल वहाँ, जहाँ तेरे बन्धु-बान्धव है सीर कुरु-वश का स्वामी तू ही है। तू कृष्ण स्नौर बलदेव के लिए प्राणो

से भी प्रिय है। चलकर तू प्रपना राज्य सभान ँ बुधिष्ठर तेरे ऊपर छत्र लगायेगा, भोम चवर ढोरेगा, धनजय तेरा मन्त्री बनेगा, नकुल धौर सहदेव तेरे डारपाल होगे । फिर तुम सबकी हितकामना करने बालो तुम्हारी माता

तुम्हारे साथ है।'

कर्ण माता के स्नेह रसपूरित वचन मुनकर द्रवित हो उठा, किन्तु जरासन्ध ने उसके प्रति जो उपकार किये थे, उन्हें भूलकर वह कृतक्ष्न नहीं बनना चाहता था। अन वह बोला- 'समार में माता, बन्धु-बाधव दुर्लभ हैं, यह मैं जानता हूं, किन्तु युद्ध उपस्थित होने पर स्वामी का कार्य छोडकर वन्धु-बान्धवों का कार्य करना समुचित होगा। मैं बचन देता हूं कि मैं अपने भाइयों के साथ युद्ध न करके अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध करू गा। यदि युद्ध के परचात् हम लोग जीवित रहे तो बन्धुओं के साथ समागम अवश्य हागा।' इतना कहकर उसने माता कृतीं के चरणों का स्पर्ध किया।

स्पृह-रचना— जरासन्य के पक्ष ने चक-स्पृह की रचना की। इस चक-स्पृह से सेना की चकाकार रचना की गई। इस चक के एक हजार झारे थे। उसकी रक्षा के लिए एक-एक झारे पर एक-एक राजा झपनी सेना के साथ उपस्थित था। चक के मध्य भाग में जरासन्य स्थित था। उसकी रक्षा के लिये कर्ण, दुर्योबन झादि सी भाई, नान्धार, सिन्ध झीर मध्य देश के राजा सन्नद्ध खंडे थे। जरासन्य ने राजा हिरण्यनाम का स्राज का सेनापति नियक्त किया।

दूसरी भ्रोर बमुदेव ने चक्ट्यूह के उत्तर में गरुड ब्यूह की रचना की। इस ब्यूह के मुख पर यादव कुमार नियुक्त किये गये। म्रातरण, बलदेव और श्रोकृष्ण उसके मस्तक पर स्थित हुए। बसुदेव के पुत्र मक्तर, कुमुद, बीर, सारण, विजय, पदा, जरत्कुमार, सुमुख, दुर्मुख, दृढमुष्टि, विदूरय म्रोर अनावृध्टि बलदेव म्रोर व्योकृष्ण के रच की रक्षा करने के लिए पृष्टिरक्षक नियुक्त किये गये। राजा भोज गरुड के पृष्ट भाग पर स्थित हुआ म्रोर भारण, सागर सावि अनेक के लिए पृष्टिरक्षक वनाये गये। महाराज समुद्रविजय गरुड के दाये पत्र पर स्थित हुए। बलदेव-पुत्र भीर पाण्डव गम्ड के बीये पत्त पर स्थित हुए। उनके पृष्ट भाग पर सिहल, वर्षर, कम्बोज, केरल, कोसल म्रोर द्विमल देश के राजा नियत किये गये।

तभी अनेक विद्याघर नरेश अपनी-अपनी सेनाये लेकर वसुदंव के पक्ष में आ मिरे। उनमें यह भी समा-चार मिला कि विद्याघरी की एक विशाल गेना जरामन्थ की महायदा करने के लिए आन वाली है। तब मन्त्रणा करके बारव अपूर्णों ने उन्हीं विद्याघर नरेशों के साथ प्रखूमन, अम्ब आर्थि पुत्रों सहित वसुदंव को विजयार्थ पर्वत की और इस शत्र विद्याघर सेना का प्रतिगोध करने के लिए अंच दिया।

सभी वीर युद्ध के लिए सन्तद्ध थे। योरो की भुजाये ध्रपना क शल प्रस्तुत करने के लिए फडक रही थो। महाबली बलदेव कुवेर द्वारा समीपन दिव्य अस्त्रों से पौरपूर्ण सिह रख पर आफड हुए। महामना श्रीकृष्ण गरुड़ास्तिर पताका से सुद्योभित दिव्य अस्त्र अस्त्रों से पिरपूर्ण गरुड रख में विराजमान हुए। भगवान नेमिनाथ इन्द्र द्वारा प्रेषित और मातिल सारथी से युक्त रथ मे जा विराज। उनको दिव्य कॉलि से सम्पूण युद्ध-भूमि प्रभा-सित्त थी। तब यादव प्रमुखों ने परामर्थ करके वसुदेव के महावीर पुत्र अनावृध्टि को मेनापनि बनाकर उसके ललाट पर ककम का विलक लगाया।

ं पुद्ध का भेरी-घोष—दोनो पक्षों में युद्ध प्रारम्भ करने की सूचना देने वाले शक्ष और भेरियों का नुमुल घोष होने लगा। भेरी-घोष मुनते ही दोनों भेनाये परम्पर जुक्क पढ़ी। गज सेना गज सेना के साथ, प्रश्न सेना प्रश्न सेना के साथ, रथारोही रथारोहियों के साथ और पदाति पदातियों के साथ भित्र यथे। बोरों की हुकारों भ्रीर ललकारों, बनुष्क की टकारों, हाथीं भ्रीर वोड़ों की बोस्कारों से दसों दिशायें फटने-सी लगी। महाभारत-युद्ध ३११

जरासन्य की सेना ने यादव सेना को दवाना प्रारम्भ कर दिया। यह देख कर नेमिनाथ, अर्जुन और प्रना-बृष्टि श्रीकृष्ण कं सकेत पर आगे बढं। भगवान नेमिनाथ ने इन्द्र द्वारा प्रदत्त ऐन्द्र, अर्जुन ने देवदत्त भोर संनापति भ्रनावृष्टि ने वलाहक शख कुका। शख-ध्वित सुनते ही यादव-सेना में उत्साह भर गया। अनावृष्टि ने चक्रवृष्ट् क्षा मध्य भाग, नेमिनाय ने दक्षिण भाग और अर्जुन ने पश्चिमोत्तर भाग खणात्र मे भेद दिया। तब अतिपक्ष को सेनापति हिल्प्यनाभ अनावृष्टि कं साथ, रुक्या नीमनाथ कं साथ और दुर्योधन अर्जुन कं साथ भिड़ गये। भगवान नेमिनाथ ने भयंकर वाणवर्षा सं दक्षी को रच के नीचे गिरा दिया और प्रसस्य बीरो को तितर-वितर कर दिया। उपयुक्त प्रवसर पाकर पांची पाण्डवों ने कौरवों के साथ भयकर युद्ध किया। युधिष्टिर शस्य के साथ, भीम दुः-कासन के साथ, सहदेव शकृति के साथ और नकुल उलूक के साथ युद्ध करने लगे। पाण्डवों ने दुर्योक्षन के अनेक भाइयों को सार डाला, जो जीवित रह गये, उन्हें मतक के समान कर दिया।

उधर दोनो पक्षो कं सेनापितयों का लोमहर्षक इन्द्र युद्ध हो रहा था। हिरण्यनाभ ने ग्रनावृष्टि को बाण वर्षा द्वारा सत्ताईस बार ब्राप्टन किया। उत्तर में प्रनावृष्टि ने अपने भयकर वाणी द्वारा सी व्रण दिये। हिरण्यनाभ ने अनावृष्टि को ध्वारा सिर्माय भाग कर दां आरंग कनावृष्टि ने उसके धतुष, छत्र और सार्रिष को भेद सिर्मा हिरण्यनाभ के दूसरा घतुष, सभाल जिया तो अनावृष्टि । उसका रथ तोड दिया। तव हिरण्यनाभ तलवार हाथ में लेकर कूद पड़ा। प्रनावृष्टि ने भी तलवार छोर हाल लेकर उसका सामना किया। दोनो वीरो मे भयानक युद्ध हुआ। धन्त में अनावृष्टि ने भी तलवार छोर हाल लेकर उसका सामना किया। तोनो वीरो मे भयानक युद्ध हुआ। धन्त में अनावृष्टि ने हिरण्यनाभ पर घातक प्रहार किया। उसमें उसकी दोनों भुजाये कटकर ख़लग जा पढ़ी, छातो फट गई छोर निप्प्रण होकर भागने लगी। यादव- मोना में हार्य- होने लगा। यलदेव और थीकुष्ण ने चक्ष्यूह का भेदन करने वाले भगवान नेमिनाथ, अर्जुन और सोन्परित अनावृष्टि का प्रमेपूर्ण झालिंगन किया। प्रथम दिन के युद्ध में यादवो की विजय हुई झोर शत्रु मेना में शोक छा गया।

श्रीक्रुष्ण द्वारा जरासम्य का वथ—दूसरे दिन सूर्योदय होते ही मैदान में दोनों सेनाये था डटी। ब्यूह-रचना पूर्ववत् की गईं। तब रथ में ग्रारूड जरासम्य अपने मत्रों हसक से बोला –हसक ! मुफ्ते यादव पक्ष के स्वानिने के नाम. चिन्ह ग्रीर परिचय बता, जिससे मैं उन्हीं का वध करू, श्रन्य साधारण जनों के देख से क्या लाभ है।

तब हसक अपने स्वामी को राष्ट्र पक्ष के मेनानियों का परिचय देते हुए कहने लगा—'देव! स्वर्ण प्रखलाओं से युक्त देवत प्रश्वों और गरूड ध्वजा वाला श्रीफ़्ल्ण का रच्य है। स्वर्ण सांकली वाला, हरे अरवों वाला और ज्याभ ध्वजा वाला अरिष्टर्नीम का रच्य है। कृष्ण के दाई और रीटा के समान वर्ण वाले अरवों और ताल ध्वज बाला वलदेव का रच है। इसी प्रकार अमारय ने अनावृष्ट, युधिष्ठिर, भीम अर्जुन, समुद्र विजय, अर्कूर, सास्यिक, भोज, जरत्कमार, सिहल, मरुगाज पदार्थ, सारण, मेठवल, विद्वार आदि महारिधयों का परिचय दिया।

सवका परिचय पाकर जरासन्थ ने सारिख कां आदेश दिया 'सारिख । मेरा रथ यादवो की श्रोर ले चल। तब जरासन्य और उसके पुत्रो ने यादव सेना पर बाण-वर्षा करके उसे व्याकुल कर दिया। जरासन्थ के पुत्र कालयवन ने अनेक यादव कुमारों के शिर छेद दिये। तब त्रहां कर सारण आगे वढा और उसने खड्ग के एक ही तीन्न प्रहार में जान्यवन को यमराज के घर भेज दिया। जरासन्य के अन्य पुत्र प्रतिरोध करने आगो बढ़े, उन्हें श्रीकृष्ण ने प्रपने घातक वाणों से सदा के लिए सुला दिया।

पुत्रों की मृत्यु से भयकर कोष में भरकर अपने नेत्रों से खाग बरसाता हुआ जरासन्य श्रीकृष्ण के समक्ष पहुँचा। दोनों अप्रतिम बीरों में उस समय दारुण युद्ध हुआ। जरासन्य ने दिव्य नागास्त्र छोडा। कृष्ण सावधान थे। उन्होंने गरुसारू छोडकर उसे ब्यार्थ कर दिया। तब जरासन्य ने प्रस्तवाल के मेघ के समान वर्षा करने वाला स्वतंक सदत्र छोडा तो श्रीकृष्ण ने महास्वसन नामक ध्रान्त्र के द्वारा भयकर आंधी चलाकर उसे दूर कर दिया। इस प्रकार दोनों बीर वायव्य स्वस्त्र, अन्तरीक्ष स्वस्त्र, आनंत्र वाण, वारुणास्त्र, वेरोचन अस्त्र, मोहन्द्र स्वस्त्र, आस्त्र अपने वाण, वारुणास्त्र, वेरोचन अस्त्र, मोहन्द्र स्वस्त्र, अस्त्रप्रीव वाण, ब्रह्मशिस्त्र वाण आदि दिव्य शस्त्राहर चलाते और

३१२<sup>५</sup> . जन धर्म का प्रा**चीन इतिह**।स

एक दूसरे को छकाते रहे। जब जरासन्थ के सभी दिब्यास्त्रों को कृष्ण ने निष्प्रभ कर दिया, तो जरासन्थ ने हजार सभी द्वारा रक्षित चकरतन को समरण किया। समरण करते ही चकरतन समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ उसकी उगली पर आकर ठहर गथा। तब उसने वह चकरतन श्रोकृष्ण को ओर फंका। उस प्रकाशमान चकरतन को आते हुए देखकर समस्त यत्वव सेना में भातक छा गया। समस्त यादवपक्षो वीर उस चकरतन को रोके का प्रयत्न करने लगे। सभी वीर भय से भस्ति हुए हैं थे, वेचल एक ही व्यक्ति स्थिर और सात्त था और वे थे भगवान नेमिनाथ, वे अवधिमान के द्वारा इसका परिणाम जानते थे। इसलिए वे श्रीकृष्ण के पास शान्त भाव से सब हुए रेख रहे थे। वह कान्तिमान चकरतन धीर-धीर वदता हुआ आया। उसने भगवान नेमिनाथ और श्रीकृष्ण की प्रदक्षिण दो भीर श्रीकृष्ण के शल, चक्र, श्रकृष्ण की प्रदक्षिण दो भीर श्रीकृष्ण के शल, चक्र, श्रकृष्ण में विनिहत दाय हाथ पर आकर ठहर गया। उसी समय प्राकाश में देव-दुन्दुनि बचने सगी, पुष्प वर्षा होने लगी, यह नौवा नारायण है, इस प्रकार देव कहने लगे। सुन्नियत प्रवन वहने लगा।

जरासन्थ को अपनी मृत्युका निश्चय हो गया, किन्तुवह बोर निर्भय होकर बोला—धरे गोप ! एक चक्र चला गया तो क्या हुआ, मेरे पास सभी बल और शस्त्रास्त्र सुरक्षित है। तूइसे चला कर देख ले।

स्वभाव से धीर गम्भीर श्रीकृष्ण शान्त भाव से बोले— "बब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि मैं नारायण हूँ। यदि शव भी तुम भेरी श्राधीनता स्वीकार करके मुक्ते नमस्कार करो तो मे तुम्हें क्षमा कर सकता हूँ। ' किन्तु जरासन्व गर्व से बोला— 'इस कुम्हार के चाक को पाकर तुम्के व्यर्थ ही श्रीनमान हो गया है। मैं समस्त यादवो सहित तुक्ते सभी यमपुर पहुंचाता हूँ।

श्रीकृष्ण ने कुपित होकर घुमाकर चकरत्न छोडा। उसने बीघ्र ही जरासन्य के बक्षस्थल को भेद दिया। जरासन्य टूटे हुए वृक्ष के समान निष्प्राण होकर भूजु ठित हो गया। चकरत्न पुनः लोट कर श्रीकृष्ण के हाथ मे झा गया। श्रीकृष्ण ने झपना पांचजन्य शख फूका। भगवान नेमिनाय, झर्जुन झीर सेनापित झनावृष्टि ने भी झपने अपने अस्त भूके। स्वनुन्धना मे सभय घोषणा कर दी गई। सब श्रीकृष्ण के झाझाकारी बन गये। दुर्योक्षन, द्रोण, दुशासन, कर्ण झावि ने विरक्त होकर मूनि-दीक्षा ले ली।

दूसरे दिन जरासन्य झादि मृत व्यक्तियों का सम्मानपूर्वक दाह सस्कार किया गया। इधर शत्र-पक्ष तो पराजित हो गया था, किन्तु वसुदेव अपने पुत्रों और पोत्रों के साथ विद्याघरों के प्रतिरोध के लिए गये थे, किन्तु के सभी तक नहीं लौटे थे, न कोई समावार ही मिला था। यादव इसी चिन्ता में बैठ हुए थे। तभी अनेक विद्याधरियों वेगवती, नागकुमारी के साथ आवाध-मार्ग से आई। आकर उन्होंने सवको नमस्कार निया और सह सुभ समाचार सुनाया कि विद्याधरों के ऊपर वसुदेव ने विजय प्राप्त कर ली है और सभी विद्याधर उनके आजानुवर्ती बन गये हैं। वे कुछ समय में आने ही बाले हैं। तभी विमानों में विद्याधरों के साथ वसुदेव और उनके सभी पुत्र और पौत्र आये। धाकर सब विद्याधरों ने नारासण कुष्ण और बलभड़ बनदेव के वरणों में नमस्कार किया। फिर बसुदेव ने अपने दोनों विजयी पुत्रों का आजियन नियस दोनों ने पिता के चरणों में नमस्कार किया। फिर बसुदेव में ए पुत्रों पोत्रों ने महाराज समुद्रविजय आदि को नमस्कार किया।

महाभारत मुद्ध में विजय प्राप्त करके श्रीकृष्ण भीर बलदेव दिग्यिजय के लिए निकले। उन्होंने म्रास्य समय में ही भरत क्षेत्र के तीन खण्डो धर्यात् भवं भरत क्षेत्र के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। तब वे दक्षिण दिशा से कोटिशिला पर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर श्रीकृष्ण ने उस एक योजन

श्रीकृष्ण द्वारा विभिन्न अर्जने, एक योजन लम्बी और एक योजन चोडी शिला की पूजा करके उसे अपनी
भूजाओं से चार म मुल ऊपर उठा लिया। प्रथम त्रिपृष्ठ नारायण ने इस शिला को

मुजाओं से सिर से ऊपर उठाया था। द्वितीय नारायण ने मस्तक तक, तीसरे स्थयम् ने कण्ठ तक, जीवे पुरुषो-सम ने वसस्यल तक, पाचवे नृसिंह ने हृदय तक, छठवे पुण्डरीक ने कमर तक, सातवें दत्तक ने जॉभों तक, म्राठवें सक्ष्मण ने पुरुषीं तक और नीवे नारायण श्रीकृष्ण ने उसे चार अप गुल ऊपर तक उठाया। शिला उठाने के कारण समस्त नरेशों और सेना ने उन्हें नारायण स्वीकार कर निया। महामारत-पुढः ३१३

दिग्विजय करके श्रीकृष्ण भीर बलराम द्वारिका वापिस श्राये। समस्त नरेशो ने दोनों भाइयों को प्रधं-चक्रीक्वर पद पर झासीन करके झाशिषकत किया। फिर श्रीकृष्ण ने जरासन्य के द्वितीय पुत्र सहदेव को मगध का राज्य प्रदान किया। उग्रसैन के पुत्र द्वार को मथुरा का, महानेमि को शौथपुर का, पाण्डवों को हस्तिनापुर का, राजा रुधिर के पौत्र क्वमनाभ को कोशल देश का राज्य प्रदान किया।

श्रीकृष्ण का बैभव ग्रपार था। उनके पास सुदर्शन चक्र, शार्ष्ट्र घनुष, सीनन्दक खड्ग, कीमुदी गदा, ग्रमोध-मूला शिवत, पाचजन्य शस्त्र, कीरतुभ मणि ये सात दिव्य रत्न थे। इसी प्रकार वलदेव के पास ग्रपराजित हल, गदा, मूसल, शिवत और माला ये पाच दिव्य रत्न थे। नारायण की श्राज्ञा चिरोधार्य करने वाले राजाश्री की सख्या सीलह हजार थी। उनकी सोलह हजार रानियाँ थी तथा बलदेव की आट हजार रानियाँ थी। श्रीकृष्ण की आठ पटरानियाँ थी, जिनके नाम इस प्रकार थे— रुविमणी, सत्यभामा, जामवती, लदमणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती श्रीर गाल्यारी।

पाण्डव आनःदपूर्वक हस्तिनापुर से राज्य कर रहे थे। उनका प्रताप चारो फ्रोर प्याप्त हो रहा था। नारा-यण श्रीकृष्ण उनके मित्र थे। एक दिन घुमन्तू नारद पाण्डवी के महलो से पक्षारे। पाण्डवी ने षांडबो का निष्काकन उनका यथोचित सम्मान क्या। फिर वे अन्त पुर से गये। द्रीपदी उस समय श्रागर में लीन थी.

इसलिए नारद कब झामे झीर चले गये उसे इसका कुछ पता नहीं चला कि तु नारद को द्रौपदी का यह व्यवहार झसहय लगा। उन्होंने द्रौपदी का मान-सदन करने का निवस्य किया और वे झाकाश-मार्ग से पूर्व धातकी खण्ड के भरत-क्षेत्र की अमरदकापुरी के नरेश प्राताभ के महलों में पहुँचे। पपताभ ने उनकी झम्प्यचेना की झीर अपनी दिश्यों को दिखाकर कहा— वया झापने ऐसी क्पवती दिश्यों ससार में कही अम्य देखी है? तब नारद ने द्रीपदी के रूप लावण्य का ऐसा सरस वर्णन विवा कि प्रधाना उस स्त्री रत्न को पाने के लिए लकक

उठा। नारद द्रौपदी के क्षेत्र, नगर, भवन आदि का पता बताकर चले गये।

तब प्रयाभ ने सगमक नामक देव द्वारा सोती हुई द्रौपदी को पर्थक सहित अपने महलो मे मगा लिया। जब द्रौपदी सो कर उठी तो वह आक्ष्म में से चारो भीर देखने लगी। तभी प्रयानाम आकर बोला— देवि 'तुम धातकी खण्ड मे हो. मैं यही का नरेवा प्रयाभ हूँ। मैंने तुम्हे यहाँ मंगवाया है। मैं तुम्हे अपनी पटरानी बनाना चाहता हूँ। अब तुम अपने पति को भूल जाओ और मेरे साथ इच्छानुकूल भोग भोगो। 'द्रौपदी कृपित होकर बोली-तुम ही जानते, नारायण कृष्ण और वलगद्र वलराम मेरे भाई है, जगविक्यात धनुषंत्र अर्जुन मेरे पति है। मेरे अर्थेट अर्जुन बल विकमधारी है। उनको कोई स्थान अगम् नही है। यदि तुम्हे मृत्यु प्रिय नही है तो तुम अभी मुभ्रे मेरे स्थान पर पहुँचा दो। 'यह सुन कर प्रयाम खिलखिला कर हुँस पड़ा।

द्रौपदी इस सकट से विचलित नहीं हुई। उसने नियम कर लिया कि जब तक मूक्ते मेरे पति ग्रर्जुन के

दर्शन नहीं होगे, तब तक मेरे अन्न-जल का त्याग है।

इधर जब ब्राकिस्मिक रूप से द्वीपदी घदुश्य हो गई तो पाडव किकर्तव्य विमुद्ध हो गये। वे सीधे श्रीकृष्ण के पास पहुँचे भीर उन्ह यह दु:सवाद सुनाया। सुनकर उन्हें बड़ा दु ख हुमा। उन्होंने सभी नगरों में स्रोज कराई, किन्त कोई पता नहीं लगा।

एक दिन श्रीकृष्ण की सभा में नारद का आगमन हुमा। यादवो से अभ्ययंना पाकर नारद बोले—'मैंने द्रौपदी को घातकी खण्ड डीप की अभरककापुरी में राजा पद्मनाभ के महलो में देला है। वह निरन्तर अश्रुपात करती रहती है। उसे देवल अपने शीलवत का ही भरोसा है।' द्रौपदी के समाचार पाकर श्रीकृष्ण, पाण्डव और समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्न हए। वे नारद की प्रशंसा करने लगे।

समाचार पाकर श्रीकृष्ण और पाँचो पाडव द्वीपदी को लाने के लिए रथ में झारूढ होकर चल दिये। दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँच कर उन्होंने लवण समुद्र के स्रधिष्ठाता देवता की झाराधना की और तीन दिन का उपवास करके बैठ गये। देवता ने प्रसन्न होकर उन्हें छह रथों में झारूढ करके धातकी खण्ड पहुँचा दिया। बहाँ से वे लोग झसरकंकापूरी पहुँच और वास्य उद्यान में ठहर गये। उद्यान में नियुक्त प्रहरियों ने जाकर महाराजा पद्मनाभ को समाचार दिया कि श्रीकुरक झादि आ गये हैं। राजा ने उनसे युद्ध करने के लिये अपनी सेना भेजी। उसे श्रीकुरण आदि ने बुरी तरह परास्त कर दिया। अविश्व सेना भागकर नगर में पहुँची। राजा ने नगर कोट के ब्राह्म वन्द कर रादिया। श्रीकुरण ने पैर की एक ठोकर में द्वार और प्राकार तोड़ दिये, नगर का विश्वंस करना झारम कर दिया। नगर में बाहि-वाहि मच गई। हाथी और बोड़े बच्च तुड़ाकर भागने लगे। तब भयभीत होकर दयनाम स्वियो और नागरिकों को लेकर द्वीपदी की शारण में पहुँचा और दौनतापुर्वक अपने अपराध की क्षमा-याचना करता हुआ प्राण की भिक्षा मागने लगा। तब उसकी दीन दवा देखकर दयाद होकर द्वीपदी ने कहा-- दूस्त्री वेष घारण करके चलवार्ती श्रीकृष्ण की शरण में जा। वे ही तुफे क्षमा करेंगे। पद्मनाभ ने ऐसा ही किया और स्त्री वेष घारण करके दोणदी की कृष्ण की शरण में जा। वे ही तुफे क्षमा करेंगे। पद्मनाभ ने ऐसा ही किया और स्त्री वेष घारण करके दोणदी की आप किस ती हित्यों के माथ श्रीकृष्ण की शरण में जा पहुँचा। श्रीकृष्ण ने प्राणात को अभय-दान दिया और उसे वापिस लीटा दिया। दोपदी ने श्रीकृष्ण के चरणों में नमस्कार किया तथा वह पाण्डवों से विनय के साथ मिली तथा अपना दुंख रोते-रोते प्रयट किया, जिससे दुःख का भार उत्तर गया।

तदनन्तर श्रीकृष्ण द्रौपदी को रख में बैठाकर पाण्डवों के साथ समुद्र तट पर भाथे भीर ध्रपना पाचजन्य शंख बजाया। उसके घड़द से दिशायों प्रतिध्वनित होने लगी। उस समय चंपा नगरी के बाहर विराजमान जिनेन्द्र भगवान के दशन करने के लिये धातकी खण्ड का नारायण कपिल झाया था। उसने भी शख का शब्द सुना। अतः उसने जिनेन्द्र भगवान से पूछा—'भगवन ! मेरे समान शिवतसम्पन्न किस व्यक्ति ने यह शख ध्वित है है । इस क्षेत्र में तो मेरे समान अन्य कोई नारायण नहीं है। 'तब जिनेन्द्र देव ने श्रीकृष्ण नारायण भीर पाण्डवों के सम्बन्ध मे सारा बृतान्त बताया। नारायण कपिल नारायण कृष्ण को देखने की डच्छा से वहीं से चलने लगा ना भगवान बोले—'राजन्। कभी तीर्थकर-तीर्थकर की, चक्रवर्ती की, नारायण-नारायण की, बलभद्र-बलभद्र की और प्रतिनारायण-प्रति नारायणकी भेट नहीं होती। केवल चिन्ह मात्र ही कृष्ण नारायण का नुम देल पाछोंगे।'

कपिल नारायण जब समुद्र-तट पर पहुँचो, तब तक श्रीकुष्ण समुद्र में जा चुके थे। केवल उनकी ध्वजा के द्री दर्शन हो सके। वहाँ लौट कर नारायण कपिल ने राजा पद्मनाभ को खब डाटा।

कृष्ण और पाडव समुद्र को पारकर इस तट पर आ गये। वहीं श्रीकृष्ण तो विश्राम करते लगे और पाण्डव नौका ढ़ारा गया को पार कर उसके दक्षिण तट पर ठहर गये। भीम ने विनोदवस नोका वहीं छुपा दी। श्रीकृष्ण ने घोडो और सारथी सहित रख को उठाकर मंगा को पार किया। तट पर आकर श्रीकृष्ण ने पाडवों से पूछा—'तुम लोगों ने नाब क्यो नहीं भेजों ?' भीम बोला—हम आपकी शक्ति देखना चाहते थे।' यह बात मुन कर श्रीकृष्ण को कोध ग्राग्या और उन्होंने कोधवस कहा—'क्या तुमने श्रव तक मेरी शक्ति नहीं देखों थी ? तुम लोगा हिस्तनापुर से निकल आशो।' उन्होंने हिस्तनापुर जाकर वहीं का राज्य सुभद्रा के पुत्र आयंसुतु को दे दिया।

पाण्डव कृष्ण के स्रादेश से हस्तिनापुर त्याग कर स्रपने स्रमुकूल जनो के साथ दक्षिण दिशा की स्रोर चले

गये और वहाँ दक्षिण मथुरा नाम की नगरी बसा कर रहने लगे।

ने भिनाध का बौर्य प्रवर्शन—एक दिन भगवान ने मिनाध यादवो की कुसुमिन्न नामक सभा में गये। उनके पहुँचने पर सभी यादवो ने खड़े होकर भगवान के प्रति सम्मान प्रगट किया। नारायण श्रीकृष्ण ने श्रागे आकर उनकी प्रभ्यर्थना की ब्रौर उन्हें अपने साथ सिहासन पर बैठाया। सबके बैठने पर राजाओं में चर्चा चली कि सबसे प्रधिक बलवान इस समय कौने हैं। किसी ने पाण्डवों का नाम लिया, किसी ने श्रीकृष्ण का, किसी ने बलराम का किन्तु अन्त में श्रीविकाश राजाओं और बलदेव ने कहा कि प्रभावान ने मिनाध के समान तीनों लोकों में ग्रम्य कोई पुरुष बलवान नहीं है। ये श्रपनी हथेली से पृथ्वी को उठा सकते हैं, समुद्रों को दिशाओं में फेंक सकते हैं, सुमेर पर्वत को कम्पायमान कर सकते हैं, ये तो तीर्थकर है। इनसे उन्हृष्ट इसरा कौन हो सकता है।

बलदेव के ये बचन सुनंकर श्रीकृष्ण न भेगवान की घोर देखकर भुसकराते हुए केहा—'भगवन् ! यदि द्वापके शरीर में ऐसा उत्कृष्ट बल है तो क्यों न बाहु-युद्ध में उसकी परीक्षा कर ली जाय । भगवान ने किचित् मुसकरा कर कहा—'है प्रग्रज! इसकी क्या धावश्यकता है। यदि आपको भेरा बाहु-वल ही जानना है तो इस भगवान नेमिनाय ३१६

आ सन से मेरा पैर ही तिचलित कर दीजिये।' श्रीकृष्ण कमर कसकर उठे झीर वे पूरेबल से भगवान के पैर से लूक गये किन्तु पैर को तो क्याहटापाते, पैर को एक उगली तक को न हिला सके। उनके मस्तक पर श्रम-विन्दु कूक मार्थ किन्तु पैर को तो क्याहटापाते, पैर को एक उगली तक को न हिला सके। उनके मस्तक पर श्रम-क्यापकाबित लोकोत्तर है। क्यापकाबित लोकोत्तर है।

किन्तु इस घटना से श्रीकृष्ण के मन में एक शका बद्धभूल होकर जम गई कि भगवान का बल अपार है, इनके रहते मेरा राज्य-शासन स्थिर कैसे रह पाएगा ।

तभी एक घटना धीर हो गई। बसन्त ऋतु थी। श्रीकृष्ण अपने परिवार और समस्त यादवो के साथ बनकीडा के लिए प्रभास पर्वत पर गये। भगवान ने मिमनाथ भी साथ भे थे। सभी लोग यायायेग्य बाहुनों में बैठकर ।
गरनार पर्वत पर पर्वुं । वस्त्री पूरे यौवन पर थी। नाना जाति के पुष्प विकासित थे। श्रमराविलयों मधु-पान करती हुई गुंजन कर रही थी। कोकिल कुज रही थी। मलय पवन बहु रहा था। ऐसे मादक बानावरण में सभी लोग क्षीडा में रत हो गये। श्रीकृष्ण की रानियों ने अपने देवर ने मिनाथ को घर लिया। वे उनके साथ नाना प्रकार की कीडा से रत हो गये। श्रीकृष्ण की रानियों ने अपने देवर ने मिनाथ को घर लिया। वे उनके साथ नाना प्रकार की कीडा सं रते लगी। फिर वे सरीवर में जल-कीड़ा करने लगी। भगवान में उनके साथ इस आमोद-प्रमांव में भूरी तरह भाग ले रहे थे। जब सभी परिश्वान हो गई तो वे लोग जल से बाहर निकली और वस्त्र बदलने लगी। भगवान ने वस्त्र बदलकर विनोद-मुद्रा में नारायण की प्रेमपात्र महारानी जाम्बवती से उतारे हुए गाले बस्त्र निवाडने के लिए कहा। यह सुनते हा महारानी जाम्बवती छद्म कोच प्रगट करती हुई कही लगी—कीस्तुभ मणि धारण करने वाले, नागायथा पर आस्व होकर शल की ध्विन से तीनो लोको को कपाने वाले, हा सुन्य की प्रथम्भवा वहाने वाले, राजाध्य के भी महाराज श्रीकृष्ण से रे पति है, वे भी मुक्ते कभी ऐसी आजा नही देते। किन्तु भाववार है कि आप मफ्ते अपने वर्ष है विचाडने की धाला रे रहे हैं।

महारानी की यह बात सुनकर अन्य रानियों ने उसकी भत्संना करते हुए कहा—नीन लोक के स्वामी

और इन्द्रों से पूजित भगवान के लिए तुम्हें इस प्रकार अयुक्त वचन बोलना क्या शोभा देता है ?

किन्तु भगवान ने मुस्कराते हुए कहा— 'महाराज श्रीकृष्ण के शीयं की जो प्रशसा नुमने की है, बैसा शीयं क्या कांठत है ' यो कहकर वे बेग से राजमहला मे पहुंचे और फुँकारते हुए नागों के क्यो से मण्डित नागकत्या पर चडकर उन्होंने साङ्ग युग्त को भूकाकर उसकी प्रत्येच्या चडा वी तथा पाञ्चकर्य या का को जोर से फूका । जाब ममकर शब्द में आकाश और पृथ्वी व्याप्त हो गई। हाथी और थोड़े बग्बन नुडाकर चिवाडको और हिनहिंताने लगे। श्रीकृष्ण में शब-ध्विन सुनी तो उन्होंने तलवार खीचली। नगरवासी ग्रातक से विजडित हो गये। जब प्रंाकृष्ण को ज्ञात हुग्रा कि यह तो हमारे हो शब का शब्द है तो आशकाश्रो से त्रस्त होकर वे शोझ आयुवदाला में पहुँचे, किन्तु जब उन्होंने कुमार नेमिनाथ को नागशया पर अनादर पूर्वक खड़ा हुआ की घत मुद्रा में देखा तो उन्हें सन्नोष का अनुभव हुआ। उन्होंने कुमार को प्रेमपूर्वक आलिगनबद्ध कर लिया और अपने साथ ही उन्हें घर लगा। घर पहुँचने पर उन्हें ज्ञान हुश्या कि वन विहार से मेरी ही रानियों के कारण कुमार को मांहीपन हुश्या है तो वे बंब हीयत हुए।

ें निमनाथ के विवाह का स्रायोजन—श्रीकृष्ण ने भोजवशी उप्रसैन की पुत्री राजीमती की कुमार नेमिनाथ के लिए याचना की। उन्होंने राजास्रो को रानियो सहित स्नाने के निमन्त्रण भेज दिए तथा स्रपने बन्धजनो के पास

भी पाणिग्रहण सस्कार के समाचार भेज दिये।

श्रीवण मास की वर्षा ऋतु मे यादवों की बरात सजधज कर द्वारिका से निकली। बरात मे अगणित बराती थे। भ्रनेक नरेश राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए जा रहे थे। बराती नानविव वाहनों मे दें थे। श्री-कृष्ण, बलराम झादि में घिरे हुए कुमार नेमिनाथ वर को वेषभूषा घारण किए और रत्नालकारों से अलकृत हुए रच में विराजमान थे। त्रिलोकसुन्दर भगवान झकलार वारण करके रूप के साकार रूप जग रहे थे। यादव कुमारियों मूर्तिमान कामदेव के मार्ग मे पलक पावड़े विद्यार उनके ऊपर प्रसत-लाजा की वर्षा कर रही थी। सुप्तास्त्री मुर्तिमान कामदेव के मार्ग मे पलक पावड़े विद्यार उनके ऊपर प्रसत-लाजा की वर्षा कर रही थी। सुप्तास्त्री प्रतापक्षों के किनारे पर जल से परिपूर्ण स्वर्ण घट लिए खड़ी थी। युवती स्त्रियों हम्यों, प्रासादो

जैन घर्म का प्राचीन इतिहास

भीर भवनों के गवाक्षों से बर के ऊपर पुष्प-पराग बखेर रही थी। यादबों को यह बरात जब जूनागढ़ पहुँची तो बरात का इसरा सिरा हार्सिका में था। वर का रख छाने: बानें. बानें आगे बढ़ रहा था। भोजवती उनकी भभ्यथंना के लिए आगे बढ़े। राजकुभारी राजभती बजू के वेष से साक्षात् रित लग रही थी। उसकी सहेलियाँ उसे निर्मिकुमार के रूप लावप्य को लेकर बार-बार छेड़ रही थी और राजभती लाज के मारे सिकुड़ जाती थी किन्तु उसके हृदय की हर सब्दकन में 'निमिपया' का ही स्वर गूज रहा था। वह अपने साजन को एक फलक पाने के लिए झबीर हो रही थी। वह अपने भावनाओं के गगन में ऊँची उड़ाने भर रही थी। तभी नानाविष्य वाद्यों का तुमुन नाद सुनाई पड़ा। सहेलियाँ आई सभीर उसे ससीरती हुई प्रसाद के वाहरी छज्जे पर ले गई। राजीमती सहेलियों के बीच में तारों के मध्य चन्द्रमा के समान बोभा पा रही थी।

वर कारणः मागे बढा, तमी उनकी दृष्टि एक मैदान मे बाड़े में घिरे हुए सयविव्हल तृणभक्षी वन्य पशुम्रो पर पड़ी। नेमिकुमार ने सारणी से पूछा—'भद्र! ये नाना जाति के पशु यहाँ किसलिए रोके हुए हैं?' सारणी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया—'प्रभो! झापके विवाहोत्सव में जो मासभक्षी स्लेच्छ राजा झाये हैं, उनके

लिए नाना प्रकार का मास तैयार करने के लिए यहाँ पशुओं का निरोध किया गया है।'

सारयी के बचन सुनकर नेमिकुमार कहने लगे—एक की प्रसन्तता के लिये दूसरे की हिसा करना घोर सम्य है। सारिय ! मैं विवाह के लिए तानिक भी उत्सुक नहीं हूं। तुम इन प्राणियों को बन्धनमुक्त कर दो। ' भगवान का हृदय दया से भोत-प्रात था। वे राजकुमारों से कहने लगे—मनुष्यों को निदंयता तो देखो। वन हो जिनका घर है, तुण भीर जल हो जिनका बाहार जल है और जो अत्यन्त निरपराध है, ऐमें दोन मुगों का भी मनुष्य वस करते हैं। जो सूर वार होकर भी पैर में काटा न चूम जात्म, इस भय से जूना पहनते हैं, वे इन मृगों, शावकों को गरदन पर तोक्षण धार बाल शहत चलाते हैं, यह कैसा आव्यर्थ है। यह प्राणी जिल्हा को लोलुपता की तृष्ति के लिए भक्य-मनक्य का भी विवेक लां देता है। किन्तु क्या सवार में किसी को भी तृष्ति हुई है? मैंने स्वय स्रसक्य वर्षों तक इन्द्र, घरणेन्द्र, भीर नरेन्द्रों के मुख भोगे हैं किन्तु मुक्त उनसे भी तृष्ति नहीं हुई। ये सासारिक सुख असार है और मेरी सायु भी असार है। मैं इन स्रसार सुखों का त्याग करके नित्य, स्रनन्त सौर स्रविनाशी मृख के उपार्जन का पृष्टार्थ करेंगा।

भगवान के मन में इन श्रनित्य सुखों के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई। उन्हें घात्म विमुख होकर सासारिक सुखों में क्षणभर भी श्रटकना निष्प्रयोजन लगने लगा। तभी लोकानिक देव श्राये और भगवान के बरणों में सिर भुका कर विनत सुद्धा में निवेदन करने लगे—'प्रमो! भरत को में पाप को पत्रृत्ति वढ़ गई है, जन-जन के मन में मिल्या का तमस्ताम छा रहा है। बब तीर्थ-प्रवर्तन का काल झा पहुंचा है। ससार के हिष्मास्त स्नोर दुखी प्राणियो पर दया करके छाप तीर्थ-प्रवर्तन कीजिये।'देव यो निवेदन करके प्रयने ग्रावास को लौट गये।

भगवान ने दयार्द्र होकर मृगोका बन्धनमुक्त कर दिया। मृग मुक्त होकर भागे नहीं, किन्तु जगद् इन्धुभगवान के चरणोर्मिसर भुकाकर खड़े हो गये खीर झपने त्राताकी खोर निहारने लगे। भगवान ने हाथ

उठाकर उन्हें मानो सुरक्षा का ब्राश्वासन दिया। ब्राश्वस्त होकर वे मूक प्राणी वन मे चले गये।

भगवान का दीक्षा-कल्याणक — भगवान ने वरोचित ककण और मोहर उतार दिया। वे वापिस लीटकर नगरी में पहुंचे भीर राज सिहासन पर विराजमान हो गये। तभी इन्द्र भीर देव वहां आये। इन्द्रों ने भगवान को स्नान पीठ पर विराजमान करके देवां द्वारा लाये हुए क्षारोटक में उनका भ्राभिषक किया भीर उन्हें स्वर्गीय माला, विलेपन, वस्त्र भीर आभूषणों से विश्विषित किया। सभी यादव प्रमुख श्रोक्रण्ण, बलराम भ्रादि भगवान को घेर कर खड़े हुए थे। भगवान माह-माया को तोड़कर बन में जाने का तेयार थे। मोह का कोई बन्धन उन्हें उनके सकल्य से विचित्त न कर सका।

भगवान माता, पिता, बन्धु बान्धवां को समक्ताकर कुवेर द्वारा निर्मित उत्तरकुरु पालकी में म्रारूढ़ हुए। देवों ने पालकी को ध्वजाओं और छत्र से मण्डित किया था। उसमें मणियों के बेल बूट बने हुए थे। राजाओं ने पालकी को म्रापने कथे पर उठाया मीर कुछ दूर ले गए। उसके बाद पालकी को इन्द्रों ने उठाया मीर माकाश्च भगवान नेमिनाथ ३१७

मार्ग से लेचले । उस समय धद्भुत दृश्य उपस्थित था, आकाश मेदेव हर्ष-घ्वान कर रहे थे क्योर पृथ्वी पर यादव वधी क्योर भोजवशों करूण विज्ञाल कर रहेथे । भगवान को ता के लिए जाने के क्षत्रवसर पर क्यस्ताय हर्षित होकर भगवान के सागे भवित-तृत्य कर रही थो क्योर पृथ्वी पर यादवों को कुलवधूएँ क्योर रानियाँ शोक विच्छल हो रही थी। देव सोग पालकों को लेकर गिरनार पर्वत पर पहुँचे।

भगवान पालकी से उतर कर एक शिकातल पर विराजमान हुए। उन्होंने झलकार झीर वस्त्र उतार दिए झीर पबमुष्टियों से केशल्यन किया। वे पदमासन से विराजमान होकर 'ॐ नम. सिद्धेन्स' कहकर ध्यान में लीन हो। गये। भगवान की दीक्षा से प्रभावित होकर तत्काल एक हजार राजाओं ने भी दिगम्बर भुनिदीक्षा लेली। उस समय उन राजाओं ने केशलोच किया, वह दुश्य अनुपम था। वह केशलोच नहीं था, किन्तु वे बस्तुतः कुटिल केशों के उलाइने के बहाने मानो कुटिल शस्यों को ही उलाइ रहे थे। सौथमेंन्द्र ने भगवान के केशों को एक मणिमय पिटारे में बन्द करके उन्हें शीरसागर में क्षेत्रण कर्राहिया। दीक्षा लेते ही भगवान को मन.पर्ययज्ञान उल्पन्न हो गया। उस दिन श्रावण शुक्ला चतुर्षी का दिन था। उस दिन भगवान ने नेना का नियम लेकर दीक्षा ली थी। भगवान का दीक्षा कत्याणक मनाकर देव और मनष्य झपने अपने स्थान पर चले गये।

भगवान पारणा के लिए हारकापुरी भे पहुँचे। वहाँ प्रवरदत्त को भगवान को म्राहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुमा। उस उत्तम दाता ने भगवान को परमान्त का म्राहार दिया। देवों ने पचादवर्य किये—देवों ने रत्न वर्षा की, सुगन्धित जल की वर्षा हुई, शंनल सुगन्धित हवा बहुने लगी, देव हुई में भरकर दुःदुभि बजाने लगे और जयजयकार करने लगे —धन्य यह उत्तम दाता, धन्य यह उत्तम पात्र म्रोर धन्य है यह उत्तम दान।

वधू के रत्नाभरणों से मण्डित राजमती—जिसे परिवार वाले प्यार मे राजुल कहते थे सिख्यों के साथ बरात की धूमबाम में कल्पनालोक में विहार कर रही थो। वह घरने पिया के प्रेम के भूने पर लम्बी-लम्बी पेगे

... ले रही थी । तभी बिस्फोट के समान यह समाचार सुनाई पढ़ा कि नैमिकुमार विवाह से सुख राजीमती द्वारा दीक्षा मोडकर लौट गए है ब्रीर उन्होंने दोक्षा लेली है । समाचार क्या था, मानो वच्चरात था ।

समाचार सुनते हो राजमती कटे वृक्ष के समान सजाहीन होकर भूमि पर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो वह करण विलाप करने लगो। वह बार-बार अपने भाग्य का दाव देता थो। वह बार-बार कहता — 'निमकुमार महान है। मैं ही शायद उनके उपयुक्त नहीं थी। मैं तो वामन थी और मैंने भाकाश को छूना चाहा। किन्तु यह कैसे सभव हो सकता था। भाग्य ने नोमकुमार को मेरे लिए वर बनाया था किन्तु दुर्माग्य ने मेरा मार्ग अवक्ट कर दिया। यम मैं उसी दुर्भाग्य से सवर्ष करूँगो। मेरे नेमिकुनार मुझे सासारिक दशा में प्राप्त नही होसके, किन्तु वे ही मेरे इहमव और परभव के पति है। वे जिस राह गये हे, वहो मेरे राह है। उन्होंने मुझे राह दिखादों है। मैं प्रब उसी राह पद लांगी।

माता-पिता और परिजनों ने उसे बहुत समक्राया—तेरी वय ग्रभी तप करने की नहीं है। किसी उपयुक्त राजकुमार के साथ तेरा विवाह किये देते है। 'किन्तु राजमतों का एक ही उत्तर था—पितवता स्त्री के जीवन में एक ही पित होता है। ने मिक्सार ही मेरे इस जीवन में पित है, उनका स्थान दूसरा कोई कैसे ले सकता है। वे मुक्ते छोड कर वल गये है। उनसे मुक्ते कोई शिकायत नहीं है। उनके कार्य को मामासा करने का मेरा क्या ग्रथकार है। में उनके क्या की सामित कर गये है। अपकार के ही से उनके क्या के मामासा करने का मेरा क्या ग्रथकार है। में उनके क्याणे की दासी हं। वे ही मेरे सर्वस्व है। वे गये है और मुक्ते भी श्राने का सकेत कर गये है।

राजीमती अपने पति की जोगन बनकर अकेली उसी पथ पर चलदी जिस पथ पर उसके महोन पति गये थे। उसने सारे अभरण, श्वार के साधन और साजसज्जा त्याग दी, कारीर पर केवल एक स्वेत झाटिका धारण कर ली। वह परिजनो और पुरजनों से सकुल राजपथ पर होकर अवनत मुली गिरनार पर्वत पर धीरे-धीरे चढने लगी। उसका रूप लावण्य और वयं तप के उसके महान सकल्प से और भी अधिक सतेज हो उठे। उसका प्रयोज्जान सहान या। वह ससार की सारी माया से निलिय्त, कारीर से निर्मोह होकर उस कण्टकाकीण मार्ग पर बढ़ती गई. को आसार की लए जाता है।

ससार की किस बधू ने अपने निर्मोही पति के लिए इतना महान और सर्वस्व त्याग किया होगा! जिसकी रगीन कल्पनाये और मीठें सपने एक अप्रत्याधित ऋटके से बिखर गरे, किन्तु जिसने उसके प्रतिरोध कान कोई ३१ वर्ष प्राप्ति प्राप्ति इतिहास

प्रयस्त किया, न जिसने अपने भावी पति के विरुद्ध कोई धभाव धभियोग ही उपस्थित किया, बल्कि केवल ककण की लाज को ही सब कुछ मानकर उसी टुकराने वाले निष्टुर पति का ही अनुगमन किया, बहु नारी नारीय का महानतम भू गार है। राजुल <sup>1</sup> तुमने अपनी कामनाधो का होम करके ध्रोर धान्माहृति देकर जो ज्योति जलाई, बहु युग-युगो तक दिन्धान्त नारी जाति का पथ आलोकित करती रहेगी। देवो ! तुमने अपने जीवन को धन्य किया, समग्र नारी जाति को घन्य किया ध्रीर मानव की महानता को घन्य किया। तुम ध्रपने इस महान तप श्रीर त्याग के कारण जगन्माता के गौरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होकर ध्रखिल मानव जाति की श्रद्धास्पद वन गई हो। तुमहे सहस्र प्रणाम '

मुनिराज नेमिनाथ अन्तर वाह्य परिग्रह का त्याग करके घोर तप करने लगे। वे प्राय आन्म ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें एकान्त, प्रामुक तथा क्षुद्र जीवो के उपद्रव से रहित क्षेत्र, वज्जवृषभनाराच सहनन रूप द्रध्य, उष्णता आदि वाघा से रहित काल और निर्मल अभिप्राय रूप शेष्ठ भाव यह क्षेत्रादि चतुष्टय रूप

भगवान नेभिनाथ का सामग्री उपजब्ध थी। ग्रत वे प्रशस्त ध्यान मे लोन रहने थे। ध्यान के समय उनके नेत्र न तो केबसज्ञान करूपाणक अत्यन्त खुले रहते थे, न बन्द ही रहते थे। नोचे के दातों के अग्रभाग पर उनके ऊपर के दॉन स्थित रहते थे। उनकी इन्द्रियों का समस्त ध्यापार निवृत्त हो चका था। उनके द्वामोच्छवास

का सञ्चार शनै. शनै होना था। वे अपनी मनोवृत्ति को नाभि के ऊरर मस्तक पर, हृदय मे अपवा ललाट मे स्थिर कर आस्ता को एकाज करके प्रशस्त घ्यान करते थे। उनकी कर्मभू खलाय टूटती गई और केवल छप्पन दिन की कठोर साधना के परचात उन्हें आर्थिकन शुक्ला प्रतिपदा के दिन अनल जान, अनल्व दर्शन, अनल्य हुए और अनत्य दीर्थ करा अन्य दिन की कठोर साधना के परचात उन्हें आर्थिकन शुक्ला और अनत्य दीर्थ कर अन्य उन्हें कर अन्य साधन होने स्वतन्त हो गया। वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी वन गये। इन्हों के आसन आरे मुक्त किंग्यत होने लगे। वारों आति के देवों के आवासों से चण्टों के शब्द, सिहताद, दुन्द्रीभ के शब्द और शब्दों के शब्द होने लगे। वारों और उन्हों ने अविश्व किंग्यत होने लगे। वारों और उन्हों ने अविश्व किंग्यत होने लगे। वारों और उन्हों ने अविश्व किंग्यत होने लगे। वेदों और उन्हों ने अविश्व किंग्यत होने लगे किंग्यत किंग्यत के स्वत्य किंग्यत किंग्यत के स्वत्य किंग्यत किंग्यत किंग्यत किंग्यत के स्वत्य किंग्यत किंग्यत की स्वत्य किंग्यत कि

भगवान का धर्म विहार — भगवान नेमिनाथ ने विभिन्न देशों में धर्म विहार किया। वे सोराष्ट्र, लाट, मत्स्य, श्रूरसेन, पटच्चर, कुरजागल, पाञ्चाल, कुशाग्न, मगध, अञ्जन, अञ्ज, बङ्ग, कलिञ्ज, आदि देशा में विहार करते हुए गए। उनके उपदेश सुनकर सभी वर्गों के लोग जैनधर्म में स्थित हुए।

तर्दनस्तर वे बिहार करते हुए मलय नामक देश मे आये। वे मॉद्रलपुर नगर के सहस्राम्न वन में ठहरे। उस नगर का राजा पौण्ड नगरवासियों के साथ भगवान के दर्शनों के लिए आया। महारानी देवका के छही पुत्र, जिनका लालन-पालन सुदृष्टि सेठ और अलका सेठानी ने किया था, अलग-पालन रथ में आस्ड होकर मगवान के समक्षरण में आये। उनमें से प्रत्येक की वलीस-वर्तास स्त्रिया थी। वे भगवान का नमस्कार करके मनुष्यों के की बेठ गये। भगवान का उपदेश सुनकर उन छही भाइयों को ससार से वैराग्य हो गया और उन्होंने भगवान के चरणों में मुनि-दीक्षा ले ली। उन्होंने घोर नप किया। उन्हें अनेक ऋदियों प्राप्त हो गयं। वे छहीं मिसाय-साथ ही उपवास, पारणा, ध्यान, धारणा, श्यान, आसत्त और वैकालिक योग करने थे।

एक दिन भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने के लिए राजमाता देवको समवसरण में पहुँची। उन्होंने भगवान की प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया और उनकी स्तुति करके स्विधा के कक्ष में बैट गई। उनके मन में एक शका कई घण्टो से पल रही थी। उसके निरास के लिये व हाथ जोडकर वोली— 'भगवन' आज मेरे आवास अध्यस्त तेजस्वी दो मुनि आये। दोनों का रूप-लावण्य, तेज-कािल समान थी। मैंने उन्हें आहार दिया। किन्तु आहार के परवात वह मुनि-पुगल पुन दो वार आया और पुन आहार लिया। प्रभो । क्या उन मुनियां का एक ही भवन में एक ही दिन तीन बार आहार लेना उचित है ? यह भी सम्भव है, नीन वार आने बाला यह मुनि-पुगल क्या उसके कारण एक ही प्रतित होता हो। किन्तु भगवन्। इन मुनियां को देखकर मेरे हृदय में वात्सस्य क्यो उसक पड़ा। उन्हें देखते हो मेरा आवल दूध से भर गया और उन्हें आहार देते समय मेरे मन में यह भाव क्यो जागा कि भैं मुनियों को नही; अपने ही पुत्रों को भोजन करा रही हैं ?

भगवान नेमिनाथ ३१६

भगवान बोले—देवों ' ये छहो मुनि बास्तव मे तुम्हारे पुत्र हैं। उन्हें कृष्ण-जन्म से पहले तीन सुगल मे तुमने ही जन्म दिया था। देव ने कंस से इनकी रक्षा की। उसने इनका जन्म होते ही भिन्नपुर के श्रेष्ठी मुदृष्टि और उनकी अलका सेठानी के यहां पहुँचा दिया तथा उनके सखीजात मृत पुत्र-युगली को तुम्हारे पास लाकर खुना वि उन छही पुत्रों का लालत-तानक उन सेठ-सेठानी के घर पर हुआ। वे ही छही आता धर्म अत्रण कर मेरे पास सुनि बन गये। वे कमी का स्वयं करके इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे। पुत्र होने के कारण ही तुम्हारे मन में इनके प्रति वास्तव्य जागृत हुआ था।

देवकी यह मुनेकर प्रत्यन्त मन्तुष्ट हुई। उन्होने तथा श्रीकृष्ण स्नादि ने उन मुनियों को नमस्कार किया। भगवान का धर्म-परिकर — भगवान के समयसरण में वरदत्त स्नादि ११ गणधर, ४०० पूर्वधारी, ११८०० शिक्षक, १५०० स्रवधिज्ञानी, १५०० केवलज्ञानी, ६०० विपुलमृति मन पर्ययज्ञानी, ६०० वादी स्रीर १९०० विनिया ऋदिष्ठधारी मुनि ये। राजीमनी झादि ४०००० झ्राजिकायेथी। १६६००० श्रावक स्नौर ३३६००० श्राविकायेथी।

गजकुमार मृति पर उपसर्ग श्रीकृष्ण के अनुज का नाम गजकुमार था। वह प्रत्यन्त तेजस्वी, मुदर्शन सीर सीस्य था। श्रीकृष्ण उसमे प्रत्यन स्तेह करते थे। कुमार का विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ कर दिया गया। श्रीकृष्ण उसमे प्रत्यान स्त्र करते थे। कुमार का विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ कर दिया गया। श्रीकृष्ण कर लिया। यह विवाह होने मूर्व भगवान नेमिनाथ विदार करते हुए द्वारकापुरी पथारे। भगवान निरतार पर्वत पर विराजमान थे। यादव लोग भगवान के दर्शनों के लिये गये। यादवों को निरनार पर्वत पर जाते देखकर गजकुमार भी समक्तरण में जा पहुँचा। वह भगवान की नमस्कार करके मनुष्यों के कोठे में बैठ गया। भगवान का उपदेश मुनकर उसे भोगों से विराग हो। गया। वह माता-पिना, बन्धु-वान्यवों के अनुमति लेकर भगवान के चरणों में मुनि-दीक्षा नेकर घोर तप करते लगा।

एक दिन मुनि गजकुमार एकान्त से रात्रि से प्रतिसा योग से विराजमान थे, तभी सोमवर्मा उधर आ निकना। वह मुनि गजकुमार को देखकर अपनी पुत्री का त्याग करने के कारण कोध से विवेकहीन हो गया। उसने जनता हुई अगीठी मुनिराज के सिर पर रखदी और वह कुर पिशाल के समान मुनिराज को जनते हुए देखने लगा। ज्यां-ज्या मुनिराज का शरीर जनने नगा, वह दुष्ट उतना ही प्रसन्त होने लगा। इस रोमहर्थक प्रतिवोध से निकाखित कर्मों द्वारा उसकी आत्मा तमसावृत्त हो गई। उधर मुनिराज ने साम्यभाव से इस दारण यत्रणा को सहकर शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का विनाश कर दिया और वे अन्तकृत केवली होकर सिद्ध परमात्मा वन गये।

गजकुमार मृनि को मिद्ध पद की प्राप्ति होने पर देवों ने म्राकर उनके शरीर की पूजा की। उनके मरण से दुखी होकर बसुदेव को छोडकर समुद्रविजय म्रादि भाई तथा म्रनेक यादव ससार की असारता पर विचार करके दीक्षित हो गये। देवकी म्रीर रोहिणी को छोडकर शेष रानियो म्रीर श्रीकृष्ण की पुत्रियों ने भी दीक्षाले ली।

भगवान की भविष्यवाणी—भगवान वहाँ से विहार करके उत्तर दिशा, मध्यदेश छोर पूर्व दिशा के देखों में धर्मों छोत करते रहे। बिहार करते हुए एक बार वे पुन हारका पद्मारे छोर रैवतक पर्वत पर विराजमान हो गये। उनके पधारने की सूचना पाकर वसुदेव, बलदेव धीर धीकुरण पिजनों धीर पुरजनों के साथ भगवान के दर्शनों के लिये छाये। भगवान को नमस्कार करके सब यधास्थान बैठ गये धीर भगवान का कत्याणकारी उपदेश श्रवण करने लगे। धर्मकथा के परचात् बलदेव ने हाथ जोड़कर भगवान में पूछा—भगवन् ! इस डारकापुरी की रचना बुवेर ने की है। इसका झन्त कितने समय मे होगा? प्रभी! हुण्या की मृत्यु किस निमित्त से होगी? देवाधिदेव! से सा चित हुण्यों के स्नेह-वादा से बंधा हुआ है, क्या ऐसी स्थित में मैं कभी सबस ग्रहण कर सकूँगा? प्रभी! मेरि जिजासा का समाधान करने की क्या कर।

त्रिकालदर्शी भगवान कहने लगे—हे वलराम ! तुमने भविष्य जानने की इच्छा प्रगट की है, वह सुनो । द्वारकापुरी ग्राज से बारहवे वर्ष मे मद्यप यादवों की उदृष्डता के कारण द्वैपायन मुनि के द्वारा कोघ करने पर भस्म होगी । ग्रन्तिम समय मे श्रीकृष्ण कीशान्त्री के वन में शयन करेंगे । उस समय जरत्कुमार के निमित्त से श्रीकुष्ण की मृत्यु होगी। उसी समय श्रीकृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाकर तुम्हें वैराग्य उत्पन्न होगा श्रीर तुम तप करके बहा स्वर्ग में उत्पन्न होगे। प्राप्यत्तर कारण के रहते हुए बाह्य निमित्त मिलने पर जगत में श्रम्युदय श्रीर स्वय होता है। इसिलिये विवेकी जन जगत का स्वभाव जानकर इस ग्रम्युदय श्रीर क्षय में समान भाव रखते हैं, वे कभी हुई श्रीर विषाद नहीं करते।

बलराम के मामा हैपायनकुमार भगवान के वचन सुनकर ससार से विरक्त होकर मुनि बन गये तथा 
प्रिप्रय प्रसग को टालने के लिये वे पूर्व देश की ध्रोर विहार कर गये एव कठोर तप करने लगे। जरत्कुमार 
भगवान के बचन सुनकर बड़ा दुली हुआ, 'भेरे अग्रज की मृत्यु का मैं ही कारण वर्तृगा' इस मनस्ताप के कारण वह 
बन्धु-बान्धवों को त्याग कर अज्ञात स्थान की ध्रोर चल दिया, जहां श्रीकृष्ण दिलाई भी न दे। जरत्कुमार 
के जाने से श्रीकृष्ण को बड़ा दु:ख हुआ। बह तो उनका प्राणीपम बन्धु था। यादव लोग भी सन्तप्त मन से नगर 
को लोट गये।

बलदेव और श्रीकृष्ण ने नगर में ब्रादेश प्रचारित कर दिया— 'श्राज से नगर में मद्य-नियेच श्रादेश लागू किया जाता है। न नगर में कोई सद्य पीएगा, न सद्य बनाएगा, न सब्ह करेगा। जो मद्य नगर में विद्यमान है, उसे नष्ट कर दिया जायगा तथा भद्य-निर्माण के साधन भी नष्ट कर दिये जायगे। 'मद्य-प्रतिवन्धक आदेश के लागू होते ही मद्यपी लोगों ने मदिरा बनाने के साधन और मद्य को पर्वंत के कुण्डों में फेक दिया। पाषाण-कुण्डों में बह मदिरा भरी रही।

मदिरा पर प्रतिबन्ध लगाने के परचात् श्रीकृष्ण ने यह घोषणा की कि 'यदि मेरे माता, पिता, पुतियां स्वयं सन्तपुर की स्त्रियाँ भगवान के निकट दीक्षा लेना चाहे, तो उन्हें मेरी ओर से कोई वाधा नहीं होगी, वे तप करने के लिये पूर्ण स्वतन्त्र है।' यह घोषणा होते ही प्रयुग्नकुमार, भानुकुमार स्नादि पुत्रों ने दीक्षा ले ली । रुविमणी, सत्यभामा स्नादि रानियों ने भी स्नाज्ञा लेकर स्तर्म प्रहण कर लिया । जब बलदेव का आता सिद्धार्थ दीक्षा लेने के लिये तत्य हुणा, तो बलदेव ने उससे याचना की—'यदि संयम प्रहण करते समय मुक्ते मोह उत्यन्न हो तो तुम मुक्ते सीव करके नाम में स्थित करना '। सिद्धार्थ ने प्रार्थना स्वीकार करके तप प्रहण कर लिया।

भगवान वहाँ से घ्रन्यत्र बिहार कर गये। भवितव्य टलता नहीं। ढैपायन मृनि भ्रान्तिवश वारहवे वर्षको समाप्त हुम्मा जानकर बारहवे वर्षमें द्वारकापुरी में भ्रा पहुँचे। वेपर्वत के निकट स्रातापन योग घारण करके

प्रतिमायोग से बिराज्यमान थे। उस समय शम्ब प्रादि यादव कुमार बन्धी हो लिए पर्वत **हारका-दा**ह पर गये। वहाँ से वे जब लौटे तो पिपासा से क्लान्त होकर उन्होंने कादस्य वन के कुण्डों में

भरे हुए जल को पी लिया, जो वस्तुतः जल न होकर मिदरा पी। मिदरा पुरानी थीं, म्रतः उसमें मादकता स्रिष्कित वह गई। उस मिदरा को पीते ही यादव कुमार मद विवहल होगए। वे झसपत होकर झनगंल प्रलाप करने लगे। जब वे लीट रहे थे तो मार्ग मे सूर्य के सम्भुल खड़े होकर तप करने वांने द्वैपायन मुनि को उन्होंने देखा। वे उन पर व्ययस करने लगे, झक्लील परिहास करने लगे, कुछ यादव कुमारो ने उन्हें पत्थर मारना प्रारम्भ कर दिया। इससे मुनि झाहत होकर गिर पड़े। उन्हें यादव कुमारो की उहण्डता को देखकर भयानक कोश झाया। उनकी भृत्रटी तन गई, ओठ एडकने लगे, नेव रक्तवर्ण हो गये।

्यादव कुमार फूमते इठलाते हुए द्वारका नगरी पहुँचे। किसी ने द्वेपायन मुनि के साथ किए गए दुध्यंवहार का समाचार श्रीकृष्ण को सुनाया। समाचार सुनते हो श्रीकृष्ण और वलराम ने समम लिया कि भगवान ने द्वेपायन मुनि द्वारा द्वारा को अप पड़ी वताई थी, वह आ पहुँची है। दोनो भाई अनिष्ट की आयाका से व्याकृत होकर बीआ प्रायाप्त के उस स्थान पर पहुँचे, जहाँ द्वारायन मुनि का अपूर्वि वने हुए थे। दोनो ने मुनि को आदरपूर्वक प्रणाम किया और यादव कुमारो द्वारा किए गये अभद्र व्यवहार के लिए उनसे बार-बार क्षमा-याचना की और शान्त होने की प्रार्थना की। किन्तु अविवेकी मुनि के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने द्वारकापुरी को सस्म का निक्चय कर लिया था। उन्होंने वलराम और श्रीकृष्ण के लिए दो अपुलियां दिखाई जिसका स्पष्ट आश्रय वा कि तम दोनो ही वच सकींगे, अन्य नहीं।

श्रीकृष्ण का करुए निवन 378

दोनो भाई मुनि को दृष्ट निर्णय से विरत न कर सके और वे निराश होकर लौट आये । शस्वकुमार ब्रादि भनेक यादव कुमार विरक्त होकर मिन वन गये। द्वैपायन मिन उसी क्रोध में सरकर ग्राग्ति कमार नामक भवनवासी देव बने । जब उस देव को अवधिज्ञान द्वारा द्वैपायन मूनि की पर्याय में यादवकुमारो द्वारा किये गए उपसर्ग और भयकर अपराध का ज्ञान हुआ तो उसने यादवों से भयकर प्रतिशोध लेने का निश्चय किया । वह कर परिणामी भयकर क्रोध मे भर कर ढाँरकापुरी पहुँचा श्रीर उसे जलाना प्रारम्भ कर दिया। उसने स्त्री-पुरुष तो क्या, पशु-पक्षियो तक को बच निकलने का अवसर नही दिया। जिन्होंने बच निकलने का प्रयत्न भी किया, उन्हें पकड-पकड़ कर ग्रन्ति में फेकने लगा। श्रीकृष्ण ग्रौर बलराम ने ग्राग बुक्ताने का ग्रसफल प्रयत्न किया। उन्होने माता-पिता भीर बन्धु जनो को भी बचाने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु इसमें भी वे सफल नहीं हो सके। अन्त में हताश होकर, अपने प्रियजनो भीर अपनी इन्द्रपुरी जैसी नगरी का दाइण विनाश देखते हुए व दोनो उदास चित्त से बाहर निकल गये।

इस प्रकार वह नगरी, जिसकी रचना स्वय कुवेर ने की थी, देव जिसकी रक्षा करते थे, भस्म होगई। शोकाभिभूत दोनो भाई- बलराम और श्रीकृष्ण वहाँ से चल दिए, निरुद्देश्य, ग्रन्तहीन लक्ष्य की ओर। धुधा और तुषा से क्लान्त वे हस्तवप्र नामक नगर मे पहुँच । श्रीकृष्ण तो उद्यान मे उहर गए और बलराम अन्न

करण निधन

जल जुटाने के लिए नगर में गये। उस नगर का नरेश अच्छदन्त यादवों का शत्र था। बलराम नं किसी व्यक्ति से अपना स्वर्ण कडा और कृण्डल देकर खाने-पीने की सामग्री खरीदी। जब वे सामग्री लंकर लोट रहे थे. नगर रक्षको ने उन्हें पहचान लिया। उन्होंने यह समाचार राजा से निवेदन किया। राजा सेना लेकर वहाँ आया। बलराम ने सकेत द्वारा श्रीकृष्ण को बला ांल्या । बलराम ने हाथी बाधने का एक खम्भा उखाड़ लिया और श्रीकरण ने एक लौह अगंला ले ली । उन्हीं से उन

दोनों ने सेना का प्रतिरोध किया। उनकी भयकर मार से सेना भाग गई। तब उन दोनों ने जाकर भोजन किया।

भ्रमण करने हुए दोनो भार्ट की बाम्बी के भयानक वन मे पहुँचे । उस समय मुर्य सिर के ऊपर तप रहा था, भयकर गर्मी थी। मार्ग की अविरत यात्रा से क्लान्त ओर तृपार्त श्रीकृष्ण एक स्थान पर रुक गये। वे अपने ज्येष्ठ आता में बोले - 'श्राय ! में प्यास से बहुत ज्याकुल हूं। मेरा तानू तृषा स कण्टीकत हो रहा है। श्रव में एक इस भी चलने में श्रममर्थ है। कही से जल लाकर मुफ्ते दीजिए, 'बलराम अपने प्राणोपम सनुज की इस श्रसहाय दक्षा से ब्याकुल होगए। वे सोचने लगे--भरत क्षेत्र के तीन खण्डो का श्रषिपति और बल-विक्रम में श्रनुपम यह मेरा भाई ग्राज इतना श्रवश नयो हो रहा है। जो जीवन में कभी थका नहीं, वह ग्राज ग्रकस्मात ही इतना परिश्रान्त क्यों हो उठा है ? कोटिशिला को अपने बाहबल से उठाने वाला नारायण आज सामान्य व्यक्ति के समान निर्वलता अनुभव कर रहा है। क्या कारण है इसका<sup>?</sup>

वे बोले---'भाई ! मै अभी शीतल जल लाकर तम्हे पिलाता है। तुम इस वक्ष की शीतल छाया मे तब तक विश्राम करो। यो कहकर वे जल की तलाश में चल दिये। श्रीकृष्ण वृक्ष की छाया में वस्त्र झोढकर लेट गए। थकावट के कारण उन्हें शीझ ही नीद आ गई। भवितब्य दुनिवार है। जन्दकुमार भ्रमण करता हुआ उसी वन मे भ्रानिकला । दूर से उसने वायु से श्रीकृष्ण के हिलते हुए वस्त्र को हिरण का कॉन समक्ता । उसने सृग का शिकार करने की इच्छा से कान तक घनुग खीनकर शर सच्चान किया । सनसनाता वाण श्रीकृष्ण के पैर मे जाकर विध गया । श्रीकृष्ण ने उठकर चारो ग्रोर देखा, किन्तू उन्हे वहाँ कोई दिखाई नही पडा। तब उन्होने जोर से कहा - 'किस म्रकारण वैरी ने मेरे पादतल को वेधा है ? वह म्राकर म्रापना कुल और नाम मुक्ते बतावे । जरल्कुमार ने यह मुनकर म्रापने स्थान से ही उत्तर दिया ⊶मैं हरिवश में उत्पन्न वसुदेव नरेश का पुत्र जरल्कुमार हूँ। भगवान नेमिनाथ ने भविष्य कथन किया कि जरत्कमार के द्वारा कृष्ण का वध होगा। भगवान के इस कथन के इनकर में बार हु वर्ष में इस वन में रह रहा हूँ। मुक्ते बपना अनुज कृष्ण प्राणो से भी प्यारा है। इसलिए मैं इतने समय से इस एकान्त में जन जन से दूर, बहुत दूर रहा है। मैंने इतने समय से किसी आर्य का नाम भी नही सूना। फिर आप कौन हैं ?

जरत्कुमार की बात मुनकर श्रीकृष्ण बोले—'भाई 'तुम यहां आओ, मैं कृष्ण हूँ, तुम शीद्य आओ। ' जरत्कुमार को ज्ञात तो गया कि यह तो मेरा कृष्ण है। वह शोक करना हुआ शीद्यता से वहाँ आया। वह पश्चाताप

जैन वर्ग का प्राचीन इतिहास

धौर ग्लानि की भाग में जला जा रहा था। उसने बनुष-बाज दूर फेक दिया भौर श्रीकृष्ण के चरणों में गिरकर स्रश्नु बहाने लगा। श्रीकृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगाया भौर सान्त्वना देते हुए बोले —आर्य! शोक न करे, भवितव्य स्रकृष्य है। भ्रापने राज बैंभव छोड़कर बन में निवास स्वीकार किया, किन्तु दैव के म्रागे सब व्यर्थ होता है।

श्रीकृष्ण द्वारा समफाने पर भी जरत्कुमार विलाप करता रहा श्रीकृष्ण बोले— 'प्रार्थ ! बडे भाई राम मेरे लिए जल लाने गए है। उनके प्रांति से पूर्व ही धाप यहां से चले जाय । सभव है, वे धापके ऊपर सुख्य हों। प्राप्त पाण्डवों के पास जाकर उन्हें सब समाचार बतादे। वे हमारे प्रियजन है। वे सापकी रक्षा ध्रवस्य करेगे।' इतना कहकर उन्होंने जरत्कुमार को परिचय के लिए कोस्तुभ मणि देदी धीर उसे विदा कर दिया।

सदनन्तर श्रीकृष्ण यन्त्रणा के कारण व्याकुल हो गए, किन्तु उन्होंने श्रत्यन्त शान्त भाव से उसे सहन किया। उन्होंने पंच परमेष्टिक्यों को नमस्कार करके भगवान नेमिनाथ का घ्यान किया और पृथ्वी पर सिर मुकाकर लेट पए। उन्होंने मोह का परित्याग करके शुभ भावनाओं के साथ शरीर का परित्याग किया। वे भविष्य भे भरत क्षेत्र में नीर्षकर बनेगे।

ससार कितना असार है! जो एक गोप के घर मे मक्खन और दूघ पीकर बडे हुए, जो धपने शौर्य और नीति विचक्षणता द्वारा समाट जरासन्य जैसे प्रतापी नरेश पर विजय पाकर अर्थ चकरवर के पद पर धारू हुए, जिनकी आखो के संकेत ने एक हजार वर्ष के इतिहास का सुजन किया, वे ही महापुरुष श्रीकृष्ण एकारन वन में असहाय दशा में निचन को प्राप्त हुए। वे जब उत्पन्त हुए तो कोई मगल गीत गाने वाला नहीं था और जब उन्होंने मरण का वरण किया तो वहाँ कोई रोने वाला नहीं था। लगता है, देव अपने निष्ठुर निर्मम हाथों से सबकों भाग्य लिपि लिखता है। उसका अतिकमण करने का साहस किसी में नहीं है।

स्नेहाकुल बलराम अपने तृषित प्राणोपम भाई के लिए जल की तलाश मे बहुत दूर निकल गए, किन्तु कही जल नहीं मिल रहा था। मार्ग में अपशकुन हो रहे थे, किन्तु उनका ध्यान एकमात्र जल की ओर था। जल मिल नहीं

रहा था, विलम्ब हो रहा था, उधर उनके मन में चिन्ता का ज्वार बढता जा रहा था—मेरा मोहबिब्हल बलराम प्यारा माई प्यासा है, न जाने प्यास के मारे उसकी कैसी दशा होगी। नव उन्होने वेग से दौडना की प्रवच्या प्रारम्भ कर दिया, उनकी दीष्ट जल की तलाश में चारो छोर थी। पर्याप्त विलम्ब छोर दरी क

बाद उन्हें जलाशय दिलाई पंडा—जल से परिपूर्ण, कमल पुष्पों से सकुल । वे जलाशय पर पहुँचे । उन्होंने जल में भवगाहन करके शीतल जल पिया भीर कमल-दलका पात्र बनाकर जल भरकर लेगए। उन्होंने देला। श्रीकृष्ण वस्त्र श्रीढकर सो रहे हैं। उन्होंने विचार किया—सभवतः यक जाने पर मेरा भाई मुख निद्रा में सो रहा है। इसे स्वय ही जगने दिया जाय। जब बहुत देर हो गई भीर श्रीकृष्ण नहीं जागे तो उन्होंने श्रीकृष्ण को जगाना उचित समका। उन्होंने कहा—वीर । इतना अधिक क्यों सो रहे हो। निद्रा छोडों भीर उठकर यथेच्छ जल पिभो।

इतना होने पर भी श्रीकृष्ण की निद्रा भग नहीं हुई। तभी बलराम ने देखा कि एक वडी मक्खी व्रण के हिंदर की गन्य से कृष्ण के ओड़े हुए बत्त्र के भीतर जुस गई है किन्तु निकलने का मार्ग न पाने से व्याकृत्व है। उन्होंने श्रीकृष्ण के आंड़े हुए बत्त्र के भीतर जुस गई है किन्तु निकलने का मार्ग न पाने से व्याकृत्व है। उन्होंने श्रीकृष्ण का मुख उपाड दिया। उन्होंने श्रीकृष्ण निष्प्राण पड़े हुए हैं। उन्होंने समक्षा कि मेरा प्यारा भाई प्यार से सर गया है। उनके मुख से आर्ति पारा निकली और वे अवेत होकर गिर पड़े। संवेत होने पर वे श्रीकृष्ण के शरीर पर हाथ फेरने लगे। तभी उनकी दृष्टि पर के वण पर पड़ी, जिसके हिंघर से वस्त्र रक्त वर्ण हो गया था। उन्हें निरुवय हो गया कि सोते समय किसो ने इनके पैर मे वाण से प्रहार किया है। वे भयकर गर्जना करते हुए कहने लगे—किस अकारण शत्रु ने भेरे सोते हुए, भाई पर प्रहार किया है, वह मेरे सामने आवे। किन्तु उनका गर्जन-तर्जन निष्फल रहा, कोई भी अकारण शत्रु उनके समक्ष उपस्थित नही हुआ और न उस शत्रु का कोई विक्र ही मिला।

े 'लिरपाय वे पुनः श्रीकृष्ण को गोद में लेकर करण विलाप करने लगे। वे मोहान्य होकर बार-बार श्रीकृष्ण को जल पिलाने लगे। कमी वे जल से उनका मुख घोते, कभी उन्हें चूमते, कभी उनका सिर सूपते। फिर वे मनगंल प्रलाप करने लगेते। फिर वे श्रीकृष्ण के खब को लेकर वन में निरुद्देश भ्रमण करते रहे। इस प्रकार न जाने कितनी ऋतुर उनके सिर के ऊपर से गुजर गई।

**डे** रेडे बलराम की प्रवर्धना

उधर जरत्कूमार श्रीकृष्ण के आदेशानुसार पाण्डवों की सभा में पहुँचा और अपना परिचय दिया। तब युधिस्टिर ने उससे स्वामी की कुशल-बाती पूछी। जरत्कुमार ने शोकोछ्वसित अवस्द्र कण्ट से द्वारका-दाह तथा अपने प्रमाद से श्रीकृष्ण के निधन के करुण समाचार सुनाये और विश्वास दिलाने के लिये उसने श्रीकृष्ण की दी हई कौस्तुभमणि दिखाई । ये हृदय विदारक समाचार सुनते ही पाण्डव श्रीर उनकी रानियाँ, जरत्कुमार श्रीर उपस्थित सभी जन रुद्दन करने लगे । जब रुदन का वेग कम हमा, तो पाण्डव, माता कून्ती, द्रौपदी म्रादि रानियाँ जरत्कुमार को भागे कर सेना के साथ दुःख से पीडित बलदेव को देखने के लिये चल दिये। कुछ दिनों में वे उसी वन में पहुँचे। वहाँ उन्हें बलदेव दिखाई पड़ें। वे उस समय श्रीकृष्ण के मृत शरीर को उबटन लगाकर उसका शृङ्कार कर रहे थे। यह देखकर पाण्डव शोक से अधीर होकर उनसे लिपट गये और रोने लगे। तब माता कुन्ती ने और पाण्डवो ने बलदेव से श्रीकृष्ण का दाह-सस्कार करने की प्रार्थना की । किन्तु बलदेव यह सुनते ही श्राग बबूला हो गये। वे प्रलाप करते हुए श्रीकृष्ण के निष्प्राण शरीर को गोद मे लेकर निरुद्दश्य चल दिये। किन्तु पाण्डवो ने उनका साथ नही छोडा, वे भी उनके पीछ-पीछ चलते रहे।

बलदेव का भाई सिद्धार्थ, जो सारथी था, मरकर स्वर्ग में देव हुआ था तथा जिससे दीक्षा लेने के समय बलदेव ने यह वचन ले लिया था कि यदि मै मोहग्रस्त हो जाऊँ तो तुम मुक्ते उपदेश देकर मार्गच्युत होने से बचा-भोगे, वह देव बलदेव की इस मोहान्य अवस्था को देखकर वहां आया। वह रूप बदलकर एक रथ में बैठकर बलदेव के सामने आया। रथ पर्वत के विषम मार्ग पर तो टूटा नहीं, किन्तु समतल भूमि मे चलते ही टूट गया। वह रथ को ठीक कर रहा था, किन्तू वह ठीक ही नहीं होता था। यह देखकर बलदेव बोले- 'भद्र! तेरा रथ पर्वत के ऊबड खावड मार्ग पर टटा नहीं, किन्तु समतल मार्ग में टट गया, यह बडा आश्चर्य है। अब यह ठीक नहीं हो सकता, इसे ठीक करना व्यथं है। देव ने बलदेव को आश्चर्य मुद्रा मे देखा और बोला-महाभारत युद्ध मे जिन महारथी कृष्ण का बाल बाका नही हुआ, वे जरत्कुमार के एक साधारण बाण से भिम पर गिर पड़े। अब इस जन्म मे उनका फिर से उठना क्या सभव है ?

बलदेव उसकी बात की उपेक्षा करके आगे बढ गये। आगे जाने पर उन्होने देखा-एक व्यक्ति शिलातल पर कर्मालनी उगाने का प्रयत्न कर रहा है। यह देखकर बलदेव बोले - 'क्यो भाई! क्या शिलातल पर भी कम-लिनी उग सकती है ?' देव जैसे इस प्रश्न के लिये तैयार ही बैठा था—'ग्राप ठीक कहते है, पाषाण के ऊपर तो कमलिनी नहीं उग सकती है किन्तु निर्जीव शरीर में कृष्ण पुन जीवित हो उठेंगे ?'

बल देव ग्रागे बढ़े तो क्या देखते है कि एक मूर्खव्यक्ति सूखे वक्ष को सीच रहा है। बल देव से नहीं रहा गया, वे पुछ ही बैठे- क्यो भाई । इस सुखे वक्ष को सीचने से क्या लाभ है, यह क्या पुनः हरा हो जायगा ? देव ने उत्तर दिया- भेरा वक्ष सीचने से तो हरा नही होगा, किन्तु आपके निर्जीव कृष्ण स्नान-भोजनादि कराने से अवस्थ जीवित हो उठेगे। बलदेव 'उंह' करके आगे चल दिये।

उन्होंने देखा-(एक मनुष्य मृत बैल को घास-पानी दे रहा है। उन्होंने सोचा-दुनिया मे मूखों की कमी नहीं है। वे कहने लगे-घरे भोले मानस । इस मृतक को घास-पानी देने से क्या लाभ है ? यह सुनते ही वह मनुष्य तन कर खड़ा हो गया और बोला-दूसरों को उपदेश देने वाले ससार में बहुत है, किन्तु स्वय उस उपदेश पर अमल करने वाले कम ही मिलते है। मेरा मृतक बैल तो दाना-पानी नही खा सकता, किन्तु आपके मृतक कृष्ण अवस्य खाना-पानी खा सकते है। क्या यही आपका विवेक है ?' यह सूनते ही बलदेव के अन्तर में एक भटका-सा लगा और प्रकाश की एक ज्योति कोध गई। वे बोले—'भद्र! आप ठीक कह रहे है। मै अब तक मोह मे अन्धा हो रहा था। कृष्ण का शरीर तो सचमुच ही प्राणरहित हो गया है।' देव बोला-जो कुछ भी हम्रा, भगवान नेमीश्वर पहले ही सब कुछ बता चुके है। किन्तु सब कुछ जानते हुए भी ग्राप जैसे विवेकी महापुरुष ने छह माह व्यर्थ ही खो दिये। संयोग वियोगपरिणामी है। जन्म मे मरण की विभीषिका छिपी हुई है, सुख के फूल दुःख के काटो में विधे हुए है। केवल मोक्ष-सख ही अविनाशी है। उसी को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार कहकर देव ने अपने वास्तविक रूप में प्रगट होकर अपना परिचय दिया। बलदेव ने जरत्कमार भीर पाण्डवों की सहायता से तड्डीगिरि

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

्र सुरुण का दाह-सस्कार किया, जरत्कुमार को राज्य दिया और नेमीश्वर भगवान की साक्षी से वही उन्होंने दिग-स्वरी दीक्षा घारण कर ली।

मुनि बलदेव घरयन्त रूपवान थे। वे जब नगर में चर्या के लिये जाते थे, तो उन्हे देखकर कामिनियां काम-बिह्वल हो जाती थी। यह देखकर उन्होंने नियम लिया कि यदि मुक्ते वन में ही आहार मिलंगा, तो लेंगे, प्रत्यथा नहीं। वे कठोर तप द्वारा घरोर का कृश करने लगे, किन्तु उससे घारमा की निमंलता बढ़तो गई। वे वन में ही बिहार करते थे। यह बात राजाओं के भी कान में पड़ी। व ग्रपने पुराने बैर-विरोध को स्मरण कर शस्त्रसिज्जत होकर उसी वन में घागय। सिद्धार्थ देव ने यह देखकर वन में सिह ही सिह पैदा कर दिये। जब उन राजाओं ने मुनि बलदेव के चरणों में सनेक सिह दक्षे तो उनकी सामर्थ्य देखकर शान्त हो गये। तभी से जगत में बलदेव मनिराज नरीसह नाम से विख्यात हा गय।

उन्होंने सो वयं तक घोर तेप किया। अन्त में समाधि घारण करके वे ब्रह्मलोक में इन्द्र बने। अविधन्नान से उसने पूर्व जन्म के बन्धु-बान्धवों को जान लिया। वह अपने पूर्वजन्म के प्राणापम भाई कृष्ण के जीव के पास गया। उसने कृष्ण को अपन साथ ले जाने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु सफल नहीं हो सका। तब कृष्ण के जीव ने उसे समक्राया—दंव! सब जाव अपने शुभाशुम कमों के अनुसार शुभ-अशुभ गति और सुख-दुख पाते है। कोई किसी को सुख दंव! सब जाव अपने गहीं है। हम दोना अपनी वर्तमान आयु पूर्ण करके मनुष्य पर्याय प्राप्त करेंगे और वहाँ तप करक गोस प्राप्त करेंगे।

इक्क्येन्द्र वहाँ से वापिस आ गया और कृष्ण के जीव के अनुरोध के अनुसार उसने इस पृथ्वी पर कृष्ण के अनेक मन्दिर बना दिये, कृष्ण की भृतियां, याल, चक ग्रीर गदा युक्त बनाई श्रीर कृष्ण की भगवान का अवतार खताकर लोगों को अमित कर दिया। उसने बलदेव को संपनाय का अवतार बताकर एक विमान में कृष्ण और बलदेव का रूप बनाकर लोगों को दर्शन दिये। इस प्रकार ससार में कृष्ण की भगवान का प्रवतार मानने की मान्यता और कृष्ण-पूजा प्रचलित हुई। उनके नानाविष मोहन रूपों की कल्पना की गई और उन्हें सोलह कला का श्रवतारी पूर्ण पृश्च मान तिया गया।

पाण्डदो ने जरस्कुमार का राज्याभिषेक किया, उसका विवाह झनेक सुलक्षणा कत्याझो के साथ कर दिया । इस काम से निश्चित्त होकर वे पल्लव देश से गये, जहाँ भगवान नेमिनाथ विराजमान थे । उन्होंने भगवान को

नमस्कार किया और प्रदक्षिण देकर यथोचित स्थान पर बैठकर भगवान का ब्रमृत उपदेश पाण्डवो की सुना। सुनकर उन्होंने भगवान के चरणा मे मुनिदीक्षा लेली। कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा ब्रादि निर्वाण-प्राप्त
रानियाँ राजीमती ब्रायिका के समीप दीक्षित हो गई।

एक बार पांची पाण्डव मुनि शत्रुजय पर्वत पर प्रतिमायोग से विराजमान ये। तभी दुर्योधन का भानजा सूमता-फिरता उघर ही म्रा निकला। उसने पाण्डवों को देखा। उसके मन में यह सोचकर अत्यन्त क्षांभ दृष्ठा कि मेरे मातुल वश को उच्छेद करने वाले ये ही दुण्ट पाण्डव है। मुभे अपने मातुल वश के इन शत्रुष्ठा से प्रतियोध लेते का म्राज यह स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुआ है। यह विचारकर वह गाव में आकर लोहे के शाभ्रण के म्राया और उन्हें अध्वत्रिक सांग में तपाकर पाचों पाण्डवों को पहना विये। उन तप्त लोहाभरणों में मुनियों के शरीर तिल-तिलकर जलनं लंगे। किन्तु धीर बार भीर आरमा के शुद्ध स्वभाव को जाननं वाले वे मुनिराज आन्मस्वभाव में लीन हो गये। शरीर जलका रहा भीर उनके बीतराग परिणामों से कर्म जलते रहे। उनका ध्यान प्राप्ता में था, प्रतीर की भीर अर्जन उपयोग नहीं था, अतः शरीर के दाह का अनुभव भी उन्हें तही हुआ। पुधिष्ठिर, भीम भीर अर्जन मुनिराज तो शुक्तस्थान द्वारा कर्मों का क्षय कर सिद्ध परमात्मा वन गये भीर नकुल, सहदेव मुनिराज सर्वार्थसिद्धि में महिम्मद हुए।

भगवान नेमिनाय उपदेश करते हुए उत्तरापथ से सीराष्ट्र टेश में गिरनार पर्वत पर पहुँचे । वहाँ प्राकर भगवान ने समवसरण में विराजमान होकर उपदेश दिया । फिर समवसरण विसर्जित हो गया । भगवान एक माह तक योग निरोध कर ध्यानलीन हो गये । उन्होंने ध्रायातिया कर्मों का नाश करके ध्रापाढ कृष्णा घष्टमी के दिन प्रदोष काल में धपने जन्म नक्षत्र के रहते ५३६ मनियों के सहित सिद्धपद प्राप्त किया। उनके भगवान नेमिनाथ का ८००० शिष्यों ने मुक्ति प्राप्त की। भगवान नेमिनाथ के कुल ४ अनुबद्ध केवली हुए। चारो निर्माण कल्याणक निकाय के इन्द्रों और देवी ने आकर भगवान का निर्माण कल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्र ने गिरनार पर्वत पर वज्र से उकेरकर पवित्र सिद्धशिला का निर्माण किया और उस पर जिनेन्द्र भगवान के लक्षण अकित किये।

यारवो में समुद्रविजय श्रादि नौ भाई, देवकों के युगल छह पुत्र, शव, प्रद्युम्नकुमार स्रादि मुनि भी गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए।

जररकुमार पृथ्वी का शासन करने लगा। कलिंग नरेदा की पुत्री जररकुमार की पटरानी थी। उसके बसुध्वज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब बसुध्वज राज्य-शासन करने योग्य हो गया, तब जररकुमार पुत्र

पर राज्य-भार सौप कर मृनि-दीक्षा लेकर तप करने लगा। वसुस्वज के सुवसु नामक पुत्र जरत्कुमार की हुआ। सुवसु के गीमवर्मा पुत्र हुआ जो किलग का शासक था। इस प्रकार इस वरा में अनेक वश-परम्परा राजा हुए। फिर कांपल्ट, उसके अजातशत्र , उसके शत्रुमंन शत्रुमेन के जितारि और जितारि के जितशत्रु हुआ। जितशत्रु के साथ भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ को छोटी वहन का विवाह हुआ। जब भगवान महावार का जन्मोत्सव हो रहा था, तव जितशत्रु कुण्डलपुर आया था। उस समय

विवाह हुमा। जब भगवान महावार का जन्मोत्सव हो रहा था, तब जितशत्रु कुण्डलपुर स्राया था। उस समय महाराज सिद्धार्थ ने अपने इस पराजसी प्रित्र का वडा सम्मान किया था। सिद्धार्थ का वहन का नाम यहारया था। उसके यशोदा नामक पुत्री हुँदै। जिनशत्रु स्वपनी पुत्री का विवाह महावीर के साथ करना चाहता था, किन्तु महावीर ने विवाह करने स इनकार कर दिया झोर तप करने चले गये। जितशत्रु श्रीर यशादा दोनों ने भी दाक्षा लिली। बाद में मुनिराज जितशत्रु को केवनज्ञान प्राप्त हुआ झोर वे मोक्ष गये।

# भगवान नेमिनाथ: एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व

कुछ वर्ष पूर्व तक विद्वानों को श्रीकृष्ण की ऐतिहासिकता में सन्देह था, किन्तु अब उन्हें ऐतिहासिक महापुद्दष स्वीकार कर लिया गया है। ऐसी दशा में श्रीकृष्ण के समकालीन ओर उनके ताऊ समुद्रविजय के पुत्र नेमिनाथ की ऐतिहासिक टाँठ राय चौधरी ने 'वैष्णव धर्म का इतिहास कार्य में नीमनाथ को श्रीकृष्ण का चंदरा भाई लिखा है। उन्होंने श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए है किन्तु नीमनाथ के संविध वात्र वात्र वात्र साह सिद्ध के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए है किन्तु नीमनाथ के सव्यक्त सिद्ध कर कि एक किन प्रमाण प्रस्तुत किए है किन्तु नीमनाथ के सव्यक्त स्विध । उन्होंने नेमिनाथ का चरित्र-चित्रण सही रहा है कि उनकी दृष्टि और उनका वर्ष्य विषय श्रीकृष्ण ही थे। उन्होंने नेमिनाथ का चरित्र-चित्रण सरी स्वीकृष्ण ही थे। उन्होंने नेमिनाथ का चरित्र-

पी० सी० दीवान' ने इसके दो कारण बताये है। प्रथम नो यह कि होग यह स्वीकार करना होगा कि हमारे वर्तमान ज्ञान के लिए यह सभव नहीं है कि जैन प्रत्यकारों द्वारा एक नीर्थकर से दूसरे नीर्थकर के बीच सूत्रीर्थकाल का सन्तराल कहने में उनका वया प्रभिन्नाय है, इसका विश्वेषण कर सके। किन्तु केवल इसी कारण के जिन्न प्रत्यों में बणित प्रत्योंने प्रकृत प्रन्यों के आधार पर निका गया है, दृष्टि से ओक्सल कर देना युक्तियुक्त नहीं है। दूसरे कारण का स्पष्टोकरण स्पष्ट है। भागवत सम्प्रदाय के प्रत्यकारों ने अपने परस्पराण ज्ञान का उतना ही उपयोग किया है जिनना श्रीकृष्ण को परसारमा मिद्र करने के लिए आवश्यक था। जैन प्रत्यों में ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य वर्णित है, जैसा कि ऊपर दिखाया है, जो भागवत साहित्य के वर्णन में नहीं मिलते।"

वैदिक साहित्य में यादव वश का विस्तृत वर्णन मिलला है। उसमें ऋरिष्टनेमि का उल्लेख भी अनेक स्थलो पर उपलब्ध होता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि हिन्दू पुराणों में भी यादव वश का वर्णन एक-सा नहीं है, उसमें पर्याप्त असमानता है। हिन्दू पुराण 'हरिवश' में यादव वश-परम्परा इस प्रकार दी है—

<sup>1</sup> Annals of the Bhandarkar Research Institute, Poona, Vol 23, P. 122.

महाराज यदु के सहस्रद, पयोद, कोष्टा, नील झीर झजिक नामक देवकुमारों के तुल्य पांच पुत्र हुए। कोस्टाको माझी नाम की दूसरी रानी से मुपाजित और देवमीदुव नामक दो पुत्र हुए।युदाजित के वृष्णि और भ्रम्बक नामक दो पुत्र हुए। वृष्णि के दो पुत्र हुए—स्वफल्क धौर चित्रक। स्वफल्क के श्रन्तर हुमा। चित्रक क बारह पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार थे:—

> चित्रकस्याभवन् पुत्राः पृथ्विपृथ्देव च । स्रत्वप्रीवोऽत्ववाहुत्व सुपादर्वकगवेवणौ ॥१४॥ स्रतिस्टनेमिरदवदव सुषस्रीयसंभृत्या । सुवाहुर्बहुत्वहुत्व अविष्ठाश्रवणे स्त्रियौ ॥१६॥

—हरिवश पु०, पर्व १, श्रम्याय ३४

चित्रक के पृष्, विषुष्, अस्वभीव, भश्वबाहु, सुपार्श्वक, गवेषण, अरिष्टनेमि, भश्व, सुधर्मा, धर्मभृत्, खुवाहु और बहुबाहु नामक बारह पुत्र और श्रविण्ठा एव श्रवणा नाम की दो पुत्रियाँ हुई ।

यहाँ चित्रक के एक पुत्र का नाम आरिष्टनेमि दिया है।

हरिवश पुराण में श्रीकृष्ण की वश-परम्परा इस प्रकार दी हे-

कोष्टा के दूसरे पुत्र देवसीड्ल के झूर, झूर के दस पुत्र ग्रोर पाच पुत्रियां हुई। पुत्रो के नाम इस प्रकार ये—वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, ग्रानावृष्टि, कनवक, वत्सवान्, गृजिम, ब्याम, शमीक ग्रीर गण्डूष । पुत्रियो के नाम ये थे—पृष्कीर्ति, पृषा, श्रुतदेवा, श्रुतश्रवा ग्रीर राजाधिदेवी

—हरिवश पर्व १, **भ**० ३४, श्लोक १७-२३

हरिवश पुराण पर्व २ मध्याय ३७ मोर ३६ मे एक दूसरी बंश-परम्परादी है जो इस प्रकार है--इक्ष्वाकुवस में हर्यस्व हुआ। उसकी रानी मधुमती में युद्ध नामक पुत्र हुमा। युद्ध के पाच पुत्र हुए.-- मुचकुन्ब, माधव, सारस, हरित मीर पाधिव। माधव से सत्यत, सत्वत से भीम, भीम से म्रन्थक, म्रन्थक से रैवत, रैवत से
विद्वयार्थ, विद्यार्थ की तीन स्त्रियो से चार पुत्र हुए.--वसु, वभ्रु, सुषेण स्रोर समक्षा। वसु से बसुदेव स्रोर बसुदेव
से श्रीकृष्ण हुए।

हरिवश्च पुराण के समान महाभारत में भी यदुवंश की दो परम्पराये दी गई हैं-

प्रथम परम्परा के अनुसार बुख से पुरुरत, पुरुरव से झायु, धायु से नहुष, नहुष से ययाित, ययाित से यदु, यदु से कोष्टा, कोष्टा से वृजिनिवान, वृजिनिवान् ने उषगु, उषगु से चित्ररय, चित्ररथ का छोटा पुत्र झूर, झूर से बसुदेव ग्रीर बसुदेव से चतुर्भुजाधारी श्रीकृष्ण हुए।

— महाभारत, अनुशासन पर्व, बाo १४७ श्लोक २७—३२

महाभारत की द्वितीय परम्परा के अनुसार ययाति की रानी देवयानी से यदु हुआ। उसके वज्ञ मे देवमीड हुआ। देवमीड से शुर, शुर से शीर वसुदेव हुए।

— महाभारत, द्रोणपर्वे, म० १४४, क्लोक ६—७ इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दू पुराणों में यदुवश की परस्परा के सम्बन्ध में ग्रनेक मत प्राप्त होते हैं। काल के लम्बे ग्रन्तराल ने यदु वश परस्परा को विस्मृति के कुहासे में ढक दिया। जिन ऋषियों ने जैसा सूना, वैसा

लिक्स दिया। दूसरी झोर जैन परम्परा में यदु-वश को एक हो परम्परा उपलब्ध होती है। दिगम्बर झौर स्वेताम्बर झाचार्यों की झपनी-झपनी निरवच्छिन्न परम्परा रही है। इसी कारण दोनो ही सम्प्रदायो मे यदु-वश-परम्परा मे एकस्थता झोर समानता मिलती है। जैन परम्परा के झनुसार यदुवश परम्परा इस भाति है—

हरिवश में यदु नामक प्रतापी राजा हुआ। इसी से यदुवश चला। यदु से नरमति, नरपति के दो पुत्र हुए—जूर और सुद्रीर। सुवीर मथुरा मे शासन करने लगा। जूर ने कुशब देश में शीर्यपुर नगर बसाया मीर वही शासन करने लगा ५ जूर के मन्यकवृष्णि मीर सुवीर के भोजकवृष्णि पुत्र हुआ। मन्यकवृष्णि के १० पुत्र हुए— १ समुद्रविजय, २ झक्षोम्य, ३ स्तिमितसागर, ४ हिमवान, ५ विजय, ६ झवल, ७ घारण, ६ पूरण, ६ झिमवन्द्र और १० वसुदेव। दो पुत्रियाँ हुई—कुप्ती और माद्री। समुद्रविजय के नेमिनाय सथवा झरिष्टनेमि हुए, जो बाईसवे तीर्यकर थे। वसुदेव के बलराम और श्रीकृष्ण हुए जो नीवें बलभद्र और नारायण थे। इस प्रकार नेमिनाय और श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे।

जैन परस्परा के समान हिन्दू पुराण 'हरिवश' के ब्रनुसार भी श्रीकृष्ण और धरिष्टनेमि चचेरे भाई थे।

इन दोनों के परदादा यूधाजित और देवमी दुष दोनो सहोदर थे।

हिन्दू पुराणों में हरिवश पुराण और महाभारत के श्रतिरिक्त प्रभास पुराण में रैवत (गिरनार) पर्वत पर नेमि जिन का उल्लेख मिलता है और उन्हें मुक्तिमार्ग का कारण बताया है। वह उल्लेख इस प्रकार है-

"रेवताद्रौ जिनो नेमियुंगादिविमलाचले। ऋषीणासाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्॥

स्कन्द पराण के प्रभास खण्ड मे शिव और नेमिनाथ को एक माना है। सन्दर्भ इस प्रकार है---

"भवस्य पश्चिमे भागे वामनेन तपः कृतम्।

तेनैव तफ्साकृष्टः शिवः प्रत्यक्षतां गतः।।

पद्मासनः समासीनः इयाममूर्तिदिगम्बरः । नेमिनाथः शिवोऽयैवं नाम चक्र ऽस्य वामनः ॥

नामनायः ।शवाञ्यव नाम चक्र ३स्थ वामनः । कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशकः ।

दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटियज्ञफलप्रदः॥

स्रयात् जन्म के झन्तिम भाग में वामन ने तप किया। उस तप के कारण शिव ने वामन को दर्शन दिया। वे शिव पद्मासन से स्थित थे। द्याम वर्णथे और दिगम्बर थे। वामन ने उन शिव का नाम नेमिनाथ रक्का। ये नेमिनाथ इस घोर कलिकाल में सब पापों के नाश करने वाले है। उनके दर्शन और स्पर्शमात्र से करोड़ो यज्ञों का फल होता है।

यहाँ शिव को पद्मासनासीन, स्थाम वर्ण ग्रीर दिगम्बर वताया है ग्रीर उनको नेमिनाण नाम दिया है। जैन परम्परा में नेमिनाथ कृष्ण वर्ण, पद्मासनासीन ग्रीर दिगवर माने गये है। उनकी मूर्तियो में ये तीन विशेषताये होती है। जबकि शिव वस्तुत: कृष्ण वर्ण के नहीं थे। हिन्दू पुराण की एक विशेष शैली है। वे वैदिकेतर महा-पुरुषो को शिव या विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित करते है। उन्होंने ऋषभदेव को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है। इसी प्रकार नेमिनाथ को शिव के रूप में लिखा है।

हिन्दू पुराणों में शोरिपुर के साथ यादवों का कोई सबन्ध स्वीकार नहीं किया। किन्तु महाभारत भनुशासन पर्वे अध्याय १४६ में विष्णसहस्र नाम में दो स्थानों पर 'शुर' शौरिजंनेदवरः' पद भाया है। यथा—

> 'म्रशोकस्तारणस्तारः शुरः शौरिजनेश्वरः ॥५०॥ कालनेमिनिहा बीरः शुरः शौरिजनेश्वरः ॥६२॥

इसमे उल्लेखनीय बात यह है कि इसमे श्रीकृष्ण को शीर लिखा है। ब्रागरा से ४० मील दूर शौरोपुर नामक स्थान है। जैन साहित्य में नेमिनाथ का जन्म इसी शौरोपुर मे माना गया है। यादवो की अन्यकवृष्णि शास्ता की राजधानी यही नगरी थी। यही पर नेमिनाथ और श्रीकृष्ण के पिता रहते थे। हिन्दू 'हरिवश पुराण' में भी श्रीकृष्ण को एक स्थान पर शौरि लिखा है। यथा—

'बसुदेवाच्य देवस्यां जज्ञे शौरिर्महायशाः ॥७॥

—हरिवंश पुराण पर्व १, अध्याय ३५

महाभारत में तो वसुदेव के विशेषण के रूप में शौरि पद प्रयुक्त हुआ है। यथा— श्रूरस्य शौरिन वरो वसुदेवो महायज्ञाः ॥॥॥

—महाभारत, द्रोणपर्व, झध्याय १४४

जैन घमंका प्राचीन इतिहास

इन उल्लेखों से इस जैन मान्यता की पुष्टि होती है कि बसुदेव, श्रीकृष्ण ध्रीर नेमिनाथ शीरीपुर के रहने-बाल थे, जबकि हिन्दू मान्यता में शीरीपुर को कोई स्वीकृति नहीं मिलती। जेन मान्यता के ब्रनुसार जरानन्य के ब्रान्नमणी से परेशान होकर ध्रीर युद्ध की तेयारी के जिये समय प्राप्त करने के उद्देश्य से यादवों ने शीरीपुर से पलायन किया था ब्रीर द्वारका नगरी का निर्माण करके वहाँ रहने लगे थे।

जब हम हिन्दू पुराणो से पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य पर दृष्टिपात करते है तो हमे उसमे भी श्ररिष्टनेमि के उल्लेख श्रनेक स्थलो पर प्राप्त होते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को प्राचीनतम् रचना स्वीकार किया जाता है।

उसमे अनेक मन्त्रों का देवता अरिष्टनेमि है और उसकी बार-बार स्तृति की गई है।

धयवंवेद के माण्डक्य, प्रश्न खोर मुण्डक उपनिषदों में भी ग्रारिष्टनिम के उल्लेख मिलते हैं।

हिन्दू साहित्य के समान बीढ साहित्य मे भी श्रारिष्टनेमि का स्मरण श्रनेक स्थानो पर किया गया है। 'लकाबतार' के तृतीय परिवर्तन में लिखा है—जेसे एक ही वस्तु के अनेक नाम होते हैं, ऐसे ही बुद्ध के भी श्रसस्य नाम हैं। लोग इन्हे तथागत, स्वयभू, नायक, विनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण,ईस्वर विष्णु, प्रभान, किपल, भृतान, भास्कर, श्रारिष्टनेमि प्राप्ति नामों से पुकारते हैं।

'ऋषि भाषित सूत्त' मे अरिष्टनेमि श्रीर कृष्ण निरूपित पेतालीस अध्ययन है। उनमे बीस अध्ययनो के

प्रत्येक बुद्ध अरिष्टनेमि के तीर्थकाल में हुए थे।

इतिहासकारों में कर्नल टाड लिखते हैं— 'मुओ ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में चार बुद्ध या मेघावी महापुरुष हुए हैं । उनमें पहले ब्रादिनाथ और दूसरे नेमिनाथ थे । नेमिनाथ ही स्केण्डोनेविया निवासिया के प्रथम 'क्रोडिन' और चीनियों के प्रथम 'फो' टेवता थे ।'

### श्रीकृष्ण के गुरु

छान्दोख्य उपनिषद् में देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण का उल्लेख मिलता है। उसमें उनके गुरु का नाम घोर म्नाजिइ स बताया है। माजिइ स ऋषि ने श्रीकृष्ण को नैतिक तत्वों एवं महिला का उपदेश दिया। जैनो की माध्यतानुमार मगवान नैमिनाय ने श्रीकृष्ण को श्रीहमा का उपदेश दिया था। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् धर्मानद कीशास्त्री ने 'भारतीय सस्कृति श्री स्पृहिसा' पुस्तक के पूष्ठ ३० में यह सभावना व्यवन की है कि घोर म्नाजिइ स नीमनाय के स्पृतिस्क मन्य कोई नहीं हो सकते। यद्यपि इस सभावना की पुष्टि अन्य प्रमाणों द्वारा अभी तक नहीं हो पाई है। किन्तु जैन पुराणों में श्रीकृष्ण को प्रहिसा का उपदेश देने वाने नेमिनाथ और छान्दोश्य उपनिषद् में श्रीकृष्ण को म्नाहमा अपि माजिइ स में गेच्य स्थापित हो जाय तो कोई मास्वयं न होगा।

### श्रीकृष्ण को विष्णु का ग्रवतार मानने की परिकल्पना

हिन्दू धर्म मे श्रीकृष्ण का प्रभाव सर्वोपरि है। भागवत ख्रादि पुराणों में विष्णु के जिन वीवीस अथवा दशावतारों को करपान की गई है, जनमें श्रीकृष्ण को पूर्णावतार और शेष स्रवारों को स्रशावतार स्वीकार किया गया है। वेदों में अवतारवाद की यह करपान दृष्टिगोचर नही होतो। उपनिषद् काल में भी अवतारवाद का जन्म मही हुआ। बाह्यण काल में प्रवादवाद के बीज प्राप्त होते है। शतपथ बाह्यण में सर्वश्यम यह उल्लेख मिलता है कि प्रवापित ने मस्स्य, कुमें भीर वराह का भवतार लिया था। किन्तु उसम भी विष्णु के प्रवारा लेने का कोई संकेत नही है। पोराणिक काल में सभवतः इसी भावता को पल्लवित धौर विकसित करके विष्णु के प्रवार की कल्पना की गई। इस प्रकार अवतारवाद की मान्यता वेदिक धमें के लिये सर्वेषा नवीन भीर अपूर्व थी। किन्तु वैदिक ऋषियों को विलाज्जित देकर विष्णु के मानव देहचारों अवतार की कल्पना क्यों करनी पढ़ी, यह जानना अस्यन्त रिवक्त होगा भीर उससे वैदिक धमें के क्रिमक विवास के इतिहास पर मकाय पहला है।

१. ऋग्वेद १।१४।८६।६, १।२४।१८०।१०, ३।४।५३।१७, १०।१२।१७८।१ मधुरा सस्करता १६६०

जब वैदिक धार्य परिचमोत्तर प्रदेश से भारत में प्रविष्ट हुए, उन्हें यहा जिन लोगों से पाला पढ़ा, वे शिक्त-देन, ब्राह्म, श्रीर बातरशना मुनियों को उपासना करते थे। उनकी सम्यता अय्यत्त समुन्तत और विकासित थी। इतिहासकारों ने उसे द्रविक सम्यता का नाम दिया है। उस सम्यता के दर्शन हमें सिन्धुचाटों के 'मीहन-जोदहों भीर हुक्पा में मिलते हैं। उस सम्यता को नागर सम्यता भी कहा जाता है। नागर सम्यता से नगर नियोजन की उस विकसित परम्परा का धाशय त्रिया जाता है जो इन नगरों में उत्स्वनन के परिणामस्वरूप हमें देखने को मिलती है। इन वैदिक धार्यों ने भारत में धाकर दो कार्य किये—इनके योद्धा लोगों ने यहां के मूल निवासियों पर कमवा विजय पाई भीर इनके विद्यान ब्राह्मण ऋषि मन्त्रों की रचना करके प्रकृति के तत्वों की देवता के रूप में प्रकृत करते थे। जब धीर-धीर वैदिक धार्यों का राज्य कुछ प्रदेशों में स्थिर हो गया धीर स्थानीय मूल निवासियों के साथ वे पुल मिल गये तो दोनो सस्कृतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ना प्रारम्भ हुआ धीर इस प्रकार सास्कृतिक

यहाँ के मुल निवासियों की संस्कृति, जिसे श्रमण संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्षत्रियों की संस्कृति थी तथा बाहर से माने वाले मार्यों की संस्कृति, जिसे वैदिक संस्कृति पुकारा जाता है, ब्राह्मणों की संस्कृति थी। दोनों के सास्कृतिक आदान-प्रदान के इस काल को हम सकान्ति काल मान सकते है। इस काल में युद्ध का रूप बदल गया, युद्ध का उद्देश्य बदल गया। जब आयं धाये थे, उस समय उनका एकमात्र उद्देश्य अपने लिये राज्य प्राप्त करना था, भूमि प्राप्त करनी थी, जहाँ टिक सके। जब राज्य प्राप्त हो गया और वे टिक गये, तब युद्ध का एक नया रूप उभरा। वह रूप था सास्कृतिक । अब युद्ध न केवल राजनैतिक होते थे, अपितु उन्होंने एक सांस्कृतिक रूप ल लिया। दोनों ही संस्कृतियाँ अपने प्रचार प्रसार की स्रोर स्थिक ध्यान देने लगी, दोनो ही सर्वसाधारण को स्रपनी श्रेष्ठता से प्रभावित करने के लिए सचेष्ट हो उठी, दोनों ही अपने आपको दूसरी से श्रेष्ठतर सिद्ध करने में जट पड़ी। प्रथम चरण मे इस युद्ध का मोड जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने की स्रोर हो गया। ब्राह्मणों ने स्पर्ने सापको सन्य वर्णों से श्रेष्ठतम घोषित किया स्रोर ब्रह्मिय जैसे सर्वोच्च पद के लिए ब्राह्मण होना स्निवार्य करार दिया। दसरी स्रोर श्रमण सस्कृति के उन्नायको ने मानवो मे श्रोष्ठतम तीर्थंकर पद के लिए केवल क्षत्रिय कुल मे जन्म लेना भावश्यक बताया। इस जातीय सघर्ष के इतिहास की भलक हमें वैदिक साहित्य मे यत्र-तत्र बिखरी हुई देखने को मिलती है। इसका एक सक्षक्त उदाहरण विश्वामित्र भीर विशय के युद्ध के रूप मे मिलता है। वैदिक ग्राख्यान के ग्रनुसार गामि के पुत्र निश्वामित्र नामक एक क्षत्रिय राजा ने राज्य का परित्याग करके ब्रह्मणित्व प्राप्त करने के लिए घोर तप करना प्रारभ कर दिया। ग्रायों के उपास्य इन्द्र ने, जो वस्तृत: देव नामक मनुष्य जाति का राजा होता था, विश्वामित्र को तप से भ्रष्ट करने के लिये अपनी जाति की सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी ग्रदसरा मेनका को भेजा। उसने अपने हाब-भाव और नृत्य बिलास से उस युवक क्षत्रिय ऋषि को बिचलित करके अपने प्रति अनुरक्त कर लिया। फलत शकुन्तला नामक कन्या का जन्म हुआ। किन्तू कन्या को जन्म देकर मेनका भात अपुत्तक कराजया। क्रमण क्यून्यका नामक जना का अपूर्ण बहुति से तिरोहित हो गई। तब विद्यामित्र को रहस्य सम्भ्रते देर नहीं तभी वे कत्या को वन में ही छोडकर पुत म्रतिदाय घोर तप करने लगे। इसमें ऋषि गणों में भयानक हलचल मच गई। तब भी ऋषियों ने उन्हें ब्रह्मार्च स्वीकार नहीं किया, बल्कि विश्वामित्र के ब्रह्मिष बनने के दावे को भूठलाने धौर उन्हें दण्ड देने के लिए एक विशाल मैन्छ बल के साथ मर्ह्राप विशव्ह आगे भागे। वैदिक आक्यान के अनुसार दोनों में साठ हजार वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। सारे ऋषि महर्षि और देवता एक ओर थे, जबकि लगता है, क्षत्रिय वर्ग ने विश्वामित्र का पक्ष लिया। हुआ। सिरिकाय महाय आर्थ अपर्था एम आर्थ ने अवाग प्राथा है, धानव नन उन्तरास्त्र के आस्त्र में विजय विद्यासिक के प्राप्त में हिन्द अन्त में विजय विद्यासिक के पर्या की हुई । ऋषियों ने विश्वासिक के प्राप्त भे कुकर उन्हों की वार्ती पर समस्रीता किया। समस्रीते के अनुसार विश्वासित्र को ब्रह्मीय पद प्रदान किया गया, उन्हें सप्तर्षियों में स्थान दिया गया और जनके द्वारा रचित गायत्री मत्र को समस्त वैदिक मत्रो से शक्तिशाली और वेदो का सार मान लिया गया। विश्वामित्र के भाग्रह का एक सीमित उद्देश्य या और वह था स्वय को ब्रह्मणि पद पर प्रतिष्ठित करना। उनका उद्देश्य न तो व्यापक या और न समस्त सत्रिय जाति को ब्रह्मांच पद के लिए धर्मिकार दिलाने का उनका झाग्रह हो था। अपने उद्देश्य में वे सफल हो गये और उन्होंने विजय प्राप्त करके ब्राह्मण जाति की सर्वश्रेष्टता को योथा साबित कर दिया। इसी जातीय सघर्ष की श्रुखला की एक कडी परशराम द्वारा इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने का प्रयत्न थी।

इस सांस्कृतिक युद्ध का दूसरा चरण उस समय प्रारम्भ हुमा, जब जातीय युद्ध से लोग ऊब गये। उस समय तक म्रायं लोग विद्याल भूलण्ड पर अधिकार कर चूंक थे भीर वे यहां के मूल निवासियों के साथ काफी घुलमिल गये थे भ्रीर उनकी संस्कृति की अनेक विद्येषताओं से वे प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने अनुभव किया कि तीरस यज्ञ यागों और चुक्क क्षियाकां को सहारे संस्कृति की याशी को गति नहीं मिल सकती। ये जनमानस को धिक प्रभावित भी नहीं करते। दूसरी भ्रोर क्षत्रिय वर्ष गम्भीर द्याध्यात्मिक तस्व विन्तन में निरत या। उससे मध्यात्म रिक्त को जिज्ञासा को समाधान मिलता या। असित व्याध्यात्म विद्या भ्रायात्मिक को जिज्ञासा को समाधान मिलता या। अतिय वर्ष के इस अध्यात्मविद्या से प्रभावित होकर ही वैदिक क्ष्यियों ने उस काल में उपनिषदों की रचना की। उपनिषदों के निकट प्रध्यात्मविद्या सोखने जाते थे। परिसंवाद उपलब्ध होते हैं, जिनसे जात होता है कि भ्रावेक व्यतिय क्षित्री के जिल्ल प्रध्यात्मविद्या सोखने जाते थे। वस्तुतः उस काल तक भ्रारम विद्या के स्वामी क्षत्रिय ही थे, श्राह्मण व्यत्यित का आत्म विद्ययक ज्ञान नहीं या।

छान्दोग्य उपनिषद् (४-३) मे एक सवाद झाया है, जिसका आशय इस प्रकार है—एक बार झाशण का पुत्र इसेतकेतु पाञ्चाल देश के लोगों की सभा में आया। उससे जीवल के पुत्र प्रवाहण ने पूछा—'कुमार! क्या पिता ने तुक्ते शिक्षा दी है ?' उसने कहा—'हाँ भगवन्।' तब प्रवाहण ने उससे झात्मा झीर उसके पुत्रजंन्म के सम्बन्ध में कुछ प्रका पुत्रके किए कहा भी उत्तर नहीं दे सका। तब निराश होकर श्वेतकेतु अपने पिता के पास गया और सारी घटना बताकर कहा कि आपने मुक्ते यह कैरों कह दिया कि मैंने तुक्ते शिक्षा दी है। मैं उस क्षित्रक कि पक्ष भी प्रका का उत्तर नहीं दे सका। तब वह गौतम गोत्रीय ऋषि बोला—मैं भी इन प्रका का उत्तर नहीं जानता। इसके पदकात् वह ऋषि प्रवाहण के पास गया और उससे झात्म-विद्या सिक्षाने का मनुरोध किया। राजा ने ऋषि से कहा— 'पूर्व काल में तुमने पहले यह विद्या बाह्मणों के पास नहीं गई। इसी से सम्पूर्ण लोकों में इस विद्या के हार सिक्षाने का ही अनुशासन होता रहा है। अपने में राजा ने उसे वह विद्या सिक्षाई। वह विद्या भी पुत्रकंन्म का सिद्यान्त वाह्मणों ने क्षत्रियों से लिखा है। वहां विद्या के हार सिद्यान्त । इससे प्रमाणत होता है कि पुत्रकंन्म का सिद्यान्त बाह्मणों ने क्षत्रियों से लिखा है।

छान्दोग्य उपनिषद् (४-११) तथा शतपय बाह्मण (१०-६-१) मे एक कथा ब्राई है कि उपमन्यु का पुत्र प्राचीन शाल, पुत्रुष का पुत्र सत्यक, भाल्लीव का पीत्र इत्ह्युम्न, शकराक्ष का पुत्र जन स्रीर स्ववतराख्व का पुत्र वृड्डिल से महागृहस्य स्रीर परम प्रतित्रय एकत्र होकर स्रात्मा के सम्बन्ध मे जिज्ञासा लेकर प्ररुण के पुत्र उद्दालक के पास गये, किन्तु वह स्रात्मा के सम्बन्ध में स्वत्य हो नहीं जानता था। सतः वह इन्हें लेकर केक्युकुमार स्वत्य हो नहीं जानता था। सतः वह इन्हें लेकर केक्युकुमार स्वत्य हो नहीं जानता था। सतः वह इन्हें लेकर केयुकुमार स्वत्य हो स्वति। तथा पा । उसने राजा से स्वात्म के सबन्ध में जिज्ञासा की। तथा राजा ने उन्हें स्वात्म-विद्या का उपदेश दिया।

इसी प्रकार याज्ञवत्वय को राजा । जनक ने, इन्द्र को प्रजापति 'ने, नारद को सनस्कुमार 'ने, निचकिता को यमराज 'ने आरास-विद्या सिखाई, इस प्रकार के उपाल्यान वैदिक साहित्य में मिसते हैं, जिससे जात होता है कि वैदिक ऋषि यह अनुभव करते थे कि वैदिक कियाकण्ड आरसजान के सामे नुच्छ है। वैदिक किया काण्ड से स्वयं भने ही मिल जाय, किन्तु समृतव और अभयत्व कैवल आरस जान से ही मिल सकता है।

इस सम्बन्ध में डॉ॰ दास गुप्ता का ग्राभमत है कि ''ग्रामतौर से क्षत्रियो मे दार्शानक ग्रन्वेषण को उत्सुकता विद्यमान थी ग्रौर उपनिषदो के सिद्धान्तो के निर्माण में ग्रवश्य ही उनका मुख्य प्रभाव रहा है।''॰

वेदों में क्षत्रियों की ग्रात्म-विद्या के दर्शन नहीं होते। सर्वप्रथम उपनिषदों ने क्षत्रियों से पात्म-विद्या

- १ यथेय न प्राक् त्वत्त पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छिति तस्माद् सर्वेषु लोकेषु झत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति तस्मै होवाच ॥७॥ छान्दोग्य उपनिषद् ५-३
- २. हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, डॉ० विष्टरनीट्स, जिल्द १. पृ० २३१
- ३. विष्टरनीट्सकृत हि० आ० इ० लि०, जि० १ पृ० २२७-८
- ४. छान्दोग्य उपनिषद् अ० =
- **ধ. " জে ৬**
- ६. कठोपनिषद्
- v. History of Indian Philosophy, by Dr. Das Gupta, Vol. I, p 13

लेकर उसे धारमसात् कर लिया धौर उसे ऐसा रंग प्रदान किया, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि धारम-विद्या उपितपदों की मीलिक देन है। इसके परचात् वैदिक धर्म ने क्षत्रियों हारा स्वीकृत एव व्यवहृत सन्यास मार्ग को धपनाया। लोकसान्य वाल गगाधर तिलक गीता रहस्य' (पृ० ३४२) में लिखते है—'जंन और वौद्ध धर्म के अवर्तकों ने कापिल सास्य के सत को स्वीकार करके इस मत का विशेष प्रचार किया के संसार को त्याग कर सन्यास लिये विना मोक्ष नहीं मिलता। "" यद्याप श्री अकराचार्य ने जेन और बौद्धों का खण्डन किया है, तथापि जैन धौर बौद्धों को खण्डन किया है, तथापि जैन धौर बौद्धों को सिंद सन्यास मार्ग का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रीत स्मातं सन्यास कहकर धाचार्य ने कायम रच्छा।' वेदों में सन्यास मार्ग का कोई वर्णन नहीं मिलता। वेद तो क्रियाकाण्ड प्रधान प्रवृतिपरक ग्रन्थ है; निवृत्ति मार्ग तो केवल क्षत्रियों की श्रमण परम्परा में ही प्रचलित था। उपनिपद् काल में उन्हीं से सन्यास मार्ग को ध्रपनाया गया।

धीरे-धीरे वैदिक धर्मानुयायी जनता उपनिषदों के गुष्क ध्राध्यात्मिक वितण्डावाद से भी ऊबने लगी। उसकी ध्राध्यात्मिक चेतना ध्रीर भूख को उपनिषद् भी खुराक नही जुटा सके। वह जनता ब्राह्मणों की एकाधिकारवादी प्रवृत्ति से भी असन्तुष्ट धी। वह देख रही धी कि जैन धीर बीद धर्म में सभी वर्गों और दर्णों के लिये उन्तिति के द्वार खुले हुए है। जन तीर्थकरों धीर तथागत बुद्ध का उपरिक्ष जनता की भाषा में होता है, सभी वर्ग के लीगे उसको सुनने, सुनकर उसका आचरण करने धीर साचरण करके धपनी सर्वोच्य ध्रात्मिक उन्तिति करने के अधिकारी है। सभी तीर्थकर धीर बुद्ध मानव से भगवान वने है। उक्त धर्मों की इन विशेचताओं के कारण वैदिक जनता में वैदिक धर्म के प्रति धीर प्रसत्तोष व्याप्त हो रहा था, बुद्धिजीवी वर्ग विद्येह तक करने के लिये तैयार था और ध्रनेक लोग वैदिक धर्म को त्याग कर जैन धीर देख देख से बात को प्रसाद नाणधरों में सभी बाह्मण थे। तथानत बुद्ध के पत्ववर्तीय भिक्षुओं में सभी बाह्मण थे। यहा तथ्य इस बात का प्रमाण है कि तरकालीन वैदिक पत्र नाम धरों धर्म के प्रति कितना धीर असन्ति था। बत उस समय इन धर्मों के बदले हुए प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे धर्म की धावश्यकता थी, जो उक्त धर्मों के विरुद्ध जनता को प्रभावित कर सकता। उसी आवरस्वता के फलस्वरूप भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसे बाद में वैण्णव धर्म कहा जाने लगा। वर्षापत्र कर प्रमुद्ध धर्म के प्रवृत्ति का वित्ति कर व्याप कृष्ण को विष्णु का अवतार धीष्ठित करना पश्च धर्मे प्रसुद्ध प्रमुद्ध कर प्रभावत का सकता। उसी आवरस्वता के फलस्वरूप भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसे बाद में वैण्णव धर्म कहा जाने लगा। वर्षापत्र धर्म की प्रवृत्ति करना पश्च हुन हिन्ति वित्ति का ब्राह्मण थे, किन्ति करना पश्च धर्म के स्वर्ति करना पश्च हुन स्वर्ति का वित्ति का साम वारा धर्म की उत्पत्ति हुन की से बार वित्ति वित्ति का साम वित्ति का साम वारा धर्म की उत्पत्ति हुन की से है।

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गौरीशंकर हीराचन्द ग्रोक्ता लिखते है-

"बौद्ध और जैनधर्म के प्रचार से बैदिक धर्म को बहुत हानि पहुँची। इतना ही नहीं, किन्तु उसमें परिवर्तन करना पड़ा फ्रीर वह नये साचे में डलकर पौराणिक धर्म बन गया। उसमे बौद्ध घोर जेनो स मिलती धर्म सम्बन्धी बहत-सी नई बातों ने प्रवेश कियाे।"

यद्यपि हिन्दू इतिहासकारों ने इस बात को दवे घटदों में स्वीकार किया है, किन्तु तथ्य यह है कि जैन तीयंकर भीर तथागत बुद्ध मतुष्य थे ने अपने आध्यादिमक प्रयत्नों में भगवान वने थे और उनकी मान्यता एव पूजा इंदनाधों में आधिक होती थी, यहां तक कि देवता भी उनकी पूजा करने में गोरव का अनुभव करते थे। मतुष्य भी अपने प्रयत्नों से भगवान वन सकता है, यह सिद्धान्त लोक-मानस को अधिक रुचिकर एवं प्रेरणाप्रद लगा। इसी सिद्धान्त से प्रभावित होकर ब्राह्मण धर्मनायकों ने एक ऐसे ईश्वर को कल्पना को, जो मनुष्य के रूप मं प्रवतार किर अलीकिक कार्य करने की क्षमता रखता है, जो पुष्ट-दलन और शिष्ट-पानन करता है। अभण परम्परा के सिद्धान्त की ब्राह्मणों ने प्रपनी शैनी में दालकर हिन्दू-धर्म की जर्जर नाव को दूवने से बचाया। कृष्ण को अवतार मानने की यह प्रक्रिया निश्चय ही अमण परम्परा के व्यापक प्रभाव का परिणाम थी, यद्यपि इस प्रक्रिया में दोनों सस्कृतियों का मीलिक भेद स्पष्टतया उभर कर आने से छिपा रह नहीं सका। अभण परम्परा में मतुष्य भगवान वन सकता है, यह उत्तारवाद अथवा उन्तिवाद का परिणाम है। दूसरी बोर भगवान मनुष्य वन सकता है, यह अस्ति वास अवता स्वयं अपने स्वयं का परिणाक कहा जा सकता है। दूसरी बोर भगवान मनुष्य वन सकता है, यह

१. राजस्यान का प्राचीन इतिहास, प्रथम भाग, पु० १०-११

यह है कि श्रमण परम्परा की मौलिक विशेषता श्रम की प्रतिष्ठा है, जबकि वैदिक परम्परा श्रम को महत्व न देकर प्रधिनायकवाद को प्रश्रय देती है। श्रमण परम्परा में लोकतन्त्री व्यवस्था का उच्च स्थान है, वहाँ हर व्यक्ति को समान प्रधिकार, उन्नति के समान अवसर और कर्तव्य की प्रतिषठा है, जबकि वैदिक परम्परा के प्रवतारवाद की कल्पना में कोई अपने पुरुषार्थ से सर्वोच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त करने का अधिकारी नही है. वहाँ ससार से मनत होने या निर्वाण प्राप्त करने तथा भगवान बनने की कल्पना तक नहीं की जा सकती, बल्कि ब्रवतारी भगवान की प्रसन्तता पाने पर विष्णु-लोक में पहुँचने तक की उडान की गई है। ब्राह्मणों ने दूसरों की ब्रच्छाइयों, दूसरों के महापुरुषों और सिद्धान्तों को भारमसात् करके उन्हें अपने रंग में रंगने का जो निष्फल प्रयास किया, उसी के फल-स्वरूप शिव, पार्वेती, विष्णु, कृष्ण, ऋषभ, बृद्ध मादि को अपने अवतारों में गिन तो लिया, उससे ऋषभ, बृद्ध मादि मततार उनके ग्रन्थों की शोभा वस्त तो बन गये, किन्तु उनके मन्दिरों में वे प्रवेश न पा सके। शिब और विष्ण के प्रवतारों की भी ऐसी खिचडी पकी कि उनके दाने प्रलग थलग ही रहे, मिल नहीं पाये। शिव पराण. किस पराण स्नादि में विष्ण से शिव को उच्चतर पद दिया गया सौर महाभारत, भागवत, विष्णपूराण, हरिवश पराण ब्रादि में विष्ण-विशेषत. उनके बवतार कृष्ण को सबसे उच्च पद पर ब्रासीन किया गया। फिर भी इससे इसकार नहीं किया जा सकता कि ब्राह्मणों की सबको पचाकर हजम करने की प्राचीन प्रक्रिया के कारण दैदिक धर्म भारत के ज्यापक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने में समर्थ हो सका। अब शिव प्रार्थकालीन देवता नही प्रतीत होते, वे तो, लगता है जैसे वेदो की उपज हो। इसी प्रकार विष्णु और उनके अवतार कृष्ण पश्चात्कालीन कल्पना की उपज नहीं लगते, बल्कि गीता में करण ने अपने आपको यज्ञरूप और वेदरूप कहकर वेदों से समझीता कर लिया है, ऐसे जात होते हैं।

स्विकाश इतिहासकार इससे सहमत है कि ईसापूर्व तीसरी शताब्दी में वासुदेव कृष्ण को विष्णु का सबकार नान लिया गया था। उन्हें सर्वोच्च स्थान देने की दृष्टि से ही प्रन्य अवतारों को विष्णु के अवतार के रूप में मान्यता दी गई। इसीलिये इन अवतारों में भी भेद रखा गया। कृष्ण को विष्णु का घोडता कलावतार अयवा

पर्णावतार माना गया, जबिक मन्य भवतारो को केवल मशावतार ही माना गया।

जैन मान्यतानुसार श्रीकृष्ण की लोक ब्यापी प्रतिष्ठा स्थापित करने में उनके माई बल राम का हाथ था। उन्होंने देव बनने के बाद पूर्व जन्म के भ्रातृस्तेहदाश श्रीकृष्ण के रूप, ग्रुण, बुढि, पराक्रम, बेमव स्नादि के वमस्कारी का ऐसा सुनियोजित प्रवार किया, जिससे लोक मानस में श्रीकृष्ण झाराध्य के रूप में छा गये और वे वमस्कारी का ऐसा सुनियोजित प्रवार किया, जिससे लोक मानस में श्रीकृष्ण झाराध्य के रूप में छा गये और वे वमस्कारी का प्रिमानव के रूप में पूर्व जाने लगे। यह कत्यना भ्री पीराणिक काल की उपज रही हो तो इसमें हमें कोई झापति नहीं होगी।

# भगवान नेमिनाथ से सम्बद्ध नगर

तेमिनाथ की जन्म-नगरी-तौरीपुर--- श्रायरा से, दक्षिण-पूर्व की ब्रोर वाह तहसील में ७० कि० मी० दूर बटेस्बर गांव हैं। यहाँ से ५ कि० मी० दूर यमुना के खारों में शौरीपुर क्षेत्र ग्रवस्थित है। बाह से वटेश्वर ८ कि० मी० ग्रीर शिकोहाबाद से २५ कि० मी० है।

तिरोपुर ही बह पावन भूमि है, जहां भगवान नेमिनाथ वहां के श्रांधपति समुद्रविजय की महारानी शिवा-हेदी के गर्म में भवतरित हुए थे। उनके गर्भावतरण से छः माह पूर्व से इन्द्र की श्राज्ञा से कुबेर ने रत्नवर्धा की थी, जो उनके जन्म-काल तक प्रतिदिन चार बार होती रही। उनके जन्म के सम्बन्ध में तिथि श्रादि ज्ञातव्य बातो पर प्रकाश सामने हुए साचार्य यतिष्पण 'तिलीय पण्णती' ग्रन्थ में लिखते है—

> सउरीपुरिम्म जादो सिवदेवीए समुद्दविजएण। बद्दसाह तेरसीए सिवाए चिलासु लेमिजिनो ॥४।४४७

म्रयत् नेमि जिनेन्द्र शौरीपुर मे माता शिवादेवी भीर पिता समुद्रविजय से वैशाख शुक्ला १३ को चित्रा नक्षत्र में उत्पन्न हए।

देवो भीर इन्हों ने भक्ति भीर उल्लासपूर्वक भगवान के इन दो कल्याणकों का महोत्सव शौरोपुर म म्रास्यन्त समारोह के साथ मनाया। इन दो कल्याणकों के कारण यह भूमि कल्याणक भूमि, क्षेत्र मगल भीर तीर्थ क्षेत्र कहलाने लगी।

पौराणिक उल्लेखो से ज्ञात होता है कि इस तीर्थक्षेत्र पर कुछ मुनियो को केवलज्ञान तथा निर्वाण प्राप्त

हुमा था।

गन्धमादन पर्वत पर सुप्रतिष्ठ मृनि तप कर रहेथे। उनके ऊपर सुदर्शन नामक एक यक्ष ने घोर उपसर्गे किया। मृनिराज ने उसे समतापूर्वक सहन कर लिया और म्रात्म-ध्यान में लीन रहे। फलतः उन्हें केवलक्षान प्राप्त हो गया। इन्हों केवली भगवान के चरणों में धौरीपुर नरेश म्रान्थकवृष्णि म्रीर मथुरा नरेश भोजकवृष्णि ने मृनि दीक्षा लेली।

मुनि धन्य यमुना-तट पर ध्यानमन्त थे। शीरीपुर नरेश शिकार न मिलने के कारण ध्रत्यन्त सुध्ध था। उसकी बृष्टि मुनिराज पर पद्मी। उस मुर्लने विचार किया कि धिकार न मिलने का कारण यह मुनि है। उसने कोच ध्रीर मुलेताबय तीक्ष्ण बाणों से मुनिराज को बीच दिया। मुनिराज शुक्लध्यान द्वारा कर्मों को नष्ट कर सिद्ध भगवान बन गये।

मुनि मलसत्कुमार विहार करते हुए शीरीपुर पधारे म्रोर यमुना-तट पर योग निरोध करके ध्यानारूढ़ हो गये । कर्म श्रुखलाये टटने लगी । उन्हे केवलज्ञान हो गया भौर निर्वाण प्राप्त किया ।

यम नामक अन्त कृत केवली यही से मक्त हुए।

इस प्रकार न जाने कितने मुनियो को यहाँ केवलज्ञान हुआ और कितने मुनियहाँ से मुक्त हुए। मुनियों

को यहाँ से निर्वाण प्राप्त हुआ, अतः यह स्थान साधारण तीर्थ न होकर निर्वाण क्षेत्र या सिद्धक्षेत्र है।

सिद्धक्षेत्र होने के प्रतिरिक्त यहाँ प्रनेक ऐतिहासिक घोर पोराणिक घटनाये भी हुई थी। भगवान ऋषभ-देव, भगवान नेमिनाथ, भगवान पार्वनाथ धोर भगवान महावीर का इस भूमि पर विहार हुषा था। उनका समव-सरण यहां लगा था घोर उनके लोककल्याणकारी उपदेश हुए थे। यहो पर प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् आचार्य प्रभा-चन्द्र के गुरु धांचार्य लोकचन्द्र हुए थे। यह भी अनुश्रुति है कि धांचार्य प्रभाचन्द्र ने अपने सुप्रसिद्ध दार्शनिक प्रन्थ 'प्रसेष कमल मार्तण्ड' की रचना यहो पर की थी।

उस समय यादवर्वाधयों के तीन राज्य थे—(१) कुशब-जनपद, जिसकी राजधानी शौरीपुर या शौर्यपुर थी शीर जिसे सूर ने वसाया था। (२) शूरसेन जनपद, जिसकी राजधानी मधुरा थी। (३) वीर्यपुर। यह कहाँ अव-हिस्तन था और इसका कीन राजा था, यह जात नहीं हो पाया। सभवतः चन्दवाड का पूर्वनाम वीर्यपुर रहा हो अववा यह इसके कहीं आसपास रहा हो। मधुरा कं नरेश अन्यक्तवृष्णि वीनो चेक्टे भाई थे। भोजकवृष्णि के तरेश अन्यक्तवृष्णि वीनो चेक्टे भाई थे। भोजकवृष्णि के तीन पुत्र थे—उपसेन, महासेन और देवसेन। पिता के परचात् मधुरा का राज्य उपसंन की मिला। उपसेन का पुत्र कस था, जिसने अपने पिता को कारासार में डाल दिया था और बाद में श्रीकृष्णि ने कस का वध करके उपसेन को कारासार से मुक्त किया। सम्वकृष्णि की महारानी सुभद्रा से दस पुत्र और दो पुष्टियों हुई। दस पुत्रों में समूद्रविचय सबसे ज्येट थे अपने वसने के उपसेन को प्रति प्

जब यादव शौरीपुर, मथुरा और वीर्यपुर का त्याग करके पश्चिम को ओर चले गये और द्वारका बसाकर वहीं रहने लगे, तब वहाँ का शासन सूत्र श्रीकृष्ण ने सभाला। यादवों के जाने के पश्चात शौरीपुर को महत्ता सभास्ताग हो गई। जैन पुराणों में यादवों के निष्क्रमण के पश्चात् शौरीपुर का उल्लेख बहुत कम आया है। एक

बार तो उस समय, जब श्रीकृष्ण ने भरत क्षेत्र के तीन खण्डो पर विजय प्राप्त करके विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न स्थानों का राज्य प्रदान किया। उस समय उपर्यंन के पुत्र द्वार को मधुरा का राज्य दिया तथा महानीम को सोयपुर का राज्य प्रदान किया। किन्तु महानेमि को का अपर्यंपर को सम्बन्ध में जेन पुराण मीन है। सभयत्व इसका कारण यह रहा हो कि बौरीपुर में इसके पर्याच कोई उल्लेखनीय घटना घटित न हुई हो श्रीर बौरीपुर का महत्त्व राजनंतिक या धार्मिक वृष्टि से नगण्य रह गया हो। दूसरी बार उस समय, जब विहार करते हुए भगवान पास्त्रेनाथ घोरीपुर पद्मारे। उस समय यहाँ प्रभंजन नामक राजा राज्य करता था। भगवान का उपरेश सुनकर वह उनका भक्त वन गया।

वर्तमान में यहाँ आदि सन्दिर, वहस्रा मट, शब्धवन मन्दिर ये तीन मन्दिर है तथा पच मठी है। एक सहाते में यम मुनि, और धन्य मुनि की छतिरयों बनी हुई है, जिनमें चरण विराजमान है। दो छतिरयों खाली पड़ी हुई है। एक टोक भी बनी हुई है। उसमें कोई प्रतिमा नहीं है। चरण अवस्य विराजमान है, जिनकी स्थापना भट्टारक जिनेन्द्र भूषण के उपदेश से सवत् १८२६ में हुई थी। वहस्रामठ यहाँ का सबसे प्राचीन मन्दिर है, किन्तु इसकी कुछ प्राचीन प्रतिमाये चौरो चली गई। इन मन्दिरों में सबसे प्राचीन मूर्ति उसके लेख के अनुसार सबत् १३०६ में प्रतिष्टित हुई थी।

यहाँ समाज की झोर से तथा सरकार की झोर से उत्सतन हो चुके है। फलत यहाँ शिलालेख, खण्डित-झखडित जैन मूर्तियों भोर प्राचीन जैन मन्दिरों के प्रवशेष प्राप्त हुए थे। एक शिलालेख के अनुसार सबत् १२२४ में मन्दिर के आणोंद्वार का उल्लेख मिलता है। उत्सतन में प्राप्त एक मूर्ति पर सबत् १००२ (अथवा ६२) का लेख है। यहाँ उत्सतन के परिणामस्वरूप सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिली है, वह है झपोलोडोटस झोर पाध्यियन राजाझों के सिक्के। अपोलोडोटस वास्त्री वक्ष का यूनानी नरेश था। उसका तथा पाथ्यियन राजाझों का काल ईसा पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी है। इस सिक्को से जात होता है कि झाज से २२०० — २३०० वर्ष पहले घीर पुर बहुत समृद्ध और प्रसिद्ध ब्यापारिक केन्द्र था तथा उपयू बत सिक्के ब्यापारिक उर्दे स्य से ही यहां लाये गये होंगे।

एक किम्बदन्ती के प्रनुष्ठार प्राचीन काल में किसी रानी ने यहाँ के सम्पूर्ण जैन मन्दिरों का विश्वस करा दिया था। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में यहाँ अनेक मन्दिर रहें होगे और यह जैनो का प्रमुख केन्द्र रहा होगा।

यह तीथं मूलतः दिगम्बर जैनो का है। सभी प्राचीन मन्दिर, मृतियां और चरण दिगम्बर जैनाम्नाय के हैं। प्राचीन काल से झासपास के जैन यही पर मुख्दन, कर्णवेधन आदि सरकार कराने आते हैं। यादवववी जैनो मे प्रधा है कि किसी आरमीयजन की मृत्यु होने पर कार्तिक सुदी १४ को यहां दीग्वर चवति है। यह क्षेत्र मूलसघाम्नायो भट्टारको का प्रमुख केन्द्र रहा है। भट्टारक जनतः भूषण १६ वो आदि स्वरूपण १६ वो शासिक प्रमुख केन्द्र रहा है। भट्टारक जनतः भूषण १६ वो शासिक प्रमुख केन्द्र रहा है। भट्टारक जनतः भूषण १६ वो शासिक प्रमुख केन्द्र रहा है। भट्टारक जनतः भूषण १६ वो शासिक प्रमुख केन्द्र रहा है। अहारक जनतः भूषण १६ वो शासिक प्रमुख केन्द्र पुरुष थे। उनके चमरकारों की अनेक कहानियों यहां अवतक प्रचलित है।

इसके निकटवर्ती वटेडवर मे इन्हों भट्टारक द्वारा वनवाया हुया तीन मजिल का एक मन्दिर है। इसकी दो मजिल जमुना के जल मे जमीन के नीचे है। इसका निर्माण सवत् १८३८ में हुआ था। यहाँ मन्दिर मे भगवान म्रजितनाथ की कुरुण वर्ण की मूलनायक प्रतिमा जिलाजाना है जो महोवा से लाई गई थी और जिसकी प्रतिष्ठा सवत् १२२४ में वैशाख सुदी ७ को परिमाल राज्य में म्राल्हा-उदल के पिता जल्हण ने कराई थी। प्रतिमा म्रत्यन साति-वय है। इस मन्दिर में भगवान शान्तिनाथ की एक मूर्ति है जो सेवत् १९४० वैशाख वरी २ को प्रतिप्ठित हुई, ऐसा मूर्ति-लेख से ज्ञात होता है। म्रत्य कई प्रतिमाय भी ११—१२ (वी शताब्दी को लगती है।

यहाँ दो जैन घर्मशालायें है। यहाँ कार्तिक शुक्ला प्रेसे १५ तक जैनो का मेला होता है। कार्तिक मास में यहाँ पशुमों का प्रसिद्ध मेला भरता है। मगसिर बदी १ को जैन रथयात्रा सारे बाजार मे होकर निकलती है। इसमें हजारों जैन-क्रजैन सम्मिलित होते हैं।

सगद्धान नेमिनाथ की निर्वाण-सूमि शिरनार—भगवान नेमिनाथ सौराष्ट्र देश में स्थित गिरनार पर्वत से मुक्त हुए थे। साहित्य में गिरनार के प्रनेक नाम मिलते है , जैसे उज्जन्त, ऊर्जयन्त, गिरिनार, गिरनार, गिरनेर,

रैवतक, रेवत । हिन्दू पुराणों में रैवतक पर्वत नाम मिलता है । आचार्य जिनसेनकृत 'हरिवंश पुराण' में भगवान के मन्तिम समय का वर्णन करते हुए लिखा है-

'जब निर्वाण का समय समीप आ गया तो अनेक देव और मनुष्यों से सेवित भगवान गिरनार पर्वत पर पुनः लौट आये । समवसरण की जैसी रचना पहले हुई थी, वैसी ही रचना पुनः हो गई । समवसरण के बीच विराज-मान होकर जिनेन्द्र भगवान ने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधनभूत, रत्नत्रय से पवित्र और साध सम्मत उपदेश दिया। जिस प्रकार सर्वे हितकारी जिनेन्द्र भगवान ने केवलज्ञान उत्पन्न होने के बाद पहली बैठक मे विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया था, उसी प्रकार अन्तिम बैठक में भी उन्होने विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया। तदनन्तर योग निरोध करके भगवान नेमिनाथ श्रघातिया कर्मों का ग्रन्त करके कई सौ मूनियो के साथ निर्वाण धाम को प्राप्त हो गये । . . . . . . समुद्रविजय श्रादि नौ भाई, देवकी के युगलिया छह पुत्र, शबु श्रौर प्रद्युम्नकुमार मादि मृति भी गिरनार पर्वत से मुक्त हुए । इसलिए उस समय से गिरनार आदि निर्वाण स्थान ससार में विख्यात हुए और तीर्थयात्रा के लिये अनेक भव्य जीव आने लगे ।

ब्राचार्य यतिवृधभ ने 'तिलोय पण्णत्ती' में भगवान नेमिनाय के साथ मुक्त होने वाले मुनियों की संख्या ५३६ बताई है। उत्तर पुराण<sup>3</sup> मे भगवान नेमिनाथ के अतिरिक्त मुक्त होने वाले मुनियों मे जाम्बदती के पुत्र शवु, कृष्ण के पुत्र प्रयुक्त और प्रयुक्त के पुत्र अनिरुद्ध का नामोल्लेख करते हुए उनकी मुक्ति विभिन्न कुटों से बतलाई है । वर्तमान मे भी दूसरे पर्वत से अनिरुद्धकृमार, तीसरे से शवकुमार, चौथे से प्रद्युम्नकुमार ग्रौर पाचवे से नेमिनाथ की मुक्ति मानी जाती है। इन टोको पर इन मुनिराजो और भगवान के चरण-चिन्हें बने हुए है। प्राकृत 'निर्वाण काण्ड' भे ऊर्जयन्त पर्वत से मुक्त होने वाले मुनियों के नाम और सख्या का उल्लेख करते हुए बताया है कि ऊर्जयन्त पर्वत से भगवान नेमिनाथ, प्रद्युम्न, शबुकुमार और अनिरुद्ध के अतिरिक्त ७२ करोड़ ७०० मुनि मुक्त हुए। गजकुमार भी यही से मुक्त हुएँ थे। इतुने मुनियो का निर्वाण-धाम होने के कारण ही गिरनार की ख्याति और मान्यता सम्मेद शिखर के समान ही है।

सस्कृत 'निर्वाण भिनत' में भी नेमिनाथ की मुनित-स्थलों के रूप में ऊर्जयन्त का उल्लेख किया गया है, किन्त उदयकीर्तिकृत अप्रभ्रश निर्वाण भिनतः मे प्राकृत निर्वाण भिन्त के समान ही वर्णन मिलता है।

ग्रपभ्रश भाषा के 'णायकुमार चरिउ' मे नागकुमार की ऊर्जयन्त-यात्रा का वर्णन करते हुए ऊर्जयन्त गिरिका विस्तृत वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है कि पहले नागकुमार ने उस स्थान की बन्दना की जहाँ नेमिनाथ ने दीक्षा ली थी (यह स्थान सहस्राम्न वन है)। उपरान्त उन्होंने 'ज्ञानशिला' की वन्दना की (यह वही स्थान था. जहाँ भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हम्रा था) । इसके बाद उन्होंने अनिरुद्धकुमार, शबकुमार, प्रद्यम्नकुमार क्यादि मनियो और नेमिनाथ के निर्वाण स्थानों की पूजा की। अन्त में उन्होंने यक्षीनिलय सर्थात सम्बक्ता देवी के मन्दिर को देखा, जहाँ उन्होने दीन-ग्रनाथो को दान दिया । फिर वे वापिस गिरिनयर (जूनागढ) ग्रा गये ।

इससे ज्ञात होता है कि नेमिनाथ भगवान के दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण स्थान भलग-भलग थे, जैसा कि वर्तमान मे भी है। राजीमती ने विरक्त होकर गिरनार पर ही तप किया था।

१ हरिवश पुराण सर्ग ६५ श्लोक ४ मे १७

२ तिलोयपण्यात्ती ४। १२०६

३. उत्तर पूराण सर्ग ७२ व्लोक १८६--१६१

सोमिसामी पज्जण्यो सबकुमारो तहेव अणिरुद्धो ।

बाहतार कोडीओ उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥५॥

प्र निर्वाणभक्ति श्लोक २३

६ उज्जत महागिरि सिद्धिपत्त । सिरिगोमिणाह जादव पवित्त ॥ अण्सा वि पूरा सामि पञ्जूरा सावेवि । अणुरुद्धइ सहियर णमवि तेवि ॥३॥ क्रण्णा वि पुण सत्त सयाइ तित्थ । वाहत्तर कोडिय सिद्ध जेत्यु ।

जिस स्थान पर भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ। था, वहाँ इन्द्र ने वज्ज से सिद्धशिखा का निर्माण करके उसमे भगवान के चिन्ह ' अकित कर दिये थे। इन्द्र ने वहाँ वज्ज से अत्यन्त शान्त और आधुध एव वस्त्राभूषणों से रहित विगम्बर नेमिना की मूर्ति की भी स्थापना की बी<sup>2</sup>। यह मूर्ति यतिपति मदनकीति के समय में विव स० १२८५ के लगभग) विद्यमा थी। कहते हैं, यह लेपपूर्ति की। काश्मीर का रत्न नामक एक श्रीमन्त जैन गिरनार की बन्दना के किए आया। उसने इस मूर्ति का जलाभियेक किया, जिससे मूर्ति गल गई तब उसे बडा दुःख हुआ। उसने उपल उपल स्वाप्त । यात्र हुई। उसकी आज्ञानुसार रत्न ने १८ रत्नो की, १८ स्वर्ण की,

इससे प्रतीत होता है कि इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठित नेमिनाथ मूर्ति थी अवश्य, किन्तु वह वाद मे खण्डित होगई।

गिरनार की धम्बकादेवी का ध्रसाधारण महत्त्व बताया जाता है। दिगम्बर और द्वेताम्बर दोनों प्रम्पराधों में ऐसी किम्बदित्यां प्रचलित हैं कि दिगम्बर और द्वेताम्बर यात्रा सध गिरनार की वन्दना को गये। पर्वतंत पर पहले की काजाय, इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो पारा। एक महीने तक वाद बला। धन्त में दोनों पक्षों ने धम्बका को महम्यस्य चुना। धम्बिका की देव नाणी हुई, जिसके धनुसार दोनों को मान्यता है कि जनके यथ को देवी ने सत्य पथ घोषित किया। इन किम्बदानित्यों में कितना सार है, यह नहीं कहा जा सकता।

चतुर्थ श्रुतकेवली गोवर्धन स्वामी भारनार की वन्दना के लिए आये थे। श्राचार्य भद्रवाहु ने भी इस

निर्वाण तीर्थ की बन्दना की थी।

'श्रुतंस्कन्स' श्रीर 'श्रुतावतार' के अनुसार आचाराग के धारी घरसेनाचार्य गिरनार की चन्द्र गुका में रहते थे। अपनी आयु का अन्त निकट जानकर उन्होंने दिलाणा पथ की महिमानगरी में एकतिन मुनि-सक को दो अञ्चलन मुनि स्तुताध्यरन के लिये भेजने को लिला। भूनि सं के ने पुष्पदन्त भीर भूनविल नामक रो विद्वान भूनियों को अर्थनेताचाय के पास भेजा। घरसेनाचार्य ने उन मृनियों को दो सन्त्र सिद्ध करने के लिये दिये। एक मन्त्र में हीनाक्षर था भीर दूसरे मन्त्र में अधिक प्रकार था। उन्होंने दोनों मृनियों को गिरनार की सिद्धियाना पर—जहाँ अग्वस्तान निम्नाथ को निर्वाण कल्याणक हुमा था—मन्त्र साधन की आज्ञा दो रोजों यो या शियागों ने तीन दिन तक सन्त्र साथान किया। उन्हें देवी सिद्ध हुई, किन्तु एक देवी काणाशी थी और दूसरी दन्तुल थी। दोनों ने विचार करके मन्त्रों को छुद्ध किया और पुनः साधन किया। इस बार देवियाँ सौम्य आकार में आकर उपस्थित हुई। दोनों मृनियों ने गुक के निकट जाकर यह निवेदन किया। पुक ने उन्हें सुयोग्य जानकर अग्रज्ञान का बोध दिया। अध्ययन करके वहां से गुक की आज्ञा से चले गये और उन्होंने यहलण्डागम की रचना की तथा लिपिवढ़ करके सम्पूर्ण सक्त के समक्ष ज्येष्ठ श्रुष्ठ की आज्ञा से चले गये और उन्होंने यहलण्डागम की रचना की तथा लिपिवढ़ करके सम्पूर्ण सक्त के समक्ष ज्येष्ठ उपस्थ पत्री ने की उस श्राहन की समारोह पुजा की।

ऐसे भी उल्लेख "मिलते हैं कि म्राचार्य कुन्दकुन्द गिरनार की वन्दना के लिये आए थे। निन्द संघ की गुर्वावली मे उल्लेख हैं कि पदमनन्दी मुनि ने गिरनार पर्वत पर स्थित सरस्वती देवी से यह घोषणा कराई थी कि 'सुरख पन्य निर्म्नंथ दिगम्बर' इसी घटना के कारण सरस्वती गच्छ की उत्पत्ति हुई। बोरसेनाचार्य गिरनार की

१. आचार्य समन्तभद्र कृत स्वयम्भू स्तोत्र श्लोक १२७--२८। आचार्य दामनन्दी कृत पुराण सार सब्रह ५ । १३६

२. मदनकीति विरचित शासन चतुन्त्रिशका श्लोक २०

३. इवेताम्बराचार्य राजशेलरसूरिकृत 'प्रबध कोष' का रत्न श्रावक प्रवध । रचना वि० स० १४०५

४. बहत्कथा कोष पृ० ३१०

प्र. श्रतस्कन्ध, प० १६५

E. श्रावतार कथा, श्लोक १०३—६

७. 'ज्ञान प्रबोध' एव पाण्डव पुरासा

द, पदमनन्दी गुरुजातो बलात्कारगणाग्रशी।

<sup>,</sup> पाषागुषटिता येन बादिता श्री सरस्वती ॥३६॥

<sup>ं</sup> ऊर्जयन्त गिरी तेन गच्छ सारस्वतो भवेतु।

<sup>,</sup> अतस्तस्मै मुनीन्द्राय नमः श्री पद्मनन्दिने ॥३७॥

खाण्ड गुफा में प्राकर रहे थे। ग्रौर भी बडे-बडे श्राचार्यों ने इस तीर्थ की बन्दना की थी।

प्रारम्भ से ही दिगम्बर जैन इसे झपना पूज्य तीर्थ मानते रहे है और प्राचीन काल से यहाँ की वन्दना के लिये दिगम्बर जैन यात्रा सच जाते रहे हैं। पुरातत्व और इतिहास के साक्यों से यह सिद्ध होता है कि गिरनार के देव तीमनाथ है और वह जैनों का तीर्थ रहा है। सौराष्ट्र के प्रभासपट्टन से वेदीलोनिया के बादशाह नेवूचडनज्जर (Ncbuchadnazzar) का एक ताझपट लेख प्राप्त हुझा है। इसे डॉठ प्राणनाथ विद्यालकार ने पढ़ा या, जिसका झाशय यह है—

"रेबानगर के राज्य के, स्वामी सुजाति का देव, नेवुचडनज्जर घ्राया है, वह यदुराज के नगर (द्वारका) में घ्राया है। उसने मन्दिर बनवाया। सूर्य ''' देव नेमि कि जो स्वर्ग समान रैवत पर्वत के देव है (उनको) हमेशा के लिये ग्रायंण किया।

— 'जैन' भावनगर भा० ३५ श्रक, पृ०२

स्मरणीय है कि नेवृचडनज्जर का समय ११४० ई० पू० माना जाता है। श्रयीत् श्राज से ३००० वर्ष पूर्वभी गिरनार जैना का तीर्थथा।

दक्षिण भारत के कल्लरगड्डु (शिमोगा) से प्राप्त सन् ११२१ के एक शिलालेख मे भगवान नेमिनाथ के निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख है। उस समय ग्रीहच्छत्र मे विष्णुगुप्त राज्य करता था। उसने ऐन्द्रध्वज पूजा की। देवेन्द्र ने उसे ऐरावन हाथी दिया। शिलालेख का मूल पाठ इस प्रकार है—

'हरिवंश केतु नेमीस्वर तीर्थं विस्तुस्तारि गंगकुलांबर भागु पृष्टियं भासुरतेश्रं विष्णुगुप्तनेम्ब नृपालम् ॥ श्रा—घराधिनायं सम्बाज्यपदिवयं केकोण्डहिच्छत्र-परदोलु सुस्तिम्बर्दु नेमितीर्थकर परमदेव-निर्वाण कालदोल ऐन्द्रप्वज वेम्बं प्रजेयं माडे देवेन्द्रनोसेद।

ग्रनुपमदैरावतमं । मनोनुरागबीले विष्णुगुप्तिङ्गम्। जिनपुजेयिन्दे मुक्तिय । ननध्यंमं पडेगुमन्दोडुलिबुबु पिरिदे ॥

-जैनशिलालेख सम्रह भाग २ प० ४०६-६

स्रर्थ—जब नेमीध्वर का तीर्थ चल रहा था, उस समय राजा विष्णुगुप्त का जन्म हुमा। वह राजा स्रहिच्छत्रपुर मे राज्य कर रहा था। उसी समय नेमितीर्थकर का निर्वाण हुस्रा। उसने ऐन्द्रध्वज पूजा की ∫ देवेन्द्र ने उसे ऐरावत हाथी दिया।

इस शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि नेमिनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। शिलालेख मे गग वशावली दी गई है।

गिरनार पर्वत पर भी कुछ शिलालेख मिलं है। इनमे सर्व प्राचीन लेख क्षत्रप स्ट्रसिह का है। यह लेख खण्डित है और इस डॉ॰ बुल्हर ने पढा था। लेख से यह जात होता है कि गिरनार की गुफाओ का निर्माण सौराष्ट्र के साही राजाओं ने ईसा की दूसरी शताब्दी मे जैनो के लिए कराया था। इस लेख के सम्बन्ध में मि० बर्गेस ने लिखा है—

ंदस शिलालेख में सबसे रोचक शब्द है 'केबलिज्ञानसम्प्राप्तानाम्' केवल ज्ञान शब्द केवल जैन शास्त्रों में हो मिलता है। बत: यह स्वीकार करना होगा कि शिलालेख जैनों से सम्बन्धित है। इससे ज्ञात होता है कि इन गुफामों का निर्माण ईवा की दितीय शताब्दी में सौराष्ट्र के साही राजाओं ने जेनों के लिए किया हो। सभव है, गुफायें लेख से प्राचीन हो।'

मि० वर्गेस का यह धनुमान गलत नही लगता। ईसा पूर्व पहली-दूसरी शताब्दी में घरसेनाचार्य यहाँ की चन्द्रगुफा में रहते थे, यह ऊपर बताया जा चुका है।

- ? Times of India 19 March 1935
- R. Burgess, the Repport on the Antiquties of kathiawad and kacchha, pp. 141-143

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

मि॰ वर्गेस, मि॰ टाड धादि को गिरनार पर्वत पर कुछ शिलालेस स॰ ११२३, १२१२, १२२२ के मिले हैं, जिनमें श्रावको द्वारा सीढ़ियाँ बनाने का उत्लेस है। सबत् १२१४ के एक शिलालेस मे राज सावदेव भीर जसहड़ द्वारा ठा॰ सालवाहण ने देवकुलिकाये बनवाई, ऐसा उल्लेस है। सबत् १२१४ के शिलालेस के ध्रनुसार प्राचीन मिल्टरों के स्थान पर नवीन मन्दिरों का निर्माण कराया गया। मि॰ वर्गेस की रिपोर्ट में बताया है कि मीयें सम्राट् चन्नुगुप्त के राष्ट्रीय वैदय पुष्पगुप्त ने गिरनार पर 'सुदर्शना' नामक भ्रील बनवाई थी भीर महाक्षत्रय सद्वदामा ने उस भ्रील का सेत् बनवाया था जो नदियों की बाढ़ से टट गया था।

वर्तमान में गिरनार पर्वत की तलहटी में दिगम्बर और श्वेताम्बर जैनो की धर्मशालाये बनी हुई हैं जो सड़क के दोनो भोर आमने-सामने हैं। दिगम्बर धर्मशाला के अन्दर तीन मन्दिर बने हुए है। यहाँ हिन्दुओं के मन्दिर भीर धर्मशालाये भी है। दिगम्बर धर्मशाला से लगभग सौ कदम चलकर चढ़ने का द्वार मिलता है। लग-भग ३००० सीढ़ियाँ चढ़ने पर पहला शिखर माता है। यहाँ 'राखङ्कार' का ध्वस्त कोट म्रीर महल है। दिगम्बर मीर क्वेताम्बरो की एक-एक वर्मशाला है। कोट के अन्दर अनेक जैन मन्दिर है, जिन पर श्वेताम्बरो का अधिकार है। मागे चलने पर एक पर्वत शिला में पद्मावती देवी और उसके शीर्ष पर पार्वनाथ की मूर्ति है। फिर राजीमती की मुफा है । इसमे पाषाण में राजीमती की मूर्ति बनी हुई है । घागे बढने पर एक परकोटे में तीन दिगम्बर जैन मन्दिर है। म्रागे दाई म्रोर चौमुखी मन्दिर तथा रथनेमि का एक ब्वेताम्बर मन्दिर है। कुछ ऊपर चढने पर मन्दा देवी का मन्दिर है। इस पर गर्व हिन्दुओं का अधिकार है। इसके बगल में अनिरुद्धकुमार के चरण है। यह दूसरा शिखर है। यहां से कुछ ऊँचाई पर तीसरा शिखर है। इस पर शम्बुकुमार के चरण है। यहाँ हिन्दुम्रो का गोरक्षनाथ का मन्दिर है। यहाँ से लगभग ४००० फुट उतर कर चौथा शिखर है। इस पर प्रद्यम्तकुमार के चरण है। यहाँ एक काले पाषाण पर नेमिनाथ की मूर्ति तथा दूसरी शिला पर चरण है। इस शिखर पर सीडियाँ न होने से चढ़ाई कठिन है। तीसरे शिखर से पांचवे शिखर को सीढियाँ जाती है। पाचवे शिखर पर एक मठिया में नेमिनाथ भगवान के चरण है और एक पद्मासन दिगम्बर प्रतिमा बनी हुई है। इन चरणो को हिन्दू लोग दत्तात्रय के चरण मानकर पूजते है। चरणों के पास ही एक बड़ा भारी घण्टा वधा हुआ है। इसकी देखभाल एक नागा साध करता है। इस टोक से उतरने पर रेण्का शिखर, फिर कालिका की टोक बाती है। कोई जैन इन पर नही जाता। लौटते हुए दूसरी टोंक के चौराहे से उत्तर की स्रोर गोम्खी कुण्ड के पास से सहसा वन के लिये मार्ग जाता है। इसके लिये पहले शिखर से सीढियाँ गई हैं। गोमूखी कुण्ड मे चौबीस तीर्थकरों के चरण एक शिलाफलक पर बने हुए हैं। सहसावन में भगवान नेमिनाथ के दीक्षा कत्याणक धीर केवल ज्ञानकत्याणक की द्योतक देवकुलिकाओं मे चरण बने हुए है। यहाँ भगवान के दो कल्याणक हुए थे।

# ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बारहवाँ धोर धन्तिम चक्रवर्ती था, जिसने भरत क्षेत्र की षट्-खण्ड पृथ्वी को जीता था। वह बाईसवे तीर्धकर नेमिनाथ और तेईसवे तीर्धकर पार्थनाथ के मध्यवर्ती काल मे नेमिनाथ के तीर्ध में उत्पत्तन हुआ था। इसके सम्बन्ध में दिगम्बर जैन साहित्य में बहुत ही कम परिचय मिलता है। आचार्य गुणभन्न छत 'उत्तर पुराण' में तो केवल इतना ही परिचय दिया गया है कि 'वह ब्रह्मा नामक राजा और चूड़ादेवी रानी का पुत्र था। उसका शरीर सात धनुष ऊँचा था और उसकी क्षानु सात सौ वर्ष की थी। वह तब चक्रवर्तीया। '

हरिषेण कृत 'कथाकोष' में इसके पूर्व मव और उसकी जीवन सम्बन्धी एक घटना के अतिरिक्त उसकी

मृत्युका वर्णन मिलता है। वह इस प्रकार है—

'काशी जनवद में बाराणसी नगरी थी। उससे सुषेण नामक एक निर्धन कृषक रहता था। उसकी स्त्री का

इस्राद्य चक्रवर्ती ३३६

नाम गन्धारी धा। इनके दो पुत्र थे—संभूत और चित्त । ये दोनों नृत्य धौर गान में तर्व निपुण थे धौर स्त्री वेष धारण करके ये विभिन्न नगरों से नृत्य धौर गान का प्रदर्शन करते थे। यही उनकी धाणींवका का साधन था। एकबार दे दोनो राजगृह नगर में यहुँचे। वहीं उन्होंने गीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। स्त्री का वेष धारण किये हुए सभूत का नृत्य देखकर वसुधमां पुरोहित इसके ऊपर मोहित होगया। बहुत समय परचात् तो सात हुमा कि यह नतंकी स्त्री नहीं, कला विज्ञान में निष्णात कोई रूपवान पुरुष है। तब पुरोहित ने प्रसन्न होकर संभूत के साथ अपनी बहुन सक्ष्मीमती का विज्ञाह कर दिया। किन्तु जब भाई-बहुन की सभूत के मुल गीत्र का पता लाता तो उन्हें बड़ी लज्जा धाई धौर वे दोनों वहां से पाटलपुत्र चले गये। एक दिन, दिन के प्रकाश मे लोगों को भी दाही मूंछ के कारण पता चल गया कि ये दोनों स्त्री नहीं, पुरुष हैं। इसमें उनके व्यवसाय की बढ़ी सीत पहुँची।

इन्हीं दिनों काशी में गुरुदत्त नामक एक जैन मुनि पमारे। दोनों भाई भी उनका उपदेश सुनने गये। उपदेश सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुनि दीक्षा लेली। उन्होंने समस्त झागमों का अध्ययन किया कोर सोर तप करने लगे। एक बार बिहार करते हुए वे राजगृही पमारे। सभूत मुनि पक्षोपवास के पारणा के लिए नगर में पमारे। भिक्षा के लिए जाते हुए भुनि ने बसुक्षमों पुरोहित को देखा। पुरोहित ने इन्हें पहचान लिया कौर वह मारने दौड़ा। मुनि भय के कारण भागने लगे। तभी मुनि के मुख से भयानक तेज निकला। उसकी अग्नि से सम्पूर्ण दिशायं ब्याप्त हो गई। उयो ही इस घटना का पता चिन मुनिराज को लगा, वे बी झाता पूर्वक वहां आये क्रीर उन्होंने सभूत मुनि के तेज को रोक दिया। वसुक्षमों इस घटना के कारण इतना भयभीत हो गया कि वह सपने प्राण बचावर वहां से भाग गया।

एक देवी चक्रवर्ती का रूप धारण करके बड़ी विभूति के साथ मुनिराज की सेवा करने लगी। चक्रवर्ती रूपधारिणी देवी का वेभव देलकर सभूत मुनि ने मूखेतावदा यह निदान किया कि यदि मेरे तप भे कोई वल है तो सुभे उसके फलस्वरूप ग्रन्थ जन्म मे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो। यह निदान करके सभूत मुनि मरकर सीधर्मस्वर्ण मे महद्विक देव हुए।

किम्पला नगरी में ब्रह्मरथ नामक राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी का नाम रामिल्ला था। उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ब्रह्मदत्त रक्खा गया। यह सभूत का ही जीव था, जो आयु पूर्ण होने पर यहाँ उत्पन्त हुआ। जब वह शासन करने योग्य हुआ तो पिता ने उसका तिलक करके राज्य-भार सांप दिया। उसकी आयुध्याला में चकरत्त उत्पन्न हुआ। उसकी सहायता से उसके अपने में ही सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को जीत लिया। वह चकवर्ती कर गया। उसके पास चौदह रत्न, नवनिध और अपार देभव था। वसुशर्मा पुरोहित ससार में नाना योनियों में भ्रमण करता हुआ चकवर्ती की ओजनशाला में मुपकार (ग्लोइया) वना।

एक दिन चक्रवर्ती भोजन करने बैठा तो उस जयसेन रसोइया ने गर्म-गर्म दूघ परोस दिया। चक्रवर्ती ने दूध पिया तो उसकी जोभ जल गर्ड। इससे वह इतना कृषित हुमा कि उसने वह गर्म-गर्म दूघ रसोइया के सिर पर उडेल दिया। उवलते हुए दूध के कारण रसोइया की तत्काल मृत्यु हो गर्द। भरकर वह लवण समुद्र के रस्त द्वीप चंध्यत्तर जाति का देव बना। जब उमे पूर्व जन्म का ज्ञान हुम्या तो उसे चक्रवर्ती के अरुप भोषण कोध घाया और उन्हें चक्रवर्ती को भेट किये। उन्हें लाकर चक्रवर्ती प्रस्तन प्रसन्त हुमा और बोला—तात! इतने मधुर भीर स्वादिष्ट फल तुर्दें कहा मिले, क्या ऐसे फल सीर भी है ? तापस संवत्तय बोला—राजादिराज! मेरे साथ चले हतने ही फल है, किन्तु मेरे मठ में पेस घनेक प्रकार के स्वादिष्ट फला को प्रमुद्ध हो सि में स्वार्थ के ते साथ को मे माप के ते सह समय तो इतने ही फल है, किन्तु मेरे मठ में पेस घनेक प्रकार के स्वादिष्ट फलो की प्रचुरता है। यदि माप मेरे साथ चले में मापको ऐसे फलों से तृत्त कर दूमा। चक्रवर्ती उसके साथ प्रकेला हो जाने के लिए तैयार हो गया। वे मंत्रयों ने बहुत रोका भीर समकाया, किन्तु उसने किसी की बात नही मानी और तापस के साथ एकाकी हो चल दिया। तापस उसे बीच समुद्र में ले जाकर घोर उपसर्ग करने लगा। यह चक्रवर्ती को रहस्प विदित्त हुमा। बह प्रयास्थान करके णमोकर सच पढ़ने लगा। देव उसका कुछ नहीं विगाड़ सका। वह समक्र गया कि जब तक यह णमोकार मच पढ़ने हो।, तब तक इसका कोई मीनप्र नहीं हो। हो तथा हा ता वह सामक गया कि जब तक यह णमोकार मच पढ़ता रहेगा, तव तक इसका कोई मीनप्र नहीं हो सकता। मत्र वह बोला—'घर दुरासम्त पृत्र की सकता। की तथा है में सही सुपकार है, जिसे तुने उबलता हुमा दूध डालकर सार डाला था। मै नुके छोड़नहीं सकता। मे

तेरी, हस्या करूँगा। तेरी रक्षाकाकेवल एक ही उपाय है। यदि तू भूमि पर णमीकार मत्र लिखकर पैर से उसे पीछ दें तो तेरा जीवन वच सकता है, मन्यथा नहीं। चक्रवर्ती ब्रापने प्राणो के माह से विवेक को बैठा। उसने देव के कथनानुसार भूमि पर णमोकार मत्र लिखा श्रीर उसे पैर से मिटा दिया। ऐसाकरते ही देवता ने उसे यमधाम पहुँचा दिया। ब्रह्मदत्त मरकर सप्तम नरक मे उप्पन्त हुआ।

**इवेतास्वर परपरा में ऋधवत्त चक्रवर्ती**—वितास्वर साहित्य मे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जीवन परिचय अत्यन्त विस्तृत्व रूप में मिलता है। उसका जीवन अत्यन्त घटनापूर्ण रहा था। उसका जीवन वृत्तान्त सक्षेप में इस प्रकार गुम्फित किया गया है—

कास्पिल्यपुर के नरेश ब्रह्म की महारानी चुलनी ने चौदह स्वप्न देखें। नी महीने पूर्ण होने पर उसके एक पुत्र हुआ जो तप्त काचन के समान वर्ण वाला था। पिता को वालक का मुख देखते ही ब्रह्म में रमण करने के समान आनन्दानुभृति हुई, इसलिये उसका नाम ब्रह्मदत्त रक्खा गया।

काशी नरेश कटक, हस्तिनापुर नरेश कणेरुदत्त, कोशलपित दीघं और चम्पानरेश पुष्पवृत्तक काम्पित्य नरेश के अन्तरण मित्र थे। उनम इतनी धांनष्टता थी कि वे पांची एक-एक राजधानी में कमण्यः एक वर्ष तक साथ-साथ ही रहते थे। उस वर्ष काम्पित्यपुर की बारों थी, अत. पाचा वहां रहते लगे। एक दिन काम्पित्य नरेश का वेहान्त हो गया। तब चारों मित्रों ने परामर्थ करके अपने दिवगत मित्र के राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया और जब तक ब्रह्मदत्त राज्य-भार सभालने में सक्षम न हो जाय, तबतक एक-एक वर्ष के लिये कमश एक नरेश काम्पित्यपुर में रहकर ब्रह्मदत्त और राज्य का सरक्षक बनकर रहे, यह निश्चित हुमा। उस समय ब्रह्मदत्त को आयु बारह वर्ष की थी।

इस निर्णय के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये कोशल नरेश दीर्घ को यह दायित्व सोपा गया। दीर्घ वही आकर रहने लगा। किन्तु दाध अरथन विश्वतस्थाती निकला। उसने न केवल राज्य के कोध और राज्य पर ही अपना अधिकार कर लिया, अपितु उसने अपने स्वर्गाय मित्र को रानी चुलना को भी अपने अंमपाश में जकड़ लिया। दीर्घ और चुलना की भेन लोलाय अवाध गति से चलने लगी।

प्रधानामात्य धनु से यह प्रणय-व्यापार छिपा नही रह सका । उस राज्यनिष्ठ व्यक्ति को चिन्ता हुई कि ये कामान्य कही बालक अह्मदत्त का अनिष्ट न कर दे। अत. उसने अपने पुत्र वरधनु के द्वारा राजकुमार को सतर्क रहने का परामर्थ भिजवा दिया तथा अपने पुत्र को सदा राजकुमार के साथ रहने की साजा दे दी।

अब बालक ब्रह्मदत्त को सारी परिस्थात ज्ञात हो गई। उसने राजा को सावधान करने के लिये एक उपाय किया। वह एक पिजड़े में काक और कोयल को लेकर दीर्घ और बुतना के के लिग् हक दे हार पर जाकर कोय में तीव्र स्दर में कहने लगा—भरे नीच कोए ! तेरी इतनी श्रृंटता कि इस कोकिल के साथ वू केलि-श्रीडा कर रहा है। तुम दोनों को में भभी यमलोंक पहुंचाता हूँ। 'ब्रह्मदत्त के यह अन्योक्ति सुनकर दीर्घ जुलना से बोला—'प्रिये ! सुन के ब्रह्मदत्त हम दोना को काक आर को किल बताकर हमारा वध करना चाहता है। जुलना ने इस बात को यह कह कर उड़ा दिया कि,यह अभी बालक है। 'किन्तु ब्रह्मदत्त ने उन्हें समक्ताने के लिये इसी प्रकार के कई उपाय किया इससे भयभीत होकर दीघ बाला—'प्रिय ! बालक समक्रकर योही टालना ठीक नहीं है। यड़ा होने पर यह हमारा बातु बन जायगा। हम और तुम जीवत रहे तो पुत्र तो बार भी हो जायगे। किन्तु स्व रूपक को दूर करने में ही हम दोनों का दित है।'' कामान्य जुलना भो इससे सहसत हो गई। उन्होंने निक्चय किया कि यथाशीद्र ब्रह्मत हो गई। उन्होंने स्वत्य कर विद्या कर स्वया स्वाप्त कर स्वर्ण हो गई। उन्होंने समाप्त कर दिया जाय।

ब्रह्मदक्त के लिये उसके मातुल पुष्पचूल नरेश की पुत्री पुष्पवती का वाग्दान हो गया। विवाह की जोर शोर से तैसिरियां होने लगी। उचर प्रधानामात्य घनु भी ससावधान नही था। चरो द्वारा उसे दीधे को योजना का पता चल गया। उसने एक दिन दीर्घ के निकट जाकर प्रजलिबद्ध होकर यज्ञ करने की अनुमति मांगी। दीर्घ ने उसे सनुमति देड़ी। प्रधानामात्य ने गगा-तट पर विवाल यक्ष-मण्डप की रचना कराई और अन्त-दान यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिया। सहस्तों लोग प्रतिदिन वहाँ आकर अन्त प्राप्त करने लगे। किन्तु इस धूमधाम के बीच ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ३४१

प्रधानामात्य ने कारोगर लगाकर यज्ञमण्डप से लाक्षा-गृह तक सुरग खुदवाली । इसकी किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई । प्रधानामान्य ने पुष्पचूल को भी दीर्घ ग्रौर चुलना की दुरभिसन्घि का समाचार गुष्त रूप से पहुँचा दिया ।

यथासमय विवाह सम्पन्न हो गया। वर-वधू को लाखा-गृह मे सुहागरात मनाने के लिये भेज दिया गया। मन्त्री-पुत्र वरषमु भी बहादत्त के साथ लाक्षा-गृह मे पुत्त रीति से प्रविष्ट हो गया। मन्त्री की दीर्घसुत्रता के झागे ब्यानिचारी दीर्घ की भी नही चली। वधू कं स्थान पर उसी के समान रूपवाली एक दासी-पुत्री बहादत्त के साथ लाखा-गृह में गई, यह भी किसी को ज्ञात नहीं हो तका।

ंग्रर्धरात्रि के समय षड्यन्त्रकारियों ने लाक्षा-गृह में भ्राग लगवादी । लाक्षा-गृह भयानक अग्निज्वालाग्रों में

भस्म काढेर हो गया।

ब्रह्मदत्त वरधनुके साथ सुरग-मार्गसे यज्ञ-मण्डप मे पहुँचा। वहाँ योजनानुसार दो वेगगामी श्रद्भव बँधे हुए थे। दोनो श्रद्भनो परवैठ कर चल दिये। प्रधानामात्य धनु भी उन्हे विदाकर वहाँ निरापद स्थान के लिये पलायन कर गया।

दोनो मित्र भागते हुए काम्पिल्यपुर की सीमा को पीछे छोड़कर बहुत दूर निकल गये। इतनी लक्ष्यी यात्रा के कारण घोड़ों ने दम तोड दिया। वे फिर पैदल ही भागने लगे। वे कोएक प्राम के बाहर पहुँचे। उन्होंने बेष बदल लिया और किश्क के रूप में ग्राम में प्रवेश किया। एक शाह्यण ने उन्हें प्रेमपूर्वक भोजन कराया। भोजन कर कृत के प्रमाद के सिर पर प्रकार धेषण करती हुई अपनी प्रत्यन्त स्पत्रने कत्या के साय हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। दोनो मित्र श्राद्यमें मुझ में देखने लगे। बाह्यणी बोली—भस्म से दकी अगिन कही छिपती है। भस्मी रमा लेने से भाग्य थोड़े ही छिपता है। निमित्तज्ञानियों ने बताया है कि मेरी यह कत्या वन्धुमती चत्रवर्ती की रानी बनेगी और वह भिक्षुक के वेष से स्वय द्वार पर उपस्थित होगा। उन्होंने यह भी जताया था कि जो ब्यक्ति क्रमते श्रीवरस चिन्ह को वस्त्र से छिपायों हुए तुम्हारे घर श्राकर भोजन करे, उसी के साथ इस कत्या का विवाह कर देता। यह देखिय, तरह के नीच श्रीवरस चिन्ह चमक रहा है। आखिर बाह्यणी की बात स्वीकार कर ली गई। ब्रह्मदक्त के साथ क्ष्मत्रती का विवाह हो गया।

प्रात.काल होने पर नई विपत्ति ने घेर लिया। भागने के लिये कोई मार्ग ही नहीं था। दीर्घ के सैनिको ने सारे गाव के मार्गों को घेर रक्का था। वे दोनों काडियों में छिपते हुए निकले, किन्तु वरसपु पकड़ा गया। सैनिकों ने उसे बहुत मारा। किन्तु बहादत्त किसी प्रकार भाग निकला। तीन दिन बाद वह अगत पर प्रकार समिला। वह उसे कुलपति के पास ले गया। कुलपति के प्रको पर उसने सारा बृत्तान्त सुना दिया। बृत्तान्त सुनार काडियों पर क्षीत्र उसकी छाती पर श्रीवन्स लाइन देखकर कुलपति बोल-कुसार! तुस्हार। पता ब्रह्मों से वहे भाई के तुस्य थे। तुम इस आश्रम को ब्रयना ही घर समफ्रकर यहा निश्चित्तापूर्वक रहा। वहां रहते हुए ब्रह्मदत्त ने सब प्रकार क

शास्त्र ग्रीर ग्रस्त्र-शस्त्र सचालन मे निष्णता प्राप्त कर ली। ग्रव वह युवा हा गया था।

एक दिन वह कुछ तापसों के माथ वन मे गया । वहाँ उसने हाथों के तुरस्त के पद-विन्ह देखे । वह तापसों द्वारा निषंध करने पर भी पद-विन्हों का अनुसरण करता हुआ एक भयानक वन में पहुँचा। वहाँ एक मदोनम्त हाथी खड़ाथा। हाथी विघाइता हुआ उस पर क्षपटां। किन्तु बहादत्त की हामात्र में उस पर सवार हो गया। इसते में मुसलाधार वर्षा होने लगी। हाथी भयमीत होकर भाग। अहादत एक वृक्ष को साखा पकड़कर लटक गया। किन्तु वह राह भून गया। आगे उसे एक उजड़ाहुआ प्राम मिला और एक भाड़ी में उसे हाल और तलवार मिली। उसने उन्हें उठा तिया। अगे उसे एक उजड़ाहुआ प्राम मिला और एक भाड़ी में उसे हाल और तलवार मिली। उसने उन्हें उठा तिया। कुतूहलवश उसने बासों के भूरपुट पर तलवार चलाई। किन्तु एक मनुष्य का सिर घड़ से प्रलग होकर दूर जा पड़ा। उस जात हुआ कि वह मनुष्य वसों में उल्टा लटक कर कोई विद्या सिद्ध कर रहाथा। उसे बड़ा दुख हुआ। आगे बढ़ने पर वह कर समीण उद्यान में एक भव्य पत्रन देखा। वह यपना कुतूहल नहीं रोक सका। वह सीडियों पर चढ़ कर महल में जा पहुँचा। वहां उसने एक सुसण्जित कक्ष में एक सुन्दरी बाला को चित्तित मुद्रा में पत्र पर बंटे हुए देखा। वह पुछने लगा—'सुन्दरी'! तुम कीन हो और इस एकान्त में यो कोकमन्त मुद्रा में यथो बैठी हो?'

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

एक प्रपरिचित तेजस्वी युवक को देखकर वह कन्या अयभीत हो गई और पूछने लगी—'आप कौन है ? ग्राप यहाँ क्यो ग्राये है ?' ब्रह्मदत्त वोला—'मैं पाञ्चाल नरेश ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मदत्त हूँ।' सुनकर वह कन्या उसके पेरो मे गिर पड़ी—'मैं ग्रापके मामा पुण्पचृत की पुत्री पुण्यवती हूं जिसका वास्त्रान ग्रापक साथ हुआ था। मैं श्रापके साथ विवाह की प्रतीक्षा मे थी कि पुत्रे नाट्योन्मत्त नामक विद्याघर ग्रपहरण करके ने भाया। वह निकट ही कही काड़ियों मे विद्या-साथन कर रहा है। ग्रव मैं ग्रापकी शरण हूँ।' कुमार ने उसे ग्रावक्त करते हुए कहा— ग्राम्लाक्यों वहां-साथक कर रहा है। ग्रव मैं ग्रापकी शरण हूँ।' कुमार ने उसे ग्रावक्त करते हुए कहा—

दोनों ने गान्धवं विवाह कर लिया। किन्तु प्रात.काल होने पर प्राकाश-मार्ग से नाट्योन्मत्त विद्याधर की दो वहनें—सण्डा भीर विशासा को भाते हुए देखा तो पुष्पवती बोली—'नाथ! यदि इन्हें अपने सहोदर की मृत्यु का पता चल गया तो भपने सजातीय विद्याधरों को ले आवेगी। तब तो अनर्थ ही हो जायगा। भतः भाग यहाँ से

भाग जाइये।'

विषम परिस्थित देखकर बहादल वहाँ से छिपकर चल दिया। आगे जाने पर उसने लताकुज में फूल चुनती हुई एक म्रपूर्व मुन्दरी को देखा। वह उस रूपराशि को म्रपलक निहारता रहा। वह सुन्दरी भी उसी की म्रीर सकेत करती हुई भ्रपनी सकी से मुस्कराती हुई कुछ कह रही थी। तभी श्रक्तस्मात् वह लता गुरूम में श्रदृश्य हो गई। बहादस्त रुगाना उचर हो देखता रहा। तभी उसे नूपुर की भकार सुनाई पड़ी। वह सली ताम्बूल, वस्त्र और स्राभुषण लिये उसके पास माई भीर बोली—मापने सभी जिन्हे देखा था, उन राजकुमारी जी ने अपनेक लिये ये कस्त्रारं भेजी है तथा श्रापको मन्त्री जी के प्रार पहुँचाने की स्राज्ञा दी है। वह उस स्त्री के साथ चल दिया।

मन्त्री-निवास पहुँचने पर उसका जोरदार झातिथ्य किया गया । राजा ने झपनी पुत्री श्रीकान्ता का विवाह

बड़े समारोहपूर्वक उसके साथ कर दिया। वह कुछ दिन वहाँ ग्रानन्दपूर्वक रहा।

श्रीकान्ता का पिता वसन्तपुर का राजा था। गृहे-कलह के कारण वह भागकर चीर-पल्ली का राजा बन गया सीर लूट भार करके निर्वाह करने लगा। एक दिन एक गाव को लूटते हुए वरधनु भी हाथ आ गया। इस प्रकार विरकास के पश्चात् ब्रह्मस्त सीर वरधनु दोनो का भिलन हुआ। तभी उन्हें दीघेराज के सैनिको के आने का समाचार मिला। वे दोनो वहां से भागे सीर कौशान्वी जा गहुँचे। वहां दीघेराज के अनुरोध पर कौशान्वी नरेश ब्रह्मस्त सीर वरधनु की खोज करवा रहा था। वे वहां से बचकर भागे और राजगृह पहुँचे। वहां नाट्योन्मत विद्याधर की दोनो वहनो-सण्डा और विशासता तथा वहां के धनकुवेन धनाबह सेट की भतीजी रत्नवती के साथ ब्रह्मस्त का विवाह हुआ। वे सुस्तपूर्वक वहां रहने लगे।

एक दिन दोनों मित्र वासन्ती परिधान घारण करके वसन्तोत्सव देखने गये। तभी राजा का हायी बन्धन तुड़ाकर उत्सव मे झागया झौर उत्पात करने लगा। ब्रह्मदत्त ने उसे कीडामात्र मे वश मे कर लिया झौर गजनाला मे पहुँचा दिया। मगध नरेश ने प्रसन्न होकर उसके साथ झपनी पुत्री पुण्यमानी का विवाह कर दिया। यहा उसके

साथ वंश्रवण शेष्ठी की पुत्री श्रीमती भीर मन्त्री-सुता नन्दा का भी विवाह हुया।

फिर दोनो मित्र युद्ध को तैयारी के लिये वाराणसी पहुँच। वाराणसी नरेश ने ध्रपने मित्र ब्रह्म के पुत्र ब्रह्मदत्त के सागमन का समाचार सुनकर उसका बड़ा सरकार किया। उसने ध्रपनी कन्या कटकवती का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में उसे वर्त्तरीणों सेना भी दी। ब्रह्मदत्त के वाराणसी आगमन का समाचार सुनकर हिस्तनापुर नरेश कंणेक्टत, चम्पा नरेश पुष्पचूनक, प्रधानामात्य यनु और अगदत्त झादि ध्रनेक नरेश सेना लेकर वह हिस्तनापुर नरेश कंणेक्टत, चम्पा नरेश पुष्पचूनक, प्रधानामात्य यनु और अगदत्त झादि ध्रनेक नरेश सेना लेकर वह हिस्तनापुर नरेश के सी काओं विवाध के सुगिरत करके वरधनु को सेनापित वर पर नियुक्त किया भीर दीर्घ पर झाक्रमण करने के लिये काम्पित्यपुर की और प्रधाण किया। दीर्घ भी सेना लेकर रणक्षेत्र में आगया। दोनो सेनाश्रो में भीषण युद्ध हुआ। ब्रह्मदत्त कीर दीर्घ आपस में जूक गये। दीनों अनुल पराक्रमणे थे। दोनो ही बीर अग्रेय थे। उनका ऐसा भयानक युद्ध हुआ। कि दोनो सेनासे भी परस्पर यह छोड़कर यह इन्द्र-पुद्ध देखने लगी। तभी प्रपनी प्रभा से सच्छा अध्यानक एता हुआ कि दोनो सेनासे भी परस्पर यह छोड़कर यह इन्द्र-पुद्ध देखने लगी। तभी प्रपनी प्रभा से सच्छा स्वाध करता हुआ कि दानो सेनासे सार हुआ कर करीनी पर स्थित हो गया। ब्रह्मदत्त करता हुआ वह स्वाता हुआ दीर्घ की अग्रेती पर स्थित हो गया। ब्रह्मदत्त वरसाता हुआ दीर्घ की क्षोर स्व

ब्रह्मदस चक्रवर्ती

चला और क्षणभर में दीर्च का मस्तक काटकर वापिस लौट झाया। ब्रह्मदल की जयकोषो से आकाश गूजने लगा। ब्रह्मदल ने बढ़े समारोड़ के साथ काम्भियपपुर मे प्रवेश किया। चूलनी भयभीत होकर प्रवर्णित होकर चली गई। राजाझों और प्रजा ने समारोड़ के साथ ब्रह्मदल का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार निरन्तर सोलह वर्ष तक झैके सकटों और सथयों का सामना करता हुआ ब्रह्मदल अपने पैतक राज्य का श्रीविकारी हुआ।

वह छप्पन वर्ष तक माण्डलिक राजा के रूप मे राज्य करता रहा। फिर वह विद्याल सेना लेकर दिग्विजय के लिये निकला भीर सोलह वर्ष में सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को विजय करके वह काम्पिल्पपुर लौटा। वह चौदह रत्नों, नविज्ञियो भीर चक्रवर्ती की सम्पूर्ण समृद्धियों का स्वामी बन गया। वह अपनी ऋद्धियों और राज्यश्री का भोग करने लगा। भरत क्षेत्र के छह खण्डों के राजा उसके सेवक के समान उसकी सेवा करने में अपना सौभाग्य मानते थे।

एक दिन एक यथनेश्वर ने उसे एक सुन्दर अश्व भेट किया। वह अश्व की परीक्षा करने अश्व पर सवार हो अभग करने निकला। चाबुक पड़ते ही घोडा वायु-वेग से भागा और अनेक बन-उपवनों और पर्वतो को लाधता हुमा वह एक सधन बन में श्वा। उस बन में एक सरीवर के तट पर एक सुन्दर नागकन्या को किसी जार के साथ सभोग करते हुए देखा। वह दुराचार का धोर विरोधी था। इस अगचार को देखकर वह कोध से तिर्लामला उठा। उसने चाबुक से उस जार और नागपत्नी को बुरी तरह पीटकर कोर दण्ड दिया। तब तक उसके अगरक्षक उसे श्वीकते हुए धा पहुँचे। चकवर्ती उनके साथ काम्यल्यपुर कोट आया।

उधर उस नागपत्नी ने प्रपना क्षत-विक्षतः दारीर अपने पति नागराज को दिखाते हुए ग्रीर करण रदन करते हुए कहा— 'नाय! मैं ग्राज ग्रापके पुण्य-प्रताप से जीवित वापिस लौट सकी हूँ। मैं ग्रपनी सिखयों के साथ वन-विहार के लिये गई थी। उसी वन में बहाबत आ गया। उस कामुक ने मुक्त पर ग्रासकत होकर कुचेब्टाये करना प्रारम्भ कर दिया। मैंने प्रतिरोध किया तो उसने मुक्ते खाबुक से इतना पीटा कि मैं मूखित हो गई। मैंने ग्रापका नाम लेकर कहा कि मैं नागराज की पतित्रता पत्नी हूँ, किन्तु चक्कर्ती-पद के ग्रीभान में उसने ग्रापकी भी पर्वाह नहीं की। न जाने कीन से पृष्य थे जो मैं आपके दर्शन कर सकी।'

यह सुनते हों नागराज अत्यन्त कुपित होकर चक्रवर्तीका वध करने चल दिया और किसी प्रकार प्रहरियों की निगाह यचाकर उसके ध्यनागार से जा पहुंचा। रात्रिका समय था। ब्रह्मदत्त जलग पर लेटा हुया था। उस समय पट्टमहिणी ने पूछा—प्राणनाथ! झाज झाण झदब पर झारू होकर अनेक बनों में घूस आये। क्या आपने बहुं कोई झास्वर्यजनक घटना भी देखी। 'चक्रवर्ती ने एक जार के साथ नागकन्या के दुश्चरित्र की घटना सुनाते हुए चाबुक द्वारा दोनों की प्रिटाई की बात बताई।

नागराज उनकी बाते सुन रहा था। सत्य घटना सुनकर उसकी घांखे खुल गई। उसको सत्य का पता चल गया। वह शयन-कल से बाहर निकला धौर हाथ जोडकर खड़ा हो गया। चक्रवर्ती ने प्रश्नसूचक दृष्टि से उसे देखा। वह वडी विनय से बोला—श्वामिन् ! भांज भागने जिस दुराचारिणी स्त्री की पीटा था, मैं उसका पति हू। उसने आपके विरुद्ध कार्य आरोग लगाया, उससे कुढ़ होकर मैं आपकी हत्या करने के लिये यहां धाया था। किन्तु आपके मुख से तथ्य सुनकर मेरा हृदय आपके प्रति श्रद्धां से पूरित हो गया है। आप आदेश दीजिये कि मैं आपकी वस्त्र से कर सकता हूँ?

ब्रह्मदत्त बोला—'नागराज <sup>।</sup> मेरी डच्छा है, मेरे राज्य में दुराचार, बनाचार, ईति-भीति विलकुल न

रहे!' नागराज बोला—'राजन्! ऐसा ही होगा । किन्तु मैं झायका कुछ हित करना चाहता हूँ।' चत्रवर्ती बोला—'नागराज! मैं चाहता है कि मैं प्राणीमात्र की भाषा समक्ष, सकें।'

नागराज बोला—'भरतेश ! मैं आप पर बहुत प्रसन्त हूं। मैं यह विद्या आपको देता हूँ किन्तु यह ध्यान रिखयें:कि यदि आपने इस रहस्य को किसी पर प्रगट कर दिया तो आपका सिर खण्ड-खण्ड हो जायगा।' चक्रवर्ती ने आध्वासन दे दिया। नागराज प्रसन्त मुद्रा में अभिवादन करके वहाँ से चला गया। एक दिन चक्रवर्ती पट्टमहियों के साथ बैठा हुआ मनोराजन कर रहा था। वह घरोजी दम्मत्ति (एक प्रकार का पक्षी) की बात सुनकर यट्टहास कर उठा। महियी पित के अकारण बट्टहास से विस्मित होकर हास्य का कारण प्रक्रों करी, किन्तु चक्रवर्ती रहस्योद्धाटन का परिणाम आनाना था। उतने टालने का बट्टत प्रयत्न किया, यहाँ तक कह दिया कि यह रहस्य है। इसे वताते ही मेरी मृत्यु हो जायगी। किन्तु महारानी भी हठ पकड गई। प्रस्त में बह विया-हठ के प्रामे मृत्यु का वरण करने को भी तैयार हो गया। यहाँ तक कि उत्तने रानी के साथ समसान में जाकर विया-तथ कर प्रकार के प्रता के तथा यहाँ तक कि उत्तने रानी के साथ समसान में जाकर विया-तथा पर प्रता के साथ प्रहा को वरण करने को भी तैयार हो गया। यहाँ तक कि उत्तने रानी कहा तथा—तथा राजा के चक्रवर्ती को समभाने के लिये गर्भवती बकरो और वकरे का रूप वनाकर प्राई। बकरों कहते जगी—तथा राजा के घोड़े के खाने के लिये हरी-हरी जौ की पूलियां धाई है, उनमें में एक पूली मुक्ते लाकर दो, जिसे खाकर मैं अपना दोहला पूर्ण करूं। 'बकरों ने कहते जी हो, ऐसा करते ही राजकसंचारी मुक्ते मार ही डालेगे।' बकरी ने ब्राह्म-हत्या का भय दिखलाया तो बकरा बोला—में बहुतत्व चक्रवर्ती के सामा मूर्लं नहीं हूं जो अपनी स्वी के कहने पर प्राण स्थाग रहा है। 'चक्रवर्ती बकरे को बात सुनकर लीट प्राया।

एक दिन एक ब्राह्मण भोजन के समय चक्रवर्ती के पास द्याया। चक्रवर्ती ने उसे भोजन के लिये पूछा। ब्राह्मण बोला—यदि स्राप भोजन कराना ही चाहते है तो मुक्ते ब्रापकी श्राज्ञा जिरोधार्य है, किन्तु जो भोजन द्यापके लिये बना है, मैं उसी भोजन को खाऊँगा।

क्यादात बोला— जहान् । वह झापके लिये दुष्पाच्य और उन्मादकारी होगा। । किन्तु ब्राह्मण नही माना। ब्रह्म हुठ के झाने चक्रवर्ती को ब्राह्मण की बात माननी पड़ी। उसने ब्राह्मण और उसके परिवार को अपना भोजन खिला कर सत्वत किया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र, शुत्री, भाई, बहुन सभी कामान्य हो गये और रत्यर प्रसान प्रसान कर तही पत्र भोजन का प्रभाव कम हुझा, तब उन्हे अपने अविवेक पर बड़ी लज्जा आई। वे एक दूसरे से मुख छिपाने फिरे। किन्तु ब्राह्मण को चक्रवर्ती के क्रमर बहा कोच शाया और प्रपत्न लज्जाजनक कुकुत्य का कारण चक्रवर्ती को समक्रकर वह उनकी हत्या का उपाय सोचने लगा। वन में निरुदेश पूपते हुए उसने देखा कि एक चरवाई। अपनी गुलेल ने कर्कड़ी रखकर उससे बट वृक्ष के पूर्ण गिराकर वह उनकी हत्या का उपाय सोचने लगा। वन में निरुदेश पूपते हुए उसने देखा कि एक चरवाई। अपनी गुलेल ने कर्कड़ी रखकर उससे बट वृक्ष के पूर्ण गिराकर वक्रियों को चरा रहा है। चरवाई की निधानेवाजी से ब्राह्मण वड़ा प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि इसके द्वारा ब्रह्मल से वरवा लिया जा सकता है। उसने चरवाई को वन देकर इस बात के लिये तैयार कर लिया कि जब ब्रह्मदत्त हाथी पर सवार होकर निकलते हो उसने चरवाई को सपने दोनों आले कोड दी लाये ।

ब्रह्मदत्त की दोनों ग्राखं गुल से दो गोलियो द्वारा एक साथ फोड दी।"

राजपुरुषों ने अविलम्ब चरवाहे को पकड लिया। उससे जात होने पर वह बाह्यण झीर उसका परिवार पकड़ लिया गया। ब्रह्मदत्त के झांदेश से उन सबको मीत के घाट उतार दिया गया। ब्रह्मदत्त के झांदेश कि उत्तर माने के घाट उतार दिया गया। ब्रह्मदत्त के झांदेश फिर सी धान्त नही हुआ, उससे सभी ब्राह्मणों को चुन-चुन कर पर वादा डाला। सम्धा होने पर उसका क्रोध बढता ही गया। उसने भ्रमाय की झांदेश दिया कि झगाणित बिकनी गुठलियाँ निकलवाकर याल मे रवकर मेरे समक्ष उपस्थित काये। भ्रमाय में लियों के आगणित चिकनी गुठलियाँ निकलवा कर पाल मे रवकर ब्रह्मदत्त के समक्ष उपस्थित कर दी। वह एक खांचे भी थाव को अपने पात ने मही हटाता था। इस प्रकार बहादत्त ने अपनी यायु के झित्तम सीलह वर्ष प्रति तीज आते भीर दो प्रयान में विताये एवं सात सी वर्ष की आयु पूर्ण होने पर अपनी पट्टमहिंची कुरुमती के नाम का बार-बार उच्चारण करता हुआ दुर्थान से मरकर सातवं नरक में गया।

१—''केण उसा उवाएण पच्चु बगारो सालदरसो कीरर्द?''' ति फ्रायमासीण कम्रो बहहित्र वर्यात्यव्य विष्णाप्तेहि मुक्तिमावस्यु विक्केविराउसो वमसो । कयसक्सा वारसयस य साहियो सिपयाहिप्पाजो । तेसावि वरिकण सरहम । — चउंकम महापुरिस वरिय प० २३

रं-यातेषु जन्म दिवसोऽथ ससा शतेषु, सप्तस्वसौ कुरुमतीत्यसकृदवृवागाः।

हिसानुबन्धिपरिएगम फलानुरूपा, ता सप्तमी नरकलोकभुवं जगाम ।।

<sup>—</sup> त्रिशब्दि शलाका पुरुष चरित्र पर्व E, सर्ग १, इलोक ६००

बहादल चक्रवर्ती ३४४

हिन्दू परस्परा में भी ब्रह्मदत्त का कथानक मिलता है। 'महाभारत' स्रौर 'हरिवंश पुराण' में ब्रह्मदत्त का जो चरित्र दिया गया है, वह जैन परस्परा से बहुत कम यशो में मिलता है। जैन परस्परा के कथानको—विशेषतः ६३ शलाका पुरुषो—का चरित्र प्राय सभी ग्रन्थों में समान मिलता है, अन्तर प्रायः विस्तार स्रौर

हिन्दू परम्परा में सक्षेप का ही रहता है। उनके काल के सम्बन्ध में समस्त जैन वाइमय में एकरूपता और एक-बस्यवस कथानक मत्य प्राप्त होता है। जबकि दूसरी थ्रोर हिन्दू पुराणों में यह विश्वष्ट्य नही मिलता, उनमें चरित्र और कालगत धसमानताये दृष्टिगोचर होती है। इसलिये जब हिन्दू पुराणों में किसी वरित्र के सम्बन्ध में ऐकमत्य नहीं है, ऐसी दश्चा में जैन और हिन्दू शास्त्रों के पौराणिक आख्यानों में ऐकमत्य

खोजना कहाँ तक सगत है। दोनो परम्पराम्भो के तत्सम्बन्धी आख्यानो मे अपनी-अपनी विशेषता है।

हिन्दू पुराणो के अनुसार ब्रह्मदत्त महाभारत' से पूर्व काम्पित्यपुर' में उत्पन्न हुमा था। पूर्व भव में वह एक पक्षी था। उसने एक राजा का वेभव देखकर यह विचार' किया था कि यदि मैंने कोई तप या मुक्त किया हो तो मुभ्रे भी ऐसी विभूति मिले। उसे तथा उसके अमात्य कण्डरीक को सरोवर को देखकर अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और उसने ब्राह्मण को बहुत धन दिया। पूर्व भवो' का वर्णन करते हुए बताया है कि वह दशाणें में सात बार व्याघ बना, काल्जिय पर्वत पर मृग बना, बरद्वीप में कक्षत्रका मानरोवर में हंग, कुरुक्तेत्र में आभिजात्य ब्राह्मण बना। ब्रह्मदत्त ने देवल ब्राह्मण को श्वामा सम्मति से विवाह किया। वह पशु-पत्रियों की भाषा जानता था। एक नर पिपीलिका को भारा पिपीलिका से काम-याचना करते हुए मुनकर उसने अट्टहास' किया। अन्त में पूजनिका नामक एक चिडिया ने उसकी दोनो आँखे कोड दी।

३. हरिवंश पुरागा पर्व १ अध्याय २३ श्लोक ४३-४४

| ٧. | ,, | 11 44-44     |                  |       |      |
|----|----|--------------|------------------|-------|------|
| ų. | ,, | पर्व १ अरध्य | <b>गय २५ इ</b> व | नोक २ | ०-२१ |
| Ę. | ,, | ,,           | २३               | ,,    | २६   |
|    |    |              | 2.8              |       | 3-8  |

१. हरिवश पुराण पर्व १ अ० २५ श्लोक ११-१२

२. महाभारत शान्ति पर्व अ० १३६ इलोक ५; अ० २२४ इलोक २६

# षड्विंशतितम अध्याय

### भगवान पाठवीनाथ

पूर्व भव-जैन प्रत्यों में भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व के १० जन्मों का वर्णन मिलना है। उनमें परस्पर में कहीं कहीं भद है, परन्तु वह भेद साधारण हो है और वह नाग्य है। यहां उन भेद का भी सकेत किया आयगा, जिससे सभी नेता नावारों के दृष्टिकोण का पार्रिया मिल सके।

प्रथम भव—जम्बूद्धीप के दक्षिण भरत क्षेत्र में सुरम्य नामक एक बड़ा देश था। उससे पोदनपुर नामक विद्याल नगर था। उस नगर में विश्वभूति निम्मक नरेश था जो प्रजाबल्लम था। उसके नगर में विश्वभूति नामक नरेश था जो प्रजाबल्लम था। उसके नगर में विश्वभूति नामक ब्राह्मण और उसकी परनी अनुस्परी रहते थे। विश्वभूति हित्त थे। उनके दो पुत्र थे—कमठ और महभूति। कमठ अरस्परत नीच प्रकृति का था, जबकि महभूति क्षारस्परत नीच प्रकृति का वा, जबकि महभूति क्षारस्परत नीच प्रकृति का नाम वहुण्यरी था। वरुणा सदाचारिणी और वसुन्धरी दुगर्चारिणी थी। एक दिन विद्यभूति के स्थान पद स्थान पुत्र को देकर और घरवार छोड़कर जिनदीक्षा धारण करली। अनुन्धरी ने भी प्रवच्या धारण करली।

राजा धरिवन्द को राजपुरोहित की दीक्षा का समाचार ज्ञात हुआ। उमने राजपुरोहित के दोनो पुत्रों को राजसभा में बुलाया। उनमें कान्यक प्रकृषित की विशेष सज्जन समम्भकर पुरोहित पद पर प्रतित्वित ह्या। कुछ समय पदवान् राजा युद्ध के निमित्त गया। मरुभूति को भी उसके साथ जाना पत्र। कमठ ने इसी घविष में मरुभूति की भी उसके साथ जाना पत्र। कमठ ने इसी घविष में मरुभूति की पत्री ज्ञान वृद्ध में की दोनों में भी मरुभूति की पत्री ज्ञान के प्रवास के कि प्रवास के साथ प्रवास के प्यास के प्रवास के प्रवास

एक दिन सरुभूति को उसकी भावज वरुणा ने अपने पित कमठ और अपनी देवरानी वसुन्धरी की प्रणय-लीला की बात बताई। पहले तो मरुभूति को विश्वास नहीं हुआ, किन्तु जब रात्रि में उसने स्वय प्रपनी आंखों से दोनों को की डारत देख लिया तो हर को घ से जबने लगा। उसने तत्काल राजभवन में जाकर राजा से न्याय की याचना की। राजा ने अभियोग सुनकर सैनिको को कम्मर को गिरफ्तार करने की प्राज्ञा दी। जब सम्बन्ध बन्दी बनाकर वहाँ लाया गया तो उसका मुख काला करके और गर्ध पर बैठाकर नगर से निर्वासित कर दिया।

कुछ समय पश्चात महभूति अपने भाई कमठ की याद मे बेचैन हो गया। उसने राजा से प्रार्थना की —ेदेव ! मैने कोघवश उस समय अपने भाई को घर से निकाल दिया था, किन्तु मैं अब उसे घर वापिस लाने की अपसे अपने भाई को हूं उने चल लाने की आपसे अपने माई वाहिना हूँ। राजा ने उसे बहुत समकाया किन्तु वह माना नही, अपने भाई को ढूँ उने चल दिया। वह नगरो, वनों और पबंतों में भाई की तलाश में भटकता फिरा। इस तरह चूमते हुए उसे सिम्पुतट पर पचािन तप से कुशकाय कमठ दिखाई पड़ा। वह दौड़ कर रोते हुए उसके चरणों में निर पड़ा और क्षमा-याचना करता हुआ पर वापिस चलने की प्रार्थना करते लगा। किन्तु दुष्ट कमठ उसे देखते ही कुछ हो गया और उसने एक भारी एक्पर उठाकर महभूति के सिर पर दे मारा। इस प्रकार उसने कई बार पत्यर उठा-उठाकर मारा। थोड़ी देर में सहभृति का प्राणान हो गया।

भगवान पारवैनाथ ३४७

डितीय भव---मरुम्ति मर कर मलय देश के कुब्जक नामक सल्लकी के बडे भारी वन मे वज्राघोष (धारानिघोष) नामक हाथी हुधा। वरुणा मरकर उसकी हथिनी हुई। कमठ मरकर उसी वन मे कुक्कुट नामक सर्पंहुआ।

राजा अरविन्द एक दिन शरद काल की शोभा देल रहे थे। श्राकाश में उस समय मेघ छाये हुए थे। कुछ समय परवात् मेघ लुप्त हो गया। इससे राजा के मन में प्रेरणा जगी—जैसे ब्राकाश मे मेघ दिखाई दिया झीर क्रल्प-काल में ही नष्ट हो गया, इसी प्रकार देखते देखते हमारा भी नाग्र हो जायगा। श्रतः जब तक इस शरीर का नाग

नहीं होता, तब तक मैं वह तप करूँगा, जिससे शाश्वत सूख की प्राप्ति हो।

इस प्रकार विचारकर अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर और परिजनो-पुरजनों को समका बुक्ताकर राजा ने पिहितास्त्रव नामक मुनि से मुनि-दीक्षा लेली। तथा करने हुए मुनिराज अरिवन्द को अविध ज्ञान की प्रारित हों गई। एक बार मुनि अरिवन्द की साथ समेद शिखर की यात्रा के लिये निकंग ने उसी वन में पहुँचे जहाँ वज्ज- वा में वा हाथी निवास करता था। सामायिक का समय होने पर वे प्रतिमायोग घारण कर विराजमान हो गये। उतने में वह मदीन्मत गजराज भूमता हुआ। उपर ही आ निकला। उसके दोनो कपोलों से सद कर रहा था। मुनिराज को देखते ही वह विघाइता हुआ। उनकी भोर मारने दोड़ा। किन्तु उनके निकट आते ही उनके वक्ष पर श्रीवत्स विच्ह देखकर उसे विचार आया — इनको मेंने कही देखा है। जब गजेन्द्र मन में इस प्रकार विचार कर रहा था, तभी मुनिराज को सामायिक समाप्त हुई। उन्होंने गजराज के मन की बात जानली। वे वोले—हे गजवर। में राजा क्षराबन्द हूँ, पोदनपुर का स्वामी हूँ। मुनि बनकर यहाँ आया हूँ। तु महभूति है जो हाथों के रूप में उत्पन्न हुआ है। तु सम्यवन्द और अणुदतो को अहण कर। इसी से तेरा कल्याण होगा।

मुनिराज का उपदेश सुनकर गजराज ने सम्यक्त्व सीहृत प्रणुक्तों को घारण किया। उस समय से बह हाथी पाप क डर से दूसरे हाथियों द्वारा तांडी हुई वृक्ष की शाखाओं भार सूख पत्तों को खाने नता। एत्वरों पर गरने से अथवा हाथियों के सघटन से जो जन प्रामुक हो जाता था, उसे हो वह पोना था। तथा प्रोपधोपवास के बाद पारणा करता था। इस प्रकार कुछ ही दिनों में वह महा बनवान हाथों अस्पन्त दुबंत हो गया। एक दिन बह नदी में पानी पोने गया था कि वहां की वड़ में गिर गया। उसने उठने का कई बार प्रयत्न किया, किन्तु उठ नहीं

सका। तभी (कमठ का जीव) उस कुक्कुट सर्प ने पूर्व जन्म के वैर के कारण उसे काट लिया।

तीसरामय— यह गजराज मरकर सहस्रार' स्वर्गमे महद्धिक देव हुआ।। उसकी आरगुसोलह सागर की भी। वरुणाभी संयम को धारण कर उसी स्वर्गमे देवी बनी। कुक्कुट सर्प मरकर पाचवे नरक मे गया। मुनिराज

ग्ररविन्द सम्मेद शिखर पर तप करते हुए कर्मों का नाश करके मुक्त हो गये।

श्रीधा भव—स्वर्ग मे आयु पूण होने पर वहाँ से च्युत हुआ और जम्बूढीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे पुरक्तावती देश है। उसके विजयार्थ पर्वत पर विद्यमान त्रिलांकोत्तम नामक नगर मे वहाँ क राजा विद्युत्पति अोर रानी विद्यु-म्माला के रिध्मवेग नामक पुत्र हुआ। जब रिक्षवेग राज्यार्थान हुआ तो उसने अपन तमाम शत्रुओं को वश मे करके खूब राज्य-विस्तार किया। वह प्रजा का बल्लम था। उसने योवनावस्था मे हो समाधिगुप्त मुनिराज के पास मुनि-दीक्षा लेली। वे घोर तथ मे लीन हो गये। एक दिन मुनिराज हिमांगिर पर्वत को गुका से योग घारण करके विराजमान थे। कमठ का जीव पाचवंनरक की आयु पूर्ण करके इसी गुका मे अजगर हुआ। मुनिराज को

- १. वादिराज सूरिकृत 'सिरि पासनाह चरिउ' मे महाशुक्र स्वर्ग लिखा हे।
- २. पूष्पदन्त क्रुन 'महापूराण' के अनुसार विखद्वेग, कविवर रह्म कुत 'पासचरिय के अनुसार अशनिगति ।
- ३ महापुराखा के अनुसार तिंडन्यांला, देवश्रद्व सूरिकृत 'मिरि पासनाह चरिन्न' के अनुसार 'निलकावती, हेमचन्द्र कृत 'त्रिवाटि शलाका पुरुष चरिन' के अनुसार कनकतिलका, पद्मकीति कृत 'पासखाह चरिन्न' के अनुसार 'मदनावली, हेसबिजन्यमिखा कृत 'पार्ट्व चरितम्' के अनुसार कनकतिलका, रुप्पृकृत 'पाम चरिय' के अनुसार तिहतवेगा।
- ४. देवभद्र सूरि, हेमचन्द्र, पद्मकीर्ति और हेमविजय गरिंग के अनुसार किरएवेग तथा रब्धू के अनुसार अशनिवेग ।
- ५. किसी ग्रन्थ मे भुजग, सर्प महोरग।

देखते ही उसे भयंकर कोच बाया और वह उन्हें निगल गया। ब्रजगर दावानल में जलकर मर गया ब्रीर छटवे नरक में उत्पन्न हुआ।

पांचर्या भव-रिश्मवेग मरकर श्रच्युत स्वर्ग के पुष्कर विमान में देव हुआ । बाईस सागर की उसकी

मायु थी।

छटवां भव-- जम्बद्वीप के पश्चिमी विदेह क्षेत्र में पद्म नामक देश था। वहां ग्रश्वपूर नगर था। वहां के राजा वज्रवीयं भीर रानी विजया के बज्जनाभि नामक पुत्र हुआ। वह चक्रवर्ती था। षट्खण्ड पृथ्वी का वह श्रीघपति था। चौदह रत्न और नवनिधि का स्वामी था। उसने राज्य लक्ष्मी का खुब भोग किया। किन्तु एक दिन उसने राज्य लक्ष्मी के स्थान पर मोक्ष लक्ष्मी का उपभोग करने का निश्चय किया धौर क्षेमंकर मुनिराज के समीप संयम धारण कर लिया।

कमठ का जीव छटवे नरक की मायु पूर्ण करके कुरंग नामक भील हुआ। यह बड़ा ऋर प्रकृति का था। एक दिन मुनिराज बज्जनाभि उसी वन मे ध्यान लगाये हुए बैठे थे। घुमता फिरता वह भील उघर ही आ निकला।

मुनिराज को देखते ही उसके मन मे कूरता उत्पन्न होगई और वह मुनिराज के ऊपर घोर उपसर्ग करने लगा। भयकर उपसर्ग होने पर मुनिराज झाराधनाझो का आराधना कर सुभद्र नामक मध्यम ग्रैवेयक में सम्यग्दर्शन के घारक अहमिन्द्र हुए। उनकी ग्रायु सत्ताईस सागर

की थी। कमठ का जीव कुरग भील मरकर अपने कुर परिणामों के कारण सप्तम नरक में नारकी हुआ।

आयु के अन्त में वहाँ से च्युत होकर जम्बूढीप के कोशल देश में अयोध्या नगर में काश्यपगोत्री इक्ष्वाकृषशी राजा बज्जबाहु<sup>3</sup> और रानों प्रभकरी<sup>४</sup> के ब्रानन्द<sup>४</sup> नामक पुत्र हुआ। यौवन आने पर पिता ने उसका राज्याभिषेक कर दिया। वह अतिशय विभृतिसम्पन्न मण्डलेश्वर राजा था। एक बार फाल्गुनी श्रण्टान्हिका से

सिद्धचक विधान कराया । उसी समय विपुलमति नामक मूनिराज पंधारे । मानन्द ने मुनिराज की बन्दना करके उनसे धर्मोपदेश सुना। मुनिराज ने जिनेन्द्र प्रतिमा ध्रौर जिन-द्याठवाँ भव

मन्दिर के माहात्म्य का वर्णन करते हुए उन्हें पुण्य-बन्घ का समर्थ साधन बताया तथा इसी सन्दर्भ में उन्होने सूर्य-मन्दिर में स्थित जिन-मन्दिर की विभूति को वर्णन किया। मानन्द उससे इतना प्रभावित हमा कि वह दोनों समय सूर्य-विमान मे स्थित जिन-प्रतिमाझों की स्तृति करने लगा। उसने कलाकारो द्वारा श्रद्धावश मणि भौर स्वर्णे खिचत सूर्य-विमान बनवाया और उसके भीतर भ्रत्यन्त कान्तिमान जिन-मन्दिर बनवाया। राजा को सूर्य की पूजा करते देखकर प्रजाजन भक्तिपूर्वक सूर्यमण्डल की स्तृति करने लगे। भारतवर्ष में सर्योपासना तभी से प्रचलित होगई।

एक दिन राजा आनन्द ने दर्पण में मुख देखते हुऐ सिर मे एक सफेद बाल देखा। यौवन की क्षणभगूरता देखकर उसे ससार, शरीर और भोगों के प्रति निर्वेद होगया। उसने अपने पुत्र को राज्य देकर समुद्रगृप्त नामक मनिराज के पास मुनिदीक्षा लेली। उन्होंने चारो आराधनाओं की आराधना कर परम विशुद्धि प्राप्त को और ग्यारह द्यंगों का श्रध्ययन करके सोलह कारण भावनाश्रो का निरन्तर चिन्तन किया, जिससे उन्हें पुण्य रूप तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होगया। वे नाना प्रकार के तप करते हुए अन्त मे प्रायोपगमन सन्यास लेकर क्षीरवन मे प्रतिमायोग से विराजमान हुए। कमठ का जीव नरक की घोर यातनाये सहन करता हुआ गरकर उसी वन में सिंह बना। सिंह ने मनिराज को देखते ही भयकर गर्जना की और एक ही प्रहार में उन्हें प्राणरहित कर दिया।

१. इवेताम्बर लेखको के अनुसार लक्ष्मीमती।

२. पुष्पदन्त कृत महापुरासा के अनुसार वजवाहु । वादिराज के अनुसार चक्रनाभ और पद्मकीति के अनुसार चक्रायुष्ट ।

इबेताम्बर लेखको ने कुलिशवाह नाम दिया है जो समानार्थक है।

४. हेमचन्द्र ने सुदश्राणा और हेमविजय गिण ने सदश्या दिया है।

देवभद्रसूरि आनन्द के स्थान पर कनकवाहु, हेमचन्द्र और हेमविजय गाँग सुवर्णवाहु, पद्मकीति कनकप्रभ नाम का प्रकीग करते हैं और उसे चक्रवर्ती मानते है। कविवर रह्यू ने नाम तो आनन्द ही दिया है किन्तू उसे चक्रवर्ती माना है।

नीवां भव पानन्द मुनि सिंह के उपसर्ग को शान्तिपूर्वक सहन कर सन्यास मरण द्वारा अच्छुत स्वगं के प्राणत विमान में इन्द्र वने। वहाँ पर उसकी बीस सागर की आयु थी। कमठ का जीव सिंह पर्याय समाप्त करके रौद्व परिणामों के कारण नरक भेगया।

इस भरत क्षेत्र में काशी नामक देश में वाराणसी नामक नगर था। उसमे काश्यप गोत्री राजा विश्वसेन राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम ब्राह्मी था। जब उस अच्छुनेट की म्रायु के झांन्तम छह माह शेष रह गये तो देवों ने महाराज प्रविनेत के महनों मे रत्न वर्षों की बेशाल कृष्ण द्वितीया को प्राप्त काल सम्बक्त्याणक समय विद्याला नक्षत्र में रानी ब्राह्मी ने सीलह तुभ स्वय्न देवे। उसके बाद प्रपने मुख से

प्रवेश करता हुआ हाथी देखा । प्रात. काल के मगल बाबों के कारण महारानी की नीद खुल गई। उन्होंने मंगल श्रीभयंक किया धौर वस्त्राभूषण पहनकर वे अपने पित के पास पहुँची। पित ने उनकी अभ्य-धंना की और उन्हें अपने वास पाइवें में स्थान दिया। महारानी ने रात्रि में देखे हुए स्वप्न बताकर उनका फल पूछा। महाराज ने अविश्वान हारा जानकर कहा—'देवि' पुष्पोदय से तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकीनाय तीर्थकर आज अवतित हुए है। 'पित से स्वप्नो का फल सुनकर महारानी का रोम-रोम हुवें से अरगया। महारानी के गर्भ में अच्छित आयु पूर्ण होने पर अवतित हुआ। उसी समय समस्त इन्द्रों और देवों ने आकर वर्ड हुयं से स्वर्गावतरण की बेला में भगवान के माता-पिता का कन्याणाभिष्ठ करके गर्भ क्वर्याणक का उस्तव मताया। देवों ने गर्भ के नौ मास तक अर्यात् गर्भ में आने के छह माह पूर्व से भगवान के अपन पर्यन्त—पन्नह माह तक माता-पिता के प्रासाद में रत्न-वर्षा करके भगवान के प्रति भगवान के अपन पर्यन्त—पन्नह माह तक माता-पिता के प्रासाद में रत्न-वर्षा करके भगवान के प्रति भगवान के अपन पर्यन्त—पन्नह माह तक माता-पिता के प्रासाद में रत्न-वर्षा करके भगवान के प्रति प्रति की अभिव्यक्ति की।

पार्वनाथ के माता पिता के तामों के सम्बन्ध में जैनग्रन्थों में एकरूपता नहीं मिलती। उत्तरपुराण में माता-पिता का नाम ब्राह्मी और विश्वमेन दिये गये हैं। पुष्पदन्त ने उत्तरपुराण का ही अनुकरण किया है किन्तु वादिराज ने माता का नाम ब्रह्मदत्ता बताया है। पद्मकीर्ति और रह्यू ने पिता का नाम ब्रह्मदत्ता के स्थान

पादर्यनाथ के माता, पर हयतेन दिया है। अदब और हय समानार्थक है, सभवनः डसलिये यह नाम पिपर्यय किया पिता, वंश और गया है। तिलोयपण्णत्ती मे माता का नाम बमिला तथा पद्मचरित मे वर्मादेदी दिया गया जन्म-तिथि है। समुवायाङ्ग और झावस्थक निर्युक्ति में पिता का नाम माससण और माता का नाम

वामा मिलता है। ग्रनेक स्वेतास्वर ग्राचार्यों ने इन्ही का ग्रनुकरण किया है।

पार्वनाय के <u>वहा के सम्बन्ध में तिलोयपण्णती में</u> हमें जो सुचना प्राप्त होती है, उसके अनुसार के उप्रवक्ष के थे। उत्तरपुराणकार उन्हें काश्यप गोत्री बताते है। श्रावश्यक निर्मुत्ति में भी उन्हें काश्यप गोत्र का बताया है। पुष्पदन्त पार्व को उप्रवक्षी बताते है। देवभद्रस्त्रार, हेमचन्द्र तथा कई ब्वेताम्बर श्राचायों ने उन्हें इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न माना है। किन्तु समवायाङ्ग, कल्पसूत्र, वादिराज श्रीर पद्मकीति ने उनके वश का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया।

यदि गहराई से विचार किया जाय तो कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता। जैन शास्त्रों के अनुसार भगवान ऋषुमदेव ने जिन चार बशो की स्थापना की थी<u>. उनमें एक उग्रवश भी था</u>)। काशी के महाराज स्रकपन को यह वश दिया गया था। मुलत तो एक इथ्वाकुवश ही था। ऋषुमदेव स्वय इथ्वाकुवश के थे। लगता है, ये चारो वश इथ्वाकु

बश के ही भेद थे। अतः उग्रवश भी इक्ष्वाकुवश का ही भेद था।

बृहदारण्यक उपनिषद् में गार्गी झीर याज्ञवत्क्य का एक संवाद मिलता है। उसमें गार्गी ने काशी झीर विदेह-बासी को उग्नपुत्र कहा है—'कास्या या वेदेही वा उपपुत्र ।' इसमें काशी के निवासी को उपपुत्र बनाया है। उग्नपुत्र का झयं सम्बद्धाः उप्रविश्वी होगा। इसी प्रकार वीद्यातकों में बहादत्त के सिवाय वाराणसी के छह राजा ओर वतलाये है— उत्सारेन, धनंजय, महासीलव, सयम, विस्सतेन झीर उदयभहा इनने दो नाम उल्लेबनीय है—उग्गरेन और विस्सतेन । संभवतः उग्गसेन (उग्नसेन) से उपवश्व की स्वापना हुई) उसी वश्व में विस्सतेन (विश्वसेन) उत्पन्त हुए। विष्णुपुराण

१ कई जैनाचार्यों ने आनत के स्थान पर प्राशान, वैजयत, दशन कला या चौदहवा कला लिखा है।

२ आखावों मे नरक के नाम के सम्बन्ध मे साधारण सा मतभेद है। विभिन्न जानायों ने पृथक्-पृथक् नाम दिये हैं, जैसे तमप्रम, प्रकप्रमा, धूनप्रमा। कुछ ने नरक का नाम न देकर केवल नरक या रोड़ नरक लिख दिया है।

भ्रीर बायुपुराण में ब्रह्मदत्त के उत्तराधिकारियों में योगसेन, विश्वकसेन भ्रौर भल्लार के नाम दिये गये है । पुराणो के विश्वसेन, बौद्धजातको के विस्ससेन श्रीर उत्तर पुराण के विश्वसेन एक ही थे, ऐसा प्रतीत होता है। यदि यह सत्य है तो उत्तर पुराण में पार्श्वनाथ के पिता का नाम विश्वसेन और उन्हे उग्रवश का बताया है, वह वास्तविकता के श्रधिक निकट है।

पार्श्वनाथ की जन्म नगरी वाराणसी के सम्बन्ध में सभी जैन ग्रन्थकार एकमत है। किन्तु उनको जन्म-तिथि के सम्बन्ध में साधारण सा मतभेद है। तिलोयपण्णत्तों में उनकी जन्म-तिथि पाय कृष्णा एकादशों बताई है, किन्त कल्पसूत्र मे पीष कृष्णा दशमी बताई है । दिगम्बर ग्रन्थकारों ने तिलायपण्णत्ती का ग्रनुकरण किया है ग्रीर हवेताम्बर ग्रन्थकारो ने कल्पसूत्र का। किन्तु दोनो ही परम्पराय उनके जन्म-नक्षत्र विशाखा के बारे मे एकमत है।

नौ माह पूर्ण होने पर पौष कृष्णा एकादशी के दिन अनिल योग मे महारानी ब्राह्मी ने पुत्र प्रसव किया । पूत्र असाधारण या और तीनों लोकों का स्वामों या। उस पुत्र के पुण्य प्रतार संइन्द्रा के आसन कम्यायमान होने लगें।

उन्होंने अवधिज्ञान से तीर्थंकर भगवान के जन्म का समाचार जान लिया। तब इन्द्रो ग्रीर देवो ने श्राकर सुमेर पर्वत पर उस ग्रांतिशय प्रथ्य के अधिकारी बालक को लेजाकर उसका भगवान का महाभिषेक किया । इन्द्र ने बालक का नाम पाइवेनाथ रक्ष्या । दिगम्बर परम्परा मे तीर्थकरो का नामकरण इन्द्र ने किया है। किन्तु स्वेताम्बर परम्परा मे 'पार्श्व' यह नाम इन्द्र ने न रखकर

माता-पिता ने रक्ला, यह माना जाना है। ग्रावश्यक निर्मित १०८ श्रादि श्वेताम्बर ग्रयों मेयह नाम घटनामुलक बताया जाता है। घटना इस प्रकार है कि जब पार्विनाथ गर्भ मे थे, तब वामादेवो ने पार्व (बगल) मे एक काला सर्प देखा, श्रत बालक का नाम पाइवं रक्खा गया।

पार्द्वनाथ का जन्म नेमिनाथ के बाद <u>८३७५० वर्ष व्यतीत हो जाने पर</u> हुक्राथा। उनकी आयुसी वर्ष की थी। उनके शरोर का वर्णधान के छोटे पीर्ध के समान हरे रग का था। उनका शरीर नो हाथ ऊँचा था। व उग्रबंश में उत्पन्न हुये थे।

पार्श्वनाय द्वितीया के चन्द्रमा के समान बढते हुए जब सोलह वर्ष के हुए, तब वे अपनी रोना के साथ बन बिहार के लिये नगर के बाहर गये। वन मे उन्होंने देखा कि एक वृद्ध तपस्वी पचामिन तप कर रहा है। यह तपस्वी महीपाल नगर का राजा महीपाल था जो पत्नी-वियोग के कारण साधु वन गया था। स्मरण

महीपाल तपस्वी

रहे, यह कमठ का हो जीव था और भव-भ्रमण करता हुआ महीपाल राजा हुआ था और भ्रव घर द्वार छोडकर नपस्वी बन गया था। पाइवेनाय जनमजान भ्रवधिज्ञाना थे। वे उस तपस्वी के पास ही जाकर खडे ही गये, उन्होंन तपस्वी की नमस्कार करना भी उचित नहा समका। यह बात तपस्वी को अत्यन्त अभद्र लगी। वह सोचन लगा-मै तपावृद्ध हुँ, वयोवृद्ध हुँ, इसका नाना ह

किन्तु इस ब्रहेकारी कुमार ने मुक्ते नमस्कार तक नहीं किया 'यह सोचकर वह बहुत के खु हुआ और बुक्तती हई आगे में लकड़ी डालने को लकड़ी काटने के लिये कुल्हाड़ी उठाई। तभी श्रविधज्ञानों कुमार पाश्वनाथ न यह कहते हुए उसे रोका कि इस लकडी को मत काटो, इसमें सर्प है। किन्तु वह साधु नहीं माना और लकड़ा काट डाली। लकड़ी के साथ उसके भीतर रहने वाले सर्प-सर्पिणी के दो टुकड़े हो गये। पाँच्येकुमार यह देखकर बोले—तुभे ध्रपने इस कृतप का बड़ा ग्रह्कार है किन्तु तू नही जानता कि इस कृतप से इस लोक ग्रीर परलोक मे कितना दुःख होता है। मैं तेरी ग्रवज्ञा या श्रनादर नहीं कर रहा, किन्तु स्नेह के कारण समभा रहा हूं कि ग्रज्ञान तप दुःख का कारण है।' यह कह कर मरते हुए सर्प-सर्पिणी के पास बैठकर पाईर्वकुमार ने अत्यन्त करुणाई होकर उन्हे णमीकार मत्र सुनाया भीर उन्हे उपदेश दिया, जिससे वे दोनो भत्यन्त शान्ति श्रीर समतापूर्वक पीडा को सहते हुए प्राण त्याग कर महान वैभव के घारी नागकुमार जाति के देवो के इन्द्र-इन्द्राणी धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। उधर तपस्वी महीपाल स्रपने तिरस्कार से क्षुब्ध होकर अत्यन्त कोध करता हुआ मरा और सम्बर नामक ज्योतिष्क देव हुआ।

पाइबेंकुमार का विवाह ? ---भगवान पाइवेंनाथ का विवाह हुआ या नही , इस सम्बन्ध मे दिगम्बर और इवेताम्बर परम्परा मे मतभेद है। दिगम्बर परम्परा के सभी आचार्य इस विषय में एकमत है और उनकी मान्यता भगवान पारवेंनाय ३५१

हैं कि पारवेंनाथ का विवाह नहीं हुआ और वे कुमार अवस्था में ही प्रत्नजित हुए। स्वेताम्बर परम्परा में इस विषय में दो मत हैं। इन दो मतों के झाथार पर स्वेनाम्बर आवार्य दो वर्ग में विभाजित हो गये हैं। एक वर्ग, जो प्राचीन परम्परा को मतिनिधित्व करता है, उसका मत है कि पास्वेनाथ अविवाहित रहे और कुमार वय में प्रत्नजित हुए। दूसरे वर्ग का मत इसके विरुद्ध है थीर पार्थ्वनाथ को विवाहित स्वीकार करता है।

यहाँ दोनों परम्पराधों को मान्यताध्रो का उल्लेख करना ध्रत्यन्त रुचिकर होगा । दिगम्बर परम्परा—म्राचार्य यतिवृषभ ने तिलोयपण्णत्ती में बताया है कि— णेसीमल्ली बीरो कुमारकालिम्म बासपुरुजो य ।

णमामल्ला वारा कुमारकालाम्म वासुपुज्जा य । पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रज्जचरमम्मि ॥ ४।६७० ।

स्रर्थात् भगवान नेभिनाय, मल्लिनाय, महावीर, वासुपूज्य और पार्वनाथ इन पाच तीर्थकरो ने कुमारकाल मे और शेप तीर्थकरो ने राज्य के ग्रन्त मे तप को ग्रहण किया ।

यतिवृषभ की इस परम्परा में पद्मचरित, उत्तरपुराण, महापुराण, सिरिपासनाह चरिउ और पासचरिय जैसे सभी दिगम्बराम्नाय के शास्त्र सम्मिलित है । सभी ने पार्वनाय का कुमार प्रव्रजित स्वीकार किया है ।

इस परम्परा के पर्मकार्ति ने पासनाहचरिउ मे पार्श्वनाथ के विवाह का प्रसग तो उठाया है, किन्तु विवाह हुआ नहीं। प्यमकीर्ति ने यवनराज के माथ पार्श्वनाथ के युद्ध का वर्णन किया है। क्षास्थल का राजा रिवकीर्ति या आपूर्वति या जो पार्श्वनाथका मामा था। जय उसके पिना शक्तमाँ रिवकीर्ति के ऊपर राज्य-भार सायकर जिन-दीक्षा तकर चले गये तो राज्य को निवंत जानकर यवनराज ने एक दूत भेजकर रिवकीर्ति के कहलाया कि तुम अपनी कन्या प्रभावती का विवाह मेरे साथ कर दो और मेरी आधीनता स्वीकार करो, अन्यया तुम्हे अपने प्राणों से हाय भोना पढ़ेगा। रिवती के साथ का पढ़िता है के साथ के साथ कर का प्रमान हुत भेजा। पिता को प्राणों से हाय भोना पढ़ेगा। रिवती को प्राणों के प्राथ पार्थन के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। इसमें पार्श्वनाथ की किया हुई। एक वार्त्य प्रभाव के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ। इसमें पार्श्वनाथ की विजय हुई। एक वार्त्य रिवकीर्ति ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह पार्श्वनुसार के साथ कर देने का विचार किया। पार्श्वनुसार ने भी अपनी स्वीकृति देशे। किन्तु तभी वे वन में आश्रम के तापसों को स्वत्य के साथ उनका करने पर भी लकडी काटी। उसमें सर्थ-सर्थिणों की मृत्यु हो गई। इसे देखकर पार्श्व कृतार को देशान हो गया और उन्होंने दोशा नजी।

पद्मकीति ने सभवत यह प्रसग विमलसूरि के पउमचरिउ से उधार िलया है। पउम चरिउ में जनक की राजधानी यवनराज द्वारा घिर जाने पर जनक ने दबाराथ को सहायता के लिये सदेश भेजा। दबार वे राम को युद्ध के लिए भेज। राम ने जाकर यवनों से युद्ध किया और उसमे विजय प्राप्त की। जनक ने राम के साथ अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दिया। सभवन इसी प्रसग से प्ररणा प्राप्त करके पद्मकीति ने रविकीति और पादनंकुमार की घटना का उद्धाटन किया और प्रभावती के विवाह का प्रसग निरूपित किया।

इस घटना का उल्लेख देवभद्रसूरि ने भी किया है। देवभद्रसूरि धीर पद्मकीति के विवरण में धन्तर भी है और वह सन्तर यह है कि देवभद्रसूरि के अनुसार कुशस्थल के राजा का नाम प्रमेनिश्वत है, जबकि पथकीति के अनुसार कुशस्थल के राजा का नाम रिवकीति है। देवभद्रसूरि ने पावर्व को ग्रुद्ध से बचा लिया और पावर्व और प्रभावती का विवाह करा दिया। पश्चाद्वनीं श्वेताम्बर लेखकों ने देवभद्रसूरि का ही अनुकरण किया है। किन्तु पथकीति के स्रतिरिवत सन्य किसी दिगम्बर साचार्य ने न तो इस घटना का उल्लेख ही किया है भीर न पार्वनाय के विवाह का समर्यन ही किया है।

इवेतास्वर परस्परा— व्वेतास्वर सम्मत 'समवायाग सूत्र' न०१६ मे आगारवास का उल्लेख करते हुए १६ तीर्थंकरो का घर मे रहकर और भोग भोगकर दीिवत होना बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि शेष पाच तोर्थंकर कुमार अवस्था में ही दीिवत हुए थे। इसी आशय का समर्थन इस सूत्र के टीकाकार अभयदेव सूरि ने अपनी वृत्ति में किया है। उन्होंने निखा है—शेषास्तु पच कुमार भाव एवेत्याह′ यह लिखकर 'वीर अरिटुणेमी' नामक गाथा उदयत की है।

'स्यानांग सूत्र' के ४७६ वें सूत्र में पांच तीर्थंकरों को कुमार प्रत्रजित लिखा है। 'भ्रावश्यक निर्यंक्ति' गाया नं० २४३-२४४ में पाच तीर्थंकरों को कुमार प्रव्रजित लिखा है। वे गायायें

इस प्रकार है-

'वीरं प्ररिद्वनींस पासं महिलं च बासुगुज्जं च। एए पुसूष जिले प्रवसेसा प्राप्ति रायाणी।।२४३॥ रायकुलेसु व जाया विसुद्धवेसेसु व्हसिद्धकुलेसु। न य इस्प्रियाभिसेक्षा कुमारवारोंम पण्डाइणा।।२४४॥

इन गाथाओं में बतलाया गया है कि महावीर, अरिस्टिनेमि, पार्श्वनाथ, मल्लिनाथ और वासुपुज्य ये पाच तीर्थंकर राजवशों, विद्युद्धवशों और क्षत्रियकुलों में उत्पन्न हुए थे। वे म विवाहित हुए, न उनका राज्याभिषेक हुआ बल्कि ने कमार सनस्था में प्रज्ञजित हुए।

इसी प्रकार गाया न० २४ द में भी इसी ब्राशय की पुष्टिकी है। वह इस प्रकार है—

'बीरो ग्ररिट्ठणेमी पासो मल्लीवासुपुज्जो य। पढमवर पब्बड्या सेसा पुण पिछम वयंसि ॥२४८॥

पढनवर, पञ्चक्या ससा पुण पाच्छम वयास ॥५४६॥ इसमें बतायाहै किये पाचतीर्थकर प्रथम वय मे प्रव्रजित हुए और शेष पश्चिम वय मे ।

इसके टोकाकार मलयगिर ने इसकी टीका करने हुए बताया है कि "प्रथमवयसि कुमारस्वलक्षणे प्रवृक्तिताः, ग्रेवाः पुन ऋषभस्वामि प्रभतयो 'मध्यमें वयसि' यौवनस्वलक्षणे वर्तमानाः प्रवृत्तिताः ।'

प्रज्ञाजताः, शयाः पुन ऋष्यभरवामि प्रभूतया मध्यम वयास यावनत्वलक्षण वतमानाः प्रप्रागताः । परचात्कालीन टीकाकारो ने 'कुमार प्रव्रजित' का ग्रर्थ 'जिन्होने राजपद प्राप्त नही किया' यह किया है ।

परचारकाला न टाकाकारान कुमार प्रवासन के अप जिन्हीन राजपद भारत नहीं किया वे । समबायांग सूत्र में कुमार शब्द का झर्ष सर्विवाहित ब्रह्मचारी किया है। आवश्यक निर्देशितकार को भी कुमार शब्द का ब्रह्मी झर्ष झिभिन्नेत था, जिसे उन्होंने 'गामायारा विषया निर्देशित के कुमार वज्त्रीह' इस गाथा द्वारा पुष्ट किया है। इसमें बताया है— कुमार प्रवजितों को छोडकर अन्य तीर्थकरों ने भोग भोगे।

द्देतास्वर मुनि कल्याण विजय जी ने 'श्रमण भगवान महावीर' नामक पुस्तक के पृष्ठ १२ पर इस

सम्बन्ध में निर्युक्तिकार के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखा है-

'यद्याँप पिछले टीकाकार 'कुमार प्रवाजल' का भयं 'राजपद नही पाए हुए' ऐसा करते है। परन्तु झावत्र्यक नियुं मित का भाव ऐसा नही मालूम होता। नियुं कितकार 'ग्रामाचार' दाब्द की ब्याख्या मे स्पष्ट लिखते है कि 'कुमार प्रवाजितो को छोड भन्य तीर्थकरों ने भोग भोगे।' (गामायारा विसया ते भुता कुमाररहिएहि) इस व्याख्या से यह घ्वनित होता है कि झावस्यक नियुं कितकार को 'कुमार प्रवाजित' का ग्रायं 'कुमारावस्था में दीक्षा लेने वाला' ऐसा समिन्नेत है।'

इसी प्रकार प्रसिद्ध क्वेताम्बर विद्वान् डॉ॰ बलसुल मालविणया 'स्थानाग - समवायाग' (पृ०३६) पर विचार करते हुए कुमार शब्द का धर्य बाल ब्रह्मचारी करते है और दिगम्बरो की ब्रविवाहित मान्यता को साधार मानते हैं। वे विखले है—

ं 'समवायाग मा झोगणीसनो झागारवास (नहि के नृपतित्व) कहे नार सूत्र भूकीओ, तो प्रेम ज कहेबुं पड़ें क्के के त्यां कुमारनो झर्ष बाल बहाचारीज लेबो जोईए, झने वाकीनानो विवाहित, झा प्रमाणे दिगम्बरोनी मान्यताने पण आर्गामिक झाघार छे जो एम मानव् पड़े छे।'

इन सब प्रमाणो के ग्राघार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन दवेताम्बर साहित्य में पाच तीर्यंकरों को

धविवाहित ही स्वीकार किया गया है।

द्वे० ब्रागमसाहित्य में सर्वेप्रयम 'कल्पसूत्र' में इन तीर्षकरों के विवाह की कल्पना की गई है धौर उसी का धनुसरण देवत्रद्व सुर्रि, हेमचन्द्र धादि परचारकालीन प्वेतास्वर आवार्यों ने किया धौर कई टीकाकारों ने समया-यांग, स्वीनांग और आवश्यक निर्युक्ति की मूल भावना के विच्छ शब्दों को तोडकर अपनी निवी भाग्यताप्रक सर्व किया। उदाहरण के तीर पर खावस्थक निर्युक्ति की गाथा २४४ के 'ण इत्यियाभिसेया' यद का सर्वे 'अभिस्वेक सर्व किया। उदाहरण के तीर पर खावस्थक निर्युक्ति की गाथा २४४ के 'ण इत्यियाभिसेया' यद का सर्वे 'अभिस्वेक की इच्छा नहीं की' किया है। कुछ तो इससे भी दो कदम बागे बढ़ गये और उन्होने 'इत्थियाभिसेया' के स्थान पर

'इच्छियाभिसेया' यह संशोधित पद लिखकर अपनी मान्यता की पृष्टि की ।

पाइवेनाव का वेरास्य धीर बीक्षा—पाइवेनाथ जब तीस वर्ष के हुए, तब एक दिन ध्योध्या के राजा जय-सेन ने भगली देश में उत्तरन हुए घोड़े आदि की भेट के साथ अपना दूर पाइवेनाथ के पास भेजा। पाइवेनाथ ने भेट स्वीकार करके राजदूत का यद्योधित सम्मान किया और उससे भ्रद्रोधिया की विभूति के बारे में पूछा। राजदूत ने भगवान ऋष्यस्वेद और उनकी ध्योध्या के वेभव का वर्णन करते हुए वर्तमान अयोध्या की श्रीसमृद्धि का वर्णन किया। भगवान ऋष्यस्वेद की चर्चा सुनकर पाइवेनाथ गहरे चिन्तन मे डूव गये—मुफे तीर्यंकर प्रकृति का बन्य तो आवस्य हुआ, किन्तु उससे क्या लाभ हुआ। मैंने अब तक आत्मकल्याण नहीं किया। धन्य है भगवान ऋष्मदेव, जिन्होंने मोक्ष प्रास्त कर लिया। मैंने अब तक जीवन व्ययं लीया, किन्तु अब मुफे जीवन के एक-एक क्षण को आत्म करवाण के लिये समर्थित करना है।

यह विचार झाते ही उनके मन में देह और भोगों के प्रति निवेंद उत्पन्न हो गया। उन्होंने घरवार छोड़-क्तर संयम घारण करने का निरुचय कर लिया। तभी लौकान्तिक देव साथे घोर उन्होंने प्रमुके विचार की सराहना की भौर प्रार्थना की—'भगवन् ! घव तीर्थ-प्रवर्तन की वेना या पहुँची है। बजान तप और हिसा मे आस्था रखन वाले मानव को आपके मांग-व्यंत्र की झाज झावस्यकता है। प्रभो ! सन्तन्त प्राणियों पर दया करें। इस प्रकार

प्रार्थना करके भगवान को नमस्कार किया और वे अपने स्थान को लौट गये।

तभी इन्द्र भीर देवों ने भ्राकर भगवान का कत्याण श्रीभिषेक किया और भगवान को वस्त्राभरणों से भ्राकृत किया। भगवान ने माता-पिता और परिजनों से दीक्षा लेने की श्रनुमित ली श्रीर देव निर्मित विमला नामक पालकी में विराजमान होकर अध्व वन में पहुँचे। वहाँ तेला का नियम लेकर एक शिलातल पर उत्तराभिमुख होकर पर्यक्क्षासन से विराजमान हो गये भीर 'ॐ नम मिद्धेभ्य' कहकर केशल्वन किया और तीन सौ राजाओं के साथ दीक्षा लेली। उस दिन पीष कृष्णा एकादिशी का प्रात. काल का समय था। इन्द्र ने भगवान के पवित्र केशों को रत्न मजूदा में रक्का भ्रीर कीरामागर में उनका क्षेपण कर दिया। दीक्षा लेते ही भगवान ने सामायिक चारित्र धारण किया और विद्युद्धता के कारण चतुर्थ मन पर्ययक्षान उत्तरन हो गया।

भगवान पारणा के दिन म्राहार के लिये गुरुसमेट नगर में गरे। वहाँ स्थाम वर्ण वाले धन्य राजा ने नवधा भक्तिपूर्वक भगवान को पडगाह कर परमान्न धाहार दिया। देवो ने पचास्वयं किये—सीतल सुगन्यित पवन बहने लगी, सुरभित जल की वृष्टि हुई, देव-दुन्दुभि हुई, देवों ने पृष्प-वर्षा की ग्रीर जय-घोष किया-धन्य यह दान, खन्य

यह दाता और धन्य यह सुपात्र । भगवान माहार लेकर बिहार कर गये।

पारबंनाथ के बेरान्य का कारण क्या था, इस सम्बन्ध में तीन मत मिलते हैं। एक तो उत्तर पुराण का मत जो ऊपर दिया गया है। इस परम्परा में पुष्पदन्त है। दूसरा मत है गयकीति का, जिन्होंने कमठ तापस के साथ घटित घटना तथा सपों की मृत्यु को पारबंनाथ के बेरान्य का कारण बनाया है। हेमजद ने इसी परम्परा का अनुकरण किया है। तीसरा मत है वा दिराज का जिन्होंने पार्श्वनाथ को स्वामाविक विरक्त प्रवृत्ति को मुख्य आधार माना है। देवमद सूरि, भावदेव सूरि कीर हैमबिज्य गिण ने बसन्त ऋतु में उद्यान में नेमिनाथ के भित्तिषत्रों के सिक्त या पार्थनाथ को बरान्य हुमा माना है। किन्तु उत्तर पुराणकार को मान्यता है कि जब पारबेनाथ कमठ तापस से मिल्ले हैं, उस समय पारबेनाथ को आयु केवल सीलह क्ये की थी और उन्होंने तीस वर्ष की आयु में दीक्षा ली। ऐसी दक्षा में कमठ की घटना उनके वैरान्य का कारण नहीं वन सकती थी।

भगवान को दीक्षा लिए हुए चार माह ब्यतीत हो गये। तब उन्होने जिस वन में दीक्षा ली थी, उसी वन में जाकर देवदारु बृक्ष के नीचे विराजमान हुए। वे सात दिन का योग लेकर घ्यानमग्न हो गए। तभी सम्बर देव धपने

त्रनाच वराजमान हुए। व सात ।दन को योग अकरण्यानमञ्ज्ञ गए। त्या सम्पर्य प्रमान विमान द्वारा भाकाशमार्ग से जारहा था। म्रकस्मात् उसका विमान रुक गया। देव ने भ्रपने

सम्बर द्वारा विभागविध जान से देखा तो उसे अपने पूर्वभव का वैर स्मरण हो झाया। वह कोघ में फुकार-पादवंनाथ के ऊपर ने लगा। उसने भीषण गर्जन तर्जन करके प्रस्थंकर वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। फिर उसने झोर उपसर्ग प्रवण्ड गर्जन करता हुमा पवन प्रवाहित किया। पवन इतना प्रवल वेग से बहने लगा, जिसमें वृक्ष, नगर, पर्वत तक उड़ गए। जब इतने पर भी पाइवेनाय घ्यान से विवक्तिक नहीं हुए, तव वह अधिक कोश्वित होकर नाना प्रकार के समंकर कारति पर पूज्य वनकर गिरते थे। जब वातन कारता में लिफकर हो गये, तब तक सम्मान के समान से तीर्थकर के वारीर पर पूज्य किकार नाम किया। को प्राप्त के स्पर्ध स्वाप्त कर प्रकार के स्वाप्त के प्रकार कोश्वर उपलब्ध के स्वाप्त कर कारती किया। कोई गीत द्वारा रस संचार करने लगी, कोई नृत्य द्वारा वातावरण में मादकता उत्पन्न करने लगी। मन्य द्वारा वातावर्ष मात्र अपने मात्र पार्व विनेन्द्र प्रस्तिद्वार में मान के उत्पन्न पार्व विनेन्द्र प्रस्ति द्वारा वातावर्ष मात्र अपने भीषण उपल वर्षा की। प्रस्ते पार्व मात्र प्रस्ति करने की किया द्वारा वातावर्ष मात्र प्रस्ति पार्व मात्र प्रस्ति मात्य प्रस्ति मात्र प्रस्ति मात्र प्रस्ति मात्र प्रस्ति मात्र प्रस्ति

सम्बर के द्वारा किये गये भयानक उपसारों की निष्फलता का सजीव चित्रण करते हुए आचार्यप्रवर सिद्धसेन दिवाकर ने 'कल्याण मदिर' स्तोत्र में लिखा है—

### 'प्राग्भारसम्भूतनभासि रजांसि रोषाबुत्यापितानि कमठेन घाठेन यानि । छायापि तैस्तव न नाय हता हताशो प्रस्तस्त्वभीभिरयमेव परं दुरात्मा ॥३१॥

श्रर्थात्, हेनाय ' उस दुष्ट कमठ ने कोघावेश में जो घूल श्रापके ऊपर फेकी, वह श्रापकी छाया पर भी श्राघात नहीं पहेंचासकी।

इस प्रकार क्षा दुण्ट सम्बर देव ने सात दिन तक पार्श्वनाथ के ऊपर घोर उपसर्ग किये। यहाँ तक कि उसने छोटे मोटे पंतत तक लाकर उनके समीप गिराए। मबिधिबान में यह उपसर्ग जानकर नागेन्द्र घरणेन्द्र अपनी इन्द्राणी के साथ बहाँ माया। वह फणा रूपी मण्डप से सुक्षोमित था। घरणेन्द्र ने भगवान को बारो घोर से घेरकर मपने फणो के ऊपर उठा लिया। पद्मावती देवी भगवान के ऊपर वज्यमय छत्र तानकर खडी हो गई

ग्राचार्य पद्मकीति ने 'पासेनाह चरिउ' मे इस घटना का सजीव वर्णन करते हुए कुछ ऐसा विवरण उपस्थित किया है जो संभवत किसी जैन ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं होता। यद्यपि वह विवरण परस्परा के अनुकूल नहीं

है, किन्तु वह है अत्यन्त रोचक । अतः पाठको की जानकारी के लिये यहाँ दिया जारहा है-

'घोर भीर भीषण उपसर्ग करने वाले तथा विपुल शीतल जल की वृष्टि करने वाले प्रमुर की लगातार सात राजियां व्यतीत हुई, तब भी उसका मन बेथ रहित नहीं हुआ। बनों द्वारा बरसाया गया जल ज्या-ज्यां तिरता सात राजियां व्यतीत हुई, तब भी उसका मन बेथ रहित नहीं हुआ। बनों द्वारा बरसाया गया जल ज्या-ज्यां तिरता सा, त्यों निक्ष के पार कर गया तब घरणेन्द्र कमा सासन किंग्यत हुमा। उसने तत्काल ही अविषेक प्रसास का प्रमुल के ज्यां के जिनकार ते ही जिसके प्रसास से मुक्ते नीरोगता भीर देवत्व की प्राप्ति हुई, उसके ऊपर महान् उपसर्ग उपस्थित है। वह उसी क्षण नाग-कन्याओं से विरा हुआ चल पड़ा। मणि किरणों से बोभित तथा मन में मान चारण किये हुए वह नाग पाताल से निकला तथा मणल व्यति करता हुमा भीर नागकन्याओं से चिरा हुआ तत्काल वहां धाया। उसने जल में विकसित कमल निर्मित किया। उस कमल पर नागराज अपनी पत्तियों के साथ खास्क हो गया।

नागराज ने जिनवर की प्रदक्षिणा दी, दोनो पाद-पक्तज में प्रणाम किया तथा बन्दना की। फिर उसने जिनेन्द्र को जल से उठाया। उसने जिनवर के दोनों चरणों को प्रसन्तता से ध्रपनी गोदी में रखा तथा तीर्थंकर के मस्तक के ऊपर ध्रपना लहलहाता हुमा विद्याल फण-मण्डप फीनाया। वह सात फणों से समन्वित था। उस नाग ने फणों के द्वारा पटल को छिद्र रहित बनाया भीर ध्राकाश से गिरते हुए जल का ध्रवरोध किया। आकाश से जैसे जैसे जल विरता था, वेसे वेसे वह कमल बढ़ता जाता था। ध्रमुर ने नागराज भीर उसकी पिलयों को देखा, वह ध्रत्यन्त कृद्ध होकर नागराज से बोला— भेरे साथ कजह करना जुम्हारे किये उपयुक्त नहीं है। मैं तुम्हारे भीर अपने इस शबु के सिर पर ध्रभी बच्च पटकता हूँ।' यह कहकर उसने भीषण बच्च फेका। नागराज ने उसके टुकड़-टुकड़े कर दिये। तब उसने परशु, भाला बीर शर समूह छोड़ा। वे भी नागराज के पास तक नहीं पहुँचे। तब वह पर्यंत शिखरों से भगवान पाहवैनाथ ३४४

फण मण्डप को कुचलने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु इससे नागराज तिनक भी विचलित नही हुआ। असुर के पास जो भी भीषण शस्त्र थे, उन सबको उसने फेका।

इसी समय इन्त्र ने रौड़ जल देखा मानो वन मे भीषण समुद्र हो। उसे देखकर सुरेन्द्र मन में विस्मित हुआ। उसे जात हो गया कि कमठासुर ने उपसर्ग किया है। उसने कोधयुक्त होकर महायुव बज्र को आंकाश में यूमाकर तथा पृथ्वी पर पटक कर छोड़ा। उस समुर देव का साहत छूट गया, वह तीनो कोको मे भागना किरा। वह नभ मे भागने लगा, समुद्र में यून गया। किन्तु वह बहुँ भी गया, वही पर बज्र जा पहुँचा। तब बह कही त्राण न पाकर जिनेन्द्र की शरण में आया और उन्हें प्रणाम किया। उसी क्षण वह महासुर भयमुक्त होगया, बज्र भी कृताय हो नभ में चला गया। सुरेन्द्र भगवान के समीप आया। उसने भगवान की तीन प्रदक्षिणाए दी और जिनेन्द्र के चरणों में बन्दना की। उसने समवसरण की रचता की। इसी समय कमठासुर ने जिनवर के चरणों में सिर रखते हुए प्रणाम किया। उसने बार-बार भगवान की स्तुति की और सम्यवस्व ग्रहण करके दस भवों के वेर का त्याग किया।

भगवान के शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उनका मोहनीय कर्म क्षीण होगया, इसलिये कमठ शत्रु का सब उपसर्ग दूर होगया। पाय्वेप्रभू ने द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा श्रवशिष्ट तीन घातिया कर्मी का भी जीत लिया, जिससे उन्हें चैत्र कृष्णा चतुर्देशी के दिन प्रातःकाल के समय विशाखा नक्षत्र में लोक-अलोक को

केवलज्ञान कल्याणक प्रकाशित करने वाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया । इन्द्रों ने श्राकर केवलज्ञान की पूजा की । सम्बर नामक ज्योतिष्क देव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने सम्यग्दर्शन सम्बन्धी

विद्युद्धता प्राप्त करली। यह देख उस वन मे रहने वाले सातसी तपस्वियों ने सम्म घारण कर लिया वे सम्यादृष्टि होनये भीर भगवान पाहवेनाथ के चरणों में नमस्कार किया। ये सातसी तपस्वी महीपाल तायस के शिष्य थे। उन्होंने भगवान पाहवेनाथ के चरणों में जिन-दीक्षा लेली। मात्रायं समस्तभद्र ने भी 'स्वयभूस्तीत्र' की पाहवेनाथ स्तृति में सातसी तापसी द्वारा दिगम्बर दीक्षा लेने का उल्लेख किया है।

इसी समय गजपुर नरेश स्वयभू को ज्ञात हुमा कि तीर्थकर पाद्यंनाथ को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। वह अपने परिजनों के साथ वैभवपूर्वक वहाँ प्राया। जिन्ह की परम ऋदि को देखकर उसका मन प्रवच्या पर गया। जिनवर को प्रणाम कर उसने उसी क्षण दीक्षा लेली। त्रिलोक्षीनाथ ने धर्म-चक-प्रवर्तन किया। वहाँ उनका प्रथम उपदेश हुमा। मुनि स्वयम्भू भगवान के प्रथम गणघर बने। स्वयम्भू के साथ उनकी कुमारी कन्या प्रभावती नैं अगरिका दीक्षा लेली। वह भगवान के प्रायंका सब की मुख्य गणिनी हुई।

कल्लुरगहरू प्राप्त (जिला शिमोगा, मैसूर) में सिद्धेश्वर मन्दिर के पास एक शिलालेख सन् ११२२ का उपलब्ध हुमा है। उसमें बताया है कि जब भगवान नेमिनाथ का निर्वाण हुमा, उस समय गगवंशी राजा विष्णुगुस्त महिल्क्ष्य में राज्य कर रहा था। उसने इन्द्रेष्ठल पूजा की। उसकी रत्नी पृथ्वीमती थी। उसके दो पुत्र थे — भगदत्त म्रोर श्रीदत्त । मगदत्त कॉलग देश पर और स्वीदत्त । स्वाप्त को केवलज्ञान हुमा, तब इस राजा के वश्च प्रयुक्त में भगवान पाश्येनाथ के सम्वस्तरण में भाकर पूजा की। तब इन्द्र ने प्रसन्त होकर इस राजा के वश्च प्रयवन्यू ने भगवान पाश्येनाथ के समक्सरण में भाकर पूजा की। तब इन्द्र ने प्रसन्त होकर इस राजा के गांच साध्यश्च विषे कीर क्षहिन्छन्त्रपुर का नाम विजयपुर रखा।

यमीश्वर वीक्ष्य विश्वतकल्मवं तपोधनास्तेऽपि तथा बुक्रूवव.।
 बनौकसः स्वश्नमवन्ध्यबुद्धयः श्रामोपदेशं श्वरखं प्रपेदिरे ॥१३४॥

भगवान वाद्यंनाय का चतुर्विष संय — सगवान पाव्यंनाय के समदसरण में स्वयम्ब्रु सादि १० गणवर थे। ३४० मुनि पूर्व के बाता, १०६०० विक्षक, १४०० ध्वयिकानी, १००० केवतज्ञानी, १००० विकियाव्यद्धिवारी, ७५० मन्तर्ययवानी और ६०० वादी थे। इस प्रकार कुल १६००० मुनि थे। सुलोचना भादि ३६००० सार्यिकाये यो। इनके प्रतिस्क्ति १००००० श्रावक और ३००००० श्राविकाये तथा ध्रसंस्थात देव-देविया प्रोर सस्यात वियंच थे।

निर्बाण करमाणक — भगवान पारवंनाथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में निश्चार करके ६६ वर्ष ७ माह तक धर्मो-होत करते रहे। जब उनकी आधु में एक माह शेष रह गया, तब वे छत्तीस प्रनियों के साथ सम्मेदशिखर पर जाकर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान होगये। अन्त में आवण गुक्ता सत्तमी को निशाखा नक्षत्र में प्रातःकाल के समय अधातिया कर्मों का सथ करते मुक्त हो गये। उभी इन्हों ने माकर उनके निर्वाण करवाणक का उत्सव किया। भगवान पारवंनाथ जन्म-जन्मान्तरों की निरन्तर साथना के द्वारा ही भगवान बने। उन पूर्व कन्मों क

विचरण जानना इचिकर होगा। वे पहले मस्पूर्ति मधी बने, फिर सहस्वार स्वां मे देव बने। वहाँ से आरूर हो विवरण जानना इचिकर होगा। वे पहले मस्पूर्ति मधी बने, फिर सहस्वार स्वां मे देव बने। वहाँ से आरूर हो विद्याचर हुए। तब अच्छुत स्वां मे देव हुए। आग्नु पूर्ण होने पर वे वजनाभि चक्रवर्ती हुए।

पास्वेताय कोर हुए आखु पूर्ण होने पर मध्यम सम्बद्ध के भवात्तर के भवात्तर के भवात्तर प्रकृति के प्रक

इन्द्र पद का ओग करते हुए भी व भोग में लिप्त नहीं हुए, मिपितु उनका अधिक समय धर्म-अवण, तीर्थकरों के उपदेश-अवण, तीर्थ-बन्दन मादि में ही व्यतीत होता था। जब उनकी आयु समाप्त हुई, तब वे काणी में प्रावसेन के पुत्र पार्यवेनाय हुए। इस प्रकार उनकी जो साधना मरुभूति के जन्म में प्रारम्भ हुई थी, वह पार्यवेनाय के रूप में पूर्ण हुई।

इस माध्यारिमक अभ्यूदय के विरुद्ध नैतिक अधःपतन का एक धिनौना व्यक्तित्व कमठ के रूप में उभरा. जिसने पारवंनाथ के विभिन्न जन्मों में उनसे प्रकारण वैर करके उनका प्रहित करने का प्रयतन किया किन्तू वे प्रपत्ती धाध्यात्मिक साधना की बुलन्दी पर चढ़ते गये और अन्त मे कमठ का वह अवाछनीय व्यक्तित्व पार्वनाथ की शरण में आकर एकदम निखर उठा। तब उसने शुद्रता का वाना उतार फेका। शुद्र से शुद्र व्यक्ति भी विवेक जागत करके अपने जीवन की सुवार सकता है, कमठ का इतिहास इसका एक समर्थ उदाहरण है। मध्यूति के जीवन में उसी के सहोदर कमठ ने विष घोलने का प्रयत्न किया। यहाँ तक कि सहोदर के स्नेह मे झाकुल मरुभृति को झविवेकी और क्रीधान्य कमठ ने पत्थर द्वारा मार दिया। मध्भृति तो मरकर देव बना अपने शान्त परिणाम के कारण, किन्त दघट कमठ अपने ही कोष मे जलकर मरा और कुक्कुट सर्प बना। वहां आयु पूरी करके पाँचवें नरक से उत्पन्न हुआ। वहां से निकल कर वह मजगर बना। वह कोघ के कारण पुनः नरक मे गया। मायु समाप्त होने पर वह भील हमा। फिर नरक मे पहुँचा। तब वहाँ से आकर सिंह बना। फिर नरक मे गया। वहाँ से निकलने पर वह महीपाल राजा बना भीर तपस्या करके सम्बर देव हुआ। किन्तु इतने जन्मों के बाद भी सस्कार के रूप में पाले हुए कोच और बैर के कारण उसने भगवान पार्श्वनाथ को दु.स पहुँचाने के अथक और अनेक प्रयत्न किये। पार्श्वनाथ तो अपनी असीम श्रीरता, शान्ति और क्षमा द्वारा वीतरागता क साकार स्वरूप बनकर सर्वज सर्वदर्शी बन गये । सम्बर प्रपने देवी बल की निस्सारता का अनुभव करके पाश्वंनाय के चरणों में आ गिरा और रो रोकर, प्रायश्चित द्वारा अपने जन्म जन्मान्तरों से सचित कोष भीर वैर के मैल को आसुओं के रूप में बहाता रहा। हिंसा अहिसा के सामने हार मान गई. उसने सदा ही हार मानी है और यह महिसा का ही प्रभाव है कि क्षुड़ सम्बर का हृदय-परिवर्तन हमा।

भगवान पार्वनाथ के यक्ष का नाम घरणेन्द्र भीर यक्षिणी का नाम पद्मावती है। तीर्थकरों के झासन देवों भीर शासन देवियो में ये दोनो ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है, विशेषतः पद्मावती की क्यांति सबसे मधिक है। यही

पांसनाहचरित्र के अनुसार मुख्य आर्थिका का नाम प्रभावती था ।

यक्ष-यक्षिणी

कारण है कि शासन देवो और देवियो की उपलब्ध मृतियो मे पद्मावती देवी की मूर्तियो की सस्या सर्वाधिक है। यह भी विशेष उल्लेखनीय है। के पद्मावती की मूर्तियों में सबसे अधिक वंविध्य मिलता है। सभवत. इसका कारण यही रहा है कि पद्मावती की बहुमान्यता क कारण कलाकारो ने कल्पना से काम लिया है । शास्त्रानुसार दिगम्बर परम्परा मे धरणेन्द्र श्रौर पद्मावती का रूप इस प्रकार मिलता है-

धरणेन्द्र का रूप---

कर्ध्वद्विहस्तध्तवासुकिरुद्भटाघः सध्यान्यपाणिकणिपाज्ञवरप्रणन्ता । श्रीनागराजककुदं घरणोऽश्रनीलः, कुर्मश्रितो भजतु वासुकिमोलिरिज्याम् ।।

म्रयं- नागराज के चिन्हवाला भगवान पाश्वनाथ का शासनदेव घरणेन्द्र नामक यक्ष है। वह माकाश के वर्ण वाला, कछए की सवारी वाला, मुकूट में सर्प के चिन्ह वाला ग्रीर चार भुजाआ वाला है। उसके ऊपरी दोनों हायों में सर्प तथा नीचे के बाय हाथ में नाग पाश तथा दायाँ हाथ वरदान मुद्रा में है।

पद्मावती देवी का रूप इस प्रकार बताया है-

देवी पदमावती नाम्नारक्तवर्णा चतुर्भजा। पद्मासनाड्कुशं धते स्वक्षसूत्र च पङ्कजन्।। ग्रथवा षड्भुजादेवी चतुर्विशति सद्भुजाः। पाशासिकुन्तवालेन्दु - गदामुसलसय्तम् ।। भजाषटक समाख्यातं चतुविशतिरुच्यते। शर्**कासिचक्रवालेन्द्-पद्मोत्पल** शरासनम् ॥ शक्ति पाशाहकुश घण्टां वाण मुसलखेटकम्। त्रिशल परशुं कुन्त बज्जमाला फल गदाम् ॥ पत्रच पत्लवं धत्ते वरदा धर्मवत्सला।

ग्रर्थ-पार्श्वनाथ तीर्थंकर की शासनदेवी पद्मावती देवी है। वह लाल वर्णवाली, कमल के ग्रासन वाली श्रीर चार भुजाओं में अकुश, माला, कमल और वरदान मुद्रा है। अथवा वह छह अथवा चौबीस भुजा वाली भी होती है। छह हाथों में पास, तलवार, भाला, वालचन्द्र, गदा और भूसल धारण करती है। तथा चौबीस हाथों में कमश शख, तलवार, चक, बालचन्द्र, सफद कमल, लाल कमल, धनुप, शक्ति, पाश, प्रकृश, घण्टा, बाण, मुसल, ढाल, त्रिशूल, फरशा, भाला, वज्ज, माला, फल, गदा, पत्र, पत्र गुच्छक ग्रार वरदान मुद्रा होती है।

आशाधर प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार पद्मावती कुक्कुट सर्भ की सवारी करने वाली है तथा कमल के ग्रासन

पर बैठती है। उसके सिर के ऊपर सप के तीन फणा वाला चिन्ह होता है।

पद्मावती कल्प मे चार भुजाओं मे पाश, फल, वरदान और अकुश होते है।

रवेताम्बर ग्रथ निर्वाणकालका, स्राचार दिनकर स्रादि के अनुसार पारवेनाथ तीर्थकर के यक्ष का नाम 'पार्द्व' है। वह हाथी के मुख बाला, सिर के ऊपर सर्प फण, कृष्ण वर्णवाला ग्रीर चार भुजा बाला है। उसके दोनो दाये हाथों में विजीरा और साप होता है (ब्राचार दिनकर म गदा) तथा वाये हाथों में नेवला ब्रीर सर्प धारण करता है। स्वेताम्बर ग्रन्थों में उसकी सवारी कुक्कुट सर्प बताई है।

इसी प्रकार पार्श्वनाथ की यक्षी का नाम पदमावती है। वह सुवर्ण वर्ण वाली, कुनकुट सर्प की सवारी ग्रीर चार भुजाओ वाली है। उसके दाये हाथों में कमल भीर पाश है तथा वाये हाथों में फल और अकुश होते है। (आचार दिनकर के अनुसार बाये हाथों में पाश और कमल होते है।)

दिगम्बर ग्रीर श्वेताम्बर ग्रन्थो मे पद्मावती देवी का जो उपर्युक्त स्वरूप बतलाया है, उसके अनुरूप पद्मावती देवी की कुछ मूर्तियाँ प्रवश्य मिलती है, किन्तू परम्परा से हटकर भी ग्रनेक मूर्तियाँ उपलब्ध होती है । कुछ

मूर्तियां भ्रष्टभुजी, बारहभुजी भीर षोडश्वभुजी भी मिलती है। प्रायः पद्मावती की मूर्तियों के सिर के ऊपर फणाविल्युक्त पार्वनाथ मूर्ति विराजनात होती है और जो पद्मावती मूर्ति पार्वनाथयुक्त नहीं होती, उसके कपर संपं फण बना होता है। इससे पद्मावती देवों की मूर्ति की पहचान हो जाती है। किन्तु कुछ होती भी मूर्तियों मिलती है, जिनकी एक गोद में बालक भीर दूसरी भीर उपानी पकड़े हुए एक बालक खड़ा है। बाजकों को देखकर यह अम होना स्वाभाविक है कि ऐसी मूर्ति अस्वका देवों की होनी चाहिये। किन्तु सिर पर सर्प फण होने के कारण ऐसी मूर्ति पद्मावती देवों को मानी जाती है। ऐसी अद्भुत मूर्तियां देवगढ़ में मिलती है। इसका एकमात्र कारण कलाकारों को स्वातन्त्र्यप्रियता ही कही जा सकती है। वे वथे हुए उर्रे से बंधे नहीं रह सके भीर उन्होंने अपनी कस्त्यान किये और नया प्राकार प्रदान किया। जो व्यवित शास्त्रों में उत्कित्वाल रूप के अमुकूल पद्मावती देवों को अने क मूर्तियों को देखकर सन्देह थीर अम में पड़ जाते है, उन्हें इस तथ्य को हृदयगम करना चाहिये कि कलाकार कोई वन्धन स्वीकार नहीं करता, वह स्वतन्त्र्य ति स्वातन्त्र्य प्रिय होता है। इसीलिये कलाकारों की नित नवीन कल्पनाओं में से पद्मावती देवों के नानाविध रूप उपर कर प्रवतन्त्र प्रवातन्त्र होता है। इसीलिये कलाकारों की नित नवीन कल्पनाओं में से पद्मावती देवों के नानाविध रूप उपर कर प्रायत्न होता है। इसीलिये कलाकारों की नित नवीन कल्पनाओं में से पद्मावती देवों के नानाविध रूप उपर कर प्रायत्न होता है। इसीलिये कलाकारों की नित नवीन कल्पनाओं में से पद्मावती देवों के नानाविध रूप उपर कर प्रायत्न होता है।

# भगवान पार्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव

भगवान पार्यनाथ का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावक था। उनकी साधना महान थी। उनकी वाणी में करणा, शुचिता और श्रानित-दान्ति का समस्य था। उन्होंने अपने उपदेशों में अहिसा, सत्य, अस्तेय और अर्थारग्रह इस चातुर्याम सवर पर अधिक वल दिया था। उनके सिद्धान्त सर्वया व्यावहारिक थे। इसी कारण उनके व्यक्तित्व और अर्थदेशों का प्रभाव जन-जन के मानस पर अत्यधिक पड़ा। इतना ही नहीं, तत्कालोन वेदिक ऋषिगण, राजन्य वर्ग और परवात्कालीन विदिक्त के मानस पर अत्यधिक पड़ा। इतिहासकारों ने उनके घर्म के सम्बन्ध में लिखा है—

"श्री पाश्वेनाथ भगवान का धर्मे सर्वथा व्यवहार्यथा। हिसा, असत्य, स्तेय ओर परिग्रह का त्याग करेना यह चातुर्याम सवरवार उनका धर्मथा। इसका उन्होंने भारत भर मे प्रचार किया। इतने प्राचीन काल मे अहिसा को इतना सुब्यवस्थित रूप देने का यह सर्वप्रथम उदाहरण है।

"श्री पार्वनाथ ने सत्य, अस्तेय और अपरिषह इन तीनो नियमों के साथ ब्रहिसा का मेल विठाया। पहले भरण्य में रहने वाले ऋषि-मुनियों के ब्राचरण में जो ब्रहिसा थी, उसे व्यवहार में स्थान न था। तथा तीन नियमों के सहसा सामाजिक बनी, व्यावहारिक बनी।"

ठाणाग २०१ म्र० के मनुसार उस चातुर्याम मे १ सर्व प्राणातिपात विर्रात (सन्वामो पाणाडवायम्रो वेरमण) २ सर्व मृषावाद विरति (सन्वामो मुसावायम्रो वेरमण) २ सर्व मृषावाद विरति (सन्वामो मदावादाणाम्म वेरमण), ४ सर्व बहिरादान विरति (सन्वामो बहिददाणाम्मो वेरमण)ये चार तत थे। भगवान महावार ने चातुर्याम के स्थान पर पच विश्विक या पच महावत बतलाये थे। ये पचमहावत चातुर्याम के ही विस्तृत रुप थे। मूल दृष्टिकोण में कोई मन्तर नही था।

"इसी चातुर्याम का उपदेश भगवान पार्श्वनाथ ने दिया था और उन्होंने इसी के द्वारा श्रहिसा का भारत-व्यापी प्रचार किया था। ईसवी सन् से झाठ शताब्दी पूर्व भगवान पार्श्वनाथ ने चातुर्याम का जो उपदेश दिया था वह काल अत्यन्त प्राचीन है और वह उपनिषद् काल, बल्कि उससे भी प्राचीन ठहरता है ।"

भगवान पार्वनाथ के चातुर्याम धर्म का प्रभाव अत्यन्त दूरगामी हुया। उनके बाद जितने धर्म संस्थापक हुए, उन्होंने अपने धर्म सिद्धान्तो की रचना में पार्वनाथ के चातुर्यामा से बड़ी सहायता ली। इनमें ध्राजीवक मत के संस्था-पक गोशालक धोई बौद्ध मत के संस्थापक बृद्ध मुख्य हैं। मुख्य के जीवन पर तो पार्वनाथ के चातुर्याम की गहरी छाप थी। वे प्रारम्भ में पाइवीपत्य अनगार पिहिताश्रव से वीक्षा लेकर जैन श्रमण भी बने थे, इस प्रकार के उल्लेख रुत्तकरुष्ठ श्रावकाचार १-१० म्रादि ग्रन्थों में उपलब्ब होते है। जैन साहित्य मे बताया गया है कि भगवान पाइवेनाथ के तीर्थ में सरण् नदी के तटवर्ती पुलाझ नामक नगर में पिहिताश्रव साधु का शिष्य बुढकीति मुनि हुन्ना। वह बहुश्रत एक शास्त्रज्ञ था। किन्तु सस्त्याहार करने के कारण वह दीक्षा से अप्ट होगया और रक्ताम्बर धारण करके उसने एकान्त मत की प्रवृत्ति की।

इस उल्लेख से स्पष्ट है कि बुद्ध पार्वापत्य सम्प्रदार में दीक्षित हुए थे। यह भी कहा जाता है कि वे छह वर्ष तक जैनश्रमण रहे किन्तु तपस्या की कठिनाईयो से घवडा ४० उन्होंने जैन मार्ग का परिस्याग कर दिया। 'दोघ

निकाय' से स्पष्ट उल्लेख है कि मैने जैन श्रमणोचित तप किये, केश ल चन किया।

बीद्ध विद्वान् भ्राचार्यं धर्मानन्द कौशाम्बी ने 'पार्यनाय का चातुर्योम धर्म 'निवन्ध मे लिला है—''निर्यन्थों के श्रावक 'वप्प' बाक्य के उल्लेख से स्पष्ट है कि निर्यन्थों का चातुर्योम धर्म बाक्य देश मे प्रचित्तव था, परन्तु ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिलता कि उस देश में निर्यन्थों का कोई आश्रम हो। इससे ऐसा लगता है कि निर्यन्थ श्रमण श्रीच बोच में बाक्य देश में बाकर अपने धर्म का उपदेश करते थे।'' तब वोधिसत्व 'उद्गक रामपुत्र का आश्रम होड़ कर राज्य हो को प्रचान के स्वान्य में उन्हें बायद निर्यन्थ का चातुर्याम सबर हो विरोध पसद आया खयों कि आने ज्लाक उन्होंने जिस आये श्रष्टांगिक मार्य करतेन किया, उसमें चातुर्योम का सामयेश किया गया है।'

कोशास्त्रीजी ने जिस तप्प शाक्य का उल्लेख किया है, वह बुद्ध का चाचा था 'श्रीर वह पार्श्वताथ के धर्मका प्रत्याती था । स्पर्से स्पष्ट है कि तथागत बुद्ध के कुल पर भी पार्श्वनाथ के घर्मकी गहरी छाप थी । बुद्ध

उसी बर्म की छाया ने बढ़े और उस धर्म के सस्कारों ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाद डाला।

उस समय वैदिक सम्प्रदाय में पुत्रेषणा, लोकैषणा ध्रीर वित्तेषणा के लिये हिसामूलक यज किये जाते थे तथा दारीर को केवल करट देने को ही तप माना जाता था। किन्तु पार्वनाथ के चातुयोम धर्म ने वैदिक धर्मानुया- यियों के मानम को अक्रोरेट हाना देदी की अधिदेविक मान्यता जनता के मन को सन्तुर्य नहीं कर पा रही थी। असण निर्मायों का तप यज आयों को अपने पत्रु यशो की अपेक्षा और अज्ञान तप की अपेक्षा आपिक प्रभावक ध्रीर आवाक तर्य या आयों को अपने पत्रु यशो की अपेक्षा और अज्ञान तप की अपेक्षा आपिक प्रभावक ध्रीर आवाक तर्य ति होता था। यही कारण था कि महीपाल तपस्वी के सात सी शिष्यों ने पार्श्वनाथ के चरणों मे आवाक श्रीस्था के विषयों के ज्ञान तप की सार्वजनिक विजय थी।

किन्तु इससे भी अधिक प्रभाव पड़ा मूल बेदिक मास्यताओं और विचारघारा पर। यह प्रभाव वड़े महज रूप में पड़ा, जिसकी करपना दोनों पखों में से किसी ने भी नहीं की होगी। पाइवैनाय के निग्नंत्य नतों में नहते थें। उनके रहने और ध्यान के स्वामों को निषद्, निगदी आदि नामों से पुकारा जाना था। वैदिक आर्थ उनके सिद्धान्य की प्रमान की प्रभाव प्रभाव के सिद्धान के सिद्धान की प्रभाव पर आप की प्रमान के प्रमान की प्रभाव के समान बैठिकर उन्होंने जो उपदेश ग्रहण किया और प्रकृति के तत्वों की पूजा के स्थान पर अध्यात्म को ग्रन्थों से ग्रुपिकन किया, उन ग्रन्थों का नाम ही उन्होंने आभार की भावना से उपित्वद रख दिया। निष्यक्ष दृष्टि से उपनिषदों का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उपनिषदों में जिस अध्यात्म की विस्तृत चर्चा की गई है, उसका मूल स्रोत वेद नहीं, कोई और ही है और बहु वस्तुत. पाइवैनाय के श्रमणों का उपदेश हैं।

े पार्वनाथ ने भारत के प्रनेक भागों में विहार करके प्रीहंसा का जो समर्थ प्रचार किया, उससे प्रनेक प्रनाय प्रीर प्रायं जातियां उनके धर्म में दीक्षित हो गईं। नाग, द्रविड झादि जातियों में उनको मान्यता प्रसदिग्ध थी। वेदों और स्मृतियों में इन जातियों का वेदविरोधी बात्य के रूप में उल्लेख मिलता है।

वस्तुत ब्राप्य श्रमण संस्कृति की जैन घारा के अनुयायों थे। इन ब्राप्यों में नाग जाति सर्वाधिक सवितसाली थी। तक्षश्चिला, उद्यानपुरी, ब्रहिच्छत्र, मथुरा, पद्मावती, कान्तिपुरी, नागपुर ब्रादि इस जाति के प्रसिद्ध केन्द्र थे। पादर्वनाथ नाग जाति क इन केन्द्रों में कई बार पद्मारे थे। एक बार वे नागपुर (वर्तमान हस्तिनापुर) में पधारे। वंहीं का एक व्यापारी बन्धदत्त धनेक दुर्माण्युणं घटनाधों से गुंजरता हुआ। एक बार भीलों द्वारा उसके साधिकों सहित पकड़ लिया गया। और बिलदान के लिये देवता के आयों ले जाया गया। उसकी पत्नी प्रियदर्शना को मील सरदार ने धनने धावास में घर्म-पुत्री के रूप में पत्न रक्षा था। प्रियदर्शना को प्रपेत पति के दुर्भाण्य का कुछ भी जान ही था भीर जब भी उसने भील सरदार से अपने पति के सन्वन्ध में कुछ कहने का प्रयत्न किया, भील सरदार व्यस्तता के कारण उसकी बात नहीं सुन सका। एक दिन सरदार अपनी धर्म-पुत्री को प्रपंत जाता उत्सव को दिखाने ले गया। उस उत्सव में बन्धुदत्त का बिलदान होना था। बिलदान का कृर दृश्य वह न टेल सके, इसलिये प्रियदर्शना की प्राक्षो पर पट्टी बाध दी गई। जब उसने देवता के आगे लड़े अपने पति को प्रार्थना करते हुए सुना तो उसने पट्टी उतार ऐकी और दौडकर धर्मने पति के साथ खड़ी हो गई तथा वह भी बिलदान के लिये तैयार हो गई। भील सरदार को प्राक्षित वन्धुदत्त और देवता को के संव व्यवस्त की किया अपने पति के साथ खड़ी हो गई तथा वह सभी बिलदान के लिये तैयार हो गई। भील सरदार को प्राक्षित वन्धुदत्त को प्रक्षित समझ समस्या पी कि देवता को नर-मांस के बिना प्रसन्न कैसे किया आय, जिसका उत्तर वन्धुदत्त ने प्रहिसात्मक छन ने दिया और देवता को कल-फूलों से सन्तुष्ट किया। भील मरदार अहिसा को इस प्रपरित्त विधि से बड़ा प्रभाविन हुया। वह बन्धुदत्त के धासह से उसके साथ नागपुर गया और वहां पक्षारे हुए भगवान पार्यनाव के दर्शन किये। भगवान का उपदेश सुनकर दह भीन सरदार सदा के लिये जैन घर्म और अहिसा का कट्टर उपासक बन गया। इस प्रकार न जादेश व्यक्ति, जातियाँ भीर प्रदेश पारवंनाथ का उपदेश सुनकर उनके धर्म में दीक्षित हो गये।

सगावान पार्थ्वनाथ का सर्थसाधारण पर कितना प्रभाव था, यह ब्राज भी वगाल-पिहार-उद्देश में फैंके हुए लाखों सराको, बगाल के मेरिटतीपुर जिले के सदगीपों, उड़ीसा के रिगिया जाति के लोगा, खलक बाबा ध्रादि के लीबन-स्ववहार को देखने से पना चलता है। यखिए भगवान पार्थ्वनाथ को लगभग भीन तीन हजार वय व्यत्तित हो चुके है सीर ये जातिया बिक्त वा बावा कारण जेन घर्ष का परिस्ताग कर चुकी है किन्तु आज भी ये जातिया पार्थवताथ को स्वपना आखा कुलदेवता मानती है, पार्थ्वनाथ के उपदेश परम्परागत रूप से इन जातियों के जोवन से खब तक चले झा रहे है। पार्थ्वनाथ के सिद्धानों के सरकार इनके जीवन से गहरी जड़ जमा चुके है। इमीलिये ये लोग सिह्ता में पूर्ण विवश्वास करते हैं, पार्थ्यनाथ के सद्धानों के प्रपत्ना करते हैं, अर्था वा करते हैं। शास करते हैं। जात का स्वीध करते हैं। जिन प्राप्त करते हैं, अर्थ प्रदेश है जन तीवों को प्रपत्ता करते हैं, अर्थ प्रप्त में के स्वत्राप्त है। इन तीवों को उपताम करते हैं। वह जातिया के प्रपत्त के लोग स्वत्र के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र के स्वत्र प्रपत्त के लोग स्वत्र के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रविद्य के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रविद्य के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रविद्य के प्रविद्य के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रविद्य के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रपत्त के स्वत्र प्रपत्त करते हैं अप त्र प्रविद्य के प्रविद्य करते हैं। इन जातियों के सित्र सम्पद शावर के सभी टाको को बन्दना करने हैं अप पार्यन वाच टोक प्रपत्त होकर उत्सव सक्ति के दिन सम्पद करते हैं।

ं इन जातियों ने ग्रपने स्वाराध्य पार्श्वनाथ के प्रति अपने हृदय की श्रद्धा ग्रोर साभार प्रगट करने के लिये सम्मेद शिक्षर का नाम पारसनाथ हिल रख दिया है ग्रोर वह नाम ग्रव बहुत प्रचलित हो गया है।

 करकण्डु पाश्वेनाय के अनुसायी ये और उन्होंने तेर (जिला उस्मानाबाद) में लयण स्थापित किये श्रीर पाश्वेनाय भगवान की मुर्तियों की स्थापना की।

इस प्रकार अनेक नरेश पाइवंनाय के काल में आरीर उनके पहचारकाल में पारवेंनाय को अपना इस्टदेव मानते थे।

भगवान पार्श्वनाथ का बिहार जिन देशों में हुमाथा, उन देशों में सग, वग, कलिंग, मगध, काशो, कोशल, मबिल, कुछ, पुण्डु, मालव, पांचाल, विदर्भ, दशाणं सीराष्ट्र, कनीटक, कोकणा, लाट, कच्छ, काश्मीर, साक, पल्लब, और साभीर सादि देशों थे। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि ते तिब्बतों में भी पथारेथे। भगवान ने जिन देशों में विदार किया था, वहीं सबंसाधारण पर उनका व्यापक प्रभाव पड़ा थां और वे उनके भवत बन गये थे

उनके लोकब्यापी प्रभाव का ही यह परिणाम है कि तीर्थकर मूर्तियों में सर्वाधिक मूर्तियाँ पार्श्वनाथ की ही उपलब्ध होती है और उनके कारण पदावती देवी की भी इतनी ख्याति हुई कि ब्राज भी शासन देवियों में सबसे ब्राधिक मृतियाँ पदावली की हो मिलती है।

पाइबंनाय की अस्म नगरी-काशो—काशी की तीर्थक्षेत्र के रूप में प्रसिद्धि सानवे तीर्थकर सुपाइबंनाय के काल से ही हो गई थी। किन्तु यह सर्वमान्य तीर्थ बना पाइबंनाय के कारण। पाइबंनाय काशो के वर्तमान भेलूपुरा मुहल्जे में काशो नरेश अरवसैन की महारानी वामादेवी की पवित्र कुक्ति से उत्पन्न हुए थे। यहाँ पन्द्रह माह तक कुवेर ने रत्न वर्षा की थी। यही देवो और इन्द्रों ने उनने गर्भ-जन्म कल्याणकों के महोस्थव मनाये थे।

उस काल मे गंगा का सम्पूर्ण प्रदेश वानप्रस्थ तपस्वियों का वेन्द्र था। वाराणसी तथा गंगा-तट के झन्य प्रदेशों मे झेनेक प्रकार के तापस नाना नाम रूप धारण करने विविज्ञ कियाओं मे रत रहते थे। नानाविध वेष धारण करने भीर विविज्ञ निकार की जियाये करने का उनका उद्देश जनता को धारणी झोर आकष्पित करना और स्थाने स्थानकों महान तपस्वों मिड कन्के जनता में प्रतिकार गाएन करना था। उन तापमों को इन कियाओं में विकेष स्थाने स्थानकों महान तपस्वों मिड कन्के जनता में प्रतिकार गाएन करना था। उन तापमों को इन कियाओं से प्रोत्ति थे। पोत्तिय करन स्थाने का कोई सम्बन्ध मही था। होत्तिय तापस अमिनहोत्र करते थे। कोतिय भूमि पर सोते थे। पोत्तिय वस्त्र पहनते थे। उन्ति इन करते थे। व्याप्त सम्बन्ध महान स्थान करने थे। हुन हुन हुन हुन कि करते थे। स्थान सम्बन्ध स्थान स्थान

१, मेजर जनरल फलींग

बहु तक्षक के हाथों मारागया। इसका प्रतिक्षोघ परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने बड़ी कूरतापूर्वक लिया। उसने नाग जाति का विष्यंस करना मारम्भ कर दिया। नाग जाति के बड़े-बड़े केन्द्र नष्ट हो गये, बड़े-बड़े बीर मारे गये। म्रुन्त में अनुमेजय की बातों पर दोनों पक्षों में समफीता हुमा। किन्तु जनमेजय की मृत्यु के पश्चात् नाग जाति एक बार पुनः प्रवक्त हो उठी भौर उसने प्रनेक भने के बत्त केन्द्र बना लिये। इससे यह तो सिद्ध होता है कि नाग मृत्यु थे, स्पर्य नहीं, जीता कि हिन्दू पुराणों में वर्णन किया गया है। किन्तु इस प्रकार के उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलते कि वीर नागों की पुना भी की जाती थी।

बस्तुत: नाग-पूजा का प्रचलन भगवान पार्यनाथ के काल से प्रारम्भ हुआ है। यहाँ दो बातें बिशेष उल्लेस्सनीय हैं। एक तो यह कि पार्यनाथ से पूर्व नाग-पूजा प्रचलित थी, इस प्रकार के उल्लेख किसी पुराण प्रन्य में नहीं मिलते हुसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि पार्यनाथ के जीवन-काल में काशी में नाग-पूजा का प्रत्यिक अचलता था। श्री हम पार्यनाथ के जीवन पर नहराई से विचार करे तो हमें इसका उत्तर सहज ही मिल जाता है। पार्यनाथ काशी के ही राजकुमार थे। उनके प्रति जनता के मन में प्रधार प्रेम और अद्धा थी। जनता उन्हें प्रपत्न प्राराध्य मानती थी। उनकी रक्षा थरोगद्र ने नाग का रूप घारण करके की थी, भोली जनता ऐसा समक्रती थी। इसिल्य कृतकता प्रगट करने के लिये जनता उस नाग की पूजा करने की थी, भोली जनता ऐसा समक्रती थी। इसिल्य कृतकता प्रगट करने के लिये जनता उस नाग की पूजा करने लगी। काशी में नाग-पूजा का प्रवास मक्रती थी। इसिल्य कृतकता प्रगट करने के लिये जनता उस नाग की पूजा करने लगी। नाशी में नाग-पूजा हो चल पड़ी, वरन् पहस्य सा। वहीं से प्रारम्भ होके साथ भी नागेन्द्र जुड़ गया। इसका कारण घरणेन्द्र द्वारा पार्यनाथ की रक्षा करने की घटना की स्मृति को सुरक्षित रक्षा था। यहां तक तो कुछ समक्र में माने लायक वात मानी भी जासकती है किन्तु पार्यनाथ के साय नाम-साम्य के कारण सुपार्यनाथ की मूर्तियों पर भी सर्य-कण लगाये जाने लगे। जबांक स्मृति को साथ नाम-साम्य के कारण सुपार्यनाथ की स्मृति यो सर्य-कण लगाये जाने लगे। जबांक सुपार्यनाथ के साल नाडन स्मृति को सुरक्षित रक्षा या। यहां तक तो कुछ समक्र में माने लगा के वात मानी भी जासकती है। क्राक्ष सुपार्यनाथ के साल नाडन स्वस्तिक माना गया है। इसी प्रकार पर्यनंग के समान वरणेन्द्र और पद्मानती की प्रस्तिक मान स्वास मान स्वास के सालिरक और क्या कहा जाति की सालता है।

काशी में यक्ष-पूजा का बहुत प्रचलन या, इसका कारण पार्वनाथ के प्रति जनता के ग्रसीम प्रेम के ग्रातिरिक्त ग्रस्य कुछ भी नहीं है। घरणेन्द्र भौर पदमावती पार्वनाथ के यक्ष-यिक्षणी माने गये हैं। वे पार्वनाथ के मनन्य सेक्क माने जाते हैं। एक ओर तो जनता ने जनके नाग रूप कर की पूजा प्रस्त भी, दूसरी और उनके यक्ष की पूजा की जाने लगी। काशी में उस समय प्रचलित नाग-पूजा भौर यक्ष-पूजा का यही रहस्य है भीर वह पार्वनाथ की जीवन घटना के साथ ऐसा सम्बन्धित है कि उन्हें उससे पृथक करके देखना सम्भव नहीं है।

काशी ऋषभदेव भगवान के काल से ही एक प्रसिद्ध जनपद रहा है। वहा अनेक सास्कृतिक, पीराणिक और ऐतिहासिक घटनाये हुई है। कमंग्रुग के प्रारम्भ में काशी नरेश अकपन की पुत्री सुलीचना के स्वयवर के कारण स्वयवर प्रथा का जन्म हुआ और इस प्रकार काशी ने कन्याओं को अपना मनीभिलपित वर चुनने की स्वतन्त्रता प्रदान करके नारी-स्वतन्त्रता के नये आयाम प्रस्तुत किये। मातर में स्वयवर प्रथा का प्रारम्भ इसी घटना से हुआ है और वह सुदीर्थ काल तक भारत ये प्रचित्त रही। इतिहास में सभवत. सयीपिता-स्वयन्वर के पश्चात यह प्रथा समाप्त हो गई। कारण तत्कातीन परिचित्रतियी विशेषतः मुस्लिम शासकों के अनाचार और बलात्कार रहे। किन्तु एक लम्बे समय तक यह प्रथा भारत में लोकप्रिय रही।

नौबे चक्रवर्ती पद्म ने काशी को सम्पूर्ण भारत की राजधानी बनाकर इसे राजनैतिक महत्त्व प्रदान किया।

जैन धर्म के प्रभावक ब्राचार्य समन्तभद्र को यहाँ कडी साम्प्रदायिक परीक्षा से से गुजरता पड़ा था। उनके समझ बर्मान्स नरेश शिवकोटि ने दो विकल्प रेक्क्से-वर्ष-परिवर्तन ब्रथवा मृत्यु। ब्राचार्य के सिर पर संगी तलवारें तनी हुई औं। किन्तु उनके समक्ष प्रवन मृत्यु का नहीं, धारमभद्राका था। धपने जीवन से भी ब्राविक उन्हें प्रिय के वे सिद्धान्त कीर यह धर्म, जिसके प्रति वे सर्वान्तकरण, से समर्पित वे। उनके मन में भय की तनिक सी भी रेखा नहीं थी। उनका हुदय तो उन मोहान्य व्यक्तियों के प्रति अपार कक्णा से असा हुसा था, जिन्हें सत्य और असत्य के बोक् भेद करने की तिनक भी बुद्धि नद्दी थी भीर जो केवल अपने साम्प्रदायिक आग्रह को ही सत्य का निर्णायक मान बैठे थे। धावायं उनके कल्याण की कामना मन में सजीय अपने आराध्य प्रभु के स्तवन में निरत हो गये। एक योगी की उपासना सर्वसाधारण से सर्वथा भिन्न रहती हैं। उसकी इच्छा-शक्ति के समक्ष निर्जीव पाषाण भी द्वित हो जाते हैं। महायोगी समन्तभद्ध जब नद्धप्रभ तीयंकर की स्तुति कर रहे थे, उनकी इच्छा-शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई। उनके रोम-रोम में चन्द्रप्रभ भागवान एकाकार होगये। उनकी रोम-रोम में चन्द्रप्रभ भगवान एकाकार होगये। उनकी महान इच्छा-शक्ति कर्या को सान के बाते चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र विपाय का हृदय फूट गया और उसके अन्तर से चन्द्रप्रभ की मृति प्रस्कृतित हुई, मानो शिवित्य के आगे विवत्य का भागवान पर्काकार होगये। उनकी रोम-रोम में चन्द्रप्रभ भगवान एकाकार होगये। उनकी रोम-रोम में चन्द्रप्रभ भगवान एकाकार होग्ये। उनकी सान विद्या निर्मा विवाद प्रमाव के बन्द्रप्रभ की मृति प्रस्कृतित हुई, मानो शिवित्य के अपनी प्रभु भनित को एक प्राकार प्रशान किया। जब पाषाण का कठोर हृदय प्रभावित होसकता है तो क्या भानवों के हृदय प्रभावित रह सकते थे। राजा और प्रजा सभी चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र और उनके अनन्य उपासक योगी समन्तभद्र के चरणों में नत होगये और सबन उनसे सत्य की दीक्षा ली। सम्पूर्ण राजा-प्रजा ने एक साथ धर्म-दीक्षा ली। ही, ऐसा घटनाये वित्त ही है। यह उन वित्त घटनाओं में प्रशुख घटना है और आज भी इस घटना की स्मृति को कटे महादेव अपने भीतर सजीये हुए है, जिनका नाम कुछ समय पूर्व तक समनन्तवाह बद वर ।

इसो नगर मे सुपारवंनाय तीर्थंकर का जन्म हुमाया और यही पारवंनाय तीर्थंकर ने जन्म लिया था। पारवंनाय के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके माता-पिता ने भी दीक्षा ले ली।

इस प्रकार यहाँ न जाने कितनी महत्त्वपूर्ण घटनाये घटित हुई।

काशी एक समृद्ध नगर था। वह व्यापारिक केन्द्र भी था। जल ग्रौर स्थल दोनो मार्गो द्वारा भारत के प्रसिद्ध नगरों के साथ काशी जनपद का सम्बन्ध था। काशी से राजगृह, श्रावस्ती, तक्षशिला, वेरजा, ग्रौर मयुरा तक स्थल मार्ग था। काशी से ताञ्चलित्ति होकर पूर्वी समुद्ध के लिये जल मार्ग था। इसीलिये प्राचीन भारत की समृद्ध नगरियों मे काशी की गणना की जाती थी।

वस्तुत काशी जनपद और उसकी प्रमुख नगरी वाराणसी सभी दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण नगरी थी।

सम्मेद शिखर ससार के सम्पूर्ण तीर्थक्षत्रों मे सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ है । इसीलिये इसे तीर्थराज कहा जाता है । इसका महत्त्व शास्त्रों मे इतना बताया है—''एक बार बन्दें जो कोई, ताहि नरक पशु गति नहीं होई ।'' सम्बद्धतः हिन्दी कवि सम्मेद शिखर का माहात्म्य पूर्ण रूप से प्रदक्षित नहीं कर सके है । सम्मेद शिखर

पादवंनाथ की निर्वाण भूमि— सम्मेट शिखर

की वन्दना करने का फल केवलमात्र नरक और पशुगति से ही छुटकारा मिलना नहीं है, यह तो सभी कल्याणक तीर्थों की वन्दना का फल होता है। सम्मेद शिखर की वन्दना का वास्तविक्क फल तो यह है कि उसकी एकबार वन्दना और यात्रा करने से परम्परा से ससार के जन्म-मरण से भी छटकारा मिल जाता है। यहाँ अभव्य और दुरान्द्रर भव्य के भाव वन्दना करने के हो

ही नहीं सकते। यदि ऐसा कोई ध्यक्ति लोक दिक्षावें के लिये सम्मेद शिखर की यात्रा के लिये जाता भी है तो उसकी बन्दना नहीं हो सकती, कोई न कोई बाधा या बन्तराय झा ही जाता है। इस प्रकार के उदाहरण हमें मिलते हैं।

इसे तीथराज कहने का विशेष कारण है। शास्त्रों में कथन है कि सम्मेद शिखर और अयोध्या अनादि धन तीर्थ है। अयोध्या में सभी तीर्थंकरों का जिन्म होता है। किन्तु इस हुण्डावर्सीयणी काल में काल-दोष से इस शास्त्रत जियम का व्यतिकम होगया। अयोध्याम के केवल पाच तीर्थंकरों का हिन से समेद शिखर में केवल पाच तीर्थंकरों का ही जन्म हुआ और सम्मेद शिखर में बीत तीर्थंकरों का निर्वाण हुआ। ऋष्मदेव, वासुपूच्य, नेमिनाथ और महावीर तीर्थंकर का निर्वाण काल काल केवल हो कि तीर्थंकर का निर्वाण काल केवल हो केवल हो केवल हो केवल से समेद शिखर में किन से स्वाण काल हो केवल हो कि तीर्थंकरों का निर्वाण सम्मेद शिखर पर हुआ। इसके स्रतिरिक्त स्रतस्य मुनियों ने भी यहां से मुक्ति प्राप्त की।

बीस तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त किया, इस प्रकार के उल्लेख सभी जैन शास्त्रों में मिलते हैं। शास्त्रीय मान्यता यह भी है कि जहाँ से तीर्थंकरों ने मुक्ति प्राप्त की, उस स्थान पर सौधर्मेन्द्र ने स्वस्तिक बना दिया जिससे उस स्थान की पहचान हो सके। यतिवर मदनकीति नेध 'शासन चतुस्त्रिका' नामक प्रन्य में यहाँ तक लिखा है कि सम्मेद शिखर पर सौधर्मेन्द्र ने वीस तीर्थंकरों को प्रतिमाये स्थापित की । वे प्रतिमाये धद्भुत थीं । उनका प्रभा मण्डल प्रतिमाओं के झाकार का था । श्रद्धाजु मध्य जन ही इन प्रतिमाधो के दर्शन कर सकते थे । जिनके हृदय मे श्रद्धा नहीं होती थी, वे इस प्रभा-प ज को देख नहीं पाते थे ।

अनुश्रुति यह भी है कि महाराज श्रेणिक विम्वसार ने सम्मेद क्षित्वर पर वीस मन्दिर बनवाये ये। इसके पश्चात् सत्रहवी शताब्दी में महाराज मार्नासह के मत्री तथा प्रसिद्ध ब्यापारी गोधा गोत्रीय रूपचन्द्र खण्डेलवाल के पुत्र नानू ने बीस तीर्षकरों के मन्दिर बनवाये। नानू के बनवाये हुए वे हो मन्दिर या टोके अव तक वहीं विद्यमान हैं।

मंत्रीवर्य नानु ने इन मन्दिरो (टोंकों) मे चरण विराजमान किये थे।

सम्मेद शिखर जाने के लिये दिल्ली या कलकता की झोर से झाने वाले यात्रियों के लिये पारसनाथ स्टेशन पर जतरना सुविवाजनक रहता है। गिरीडीह भी उतर सकते हैं। ईसरी में तेरहपंथी झीर वीसपथी घमैशालायें बनी हुई हैं। यहाँ चार दिगम्बर जैन मन्दिर है। यहां से मधुवन १४ मील है। क्षेत्र की बस झीर टेक्सियों चलती हैं। मधुवन में दिगम्बर जैन तेरहपथी कोठी और बीसपंथी कोठी की विशाल घमैशालाये, मन्दिर बने हुए हैं। ये कोठियों सम्मेद शिक्षर की तलहटी में हैं।

सम्मेद शिखर की यात्रा के लिये दो मार्ग है-नीमियाघाट होकर अथवा मधुवन होकर। नीमियाघाट पर्वेत के दिखाण की और है। इसर से यात्रा करने पर सबसे पहले पास्वेनाय टोक पडती है। किन्तु मधुवन की ओर से यात्रा करना ही सुविधाजनक है। कुल यात्रा १८ मील की पढ़ती है जिसमें ६ भील चढाई, ६ मील टोकों को बदना और ६ मील करताई। यात्रा के लिये रात्रि में प्राय दो बजे उठकर शीच, स्नानादि में तिन्त होकर तीन बजे चल देते है। साथ में लाठों और लाजें ने लेने से सुविधा रहती है। साथ में लाठों और लाजेंटन लेने से सुविधा रहती है। असमर्थ स्त्री-पुरुष डोलों लेते है तथा वच्छों के लिये भील लेलते हैं।

मधुनन में डोली वालें, भील, लाठों, लालटेन झादि मिल जाते हैं। शोच आदि से यही निवृत्त हो लेना चाहिये। यदि सामें में बाधा हो तो मधुवन से २॥ मील चलकर गन्धवं नाला पड़ता है, यहां निवृत्त हो लेना चाहिये। इसके पड़चात् मल, मूजादि पवंत पर जाकर नहीं करना चाहिये। इसका कारण पवंत की पित्रत्वता है। गन्धवं नाले से कुछ झागे चलने पर दो रास्ते मिलते हैं। एक रास्ताधीतानां ने को और जाता है और दूसरा पार्वनाय टॉक को। बाई थोर के रास्ते पत्त वाहिये। आगे सीतानाला मिलता है। यहाँ अपनी सामग्री घोनेनी चाहिये एवं सामग्रेक के लिये जल ले लेना चाहिये। यहाँ से झांगे एक मील तक पक्की सीढियाँ बनी हहे हैं।

पहाइ पर ऊपर चढने पर सर्वप्रथम गोतम स्वामी की टोक मिलती है। यहाँ यात्रियों के विश्राम के लिये एक कमरा भी बना हुआ है। टोक से बाये हाथ की क्षोर मुडकर पूर्व दिशा की १४ टोको की वन्दना करनी चाहिये। अगवान क्षिमत्त्वनताथ की टोक से उतर कर जल मन्दिर मे जाते है। यहां एक विश्राल जिन मन्दिर बना हुआ है। उत्तके बारों भोर जल भरा हुआ है। यहां से गीतम स्वामी की टोक पर पहुँचते है, जहां से यात्रा प्रारम्भ की थी। इस स्वान से बारों भोर को रास्ता जाता है। यहां ते जातम स्वामी की टोक पर पहुँचते हैं, जहां से यात्रा प्रारम्भ की थी। इस स्वान से बारों भोर को रास्ता जाता है। यहां तो पिष्टम विश्व की की को को को और बीधा पाइवैनाय टोक की। अतः यहां से पिष्टम दिशा की भीर जाकर शेष नी टीको की वन्दना करनी चाहिये। पर्वत पर विश्व कर को अगेर बोका पाइवैनाय टोक की। अतः यहां से पिष्टम दिशा की भीर जाकर शेष नी टीको की वन्दना करनी चाहिये। पर्वत पर विश्व कर प्राप्त की की कि पर पर्वत की साथ की की का करनी चाहिये। यहां सके प्रयादा की है। यह टोक सबसे ऊँची है और मन्दिर के समान है। यहां बैठकर पूजन करनी चाहिये। यहां सके होकर देखे तो चारो भीर का प्राकृतिक दृश्य मत्यन्त मतोरम प्रतीत होता है। मन में प्रकृत्वता मर जाती है। यात्री यात्री साथ स्वान अपनी सारी यकावर भूल जाता है। यहां से वापिस मध्वन को लौट जाते है। कुछ यात्री पर्वत की तीन, सात या इससे भी अधिक वन्दना करते हैं।

## सप्तविंशतितम अध्याय

### भगवान महावीर

पूर्व भव-भगवान महावीर तीर्थकर थे किन्तु तीर्थकर एद तक पहुँचने के लिए जन्म-जन्मान्तरों में साधना को न जाने कितनी अबड लाबड घाटियों में से गुकरना पड़ा। इन घाटियां में कही वे गिरे, कही समहल कर आगे बढ़े। जब एक बार वे धर्म पेर जमाकर टोस भूमि में सावधानों के साथ लड़े हुए और आगे बढ़ना प्रारम किया तो वे साधना की उच्च से उच्चतर भूमिका पर चढ़ते में धोर चत्त में एक दित सपना लच्य प्राप्त करना उन्होंने सुनिष्दिक कर लिया। यह लक्ष्य द्विमुखी था—एक मुख या जगत का कल्याण करना धौर दूसरा मुख या आश्म-कल्याण करना। फिर एक दिन महावीर तीर्थकर के रून में उनका जन्म हुआ।। उनका उन नानाविध रूप रण बाली जनम-परम्यर को जानना अत्यन्त र्जिकर होगा क्यों कि उनके जाने विना एक नीर्थकर को पूर्व साधना अनजानी रह जायगी और यह भी अनजान रह जायगा। कि तीर्थकर जैमें महानतम पद की प्राप्ति के लिए कितनो उच्च स्तरीय नैतिक भूमिका और धनवरत आध्यात्मिक प्रयास की आवश्यकता पड़ती है।

ि किसी जीव को पिछली जन्म-परम्परा की कोई ब्रादि नहीं है। किन्तु जिस जन्म से महावीर के जीव की

जीवनदिष्ट में साधारण सा भी परिवर्तन आया था, उसी जन्म से इस श्रुखला का प्रारम्भ करते हैं।

इस जम्बूढीपकेपूर्व विदेहक्षेत्रमे सीतानदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नामक एक देश था। उसकी पुष्करिणी नगरी मे मधु नामक गहन वन था। उस वन मे भीलो की एक बस्ती थो। पूरू रवा वहाँ के भीलों का सरदार था। कालिका उसकी स्त्री थी। एक दिन पति-पत्नी वन मे घूमने निकले। पुरूरवा ने एक भाड़ी मे दो चनकती हुई आले देखी। पुरूरवा ने समभा—वहाँ हिरण बैठा है। उसने धनुष पर वाण चढाया भीर ज्यो ही शर-सधान के लिए उद्यत हुआ, कालिका ने बाण पकड लिया और वोली--'क्या गर्जब करते हो । वे तो वन देवता है'। पूरूरवा स्नातक से विजडित हो गया । वह स्नातकित होकर वन देवता के निकट पहुँचा । दोनों ने वन देवता के चरणों में भुक कर नमस्कार किया ग्रीर उनके ग्रागे बन्य फल फुल चढाये। वे बन देवता नहीं, सागरसेन नामक दिगम्बर मुनि थे । उन्होंने आशीर्वाद दिया-धर्म-लाभ हो । सूनकर भीलराज कुछ आश्वस्त हुमा—'वनदेवता ने मेरा भ्रपुराध क्षमाकर दिया है, व मुक्तसे भ्रप्तसन्न नहीं है। मुनिराज श्रवधिज्ञानी थे। वे समक्ष गये— यह सरल प्राणी निकट भव्य है, इसकी मनोभिम धर्म के बीज डालने के लिये उपयक्त है। इसमे डाला हुआ बीज अवस्य उगेगा। वे बोले -- भीलराज! यह मनुष्य-जीवन यडा दुर्लभ है, किन्तू तुम ही जो इसे दासता में ही गवाये दे रहे हो।' दासता की बात सुनकर वह स्वतन्त्रचेता सरदार क्षुच्य हो उठा । वह कहने लगा-- कोन कहता है कि मैं दास हूं। मै भीलो का सरदार हूँ। इस बन मे कोई पक्षी भी मेरी इच्छा के बिना नहीं उड सकता। मुनिराज मुस्कराये, मानो उपाकाल की कली खिल उठी हो। वे बोले-'ठीक है, तुम भीलों के सरदार हो। किन्तु क्या तुम अपनी तीन अगुल की जीभ के दास नहीं हो। क्या उसी की तृष्ति के लिये ही तुम जीवों को नहीं मारते फिरते हो!' सरदार की समक्त में यह बात नहीं आई। वह बोला-'ग्रगर शिकार न करूं तो पेट कैसे भरूं ?'मुनिराज सुनकर बोले---'पेट भरने के लिये प्रकृति ने फल-फल, ब्रन्न प्रचर मात्रा में उत्पन्न किये है। क्यो नहीं तुम उनसे पेट भरते हो। पेट भरने का साधन केवल मास ही तो नही है। भोलराज असमजस मे पड़ गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर वोला—'देवता! तुम जानते हो, मैं भीलों का सरदार हूँ। शिकार भीर हत्या छोड़ दूगा तो सरदार कैसे रहूँगा। 'सुनिराज उसकी जिल्ता के भन्तस् को समफ गये। वे कहते लगे— 'भव्य ! दूसरों को मारते की अरोक्षा अपनो इच्छायों को मारता कही कठिन हैं। दूसरों को जीतना आहान है लिक लुद को जीतना किठन है। तूसरों को जीतना आहान है लिक लुद को जीतना किठन है। तूसरों कम प्रमान है लिक लुद को जीतना किठन है। तूसरा है अभी सिर्फ भीलो का। प्रमान हु अपने आपका, अपनी इच्छायों को जीतित तो तू लोक का सरदार बन जायेगा, तू एक दिन लोकपूच्य बन जायेगा। तू सेरे जबनो पर विश्वास कर। हिसा और मांसभक्षण करना छोड़ दे। तेरा हित होगा। 'पुरूरवा और कालिका दोनों ने वन देवता के बचनो पर विश्वास किया और उनके उपयेश को स्वीकार करके थिकार करना और मास खाना छोड़ दिया। वे आहिंसाबती बन गये। अब वन्य पशु पक्षी उससे भवभीत नहीं होते थे, वे निर्भय होकर उसके निकट आ जाते थे। भीलराज के हदय पर इस परिवर्तक का गहरा प्रभाव पड़ा। वह अधिक निष्ठा से अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने लगा। उसके जीवन का इष्टिकोण ही बदल गया। जासु पूर्ण होने पर बहु अधुम स्वगं में महद्धिक देव हुआ। भील के जीवन का इष्टिकोण ही बदल गया। जासु पूर्ण होने पर बहु अधुम स्वगं में महद्धिक देव हुआ। भील के जीवन का सहान प्रसाद के लिये पपनी साथना का प्रारम्भ एक सांचारण जत से किया था। इसे इस रूप में कहना जीवत होगा कि महान प्रसाद के लिये नीव में एक पावाण रक्का। कई जन्मों के ऐसे पायाणों पर ही तो एक दिन वक सना प्रसाद कहा हो सका।

बहुदेव सामान्य देवो से भिन्न था, उसका म्राचरण भिन्न था, उसकी रुचि भीर प्रवृत्ति भिन्न थी। उसके मानस में बन देवता द्वारा पूर्व जन्म मे डाले हुए संस्कार बढमूल होकर बढ़ रहे थे। विषय भोग उसे प्रिय न थे, प्रिय था घर्माचरण।

सपनी सायु पूर्ण होने पर वह प्रथम तीर्थकर ऋपभदेव के चक्रवर्ती पुत्र भरत की रानी सनल्तमती के गर्भ से सूरी जिनामक पुत्र हुमा। जब ऋपभदेव ने ससार, शरीर भीर भोगों से विरक्त होकर मुनि-दीक्षा लो तो उनकी देखादेखी और गुरुमिक्त में प्रीरत होकर ४००० राजामों ने भी मुनिवेष धारण कर लिया। उनमें मरीचि भी सा। उसने भगवान ऋषभदेव की जीवन-चर्या को देखकर तपस्वरण करता प्रारम्भ कर दिया। किन्तु जिसकी जड़ नही, बह पेड़ कैसे बनेगा। वह तपश्चरण का भार स्रियक समय तक नही सम्हाल सका, सर्दी-गर्भी का कथ्द भी सहन नहीं कर सका। वह तपश्चरण का भार स्रियक कर उसने स्वतन्त्र मत का प्रचार प्रारम्भ कर दिया। स्रपनी तपस्या के बल पर बहु ब्रह्म स्वर्ग मे देव बना। वह वहीं भोगों में लीन रहने लगा।

देव की ब्रायु पूर्ण होने पर वह अयोध्या में बेदपाठी कपिल की स्त्री काली से <u>जटिल</u> नामक पुत्र हुमा। इस जम्म में भी उसने सत्य धर्म के विकट प्रचार किया। श्रात्मा को जाने विना सम्यासी वनकर भी काई लाभ नहीं। उसने तरस्या भी की किन्तु उसे ब्रातिमक लाभ कुछ नहीं मिल सका। इतना लाभ अवक्य मिला कि यह मरकर सीध्मं स्वां में देव बना। वह सायु पूर्ण होने पर स्थुणागर नगर में भरहाज बाह्य ग को पुण्यत्ता स्त्री से पुण्युक्त नामक पुत्र हुमा। यहां भी उसने सन्यासी वन कर उसी प्रकृति तत्व का उपदेश दिया। ब्रात्म तत्व वह स्वयं नहीं समक्रता था, किर बहु म्रात्म तत्व का उपदेश क्या । मत्त्र क्या के कारण पुत्र: सीध्मं स्वां में देव हुमा। इसके परवाल, वह सूर्तिक गांव में श्रीनभूत ब्राह्मण और उसकी स्त्री गीतमी का मान्त्रिक्त स्त्रां में देव हुमा। इसके परवाल, वह सूर्तिका गांव में श्रीनभूत ब्राह्मण और उसकी स्त्री गीतमी का मान्त्रिक्त सुत्र में देव बना। वहां से भाकर मन्त्रिक नामक पुत्र हुमा। यहां में देव बना। वहां से भाकर मन्त्रिक नामक पुत्र हुमा। यहां में देव बना। वहां से मान स्त्र स्त्र स्त्र स्त्र स्त्र स्त्र से से वह स्वयं में देव बना। वहां से भाकर मन्त्र से स्त्र वह स्त्र से देव बना। वहां से च्युत होकर वह मन्त्र सम्तर नगर में शालकायन बाह्मण को मन्दिर। स्त्री से भग्रदाज पुत्र हुमा। यहां वह त्रिक्र खेव बना गा। इस जन्म के परवाल, मान्त्र स्त्र में देव बना। हुसके परवाल वह प्रवेश योगियों में भ्रमण करता रहा। किर एक बार वह राजगृह नगर में वेदह बार शाण्यत्य बाह्मण की पारशरो स्त्री से स्वावर नामक पुत्र हुमा। वह परि

वहीं से च्युत होकर वह राजगृह नगर में विश्वभृति नरेश की जैनी नामक स्त्री से विश्वनन्दी नामक पुत्र हुआ। राजा विश्वभृति के छोटे भाई का नाम विशासभूति था, लक्ष्मणा उसकी स्त्री थी। उनके पुत्र का नाम विशासनन्द था। वह सूखं था। एक दिन विश्वभृति धपने महल की छत पर बैठा हुआ शरद की शोभा निहार रहा, था। उसने देखा कि आकास में मेध का एक टुकड़ा धाया। थोड़ी देर में बादस अदृश्य हो गया। इससे राजा को लगा

भगवान महावीर ३६७

—ससार के सभी पदार्थ इसी प्रकार क्षणभंगुर है, किन्तु केवल एक ही वस्तु स्थायी है धीर वह है धारम तस्त्र । उसी धारम तस्त्र की प्राप्ति का मैं यत्न करूँगा। वह विरक्त होगया। उसने राज्य-भार ध्रपने भाई को दे दिया धीर युव-राज पद धपने पुत्र को दे दिया। राज्य की व्यवस्था करके उसने मुनि-दीक्षा ले ली धौर ब्रपने गुरु श्रीधर के सान्निध्य मैं धन्तवाँक्षा तप करना प्रास्म कर दिया।

एक दिन कुमार विश्वनन्दी अपने मनोहर उद्यान मे अपनी स्त्रियों के साथ कीडा कर रहा था। विशासनन्द उस उद्यान को देसकर उस पर मोहित होग्या। वह सोचने लगा कि किस प्रकार यह उद्यान मेरा हो। वह पपने पिता के गास गया और उसने अपनी इच्छा प्रगट की कि वह उद्यान मुक्ते दे तीजये अन्यया मैं घर-बार छोड़कर चल दूँगा। पिता ने उसे आदिवासन दिया—तुम चिन्ता न करो, तुन्हे वह उद्यान मिल जायगा। वह विश्वनन्दी को बुलाकर कहा—पुत्र ! मैं विरोधी राजाओं का दमन करने जा रहा हूं। तुम तब तक इस राज्य का भार यहण करो। पितृब्य के चवन सुनकर सुयोग्य पुत्र (भतीजे) विश्वनन्दी ने कहा—पुत्रय! आप यहाँ निश्वन्त रहिये। मेरे रहते आपको कष्ट करने की शावश्यकता नहीं। मैं विरुद्ध राजाओं का मान मर्दन करके शीद्य लीटूँगा। युक्ते आपका आशो-बाँद चाहिये।'

सरल विश्वनन्दी नही समक सका कि उसे स्तेह के झावरण में किस प्रकार ठगा जा रहा है। वह सेना लेकर यिक्जिय के लिए चल दिया। उसके जाते ही विशालभूति ने प्राने पुत्र विशालन्द को विश्वनन्दी का उद्यान दे दिया। विश्वनन्दी को मार्ग में ही इस घटना का पता चल गया। उसे वडा सीम हुआ और वह मार्ग से ही लीट साया और अन्यायपूर्ण देग से उसके उचान पर अधिकार करने वाले विशालनन्द को मारने को उचाह हो गया। विश्वनान्दी ने कोध से भरकर उस वृक्ष को जड़ से उचाह लिया और उसी वृक्ष को लेकर विशालनन्द को मारने दीडा। विशालनन्द अत्यन्त भयभीत होकर वहां से भागा और एक पाषाण स्तम्भ के पीछे छिए गया। किश्वनन्दी ने मुक्ते के प्रहार से उस स्तम्भ को तोड दिया। विशालनन्द अपने को करण दिया पर दया आई सीर उसने समक्ष के सुक्त हो उचाह किया। विशालनन्द का मारने दीडा विश्वनन्दी को उसकी करण दिया पर दया आई सीर उसने समक्ष को हुए कहा— डरो मत। विशालनन्द निर्भय होकर उसके पास लीटा। विश्वनन्दी ने स्तेह प्रदिश्त करते हुए सपना उद्यान भाई को दे दिया। ससार के विचित्र स्वभाव को देखकर उसे ससार से ही विराग हो गया और सम्भूत नामक मुनिराज के समीप मुनि-दीक्षा ले ले। अपने अत्याय के परिष्प्रमन्दकर अपने प्रिय भतीजे द्वारा राज-पार कर स्थम प्रमन्दी सो ले से विशालभूति को हार्दिक पश्चाता हुआ और उसने भी राज्य का परित्थाग करके समस सम छारण कर निया।

विजयार्थ-पर्वत की उत्तर श्रेणी में श्रेंनकापुर का नरेश मयूरशीव विद्याघरों का स्रीधपीत था। उसकी रानी का नाम नीलाजना था। दुराचारी विशासतन्द का जीव श्रनेक थोनियों मे जन्म-मरण करता हुमा किसी प्रवत्न एथ्य-पोग से उन दोनों के भवक्षीव नामक पुत्र हुमा। उसी विजयाधं पर्वत की दक्षिण श्रंणी में रथन्पुर चक्रवाल नामक नगर था। उस नगर का श्रिधिपति ज्वलनजटी नामक विद्याधर नरेश था जो अरयन्त प्रतापी और गूरवोर था। उसने दक्षिण श्रंणी के समस्त विद्याधर राजाओं को अपना वश्वतीं बना लिया था। उसकी रानी का नाम वायुवेगा था। उनके अर्कशीत नामक पुत्र और स्वयप्रभा नामक पुत्री थी। स्वयप्रभा के शरीर में स्त्रियोचित समस्त गुम कक्षण थे। जब वह विवाह योग्य हो गई ती पिता को उसके विवाह की चिन्ता हुई। उसने निमित्त शास्त्र में निष्णात अपने सम्भिमन श्रीता नामक पुरीहित से इस सम्बन्ध में परामर्श किया। पुरीहित कन्या के ग्रही श्रीर लक्षणां पर विचार करके बीला—सुलक्षणा कन्या प्रयम नारायण की पट्टमहिषी बनेगी और इसके पूष्य प्रताप से आप समस्त विद्याधरी के एकछत्र सम्राट बनेगे।

इधर बिजयं और त्रिपुष्ठ दांनों भाइयों का प्रभाव दिनो-दिन विस्तृत हो रहा था। अनेक राजा उनके अभाव के कारण और अनेक राजा उनके बन-विकृत के कारण उनके आधीन होते जा रहे थे। लोगों पर यह प्रगट हो गया कि ये दोनों भाई ही इस युग के प्रथम बलभद्र और नारायण है। यह समाचार ज्वलनजटी के कान में पार्टी ने। उसने इन्द्र नामक मत्री को प्रजापति नरेश के पास धपनी पुत्री स्वयप्रभा का सम्बन्ध स्वोक्त करने के लिये भेजा। पोदनपुर नरेश उस समय पुष्करण्डक नामक वन में विहार करने के लिये गये हुए थे। मत्री वन में उसके पास पहुँचा। उसने लाये हुए उपायन भेट किये, अपने स्वामी का पत्र दिया तथा अपने उचिन स्थान पर बैठ गया। पोदनपुर नरेश ने पत्र खोल कर पत्रा, जिसमें बड़े विनय के साथ उन्हें सरण दिलाया कि में विद्याधर तरेश निम के बहा में तथा आप भगवान ऋष्भदेव सुत्र बहुबलों के वश में उत्पन्त हुए है। इन दोनों बदों का वैवाहिक सम्बन्ध मित्र आचीन काल में चला आ रहा है। मेरी पुत्री स्वयप्रभा रमणियों में रतन के समान है। मेरी हार्विक इच्छा है कि मेरी पुत्री का मगल विवाह कुमार त्रिपुट के साथ हो। आदा है, आप मेरी इच्छा से सहसत होंगे।

महाराज प्रवापित पत्र पढ कर अत्यन्त सन्तृष्ट हुए। उन्हानं प्रसन्ननापूर्वक स्वोकृति देते हुए कहा—जो मेरे बन्धु को इस्ट है, वह मुक्ते भी इस्ट है । महाराज ने मत्री का वहा सम्मान करके उने विदाकिया। उसने जाकर अपने स्वामी को यह हुएँ समाचार सुनाया। कुछ समय पश्चात उचननजटी अपने पुत्र अक्तंकीति के साथ पोदनपुर आया और उसने अपनी पुत्री स्वयप्रभा का विवाह कुमार त्रिपुट्ट के साथ वड समारोह के साथ कर दिया तथा

कुमार को सिहवाहिनी भौर गरुडवाहिनी नामक दो विद्याये प्रदान की।

दोनों भाइयो ने चिरकाल तक राज्य लक्ष्मों का मोग किया। उनमें परस्पर बड़ा प्रेम था। त्रिपृष्ठ बहुत स्नारम्भ स्नौर परिग्रह का धारक होने के कारण मरकर सातवे नरक में नारकी बना।

त्रिपृष्ठ का जीव नरक के भयकर दुःखों का सोग करता हुआ धीयु पूर्ण करके गंगा नदी के तटवर्ती सिंह-

भगवान महावीर ३६६

गिरि पर्वत प<u>र सिह बना ।</u> वहाँ भी वह निरंतर पाप करता हम्रा मरकर पून: प्रथम नरक में गया । वहाँ दू:ख भोगता रहा और अन्त मे वह आयु पूण करके सिन्धुकूट की पूर्व दिशा में हिमवत पर्वत के शिखर पर देदी प्यमान अयालो वाला मिह हम्रा। एक दिन वह एक हरिण को मारकर ला रहा था। उसी समय चारण ऋद्विधारी मूनि म्रजितजय ग्रमितगुण मृनि के साथ ग्राकाश मार्ग से विहार कर रहे थे। उन्होंने उस सिंह की देखा। उन्हें तीर्थंकर भगवान के बचनो का स्मरण हो आया । वे दयावश आकाश से उतर कर उस सिंह के निकट पहुँचे । वे शिलातल पर विराजमान होकर गम्भीर स्वर मे उसे सबोधित करते हुए बोले- "बनराज! तू तिर्यञ्च योन पा कर भी पापों में डुबा हुआ हैं। क्या तुओं अपने त्रिपृष्ठ जीवन का स्मरण है। तूने नारायण बनकर पाँचो इद्रियों के यथेच्छ भोग भोगे किन्तु नुभे उनसे नृतित नहीं हुई । तू घर्म से विगुल रहा, तुक्ते सम्यन्दर्शन प्राप्त नहीं हुग्रा । परिणामस्वरूप तू सप्तम नरक में उत्पन्न हुग्रा । वहां तूने घोर में घोर कष्ट सहे, जलती हुई भयानक ग्राम्न में, खौलते हुए तेल में डाला गया, तपने हुए लाह स्तम्भो के साथ बाधा गया , भयकर यातनाय दी गयी । किन्तू तेरे करुण ब्राकन्दनो, दीनता भरे विलागी और याचना भरे वचनो पर किसी ने ध्यान नही दिया, किसी ने तेरी सहायता नही की । किसी ने तुम्हे शरण नहीं दी। ब्रायु पूर्ण कर तू भयंकर सिंह बना। उस जीवन में तूने भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी ब्रादि की यातनाय सही, तभे त्याध के वाणो, प्रतिद्वन्द्वी सिहो द्वारा किये गए भयकर प्रहारों से अत्यन्त कष्ट हुआ। किन्तु तुभे वहाँ भी धर्म की सुधि नहीं आही। वहाँ से मर कर पुन नरक में गया और नरक के घोर कष्ट सहन किए। वहाँ से निकल करत पन सिंह बना। इस जन्म में भी त् पापो मे लिप्त रहा, स्वय को भूला रहा। अपने अज्ञान और ऋर परिणामो के कारण तु तत्त्व को नही पहचान पाया। तेरे इन कूर परिणामो के नोचे तेरी आत्मा की महान विभूति छिप गई है। तु अपनी विभूति को पहेचान, एक दिन तू लोकपूज्य बन जाएगा।"

मृतिराज के इन बचनों को सुनकर सिंह ने उन्हें हृदय में स्वीकार किया। उसने भक्तिपूर्वक मुनि युगल की पाद बन्दना की, उनकी प्रदिशाण दी और हृदय से आबक के बत प्रहण किए। मुनि-युगल सिंह की धात्रीविद दकर आकाशः-मार्ग में बिहार कर गए। धन सिंह को जीवन एकदम बदल गया। उसने हिसा का सर्वेषा त्याग कर दिया। वह दया-मूर्ति बन गया। अब हिरण आदि उससे भयभीत नहीं होते थे।

वह अपने बत और शान्त परिणामों के कारण भरकर पहुने स्व<u>र्ण में</u> सिहकेतु नामक महद्धिक देव हुआ। व वहाँ आधु पूर्ण होने पर वह विदेह क्षेत्र के मगलावती देश के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्र्योगों में कनकप्रभ नगर क् प्रांचपति कनक पृक्ष और उसकी महारानी कनकमाला क<u>ा कनको ज्</u>वल नामक पुत्र हुआ। जब वह विवाह योग द्वार तो उसका विवाह कनकवती नामक राजकुमारों के साथ कर दिया गया। एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ वन-विहार के लिए गया। वहाँ उसे प्रियमित्र नामक अविध्वानी सुनि के दर्शन हुए। उसने मुनिराज की भक्ति पूर्वक वदना की भीर उनकी प्रदक्षिणा देकर वह यथास्थान बैठ गया। भव्य जानकर मुनिराज ने उसे धर्म का स्वस्प समकाया।

मुनिराज के उपदेश को सुनकर उसके हृदव में भोगों के प्रति विराग उत्पन्न हो गया। उसने सभी प्रकार के ग्रारम्भ भीर परिग्रह का त्याग करके तत्काल वही सबम घारण कर लिया। सिंह की पर्याय मे उसे धर्म की जो रुचि जागृत हुई थी, वह इस जम्म में भीर भी अधिक बढ गयी। वह धर्म-साधना में निरन्तर सावधान रहता था। ग्रन्त में वह संन्यास मरण करके सातवे स्वर्ग में देव हुआ। वहाँ भी उसकी प्रवत्ति धर्म की ही ब्रोर रहती थी। वहाँ ब्राय पूर्ण होते पर साकेत नगर के नरेश बज्जर्सन की शीलवती रानी के हरिषेण नामक पुत्र हुआ। प्रव तो उसकी दृष्टि ही बदल गई थी। खतः वह भोगो मे बासक्त नही हुझा, अपितु वह अपनी वत-साधना को बराबर बढाता रहा। उसे स्वय ही भोगों से ग्रन्ति हो गई ग्रीर श्रुतसागर मुनिराज के समीप दिगम्बरी दीक्षा घारण कर ली। वतो की निरन्तर शुद्धि बहाते हुए वह धायु के अन्त में महासूक स्वर्ग मे महिंद्धिक देव हुआ। वहाँ पर तीर्थ बन्दना, तीर्थकरो का उपदेश श्रवण आदि वार्मिक कृत्यों में ही समय व्यतीत करता था। आयु के अन्त मे इसी धर्म-भाव के साथ मरण करके घातकी खण्ड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में पुष्कलावती देश की पुण्डरीकिणी नगरों में राजा सुमित्र और उसकी रानी मनोरमा से प्रियमित्र नामक पुत्र हुआ। जब उसका राज्याभिषेक हो गया, तब कुछ समय पश्चात् उसके शस्त्रागार में चकरत्न उत्पन्त हथा। अपनी विशाल वाहिनी लेकर वह दिग्विजय के लिए निकला। उस चकरत्न को सहायता से उसने थोडे ही समय में समस्त पृथ्वी के राजांग्री को जीत लिया ग्रीर वह सम्पूर्ण पथ्वी का एकच्छत्र सम्राट्चेत्रवर्ती बन गया। चकवर्ती पद पर रहकर उसने यथेच्छ भोग भोगे किन्तु उसकी तृष्ति नही हो पाई। एक दिन क्षेमंकर भगवान का उपदेश सुनकर इन क्षणभगूर भोगो से विरक्त हो गया। उसने अपने पुत्र सर्वमित्र का राज्याभिषेक करके एक हजार राजाक्यों के साथ दीक्षा ले ली। मुनिराज प्रियमित्र ने निष्ठापुर्वक महाबतों का पालन किया और कर्म क्षय करने के लिए धोर तप करने लगे। श्राय समाप्त होने पर सहस्रार स्वर्ग में सूर्यप्रभ नामक देव हुआ ।

बह देव आयु के अन्त में स्वर्ग से च्युत होकर छत्रपुर नरेश निन्द्वयंन नत्रा उनकी रानी वीरवनी में नन्द्र
नामक पुत्र हुआ। जन्म से ही उसकी रुचि धर्म की ओर थी। वह घर में रंकर भी भीगों के प्रति अनामक या।
बह गृहस्य इसा में भी अनासक कर्मयोग का साधक था। वह गाम में भी विराग की उपासना करना रहना था।
एक दिन उसने प्रीठिव्ल नामक निर्मंत्य पुरु का उपदेश सुनकर भागों का त्याग कर दिया और मुनि-दीक्षा ले ली।
उन्होंने अल्प समय में ही ग्यारह अगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने दर्शन विशुद्ध आदि मोलह
कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करते रहने और उन्हें जीवन का प्रश्नार बनाने के कारण महापुष्पदाली
तीर्थकर नामक नाम कर्म का बन्ध किया। उनके मन में आत्म करवाण की भावना के साथ सप्तार के दुखे प्राणियों
तीर्थकर नामक नाम कर्म का बन्ध किया। उनके मन में आत्म इस्त किस प्रकार दूर कर्ह। उनकी लाक-क्याण
की भावना इस सीमा तक बढ गई थी। के वे मसार के समूर्ण प्राणियों में आत्मीप्ययं क दर्शन करने लगे। उनकी
साधना सर्वसस्य सम्भाव तक बढ गई थी। इस साधना को विश्व के समस्य प्राणियों के प्रति मेंत्री भाव कहा जा
सकता है। इस मैंत्री भाव के कारण वे परम बहु। के अनन्य साधक बन गये। इस साधना के साथ वे चारो प्रकार
की आरायावाओं के भी आरायक थे। इसी आराधना को लेकर उन्होंने सन्यास मरण किया और वे अच्युत स्वर्ग प्रकेट की

विज्ञसभ का लिच्छिव गणराज्य बैशाली में स्थित था। वह सर्वाधिक शवितशाली गणराज्य था। उसके गणप्रमुख महाराज चेटक थे। उनकी बढ़ी पुत्री त्रिवाला, जिन्हें प्रियकारिणी भी कहा जाता था, वेशाली के उप-नगर (ध्यवता जिला) कुण्डपुर के गणप्रमुख महाराज सिद्धार्थ को व्याही गई थी। उनके राज्य गर्भ कल्याणक प्रसाद का नाम नन्यावर्त था। वह सात लण्ड का था। जब उपधु बेत घन्युनेट की प्रायु मे

छह माह धेष रहे, तब लोकोत्तर विभूति तीर्षंकर महावीर के पुष्पप्रभाद से सींघमेंन्द्र की झाँका से कुंबर ने नन्यावर्त प्रासाद और कुष्यपुर नगर में रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ किया जो महावीर के जन्म पर्यन्त झर्थात् वस्त्रह माह तक निरन्तर होती रही। झाषाढ़ शुक्ता षष्ठी को जबसे बन्द्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्य में था, महाराजी विश्वासा सात कृष्य बाले नन्यावहं प्रासाद में हस तुनिका झादि से सुधीमित रत्न पर्यक्ष पर सो रही थी। जब उस राश्विक रोह, राक्षस और गम्ब नामक नीवे प्रहर का झन्त होने

महरगानी ते जब स्वप्ता के झन्त में विश्वाल घवल गजराज को मुख में प्रवेश करते हुए देखा, तभी झच्छु-तेन्द्र झगन। आयु पूर्ण करके गभ में अत्याध्त हुझा। तीर्थकर भगवान के गर्भावतरण को अपने जान द्वारा जानकर इन्द्र झोर देवगण अध्यन्त भवित भावना से कुण्डपुर के राजप्रासाद में आये। उन्हांने दिव्य मणिमयाभूषणा, गन्ध-मारव तथा वस्त्रादिक में जननी का पूजन किया, और अभिषेक किया और गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाकर अपने-अपने स्थान को नित्र गरे। इन्द्र ने माना की सेवा करने के लिए देवियों को नियुवत कर दिया।

क्रपन स्थान को चल गरा ज्या ने भाग कि जो पत्त कि व्यास के स्विद्धान के स्वास्थित होने पर चैत्र बुक्ता त्रयोदक्षी जन्म करूबाणक — नो माह पूर्ण होने पर उच्च ग्रही द्वारा लग्न के द्विटगोचर होने पर चला त्रयोध सोमबार को उत्तरा फाल्गुलि नक्षत्र पर चल्द्र को स्थिति होने पर क्रयंमा नाम के शुभ योग में निशा के क्रयंस भाग मे महारानी त्रिशला ने तीर्थंकर महाबीर को जन्म दिया। इन ग्रह नक्षत्रों के क्राधार पर ज्योतिवेत्तायों ने तीर्थंकर महाबीर की जन्म कुण्डली बनाई है जो इस प्रकार है—

जन्म चैत्र सुदी १३ सोमवार, ई० पू० ४६६ नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनि, सिद्धार्थी सवत्सर (४३)



इस जम्म कुंण्डली में ग्रह म्रत्यन्त उच्च दशा में स्थित हैं। इन ग्रहो में उत्पन्न होने वाला वालक निश्चय ही लोकपूज्य महापुक्ष होता है। महावीर भी ऐसे महापुक्ष ये जिनकी समानता तीर्थकरों के प्रतिरक्त ग्रन्य कोई मानव नहीं कर क्कता। उपर्युक्त प्रच्युतेन्द्र ही आयु पूर्ण होने पर महारानी त्रिश्चला के गभं से उत्पन्न हुआ या जिस सम्म वह सहाभाग वालक उत्पन्न हुआ या जिस सम्म समस्त प्रकृति आनन्द मे भर उठी। दिशाय निर्मल हो गई। श्रीत पत्र वह सहाभाग वालक उत्पन्न हुआ या आकाश से फुहारे बरसने लगी। बदोजन मगल पाठ कर रहे थे। सीभाव्यवती सलनाएं नृत्य कर रही थी। वाद्यो की मगल व्वति हो रही थी। मानव समाज हपीत्कृत्ल था। तीर्थकर महावीर जब उत्पन्न हुए थे, उस समय तीनो लोको के जीवो को शांति का अनुभल हुआ था। आहहाद के इस ग्रवस पर देव भीर इन्द्र ही पीछे क्यो रहते। चारो जाति के देव श्रीर उनके इन्द्र तीर्थकर प्रभु का जन्म हुआ जानकर भगवान के दर्शन करने कीर उनका जन्म करवाणक मनाने के लिए कुण्डग्राम में एकतित हुए।

सीधमॅन्द्र की झाजा से शबी प्रसूतिगृह में गई। उसने जाकर तीर्थकर प्रभु और माता को नमस्कार किया। शबी भिवतप्तावित नमनो से कभी तीर्थंकर बालक को देखती, जिसका रूप त्रिभुवनमोहन था और जिसके तेज से सारा नन्धावत्ते प्रासाद आलोकित था। फिर वह तीर्थंकर माता की और देखती और मन में सोचती —नाभी पर्याय तो इनकी धन्य है, सार्थंक है, जिनके गर्भ से त्रिलोकपुण्य बालक ने जन्म लिया है। इससे इनका मात्त्व भी मह-नीय हो गया है भीर जी जगन्माता के उच्च पद पत्र प्रतिष्ठित हो गई है। कितनी पुण्याधिकारिणी है थे। हे जगन्मात.! तन्हे लाख बार प्रणाम है, कोटि कीटि प्रणाम है।

तभी शवी को भिनत तरिंगत क्षणों में अपने कर्तव्य का स्मरण हो आया—वाहर असल्य देव देवियो प्रती-क्षारत लाई है। उसने माता को माया निद्रा में मुलाकर और उनके बगल में मायामय बालक मुलाकर लोकबन्य प्रमुको अपने प्रक में ले लिया। प्रभु का अग स्पर्श होते ही शवी का सम्पूर्ण गात रोमाचित हो आया। मन अपूर्व पुलक से भर उठा। प्रभु को पाकर मानो वह अपने को भूल गई। इसी आर्यमूच्छित दशा में बाल प्रभु का लाकर सोधमर्नेद्र को दे दिया। किंतु उसके गात में जो स्पर्शजन्य पुलक भर गई, वह तो जैसे सस्कार बनकर गान में स्थाई वन गई।

इन्द्र ने बाल प्रभुको झक में लिया तो जैसे उसकी भी वही दशा होगई। वह प्रभुके छानिन्यरूप को निर्मिष निहारता रहा किन्तु तृष्टिन तही हो पाई। रूप का झसीम विस्तार छोर चक्षुझो को सीमित परिधि। तब उसने हजार ने बनाकर प्रभुकी रूप माधुरी का पान करना प्रारम्भ किया। भिवत की महिमा खिनस्य है। फिर कट्ट भगवान को गोद में लेकर ऐरावत हाथी पर बेठा। ऐशानिन्द भगवान के उपर छज तानकर ला हो गया आर सानत्कुमार तथा माहेन्द्र स्वर्ग के इन्द्र चमर ढोरने लगे। वे भगवान को लेकर मुमेर पर्वेत पर पहुँच धोर वहां धीर-सागर के जल से पूर्ण १००५ कलशो से भगवान का अभिषेक किया। सीधमन्द्र की शची ने भगवान का प्रगार किया धीर भगवान को लेकर देव समूह पुन. कुण्डप्राम लीटा। वहां झाकर शची वालक को लेकर प्रसूति गृह में गई छोर बालक को माता के पास सुला दिया। इन्द्र ने महाराज सिद्धार्थ को देवो द्वारा मनायं गये जन्म महास्सव कं समाचार सुनाये, उनकी पूजा की और झानन्द नाटक किया। इस प्रकार जन्म कल्याणक महोस्सव मनाकर देवगण स्वपन-स्वपने स्थानों की वारिस चले गये।

पुत्र जन्म की खुकी में महाराज सिद्धार्थ ने राज्य के कारागार से वन्दियों को मुक्त कर दिया। उन्होंने याचको **घोर** सेवको को मुक्तहस्त दान दिया। राज्य भर में दस दिन तक नागरिकों ने पुत्र-जन्मोत्सव बड़े उल्लास **घोर** समारोह के साथ मनाया।

भगवान महावीर कुण्डपुर में उत्पन्न हुए थे। जैन वाङ्मय में कुण्डपुर की स्थिति स्पष्ट करने के लिए 'विदेह कुण्डपुर' मथवा 'विदेह जनपद स्थित कुण्डपुर' नाम दिये गये है। सभवतः इसका कारण यह रहा कि उस समय कुण्डपुर नाम के कई नगर थे। यह कुण्डपुर विदेह देश में स्थित था। यह विदेह देश गण्डकी

जन्म नगरी बंशाली नदी से लेकर चम्पारण्य तक का प्रदेश था। इसे तीरमुक्त भी कहा जाता था। यह देश गगा भौर हिमालयके मध्यमे था। इसकी सीमाये इस प्रकार थी-पूर्व मे कीशिकी (कोसी), पश्चिम में गण्डकी, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में गगा नदी । इसका क्षेत्रफल इस प्रकार बताया गया है—पूर्व से पश्चिम की खोर २४ योजन तथा उत्तर से दक्षिण की झोर १६ योजन । वैद्याली, मिथिला, कुण्डपुर ख़ादि नगर इसी विदेह अथवा तीरभक्त प्रदेश में थे ।

विदेश साहित्य के समान द्वेताम्बर साहित्य में भी महाबीर को विदेश्वासी, विदेह के दीहित्र घोर उनकी माता त्रिप्राला को विदेह सत्ता कहा गया है। द्वेताम्बर साहित्य में कुण्डपुर के कई नाम मिलते हैं, जैमें कुण्डपाम, क्षित्रय कुण्ड, उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर, कुण्डपुर सिन्वेष, कुण्डप्राम नगर, क्षत्रिय कुण्डप्राम । द्वेताम्बर साहित्य में महाबीर को एक छोर विदेश सिक्स हो है। उस समय कुण्डपाम वैद्याली नगरी में सम्मिलत था। इसलिए महाबीर को जनपद विदेह को दृष्टि से विदेह कहा गया छोर कुण्डपाम वैद्याली का एक उपनगर था, इसलिए उन्हें वैद्यालिक कहा गया। साराक्षत कुण्डपाम विदेह जनपद में था और वह वैद्याली का एक उपनगर था।

प्राचीन वाङ्मय के अनुसार वैशाली और कुण्डयाम की न्यित इस प्रकार थी—दक्षिण पूर्व में वैशाली अव-रियत थी, उत्तर पूर्व में कुण्डपुर था और पश्चिम में वाणिज्ययाम था। वस्तृत वैशाली के तीन भाग या तीन जिले थे—वैशाली, कुण्डयाम और वाणिज्ययाम। वैशाली और कुण्डयाम निकट अवस्थित थे। ये दोना गण्डक नदी के पूर्वी तट पर थे तथा वाणिज्ययाम गण्डक के पश्चिमी तट पर स्थित था।

कुण्डपुर ने दो भाग थे- क्षत्रिय कुण्डपुर सिन्तिवेश और ब्राह्मण कुण्डपुर सिन्तिवेश। क्षत्रिय कुण्डपुर उत्तर में या और बाह्मण कुण्डपुर दक्षिण में था। क्षात्रिय कुण्डपुर में प्राय ज्ञातृत्वरी क्षत्रिय रक्ते थे और ब्राह्मण कुण्डपुर में प्राय बाह्मण रन्ते थे। बाह्मण कुण्डप्राम के उत्तर-पूर्व में बहुशाल देया था। क्षत्रिय कुण्डपुर के उत्तर-पूर्व में कोल्लाग सन्तिवेश या। इसमें भी ज्ञातृवशी क्षत्रिय रहते थे। क्षत्रिय कुण्डपुर के बाहर ही ज्ञातृत्वरण्ड वन या। यह भी ज्ञातवशी क्षत्रियों का या क्षार इसो बन या उद्यान में भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी।

वाणिज्यग्राम मे प्राय. बनिये-व्यापारी रहते थे । इसके ईशानकोण मे द्युति पलाश चैत्य श्रौर उद्यान था ।

ये दोनों भी ज्ञात्वशी क्षत्रियों के थे।

कुण्डपुर के निकट ही कर्मार प्राम आवाद था। यहाँ प्राय लुहार आदि कर्मकरो को वस्ती थी। इसी गाव को शास्त्रों में कर्मग्राम अथवा कुल ग्राम कहा गया है, जहाँ भगवान महावीर का प्रथम आहार हुआ था।

लिच्छवी सघ में सभी निर्णय सर्वेसम्मत होते थे। यदि कभी कोई मतभेद होना था तो उसका निर्णय छन्द (बाट) के ब्राधार परहोता था। शलाका ग्राहक छन्द शलाकाये लेकर सदस्यों के पास जाते थे। ये शलाकाये दो प्रकार की होती थी—काली ग्रीर लाल। लाल शलाका प्रस्ताव के समर्थन के लिये होती थी ग्रीर काली शलाका

जैन शर्मका प्राचीन इतिहास

विरोध के लिये। जब सब सदस्यों को शलाकायें मिल जाती तो बाकी बची हुई शलाकाग्रों की गणना गणपति करते थे ग्रीर छन्द-निर्णय घोषित कर देते थे। इस निर्णय को सभी स्वीकार करते थे। गण परिषद के राजभवन का नाम सथागार या जहाँ परिषद को बैठके होती थी।

वज्जी-सम के निकट ही मल्ल गणसघ और काशी कोल गणसघ थे। इन सघो मे से किसी सघ के ऊपर ब्रापित्त ब्राने पर सन्धि के ब्रनुसार तीनो सघों की युद्ध उद्वाहिका की सन्तिपात भेरी की विशेष बैठक होती थी। इसमें महासेनापति का निर्वाचन किया जाता था। वह फिर ब्रपनी युद्धउद्वाहिका का सगठन करता था।

र्वशाली का वैभव श्रपार था। उसमें ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कूटागार, ७७७७ प्राराम और ७७७७ पुष्करिणियाँ थी। उसमे ७००० सोने के कलश वाले महल, १४००० चादी के कलश वाले महल तथा २१००० ताबे के कलश वाले महल थे। इन तोनो प्रकार के महलों में कमशः उत्तम, मध्यम ग्रीर जघन्य कुल के लोग रहते थे।

वैशालों में त्याय व्यवस्था इतनी सुन्दर थी कि कोई अपराधी दण्ड पाये विना वच नहीं सकता था ध्रीर निरप्तपांधी दण्ड पानहीं सकता था। विवाह के सम्बन्ध में भी वहाँ वह कहे नियम थे। वैशालों में उपपन कोई स्त्री वैशालों से वाहर विवाह नहीं कर सकती थी। प्रार्थना करने पर किसी लिच्छवी के लिये परनों का चुनाव लिच्छवी गण करता था। अन्य नगरों की तरह यहाँ भी दास प्रयाधी, किन्तु एक बार जो दास बैशालों में आ जावास, वह फिर बाहर नहीं जा सकता था और उसके साथ मनुष्योचित व्यवहार होता था। इम गण सब में एक नियम प्रचलित था कि नगर की सवंश्रेष्ठ सुन्दरी कन्या विवाह नहीं कर सकती थी। उने नगरवच् या नगर शोभिनी बनाकर सर्वभीभ्या बना दिया जाता था। उसे गण की ध्रीर से नृत्य, गान, वार्तालाप और स्वागन करने की विधिवत् धिक्षा दी जाती थी। १ व वर्ष की अवस्था होने पर उसे गण परिचद जनपद कन्याणी का सम्मान-पूर्ण पद प्रदान करती था धीर मण लुष्करिणी में मणल नान का महित्य विधा दी गाता था। तब वह नगरवधू घोषिन की जाती थी। गण की ध्रीर से उसे अलकृत प्रासाद धीर धन धान्य प्रचु परिमाण में दिया जाता था, जिससे वह वैभवपूर्ण जीवन विताती हुई नागरिको का यथेच्छ मनोरजन कर सके।

" वैद्याली के लिच्छवी स्वातन्त्र्यप्रिय भीर मीजी स्वभाव के थे। उनसे परस्पर मे बडा प्रेम था। यदि कोई लिच्छवी बीमार पड जाता था तो अन्य सभी लिच्छवी उसे देखने आते थे। उत्सव के वे बडे शीकीन थे। सुरद रगीन बस्व पहनने का उन्हे बडा शीक था। इसीलिये बुद्ध ने एक बार आनन्द से कहा था—आनन्द । जिन्होने त्रायित्त्र श्रस्तां के देव नहीं देखे है, वे वैद्याली के इन लिच्छवियों को देखले। वे अड़े शिष्ट, विनयशीन, सुसम्बन्न भीर सर्वे सिक्त स्वरमन थे।

वैद्याली के गणपति का नाम चेटक था। उनकी रानी का नाम सुभद्रा था। उनके १० पुत्र और ७ पुत्रियाँ थी। उनका पुत्र सिह्मद्र वैद्याली गण का सेनापित था। ७ पुत्रियों मे सबसे बडी विद्याला थी जो कुण्डप्राम के राजा सिद्धार्थ को विद्याला गण विद्याले के पुत्र महाबोर तीर्थकर थे। वे कुण्डप्राम सिन्तिदेश के गणपति थे और राजा सिद्धार्थ के सिग्मद्र मानावती का विद्याल से सीर होजा के हमकच्छ के नरेश द्यार्थ के साथ, प्रभावती का विद्याल कच्छ देश की रोक्क नगरी के नरेश उदायन के साथ तथा चलना का विद्याल में साथ, प्रभावती का विद्याल कच्छ देश की रोक्क नगरी के नरेश उदायन के साथ तथा चलना का विद्याल मण्डमरेश श्रीणक विद्याल से साथ हुआ था। ज्येष्ठा और चन्दना ने दीक्षा लेली।

दैशाली सघ प्रत्यन्त वैभवसम्पन्त भ्रोर विकसित था। इसका विनाश श्रेणिक के पुत्र अजातशत्रु ने किया।
युद्ध में वैद्याली पराजित होने वाला नहा था, अतः अजातशत्रु ने कपने चरी हारा वैद्याली में फूट डाल दी।
इससे वैद्याली निवंल होगई भ्रोर युद्ध में पराजित होगई। मजातशत्रु ने वैद्याली को समाप्त कर दिया। इस समय परचात् वैज्ञाली पुन्त स्वतन्त्र हो गई भर्षा प्रवास परचात् वैज्ञाली पुन्त स्वतन्त्र हो गई भर्षा उसने तो वैद्याली को विलक्षुल लण्डहर हो बना दिया। इसके वाद वैद्याली को विलक्षुल लण्डहर हो बना दिया। इसके वाद वैद्याली को विनाश करने वात्रे अजातशत्रु और अप्रदास क्षेत्र हो हो साम प्रत्याली की विलक्ष्य लण्डहर हो बना दिया। इसके वाद वैद्याली को विनाश करने वात्रे अजातशत्रु और समुद्रगुप्त के पिता चन्नशुप्त समुद्रगुप्त के प्रवासी के सम्प्रत्य प्रता चन्नशुप्त के पिता चन्नशुप्त समाने प्रता के समुद्रगुप्त के पिता चन्नशुप्त

भगवान महाबीर ३७४

को साम्राज्य-प्राप्ति में लिच्छिवियों की सहायता का सबसे बडा योगदान मिला या और समुद्रगुप्त अपने म्रापको लिच्छिन दौद्रित्र कहकर गर्न करता था।

महाबीर के पिता का नाम सिद्धार्ष था। वे कुण्डपुर के राजा थे। इस विषय में दिगम्बर श्रीर ववेनाम्बर दोनो ही परम्पराये एकमन है। दिगम्बर परम्परा के उत्तर पुराण(७४।२५२)में उन्हें 'राज्ञ कुण्डपुरेशस्य' कहा है। बयुखण्डागम

भाग ६ (४।१।४४) में 'कुण्डपुर वस्सिर' बताया है। इवेतास्वर परस्परा के त्रिविष्ठ महाबोर के माता-पता प्रत्य चरित में (१०।३।४) 'सिद्धार्थोऽस्ति महीपतिः' कहा है। कल्पसूत्र मे (२।४०, पिता ४।६८, ४।७२, ४।८६) में 'सिद्धत्ये रामा' 'सिद्धत्येण रण्ण' 'सिद्धत्यस्य रण्णो' म्रादि वाक्यो का

प्रयोग किया गया है। इन उस्लेखों से इस विषय में कोई सन्देह नही रह जाता कि सिद्धार्थ कुण्डपुर के राजा थे। वे झरयन्त वैभवसम्पन्न थे। वैद्याली के गणप्रमुख महाराज चेटक ने झपनी पुत्रियों का विवाह उस गुग के प्रसिद्ध राजाओं के साथ किया था। यदि सिद्धार्थ वस्तुत: साधारण स्थिति के क्षत्रिय होते तो चेटक कभी अपनी ज्येष्ठ पुत्री का विवाह उनके साथ न करते। कस्त्यभूत्र और झाचाराग में सिद्धार्थ के तीन नाम दिये गए है— (१) सिद्धार्थ. (२) अयान्स श्रीर (३) यशास्त्री ।

महाबीर की माता त्रिशला महाराज चेटक की राजकुमारी थी। उनका विवाह राजा सिद्धार्थ के साथ हुमा था। बत वे राजदुहिता एव राजरानी थी। हरिवनपुराण २।१६ में उन्हें राजा सिद्धार्थ को पटरानी वताया है। दिनाबर प्रग्यों में उनके दो नाम मिलते हैं—(१) त्रिशला, ब्रीर (२) प्रियकारिणी। देवेतास्वर प्रग्यों में उनके तीन नाम प्राये हैं—(१) त्रिशला, (२) प्रियकारिणी ब्रीर (३) विदेहदिन्ना। वस्तुत विदेहदिन्ना कोई नाम नही था। वे विदेह की पत्रों थी, इसलिए उन्हें विदेहदिन्ना, विदेहदत्ता अपित कहा गया है।

बंग और गोत्र— महाराज सिद्धार्थ ग्रीर महाबीर का गोत्र कारयर था। महारानी त्रिशला के पितृपक्ष का गोत्र वाजिष्ठ था। जहां तक महाबीर के वश का सम्बन्ध है, दिगम्बर परम्परा में उन्हें नाथ वश में उन्यन्न बताया है। सस्कृत ग्रन्थों में नाथान्वय शब्द का प्रयोग किया गया है ग्रीर प्राकृत प्रन्थों में 'णाहूं कुलोस्तन बताया है। एद्खण्डागम के चतुर्थ बेदना खण्ड भाग ६ (४१११४४) में 'कुडलपुर पुरविरस्तर सिद्धरवस्त्रयस्त णाह कुलें दिया गया है। जय घवसा के पेज्ज दोस बिहत्ती' प्राविका में भी यह गाया उद्धृत की गयी है। 'तिलोयपण्लती' ग्रन्थ में तीर्थकरों के वशों का वर्णन करते हुए 'णाहोग्यवेसेषु बीरपासा' इस वाक्य द्वारा महावीर का णाहवश ग्रीर पार्वनाथ का उग्रवश बताया है। णाह इस प्राकृत शब्द का सस्कृत रूप नाय बनता है।

धनञ्जयकृत 'भ्रानेकार्थनासमाला' नामक कोष में महाबोर के पर्यायवाची शब्द देते हुए नाथान्वय शब्द का प्रयोग किया गया है। वह स्लोक इस प्रकार है—

### सन्मतिर्महतिर्बीरो महावीरोऽन्त्यकाश्यपः। नाथान्वयो वर्धमानो यत्तीर्थमिह साम्प्रतम् ॥११५॥

इसमे नाथान्वय शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। वस्तुत. नाथवश श्रत्यन्त प्राचीन है। भगवान ऋषभदेव ने जिन चार विशो की स्थापना को थी, उनमें नाथवश भी था। इन चार विशो में कुरु, हरि, नाथ, श्रीर उग्रवश सम्मिलित थे। विशम्बर परस्परा के सभी धास्त्रों में महावीर के विश्व का नाम नाथवश ही मिलता है।

किन्तु क्वेताम्बर साहित्य मे सर्वत्र उन्हे ज्ञात्व शी लिखा है। केल्पसूत्र, धाचाराग, उत्तराध्ययन, सूत्रकृताग ग्रादि प्राकृत ग्रन्थों में 'णाय कुलसि, णाये, णायण्पुंत्ते, णायकुलचदे' ग्रादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। हेमचन्द्र ग्रादि संस्कृत ग्रन्थकारों ने उन्हें 'ज्ञातवंदय' लिखा है। टीकाकारों ने णाय का ग्रयं भी ज्ञातृ किया है।

बौद्ध साहित्य मे तो महावीर के लिए सवंत्र 'निगठ नातपुत्त' शब्द दिया है, जिसका अर्थ होता है निर्फ्रन्थ

क्षातृपुत । इस वश-भेद का कारण क्या था, इस सम्बन्ध में विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि महाबोर वस्तुत नाथवधीस थे । प्राकृत प्रत्यों में नाथ के चिये 'णाहु' शब्द का प्रयोग होता आया है । किसी भूल या प्रमाद के परिणामस्वरूप देवताम्बर अन्यों में 'णाहु' के स्थान पर 'णाय' शब्द प्रयुक्त होने लगा । बौद्ध साहित्य में उसीके क्रमुकरण पर नात शब्द का प्रयोग होने लगा। इससे नाथ वंश बदलते-बदलने ज्ञानृवश वन गया क्रीर महावीर ज्ञातवधी बन गये।

नासकरण—सीघमॅन्द्र ने सुपेरु पर्वत पर भगवान का घ्रभिषेक करने के बाद उनके दो नाम रक्छे—बीर ग्रीर वर्षमान । ये दोनों हो नाम सार्थक थे । वे बीर थे । उनके उत्पन्न होने पर उनके पिता सिद्धार्थ को श्री, विभूति, प्रभाव, घन-घान्य ग्रादि सभी में वृद्धि हुई थी । इसलिए उनका वर्षमान नाम वस्तुतः सार्थक था । स्वेताम्बर साहित्य मे भगवान का नामकरण पिता सिद्धार्थ ने किया, ऐसा उल्लेख मिलता है ।

एक दिन बाल भगवान रत्नजिहत पालने में भूल रहे थे। तभी वहीं सजय भीर विजय नामक दो चारण मुनि म्नाए। उन्हें किसी जैन सिद्धान्त में सन्देह उत्पन्न हो गया था। किन्तु बाल भगवान के देखते ही उनका सन्देह

दूर हो गया। तब उन्होंने बडी भक्ति से बालक का नाम सन्मति रक्खा।

बाल लीलाएँ—इन्द्र की आजा से कुबेर प्रतिदिन भगवान की प्रायु और इच्छा के प्रमुसार स्वर्ग की सारभूत भोगोपभोग सामग्री स्वय लाया करता था और सदा खर्च कराया करता था। कुमार वर्षमान दात्यावस्या ने हो
गाभीर, शान्त, उदात्त एव सयम के धारक थे। वर्षमान की खेलकूद में विशेष हिंच नहीं थी, फिर भी वे समयदस्क
बालकों के साथ कभी कभी लेता कुमा में भाग लिया करते थे। कभी कभी देव भी बाल रूप घारण करते थे। इससे
उनके मन में बडा सन्तोप होता था। एक दिन कुमार वर्षमान प्रपने वाल साथियों के साथ प्रामली कीडा का लेल
खेल रहे थे। इस लेल में किसी एक वृक्ष को केन्द्र मान लिया जाता है। सब बातक एक साथ उम वृद्ध की और दौड़ते
है। जो बालक मवसे पहले उस वृद्ध पर चडकर उनर कर आता है, वह विजयी माना जाता है ओर वह पराजित
बालकों के कन्ये पर चड कर वहां तक जाता है जहीं से दौड़ प्रारम्भ इंडे हैं।

एक दिन सौधमं इन्द्र की सभा में चर्चांचल रही थी कि इस समय भूतन पर सबसे प्रशिक्ष रूपवीर कीन है। इन्द्र कहते तथा - इस समय मनसे अधिक जूरबीर वंकान र विश्व है। कोई देव दानव उन्ने उपजित तहीं कर सकता। यह सुनकर सभाम नामक एक देव को इन्द्र को बात पर विश्व वात वहीं हुआ। वह उनके उन भी परीक्षा लेने के लिये प्रमद बन में आया जहाँ कुमार वर्षमान अपने वाल सखाओं के साथ सेन रहे थे। उस देव ने माया से एक विद्याल साप का रूप धारण कर लिया और उस वृक्ष की जड़ से स्कन्ध तक लिपट गया। उस भयकर माप को देखकर सभी बाल कथ्य के मारे वहाँ से अपने प्राण बचाकर भाग गये। केवल कुमार जर्ममान ही वहाँ रहु गए वे वे साविवाय बल के धारी थे। उनके मन में आतंक या भयनाममात्र को भी न था। वे निभय होकर उस सर्ग के ऊपर चढ़कर इम प्रकार की छा करते तथे, मानो वे माता के पलग पर ही की छा कर रहे हो। वे बहुत समय नक सप क साथ नाना प्रकार की कीड़ा करते नहे। अन्त से सगम देव ने अपनी पराजय स्वीकार करनी (उत्तरपुराण)। अज्ञ का कि ने महावीर चित्र के पत्र घर इस प्रकार की कीड़ा करते रहे। अन्त से सगम देव ने अपनी पराजय स्वीकार करनी (उत्तरपुराण)। अज्ञ का कि ने महावीर चित्र के इस घटना का सजीव विच्र करते हुए लिखा है कि—

वटवृक्षमयैकदा महान्तं सह डिऔरधिरुह्य वर्षमानम् । रममाणमुद्वीक्य सगमाख्यो । विव्यवस्त्रासयित् समाससाद । १७।६५-६८

सगम देव ने पराजित हैं। कर अजभुंख मानव रूप घारण करके कुमार वर्धमान को एक कन्धे पर तथा उनके एक बालसखा पक्षघर को दूसरे कन्धे पर बंठा लिया तथा दूसरे बालसखा काकघर का उगली पकड़कर उन्हें सादर घर तक पहुँचाया। इन दोनो सखाओं के नाम चामुण्डराय पुराण में मिलते हैं। इस अजमुख दंव का नाम पुरातत्व वेता हरिनंगमेश बतलाते हैं तथा हरिनंगमेश द्वारा कुमार वर्धमान और उनके दो बालसखाओं को कन्धे पर बेठाने तथा उगली पकड़ने का दृश्य कुषाणकालीन एक शिवाफलक पर अकित है और मथुरा सग्रहालय में सुरक्षित है।

सगम देव वर्षमान कुमार के शीयं,साहस धीर निभंयता से धरयधिक प्रभावित हुआ। उसने वड़ी भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति की और कहा—प्रभो आपका वल विकम मतुलनीय है। आप ससार मे धर्वेय है। सवमुच ही आप

महाबीर हैं। तभी से ग्रापका नाम ससार मे महाबीर के रूप में विख्यात हो गया।

भ्रग्वान महावीर ३७७

महाबीर मत्यन्त साधनामय और झनासक्त जीवन लेकर उत्पन्न हुए थे। झाठ वर्ष की झायु में उन्होंने झाणुकत घारण कर लिये थे। वे तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जन्मजात ज्ञानी होते हैं। वे ससार के जीवो को कत्याण की घिक्षा देने के लिये उत्पन्न होते हैं। दासिलये जगद्गुरु कहलाते हैं। उन्हें झक्तर-ज्ञान देसके, ऐसा कोई गुरु नहीं होता। सारा संसार और उसका स्वभाव हो जनकी पुस्तक होती है। वे अपने झन्तमंत्र से उसे गहराई से देखते हैं, विवेक की बुद्धि से उस पर गहन मनन और चिन्तन करते हैं और झात्मा के समग्र उपयोग से उसका सारतत्व गृहण करके निरन्तर अमतत्व की ओर बढते जाते हैं।

मह्त्वीर चिन्तनशील ग्रनासकत योगी थे। वे जन्म से ही मितिज्ञान, श्रुतज्ञान ग्रीर ग्रविश्वान इन तीन ज्ञानों के धारक थे। तीन ज्ञानगारक को अत्यज्ञानों जन क्या पढ़ा सकता है। वेतान्यर ग्रागम प्रावस्यक चूणि भाग १ में बताया गया है कि जब महावीर को अध्ययन के लिये कलाचार्य के पास भेजा। सीधमन्त्र को ग्रविश्वान ह्यार ज्ञात हुआ कि तीर्थंकर महावीर को कलाचार्य के पास पढ़ने के लिये कलाचार्य के पास पढ़ने के लिये भेजा जा रहा है तो उसे वड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक क्षण का भी वित्तन्त्र किये विता एक वृद्ध नाह्मण का रूप धारण करके कलाचार्य के गुरुकुल के जा पहुँचा, जहाँ वालक महावीर और उनके माता पिता थे। इन्द्र विद्यापुर और जनसाधारण को तीर्थंकर की योग्यता से परिचित कराना चाहला था। इन्द्र ने प्रभु को मन ही मन नमस्कार किया और श्रवन्त वित्तय के साथ प्रभु से व्यावस्थ सर्वाटल प्रवन्त पुष्ठले लगा। प्रभु ने उन प्रकाश के यथार्थ और अवित्तय करने पुष्ठले लगा। प्रभु ने उन प्रकाश के यथार्थ और अवित्तय करने पुष्ठले लगा। प्रभु ने उन प्रकाश के यथार्थ और अवित्तय करने पुष्ठले लगा। प्रभु ने उन प्रकाश के समक्ष उत्पत्त के साथ स्वाव के स्वाव के साथ हो। वह तीन जान का साथ ते थे कर दिया। बालक ग्रापके समक्ष उत्पत्त हो। वह तीन जान का साथ ते थे कर है। वह सलार में पढ़ने नहीं पढ़ा हो। वह सामांय वालक का प्रके समक्ष उत्पत्त है। वह सह सामांय वालक रहा है। वह तीन जान का धारी ते थेकर है। 'यह कुल्ला गुरु है। वह सलार में पढ़ने नहीं पढ़ा ग्राया है। यह कह कर इन्द्र ने भीर साथ हो श्राचार्य ने बाल प्रभु के करणों में नमस्कार किया। महाराज विद्यार्थ में साथ नित्र के साथ तो जानवरह है।

मावस्यक चूणि भाग १ में यह भी उल्लेख है कि वृद्ध ब्राह्मण ने बालक महावीर के साथ हुए प्रश्नोत्तरों

का सग्रह करके 'ऐन्द्र व्याकरण' की रचनाकी।

चिरकुमार महाचीर — बालक महाबीर धोरे थीरे बाल्यावस्था और किशोर वय पारकर यौवन अवस्था में पहुँचे। सात हाथ उन्तत उनकी देहयिट थी। उनके शरीर पर १००८ ग्रुभ लक्षण मुर्गिभित थे। जन्म से ही स्वेद रहितता, निर्मन शरीर, दुःख के समान घवन रात, वज्जव्यभनाराच सहनन, समजुरस्त सस्थान, मृतुपम रूप, बन्यक उपने के समान घरीर में सुगिम्ब, अनन्त बचवीर्य धौर हितमित मधुर भाषण ये ग्रसाधारण दस विशेषताये धौ। उनके शरीर का वार्त ते स्वान थे। उनका रूप सावच्य का मिनियों की स्वान थे। उनका रूप सावच्य का मिनियों की स्पृष्टा की बस्तु था। एक ही रुख्द से कहे तो वे त्रिलोकसन्दर थे।

वे राजकुमार ये। गणराज्य के नियमानुसार उन्हें कुमारामात्य के सम्पूर्ण अधिकार और भोग की सम्पूर्ण सामग्री उपलब्ध थी। बल श्रीर पोश्व में सम्पूर्ण विज्ञगण में कोई उनकी समानता नहीं कर सकता था। सौन्दर्य में वे देवकुमारों को लिज्जित करते थे। उनकी श्रवस्था भी विवाह योग्य थी। किन्तु उनकी वृत्ति झारसकेन्द्रित थी। काम झीर कामिनी की कामना उनके मन में काण भर्ग के लिये भी कभी न जागी। व्योगि के योगी थे। योगी की पहचान ही यह है कि जब ससार के प्राणी नसार-व्यवहार में जागृत रहते है, उस समय योगी ससार व्यवहार में सोया रहता है किन्तु वह श्रास्म-दर्शन में सदा जागृत रहता है। जो सदा झारमानुभव का रसास्वाद करता रहता है, उसे कामिनियों का कमनीय रूप और काम की स्पृहा कब प्राक्तित कर सकती है!

महाबीर की स्वय की तो साघना वी ही, फिर उनका पारिवारिक वातावरण धीर पृष्ठभूमि भी उनकी साघना में सहायक थी। 'ब्राचारांग सुत्र में स्पष्ट उल्लेख है—'समणस्स ण भगवधो महावीरस्स ग्रम्मापियरो पासा-विज्ञा समणोवासगा या वि होत्या।' श्रर्यात् श्रमण भगवान महावीर के माता पिसा पारवांपत्य सम्प्रदाय के श्रमणोपासक थे।

जैन वर्ग का प्राचीन इतिहास

'कल्पसूत्र' में महाराज सिद्धार्थ की दिनवर्थों की एक संक्षिप्त फ्रांकी प्रस्तुत की गई है। उसमें लिखा है—
'सूर्योदय के अनन्तर सिद्धार्थ राजा प्रवृत्वाला धर्यात व्यायामकाला में जाते थे। वहाँ वे कई प्रकार के दण्ड, देठक,
मुद्गर चालन छादि ब्यायाम करते थे। उसके अनन्तर वे मल्लयुद्ध करते थे। इसमें उनका पर्याप्त परिश्रम हो जाता
था। इसके पच्चात् शतपत्रच तेल-ओ सो प्रकार के द्रव्यों से निकाला जाता था—धीर सहस्रपत्रच तेल-ओ एक
हजार द्रव्यों से तैयार किया जाता था—उससे मालिश करवाते थे। यह मालिश रस रुघिर छादि धातुओं को प्रीति
करने चाला, रीपन करने वाला, बल की वृद्धि करने वाला और सब इन्द्रियों को प्रात्हाद देने वाला होता था।
क्यायाम के पदचात् वे स्नान करते थे। उपरान्त वे देवोपासना (देव पूजा) में समय लगाते थे। फिर शुद्ध सालिक
भोजन करके राजकाज में प्रवृत्त होते थे।'

ऐसे शुद्ध साल्यिक वातावरण मे महावीर की झात्मिक साघना सतत सतेज होती जा रही थी। एक दिन किला नरेश जितशत्र अपनी प्रनिचसुन्दरी और यशोदया की सुकुरारी कन्या यशोदा की लेकर कुण्डग्राम प्यारे । इन्द्र के समान वल भीर ऐक्य में कारक एवं अपने सुहुद बन्धु के झागमन से महाराज सिद्धार्थ अत्यन्त प्रसन्त हुए। उन्होंने अपने वहनोई जितशत्र का हार्विक स्वगत किया। जितशत्र महारीज के जन्मोस्तव के प्रसन्त स्वया अवस्तर पर भी आये थे। उन्होंने तभी मन में सकल्प कर लिया था कि यदि भाग्य से मेरे घर मे पुत्री का जन्म होगा तो मैं उसका विवाह कुमार वर्धमान के साथ करूँगा। उनकी कामना सफल हुई और कुछ वर्षों के अनन्तर सुरवाला सी कमनीय यशोदा नामक कन्या ने जन्म लिया। कन्या क्या थी, मानो रित ही मानवी बनकर अवतरित हुई थी। अपनी उसी कन्या को लेकर जितशत्र मन में कामना सजोये राजकुमार के लिए समर्पिन करने आये थे। उन्होंने महाराज सिद्धार्थ से प्रपना मनोरष निवेदन किया। मुनकर महाराज अत्यन्त अवस्ति हिन्द ए। महारानी त्रिकालो प्रसुक्त मारी प्रशेष सुक प्रमुत्त त्रा की लेकर जितशत्र भी रूपनी एकक मन में ऐसी सुलक्षणा और शुभ्र तारिका सी कुमारी को भागी पुत्र नम्न बनान की लक्ष जाग उठी। किन्तु 'विषता के मन कछ और है, मेरे मन कछ और।'

एक दिन अनुकूल प्रवसर देखकर महाराज सिद्धार्थ प्रपने प्रिय पुत्र में बोले— 'प्रियदर्शी कुमार ' प्रव तुम्हारी वय विवाह योग्य हो चुकी है। हमारी इच्छा है कि तुम अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो जिससे वया परम्परा स्को । 'कुमार प्रयत्यत्त विनय और वालीनता के साथ कहने लगे— 'पुत्रयपाद ' इस नदवर जीवन के काण क्या भोगों के तिए समर्पित करने से सार्थक हो पायंगे ' मैं इसी जीवन में समृतद्व की प्राप्ति के लिये साधना करना सहता हूँ। मैं विवाह नही, ब्रापका ब्राधीवीद चाहता हूँ कि मैं ब्रपने लक्ष्य की प्राप्ति बीझ कर सकूँ। ' सुनकर पिना की उमय और माता की लक्षक पर नुपारपात होगया। महाराज जितवात्रु निराश हो गये। ओर किशोरी यशीदा ' उसके सुस्त-स्वप्त ही मानो टूट गये। कितनी हसरते लेकर आई थी वह यहां पर लेकिन सारी हसरते विवार गई, सारी तमनाये मुस्का गई।

राजकुमारी यद्योदा को कुमार महाबीर के निरुचय से हार्दिक दुख हुया। उसने सासारिक भोगों से विरक्त होकर बाद में मायिका दीक्षा ले ली। किलिंग नरेश जितशत्रु भी महाबीर के निर्णय से निराध होकर ससार से विरक्त हो गये। किल्तु जगता है, उन्होंने तत्काल दीक्षा नहीं जी। जैन बास्त्रों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि तोषल नरेश जितशत्रु नै तीर्षंकर महाबीर को अपने प्रदेश में धर्म प्रचार के लिए निमन्त्रण दिया। फलतः प्रभु महाबीर तोषल गये और वहाँ से वे मोधल गये और फिर कुमारी पर्वत पर मगवान का धर्मोपदेश हुआ। वहाँ जितशत्रु ने प्रभु के चरण सानिच्य में दीक्षा ले ली भीर चोर साधना द्वारा केवल झान प्राप्त करके मुक्त हो गये।

जैन शास्त्रों के इस उल्लेख से यह निष्कणं निकलता है कि भगवान महावीर द्वारा दीक्षा लेने के बहुत वर्षों के पश्चात् जितशत्रु ने दीक्षा ली थी। सम्भव है, कुमारी यशोदा ने भी अपने पिता के साथ ही सयम धारण किया हो किन्तु यह तो निश्चित है कि जब जितशत्रु अपनी पुत्री के विवाह सम्बन्ध के लिये कुण्डयाम धाये थे, तभी राजकुमारी ने अपने मन में महावीर को पति रूप में स्वीकार कर लिया था और अपने आराध्यदेव द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार किये जाने पर वह अन्य किसी राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए उद्यत नहीं हुई और उसने साजीवन की मार्य कर लिया।

भगवान महावीर ३७६

दिगम्बर परस्परा के सभी शास्त्र महावीर को श्रविवाहित मानते हैं । प्रसिद्ध ग्रन्थ तिलोयपण्णत्तो मे स्पष्ट उत्लेख है —

'णेमी मल्ली बीरो कुमार कालम्मि वासुपुज्जो य। पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रञ्जवरमस्मि ॥४।६७०

ग्रर्थात् भगवान नेमिनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपुज्य और पाश्वनाथ इन पाच तीर्थकरो ने कुमार काल में भीर शेष तीर्थकरो ने राज्य के श्रन्त में तप को ग्रहण किया ।

इसी के अनुकरण पर पद्मपुराण मे इस सम्बन्ध में लिखा है-

बासुपूज्यो महावीरो मिल्लः पाइवीं यदुसमाः । कुमार निर्गता गेहात्पृथिवीपतयोज्परे ॥२०।६७

इन बास्त्रीय उल्लेखों से दो बातों पर प्रकाश पहता है—(१) ये पाँच तीर्थंकर राज्य का भोग किये बिना दीक्षित हो गये। (२) इन्होंने कुमारकाल में मर्थात मुनिवाहित दशा में ही दीक्षा ग्रहण की।

ये पाचो तीर्थंकर पचवालयित के रूप मे प्रसिद्ध रहे हैं। पुरातास्थिक साक्ष्य भी इसका समर्थन करते है। ईसा पूर्व प्रमम बताब्दी मे निर्मित खण्डिगिर गुफाओं में, कृषाण काल में निर्मित मयुरा कलाकृतियों में तथा पदचास्का-लीन मृतियों में पचवालयित्यों की मृतिया उपलब्ध होती है। इससे यह स्वीकार करने में कोई सन्देह नहीं रहता कि उपयक्त पाच तीर्थंकर अविवाहित रहे. यह मान्यता परम्परागत रही है।

दिगम्बर बास्त्रों के ब्राघार धोर अनुकरण पर निर्मित प्राचीन देवताम्बर ब्रागमों मे भी इसी मान्यता का समर्थन प्राप्त होता है। भगवती सूत्र, समयायाग, स्थानाग और आवस्यक निर्युक्ति मे यशोदा के साथ महाबीर के विवाह होने और उनके प्रियदर्शना नामक पुत्रों के होने का कोई उन्लेख नहीं मिलता और पाच कुमार प्रव्रजित तिर्थकरों मे महाबीर का नाम मिलता है। महाबीर के विवाह को संवयम वर्षों करन्यूत्र ने साई । उसके परचात्र वर्षों हो असके परचात्र वर्षों में कर्त्यम् वर्षों करन्यूत्र ने साई । उसके परचात्र वर्षों हो असके परचात्र के निर्युक्त के वरित्र अस्थान करन्यत्र का हो अनुकरण किया गया है और इस नवीन करन्या के समर्थन के लिए कुमार गयद का ब्रायं सदलने का भारी प्रयस्त किया गया है।

समबायाग सुत्र न० १६ में १६ तीर्थंकरों का घर में रहकर झीर भोग भोगकर दोक्षित होना लिखा है! टीकाकार सभयदेव मुरिने भी झपनी वृत्ति में भेगास्तु पच कुसारभाव एवेरबाह कहकर इसे और स्पष्ट किया है। स्थानाग सुत्र के ५७६ वे सूत्र में भी पांच तीर्थंकरों को कुमार प्रत्यित लिखा है। झावस्यक निर्युक्ति में तो इसे और अधिक स्पष्ट किया है। वे गाथाये इस प्रकार है—

> वीर घरिट्रनेमि पासं मल्लि च वासपुरुजं च । एए मुन्ए जिणे घवसेसा ग्रासि रायाणो ॥२४३॥ रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवसेसु खत्तिश्रकुलेसु । ण य इत्थिग्राभिसेग्रा कुमार वासंमि पव्यइया ॥२४४॥

इन गायाओं को अधिक सुस्पष्ट करने के लिए आवश्यक निर्युक्ति में दो गाधाये और दो गई है जो इस प्रकार है—

बोरो ग्ररिट्टणेमी पासो मल्ली वासुपुन्जो य । पढमवए पव्वइया सेसा पुरा पन्छिमवर्यास ॥२४५॥

इस गाथा में ब्राये हुए 'पढमवए' पद का ब्रार्थ करते हुए टीकाकार मलयगिर ने लिखा है—प्रथमवयसि कुमारुत्वलक्षणे प्रविज्ञाता, शेषा. पुन ऋषभस्वामिप्रभृतयो मध्यमे वयसि,योवनत्व लक्षणे वर्तमानाः प्रवृज्ञिताः ।

निर्युक्तिकार ने एक स्थान पर तो धीर भी स्पष्ट लिखा है – गामायारा विषया निसेविता जे कुमार बज्जीहा' इसमे बताया गया है कि पाच तीर्यकरों ने विषय भोगों का सेवन नहीं किया।

दिगम्बर परम्परा के शास्त्र श्रीर उनके आघार पर बने इन श्वेताम्बर आगमो मे इस विषयक ऐकमत्य सिद्ध करता है कि उनत तीर्थकरो ने विवाह नहीं किया। किन्तु बाद में बने हुए कल्पसूत्र आदि ग्रन्थों में महाबीर को विवाहित मानने की जो कल्पना की गई है, उसका कोई शास्त्रीय या परम्परामान्य धाधार खोजने पर भी नहीं मिलता। प्राचीन धागम प्रन्यों को प्रधामाणिक स्वीकार करके ही कल्पसूत्र को कल्पित वात को माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है, कल्पसूत्र कार म० बुद्ध के जीवन विरत्न धीर तस्यावन और वादे अपायी के प्रधामिक प्रभावित रहा है। उसकी दृष्टि में बुद्ध हारा स्त्री पुत्र का ग्याप प्रत्यीवक प्रभावित रहा है। उसकी दृष्टि में बुद्ध हारा स्त्री पुत्र का स्वापा प्रत्यीवक धानुकरणीय लगा प्रतीत होता है। इसी धादर्श को महाबीर जीवन में प्रदर्शित करने की धुन में वह महाबीर के विवाह को कल्पना कर वैठा। इतना ही नहीं; उसे महाबीर की एक पुत्री प्रयदर्शना के नाम से कल्पित करनी पढ़ी। किन्तु धार्यवर्थ है, करसूत्रकार पत्नी यवोदा धौर पूर्त्री प्रयदर्शना की कल्पना का निर्वाह नहीं कर सका। इन दोनों के वह धामें वक्तर विक्रुक भूला बैठा। इसीलिय महाबीर के वीक्षाकाल में या उसके खागे पीछे कही भी यवोदा और प्रियदर्शना का नामोल्नेक नहीं मत्नता। कल्प-सूत्र में प्रियदर्शना का विवाह जमालि के साथ हुआ बताया है। जमालि की थाठ स्त्रियां बताई गई है, किन्तु उनमें प्रियदर्शना का विवाह जमालि के साथ हुआ बताया है। ये सारी असर्गतिया महाबीर के विवाह को कल्पना के कारण ही उत्थानन हुई है। वस्तुत विवाह को कल्पना के कारण हमी उत्थानन हुई है। वस्तुत विवाह को कल्पना के ब्राव्व हिस उत्थान हुई है। वस्तुत विवाह को कल्पना के ब्राव्व हिस्त ही स्वीकार करती है।

महावीर ने राज्य शासन में भाग लिया या नहीं, यदि लिया तो वह किस रूप में, इस बात के कोई सकेत प्राप्त नहीं होते। वैद्याली में उत्लनन के फलस्वरूप कुछ ऐसो सीले प्राप्त हुई है जिन पूर कुमारामात्य लिखा

हुमा है। किन्तु इन सीलो का सम्बन्ध कुमार महाबीर से थाँ, इसका कोई प्रमाण नही है क्योंकि कुमारामास्य भीर वैद्याली गणतत्र के शासन में महाराज सिद्धार्थ का कोई महत्वपूर्ण स्थान था, यह सिद्ध होना महाबीर झभी शेष है। महाराज सिद्धार्थ कुण्डमाम के गणप्रमुख थे भीर कुण्डमाम एक स्वतन्त जाला था। सभवत कुण्डमाम गण के राजा बैद्याली सच की सस्वागार के सदस्य होते थे। किन्तु इस

नाते महावीर को बंधाली सघ में कुमारामात्य का महत्वपूर्ण पर प्राप्त था, यह निद्वयुर्वक कहता किठन है। सम-बतः कुमारामात्य का पद गणप्रमुख चेटक के दस पुत्रों को प्राप्त था ध्रीर उन्हें ग्रमात्य के ग्राप्तिकार प्राप्त थे। कुण्ड ग्राम में जिसका वर्तमान नाम वासुकुण्ड है, ग्रमी तक उत्खनन कार्य नहीं हुमा है धीर न वहां से अब नक कोई महावीर कालीन सामग्री उपलब्ध हुई है। इसलिए वैशाली से प्राप्त गुप्त काल की कुमारामात्य सम्बन्धी सीलो के साथ महावीर का कोई सम्बन्ध था, यह विश्ववासपूर्वक कहना कठिन है। प्रमाण के बिना केवल कल्पना के वल पर पक्ष ग्रीर विश्वक दोनों ही भोर तर्क दिये जा सकते है।

प्रारम्भ से ही महावीर की प्रवृत्ति भोगों की ब्रोर नहीं थी। वे प्राय. एकान्त में बैठ कर ससार के स्वरूप पर गृहन विचार किया करते ब्रोर विचार करते करते द्यारम विन्तन में लीन हो जाते। उनकी अकृति व्यन्तम् अंशी उन्हें भी प्रकृति व्यन्तम् अंशी अंशर की मुख सामग्री उपलब्ध थीं, किन्तु मुख सामग्रो में को प्रतिमा जनकी ब्रासिक्त नहीं थी। उन्हें सभी प्रकृति वे स्वले-भोगों भे ब्रान्टिक विश्री हुई है, यौवन का प्रतिकात के स्वरूप है, संयोग में वियोग को भय खिला है, बारोर के रोम रोग फ्रांकर रहे हैं। प्राणी सुख प्राप्त का प्रयन्त करता है ब्रीर द ख प्राप्त होता है। इन्ट को स्वरोजना से

श्रनिष्ट हाथ ब्राता है। इसका सारा प्रयत्न क्षणभगुर के लिये है। मैं ब्रमरत्व के लिए पुरुपार्थ करूँगा। मेरा काम्य सब्ब है किन्त ऐसा सब्ब जो ब्रविनश्वर हो, स्वाधीन हो।

उनकी चिन्तनधारा ने उन्हें भोगों के प्रति उदासीन बना दिया। वे अपना अधिक समय साधना में ब्यतील करने लगे। वे अपने प्रासाद के एकान्त कथा में ब्यानलीन हो जाते और अमरत्व की राह खोजते रहते। उनको इस योग साधना की क्याति दूर दूर तक फैल गई। जन जन के मन में उनके प्रति असीम श्रद्धा उत्पन्त हो गयी। श्रद्धाति-रेक में अनेक लोगों ने उनके जीवन काल में ही उनकी मूर्तियां बनाकर उनकी गुजा करना प्राप्तम कर दिया। ये मूर्तियां जीवन्त स्वामों को मूर्तियां जीवन्त स्वामों को एक चन्दन-मूर्ति सिन्धु सोवोर नरेश राहित अपने एक प्रिय दासों के उत्तरित स्वामों को एक चन्दन-मूर्ति सन्तरित को प्रक्षित उत्तरित को प्रति की स्वामों को स्वामों को स्वामों को प्रक्ष चन्दन-मूर्ति सन्तरित के प्रक्ष चन्द्र स्वामों को स्वामों को स्वामों को स्वामों के स्वामों की स्वामों के स्वामों की स्वामों के स्वामों की स्वामों स्वामों स्वामों स्वामों के स्वामों की स्वामों की स्वामों स्वामों स्वामों स्वामों स्वामों स्वामों स्वामों स्वामों की स्वामों स्व

भगेबान महावीर ६८१

करने के लिए ध्रत्यन्त उत्सुक था। वह महाराज उदायन की अनुपंस्थित में सिन्यू सौबीर की राजधानी वीतभय नगर में पहुँचा और दासी से गुप्त दिवाह करके उस मूर्ति को ले जाया। किन्तु इस घटना को सूचना मिलते हो महाराज उदायन ने चण्डप्रधोत पर घाकमण करके उसे बन्दी बना लिया किल्तु मूर्ति वही अचल हो गई। दासी किसी प्रकार बच निकली। मार्ग में जब उदायन को जात हुया कि चण्डप्रधोत जैनधर्मीनुष्यारी है तो उसने उसे मुक्त कर दिया। इसके पदचात जीवन्त स्वामी की वह प्रख्यात मृति कहा गई, इसकी कोई प्रामाणिक सचना प्राप्त नहीं होती।

कुछ वर्ष पूर्व ग्रकोटा से चन्दन की लेकड़ी की बनी हुई जीवन्त स्वामी (महावीर) को मूर्ति प्राप्त हुई थी जो भाजकल बड़ीदा के समहालय में सुरक्षित है। यह प्रतिमा उस समय की बनो मानो जाती है, जब राजकुमार महावीर मुनि-दीक्षा निने से एक वर्ष पूर्व अपने प्रासाद में ध्यानमन लड़े थे। इसलिये इस मूर्ति में मुकुट, रत्नहार, भ्राम्पण और दारीर के निचने भाग में वस्त्र दिलाये गये हैं। जीवन काल में बनाई हुई प्रतिकृति होने के कारण यह 'जीवन्त स्वामी की प्रतिमा' कहलाई। अर्थात् यह उनके जीवन काल में बनी थी। इसके बाद को ऐसी बनी हुई मतियां 'जीवन्त स्वामी प्रतिमाय' कहलाई। ऐसी प्रतिमायं और भी कई मिलती है।

बंराय्य और दीक्षा—भगवान सब प्रायः तीस वर्ष के हो गये थे। एक दिन वे आत्म-विन्तन में निमन्न थे। वे जन्म से ही मितवान, श्रुतज्ञान और अविध्वान के पारक थे। उन्होंने भ्रविध्वान से सपने पूर्वभवों को देखा। उन्होंने पूर्वभवों का ज्ञान करके विचार किया कि जीवन के थे समृत्य तीस वर्ष मैंने परिसर्ट के इस निस्सार भार को वहन करते हुए अकारण ही गंवा दिये, किन्तु सब मैं एक क्षण भी इस भार को वहन नहीं करूँगा। मुक्ते आत्म करयाण का मार्ग खोजना है और साल्म साधना द्वारा आत्मिद्ध का लक्ष्य प्राप्त करना है

उनके मन में निवेंद की निर्मल धारा प्रवाहित होने लगी। तभी लौकान्तिक देव भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान के चरणों में नमस्कार करते हुए कहा—प्रभी श्वव तीर्थ-प्रवर्तन का काल झा पहुँचा है। जात के प्राणी झजान और सिष्धा विश्वासों के कारण राह भटक गये है। झाप कमें लग्न करके केवलझान प्राप्त कर और ससार के सन्तत प्राणियों को सुख एवं शान्ति का मार्ग दिखावे। यह निवेदन करके और भगवान को नमस्कार करके लोकान्तिक देव खपने आवास को लोट गये।

तभी चारो जाति के देव और इन्द्र आये। इन्द्र ने भगवान को सिंहासन पर पूर्विभिमुल बंटाया। तब उनका करवाण अभिषंक किया और स्वगं से लाये हुए अनच्यं रत्नालकार और वस्त्र पहनाये और उन्हें चन्द्रप्रकान मामक शिवका में आव्ह किया। अभिनिव्कम के से स्वप्त के भगवान ने मधुर वचनों से वन्युजनों को सन्दुष्ट किया माम शिवका ने स्वप्त किया और उन्हें चन्द्रप्रका माम शिवका ने उठाया और उन्हें चालकों ने, किर विद्याम राजाओं ने उठाया और सात-सात पग चले। फिर उसे इन्द्रों ने उठाया और उसे आकाशमागं से ले चले। अभिनावन के दोनों और खड़ होकर इन्द्र चमर डोल रहे थे। अभिनिव्कमण की इस पावन वेला में ससस्य देव-देवियाँ, मनुष्य और रिवयों भगवान के साथ चल रहे थे। इस प्रकार भगवान जातृ पण्ड चन में पहुँचे जो कुण्डशाम (क्षत्रिय कुण्ड) के पूर्वोत्तर भाग में जानृवशों क्षत्रियों का उद्यान था। वहां पहुँच कर भगवान पालकों से उत्तर पड़े और एक सिला पर उत्तराभिमुल होकर वेला का नियम लेकर विराजमान हो गये। इस प्रकार मार्गवीर्थ कृष्णा दशमी के दिन, अबिक निर्मल चन्द्रमा हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के मध्य था, सन्ध्या के समय उन्होंने वस्त्र, आभूषण और माला आदि उतार कर फेक दिये, अन्तरा सिद्धेन्य कुण्ड के साव या। की समय उन्होंने वस्त्र, आभूषण और माला आदि उतार कर फेक दिये, अन्तरा सिद्धेन्य कुण्ड के विचेत स्वा के समय उन्होंने वस्त्र, आभूषण और माला आदि उतार कर फेक देये, अन्तरा सिद्धेन्य कुण्ड के वा किये तथा जुचन किये हुए केशों का भी इन्द्र ने अपने हाथ से उठाकर मणिमय पिटारे से रक्ता और देवों के साथ स्वय जाकर उन्हें कीरसानर में प्रचार विया सब वेत भावत की स्वति कर से अपने-अपने स्वा को ले गये।

भगवान ने एकाको ही दीक्षा लो थी। समम घारण करते समय वे अप्रमत्तानामक सातवे गुणस्थान में स्थित थे। उस समय उनकी आत्मा में निर्मल परिणामी के कारण परम विशुद्धि थी। फलत. उन्हें तत्काल मनः पर्यय ज्ञान प्रगट हो गया। उन्होंने वस्त्रालकार उत्तार कर बाह्य परिग्रह का ही त्याग नहीं किया, बल्कि उन्होंने आभ्यन्तर परिग्रह का भी त्याग कर दिया। बाह्य परिग्रह का त्याग तो आभ्यन्तर परिग्रह के त्याग का अनिवार्य फल था। धन्तः परिग्रह के त्याग का प्रारम्भ बाध्य परिग्रह के त्याग से होता है। बाह्य परिग्रह बना रहे धौर धन्तः परिग्रह समाप्त हो जाय, ऐसा कभी सभव नही हो सकता। धन्तः परिग्रह के त्याग को भावना मन में जागृत होते ही बाह्य परिग्रह का त्याग करने की प्रवृत्ति तो स्वतः होती है। बाह्य परिग्रह को त्याग करने उसकी आसिवित से कैसे बचा जा सकता है। तव न बाह्य परिग्रह का होता है। बाह्य परिग्रह का त्याग हमा और न धन्तः परिग्रह का लागा हो हो पायगा। से इसीलिय जैन साधु को निर्मेष्य कहा जाता है। बौद्ध प्रत्यों में महाबीर को निगण्ड नातपुत्त कहा गया है। क्यों कि वे अन्तः बाह्य परिग्रह से रहित थे। क्वेतावर प्रत्यों में महाबीर को कन्ये पर देवदूष्य वस्त्र डालकर उनकी नमता छिपाने की कत्या पर वे वदूष्य वस्त्र डालकर उनकी नमता छिपाने की कत्या को गई है। सोधमें इसम्यवृद्धि धौर एकभवावतारो होता है। वह साधु के सम्य के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है, ऐसी तो कत्यना भी नहीं की जा सकती। यदि कोई प्रज्ञानी ऐसा स्वर्मावरोधी कार्य करता है तो साधु उसे उपसर्ग मानता है। यह तो सामान्य साधु की भी चर्या है। फिर महावीर तो तीर्थकर थे जो परम विद्युद्ध के धारक थे। उनके लिये ऐसी संयम विरोधी कत्यना की गई, यही साक्य है।

पारणा के दिन भगवान झाहार के लिये वन से निकले। वे विहार करके कूलग्राम पहुँचे। वहां के राजा कूल ने नवधा भिवत के साथ भगवान का प्रतिग्रह किया। उसने अनितप्रवंक भगवान को तीन प्रदक्षिणायं दी, उनके चरणो में नमस्कार कियों और उच्च प्रासन पर बैठाया। अयं आदि से उनकी पूजा की और मन, वचन, काय की खुद्धि के साथ परमान्न (खीर) आहार दिया। भगवान के आहार के उजकथ्य में देवों ने उस राजा के घर में प्यास्त्रय किये— शीतल मन्द सुगन्धित पत्र बहेन लाग, सुगन्धित जल की वर्षा हुई, रत्नवर्ष हुई, देव-दुन्दुभि बजने लगी और साकाश में देवों ने जयध्विन की—धन्य यह दान, धन्य यह तात और धन्य यह सुगात्र।

भगवान झाहार के पश्चात् वहाँ से बिहार कर गये।

एक बार विहार करते हुए भगवान उज्जीयनी पहुँचे और नगर के वाहर अतिमुक्तक नासक श्मक्षान मे प्रतिमा योग धारण करके विराजमान हो गए । भगवान को देखकर महादेव नामक रुद्र ने उनके धेर्य की परोक्षा करनी चाही । उसने रात्रि मे भगवान के ऊपर भयानक उपसर्ग किये । उसने प्रपत्नी विकिया

भगवान की साधना निरन्तर सतेज हो रही थी। वे म्रात्म-विजय की राह मे निरन्तर म्रपने लक्ष्य की स्रोर बढ़ते जा रहे थे। वे एक वार बिहार करते हुए कौशाम्बी पवारे। तभी एक हृदयद्रावक घटना घटित हुई। वैद्याली भगवान महाबीर ३८३

**चन्दनबा**ला का उद्यार के गणप्रमुख चेटक की सबसे छोटी पुत्री चन्दनवाला—जिसे प्यार में चन्दना भी कहते थे— प्रपत्ती सिखियों के साथ राजोखान में विहार करने के लिए गई। वह फीडा से रत थी। वह एक सुकुमार कली थी जो पुष्प बनने की थ्रोर उन्मुख थी। उसका रूप अपन्त त्तिनाथ, प्रशास्त्र किन्त उन्मादक था। वह श्रानिच्च सन्दरी और मोहिनी थी। तभी एक विद्याधर प्रपत्ते

विमान में उद्यान के ऊपर से गुजराँ। झकस्मात् ही उसकी दृष्टि उद्यान की झोर गई। वहाँ एक भूवनमोहिनी रूप-सी बाला को देखकर यह कामबिह्नल हो गया। वह नीचे उतरा और बलात् चन्दान का मपहरण करके विमान द्वारा भागा। स्महाय चिडिया वाज के पत्नों में फसी तडपती रही। उसने करुणाजनक रुवन किया। किन्तु वह सपने शीलव्रत पर दृढ़ थी और उसे अपने धर्म पर दृढ मास्या थी। तभी विद्याचर की पत्नी विद्याचरी रोढ़ रूप घारण करके माती हुई दिलाई दी। विद्याचर का सम्पूर्ण पौरुल अपनी विद्याचरी को देखते ही हिम के समान गलित हो गया। उस कामातुर की दशा दयनीय हो गई। कामातुर अब विन्तातुर हो गया। वह चन्दना को एक भयानक जगल में उतारकर स्नपने प्राण बनाकर भागा। धापियों में साहस नही होता।

बेचारी चन्दना उस निर्जन वन से रुदन करतीं हुई बूस रही थी। एक भील कही से आ निकला धौर एक सुन्दरी को एकाकी देखकर पुरस्कार के लोभ में उसे भेट करने ध्रपने सरदार के पास ले गया। भील सरदार भो इस ध्रप्त स्वाप्त करने का उस ध्रप्त स्वाप्त करने का प्रयाद के पास ले गया। भील सरदार भो उस ध्रप्त करने लगा, किन्तु शीलाग्रही चन्दना को वह किसी प्रकार विचलित न कर सका। तब वह पुटन उसे अनेक प्रमाद करने लगा, किन्तु शीलाग्रही चन्दना को वह किसी प्रकार विचलित न कर सका। तब वह पुटन उसे अनेक प्रकार के त्रास देने लगा। किन्तु जिसे धर्म पर वृढ आस्था है, वह शारीरिक कप्टो की कव चिन्ता करना है। उसका तो विदलास होता है कि शरीर नाशवान है, वह एक दिन नष्ट होगा ही। वह पुनः मिल सकता है। किन्तु यदि धर्म नष्ट हो गया तो वह पुन नहीं मिलता। उसका पुन मिलना असभव नहीं तो बहुत कठिन है। चन्दना कष्टो से तिनक भी विचलित नहीं हुई। उसे ब्रह्मिल चिन्ता थी अपने धर्म की, शील की।

भीलराज सभी उपाय करके हार गया । अन्त मे निराश होकर उसने चन्दना को दासो के एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। वह व्यापारी दासों के रेवड के साथ जजीरों में वाध कर चन्दना को हाकता हुआ कौशाम्बी ले पहुँचा ग्रीर उसे दासों के हाट में खड़ा कर दिया। उस नरिपशाच को चन्दना के सौदे में ग्रच्छा मुनाफा मिलने की आशा थी। वह सोचता था – यह दासी तो राजरानी बनने योग्य है। रूप है, यौवन है, मुकुमारता है, अग सौष्ठव है। राजमहालय का कचुकी अबच्छा मूल्य देकर इसे कय कर लेगा। चन्दना पूर्व जन्म में सचित अञ्चाभ कमों का विपाक समक्त कर शान्ति और धैर्य के साथ इन कब्टो और अपमानो को सहन कर रही थी। तभी जिना-लय मे दर्शन-पूजन से निवृत्त होकर सेठ वृषभदत्त उधर से निकले। वे एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। उनकी दृष्टि कमारी चन्दना पर पड़ी। देखते ही मन में करुणा जागत हुई। वे सोचने लगे- अवश्य ही यह कन्या किसी सम्भान्त कल की है। दर्देंव से यह इन नरिपशाचों के हाथों में पड़ गई है। यह सोचकर वे दासों के उस सोदागर के पास पहुँचे भौर यथे च्छित मूल्य देकर भीर उसे भपनी धर्मपुत्री मानकर ले भाये। घर ले जाकर भपनी निस्सन्तान पत्नी सभद्रा से बोले — 'दर्भाग्यवश हमारे कोई सन्तान नहीं थी, किन्तु भाग्य ने हमे एक सुलक्षणा कन्या दे दी है। इसे किसी प्रकार का केंप्टन हो, इसका पूराध्यान रखेना। वे श्रेष्टी चन्दना से पुत्रीवत् व्यवहार करते श्रीर उसकी प्रत्येक सख-सुविधा का ध्यान रखते थे। किन्तु सेठानी श्रेण्ठी के इस व्यवहार को कपट व्यवहार समक्षती थो। वह सोचती थी कि शेष्ठी इस सुन्दर युवती को पत्नी बनाने के लिए लाया है। इसके रहते मेरी स्थिति दयनीय हो जायगी भीर मेरा पद, मान, ग्रांघकार सब कुछ मेरी इस सपत्नी को मिल जायगा। यह राजरानी बनकर शासन करेगी भीर मेरे साथ दासीवत् व्यवहार होने लगेगा। वह यह सोचकर सापत्य द्वेष से दिनरात जलने लगी और चन्दना से प्रतिशोध लेने एव उसका अपमान करने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगी।

तभी व्यापारिक कार्यवश श्रेडिटी को परदेश जाना पड़ाँ। किन्तु चलते-चलते भी वे ग्रपनी इस धर्मपुत्री का पूरा घ्यान रखने के लिए सेटानी को निर्देश दे नये। श्रेडिटी कार्ते ही सेटानी ने ग्रपना करिलत सापत्य हें व निकालना प्रारम्भ किया। उसने केची से चन्दन के केश काट दिये, जिससे उसका सौन्दर्य विरूप हो जाय। उसे मिट्टी के सकोरे में काजी मिश्रित कोदो का भात खाने के लिए दिया करती थी। समदत: इससे उसका उद्देश्य यह या कि चन्दना का स्वास्थ्य खराब हो जाय। कोधवशा वह चन्दना को सदा लोहे की साकल से वाथे

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

रक्षती वी । किन्तु चन्दना इन कष्टों और अपमानो को अपने कर्यों का अनिवार्य फल मानकर शान्ति और धैर्य के साथ सहन किया करती थी।

एक दिन भगवान महाबीर वस्स देश की राजधानी की शाम्बी में धाहार के निमित्त पधारे। वे श्रेष्टी वृषयदस के प्रासाद के सामने से निकते। भगवान को चर्जा के लिए खाते हुए देखकर चन्दना का रोग में पर एकं से पर उठा। उसे धभी को दों का भात दिया गया था। वह भनितिबङ्खल होकर भगवान के प्रतिग्रह के प्रति बहे के वे सामें वहीं। वह भूल गई प्रपति हुए वे सिक्त निवास के उपभुवत प्राहार वह नहीं दे सकेगी। वह तो जिलोकनाथ प्रभु को धपने सालिक हुय को भनित का प्रध्यं चढ़ाने के लिए आतुर हो उठी। जन्म जन्मानतरों से संखित प्रभु-भनित धालहार में उसके नेत्रों से मावान के उपभुवत आहार वह नहीं दे सकेगी। वह तो जिलोकनाथ प्रभु को धपने सालिक हुए के समान मोद से खिल उठा। उसके कमनीय कपीलो पर हुए की आगा तैरने लगी। प्रवस्द पुण्य का लोत ती के बात का साल के स्वास के साल को उत्तर सालिक हुए के समान मोद से खिल उठा। उसके कमनीय कपीलो पर हुए की आगा तैरने लगी। प्रवस्द पुण्य का लोत ती कि वा प्रभाव कि साल कि वा प्रभाव का लोत ती के साल का प्रमान को साल का प्रमान को विकास के साल का प्रमान के प्रमान के साल का प्रमान के प्रमान के साल का प्रमान के प्रमान के प्रमान के साल का साल के साल का प्रमान के प्रमान के साल का प्रमान के प्रमान के साल का के साल का प्रमान के साल का प्रमान के साल का प्रमान के साल का प्रमान के साल का के मीन साल की। साकाश में देव हुन्दीम जजने लगी। शीतल मन्द सुर्गाध्यत पत्र वहां नगा। सुर्गाध्यत का वहां में ने साल की वर्ष हुन से ने साल की वर्ष हुन प्रमान का साल की विकास को साल कर मान का के साल का विवास कर से मीन भाव की साल का प्रमान का साल की ने साल की विवास कर मीन भाव से बिहार कर गये।

चन्दना द्वारा भगवान को दिये गये इस बाहार को चर्चा सम्पूर्ण कीवाम्बी मे होने लगी। इसको गूज राज प्राप्ताद मे भी सुनाई दी। बरस देश को पट्टमहियो मुगावती ने भी यह चर्चा मुगी। वह उस महाभाग्य रमणारत्न से मिलने को उरसुक हो उठी, जिसे भगवान को ब्राहार देने का पुण्य पिला। वह रच मे बाक्ट हाकर सठ वृपयस्त के ब्रावास पर पहुँचा। सेठ वृपयस्त भी अपनी व्यापार यात्रा से लोट आये थे। उन्होंन सव कुछ देला सुना। व अपनो अपंतु के सीभाग्य पर अप्यन्त हिवत हुए, किन्तु अपनी पत्नी द्वारा उसके साथ किये गये हुव्यंवहार पर वहुत कृषित हुए, उन्होंने अपनी पत्नी को कहे बच्दो द्वारा अरसेना की। महारानी मुगावती जिस महाभाग रमणी से भिलने बाई थी, उससे मिली। किन्तु वह भाष्य और हुर्ग से भर उठी। उसने देखा, वह रमणी तो उसको छोटी अपनी बहुत के बुर्व विचार के आमृ बहानी रही। मृगावती अपनी बहुत कर वह सम्बन्ध की स्वार्थ हुत्यं स्वार्थ से स्वार्थ के बुर्व विचार के अपने वहानी स्वार्थ हुत्यं वहां राज्य अपनी बहुत के बुर्व विचार के आमृ बहानी रही। मृगावती अपनी बहुत के बुर्व विचार के अपने बहुत कि की कि स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के साथ विचार के साथ की साथ की

भगवान विभिन्न देशो में विहार करते हुए विविध प्रकार के कठोर तप करते रहे। वे मौन रहकर स्राहम विकारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार कठोर साधना करते हुए लगभग \_वारह वर्षका

केवल ज्ञान कल्याणक लम्बा काल बीत यथा। किन्तु मनिदिकाल से धारमा पर जमे हुए कमों के मिलन सस्कारों को मिटाने के लिये बारह वर्ष का काल होता ही कितना है। जैसे सागर में एक वृद। भग-वान विहार करते हुए जुम्भिक ग्राम के बाहर कृष्डुकूला नदी के तट पर पहुँच। वहाँ मनोरम वन में शालवृक्ष के नीचे एक शिक्षा पर वेला (दो दिन का उपवास) का नियम लेकर प्रतिमा- भगवान महाबीर ३८५

म्रात्मा के इस अलौकिक चमत्कार की मोहिनी ने मार्कापित होकर वहाँ चारो जातियों के देव स्प्रीर इन्द्र श्रद्धा और भवित से भरे हुए स्रायं स्रोर झाकर भगवान की गूजा की, स्त्रुनि को स्रोर केयल ज्ञान कल्याणक का सहोस्सव

मनाया । तब सौधर्मेन्द्र की ग्राज्ञा से कुतेर ने समवसरण को रचना की ।

भगवान महावीर समजसरण के मध्य से गण्यतुष्टी से सिहासन पर विराजमान ये । सप्त प्रातिहार्य विद्यमान थे । समयसरण से श्रोता उपस्थित ये । किन्तु भगवान का दिव्य ध्वति नही हा रही यो । अस्ट प्रतिहार्य से यह कमी असामान्य थी । त्रीर्थकर प्रकृति के उदय होने पर प्रष्ट प्रतिहार्य अनिवार्य होते हैं । सभी श्रोता

गणधर का समागम

भगवान का उपदेश मुनते के लिए उत्सुक थे। किन्तु भगवान मोन थे। छद्दमस्य दशा में बारह वर्ष तक भगवान मोन रहे थे ब्रोट केवल जान उत्सन्त होने पर भी भगवान का मोन भग नहीं हो रहा था। धर्म केनाम पर प्रवास्ति ब्रनाचार घार महताबों से मानव ऊदा हुन्ना था। वेद

मनुष्य और तिर्युच्च सभी प्राणी चातक के समान भगवान के मुख को बार निहार रहे थे कि कब कल्याण मार्ग की अमृत वर्षा होनी है। यह स्थिति छियानठ दिन तह रहीं। श्वेता समकरण में स्थित कोर निरास लोड जाते। स्थित असामान्य थी। सीधमेंद्र कोड स्य स्थिति के चित्र तह उसने अविधानत का उपयोग लाकर बात किया—भगवान की बाणी केल सके गोला कार्य गणयर जब तक नहीं तथा अभावान की दिल्य ध्वति केने लिरोग और मुख्य गणधर यनने की पात्रता केवल इन्द्र भूति नोत्तम मे है। बहु बाह्यण वेद येवाइ स्थान किया है बहुता केवल इन्द्र भूति नोत्तम मे है। बहु बाह्यण वेद येवाइ सकार विद्याप की प्रवाहत हो सकेगा। तभी दिल्य ध्वति का स्वयद्ध औत प्रवाहत हो सकेगा।

यह विचार करके उन्द बुद्ध ब्राह्मण का रूप थारण करके इन्द्रभूति गोनम के ब्राबासीय गुरुकुल मे पहुँचा, जहां इन्द्रभूति पान गी शिष्यो को शिक्षण देता था। इन्द्र ने लाकर गोनम को ब्रादरपूर्वक नमस्कार क्रिया और बोला— विदन् में ब्रापकी विद्वात की कीति नुगकर अपके पास ब्राया हाँ। मेरे गुरु ने मुक्के एक गाथा सिल्वाई थी। उस गाया का ब्रथं भेरी समक्त में बच्छी तरह से रहीं या रहा है। मेरे गुरु अभी मोन धारण किये हुए है। इसलिये आप छपा करके मुक्के उस गाथा का ब्रथं सेरी समक्त दीजिये।

इन्द्रभृति सुनकर बोले—'मैं तुम्हे गायाका ब्रायं इस शर्त पर बतासकता हैं कि तुम गायाका अर्थ समक्त कर मेरे शिष्य बन जाओंगे।'

इन्द्र ने गौतम की शर्त स्वीकार कर ली और उनके समक्ष निम्नलिखित गाथा प्रस्तुत की-

'पचेव ग्रस्थिकाया छज्जीवस्मिकाया महस्वया पच । श्रद्धय पवयणमादा सहेउन्नो बध-मोक्खो य ।।

— षट् खण्डागम पु० ६ पृ० १२६

इन्द्रभूति इस गाथा को पढते ही असमजस मे पड़ गये। उनकी समक्त में ही नही आया कि पच अस्तिकाय,

छह जीविनिकाय, माठ प्रवचन मातृका कीन-कीन सी है। किन्तु घ्रहंकारवश वे यह बात दूसरे के समक्ष स्वीकार कैसे कर सकते थे। अत. उन्होंने विचार कर उत्तर दिया—तुम मुफ्ते घ्रपने गुरु के पास ले चलो। मैं उन्हीं के सामने तुम्हें इस गांचा का प्रर्थ समक्ताऊँगा।

इन्द्र इसीलिये तो द्याया ही था। वह इन्द्रभूति को लेकर चल दिया। साथ में उनके ५०० शिष्य भी थे। उस समय भगवान राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर समवसरण में विराजमान थे। इन्द्र इन्द्रभूति को लेकर वहाँ पहुँचा, जहाँ समवसरण लगा हुमा था। इन्द्रभूति ने समवसरण के प्रवेश द्वार से जैसे ही प्रवेश किया, उनकी दिव्हि मानस्तम्भ के ऊपर पड़ी। मानोत्नत जनो के मान को गलित करने की भ्रदभत क्षमता थी इस मानस्तम्भ में। उन्होंने मानस्तम्भ की ग्रोर क्या देखा, वे देखते ही रह गये, जैसे किसी मोहिनों ने उन्हें की लित कर दिया हो। प्रतिक्षण उनके भावों में परिवर्तन हो रहा था। उनका ज्ञानमद विगलित होरहा था ग्रीर क्षण प्रतिक्षण उनके ग्रन्तस में बिनय, विनम्नता भीर गालीनेता पैदा होरही थी। जब उनकी दृष्टि मानस्तम्भ के ऊार से हटी, तब उनका हृदय विनय से भरा हुया था। वे श्रागे बढ़। उन्होने समवसरण को विभूति का श्रवलोकन किया श्रीर मन मे भिक्त जागत हुई-धन्य है वह महाभाग, जिसकी विभूति की सीमा नहीं, देव और इन्द्र जिसकी ग्रहनिश वन्दना करते हैं। कौन है वह चराचर विद्तुत, जिसकी महिमा का पार नहीं है। इन्द्रभृति समवसरण की विभूति चारो स्रोर निहारते हुए विनीत भाव से मार्ग बढ़े। म्रव गन्धकुटी मे विराजमान भगवान वे दर्शन होने लगे। भगवान के दर्शन हुए मानो मन ग्रीर सम्पर्ण इन्द्रियो की सम्पूर्ण शक्ति ग्राखों में श्रासमायी हो । वे जब भगवान के समक्ष पहुँचे, तब तक इन्द्रभृति गौतम में ग्रासाधारण परिवर्तन दिखाई देने लगा था। वे ग्रहकारी इन्द्रभृति नहीं रह गये, वरन वे विनम्र भीर श्रद्धा की मृति बन गये थे। वे ग्रागे वहें ग्रीर भगवान के सामने जाते ही प्रणिपात करते हुए वाले--- भगवन ! मै ज्ञान के ग्रहकार मे सज्ज्ञान को भूल गया था। मुक्ते ग्रपने चरणों मे शरण दीजिये ग्रार मेरा उद्घार की जिये। यह कह कर उन्होंने विधिपूर्वक मूनि-दीक्षाले ली। दीक्षालेते ही उन्हे परिणामो की विशूद्धि के कारण बाठ ऋदियाँ प्राप्त हो गई, चार ज्ञान (मितिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मेन पर्ययज्ञान) प्राप्त हा गये।

गौतम स्वामी द्वारा सयम धारण करते ही भगवान को ६६ दिन से रुकां हुई वाणी-दिव्य ध्विन प्रकट हुई। सगवान की दिव्यध्विन में प्रकट हुआ — 'गौतम। तुम्हारे मन में शका है कि जीव है या नहीं ? इस विषय का लेकर सगवान की दिव्य ध्विन में जीवतत्व का विस्तृत त्रिवेचन हुआ। महावीर सगवान के उपरेश म उन्हें धावण कुरुणा प्रतिपदा के दित्र पूर्वाण्ड काल में समस्त आगो के अर्थ आर पद स्पष्ट जान पढ़े। उसी दिन अपराण्ड कालमें सनुक्तम से पूर्वों के अर्थ और पद काल पट बाथ होंगया। बाथ होने पर उन्होंने उसी रिजि क पूर्व नाग में प्रगा की स्वीर पिछले भाग में पूर्वों की सन्य रचना की। ये भगवान के प्रथम और मुख्य गणधर वने।

**धर्मचक प्रवर्तन अथवा तीर्थ स्थापना**— घट्ग्वण्डागम भाग १ पृ० ६२-६३ मं भगवान महावीर के प्रथम

उपदेश को तीर्थ-प्रवर्तन की सज्ञा दी है । इस सिद्धान्त प्रत्थ का तत्सम्बन्धा अवतरण इस प्रकार है—

इम्मिस्से वसांप्पणीए चज्रत्य समयस्स पच्छिमे भाए । बोतीस वास सेसे किबि विसेतूणए सते ।।४५॥। वासस्स पढम मासे पढमे पक्काम्म सावणे बहुते । पाडिवद पुज्व दिवसे तित्युपपत्ती हु झभिजिम्हि ।।४६॥ सावण बहुत्त पडिवदे रह मुहुत्ते सुहोवर दिक्यो । झभिजिस्स पढम जोए जस्य जुगादी मृणयय्वो ।।४७॥

ष्रयात् इस प्रवसिषणां कल्पकाल कं दु.षमा सुष्मा नाम के चौथे काल के पिछले भाग में कुछ कम चोतीस वर्ष बाकी रहने पर वर्ष के प्रथम मास क्षयीत् श्रावण मास में प्रथम पक्ष प्रयात् कृष्ण पक्ष मे, प्रतिपदा के दिन प्रातः काल के समय प्राकाश में प्राभिजित नक्षत्र के उदित रहने पर धर्म-तीर्थ की उत्पत्ति हई।

श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन रुद्र मुहूर्त में सूर्य का शुभ उदय होने पर और अभिजित नक्षत्र के प्रथम

योग में जब युग की ग्रादि हुई, तभी तीर्थ की उत्पत्ति समक्रनी चाहिये ।

इस विवरण से मिलता जुलता विवरण घर्मतीर्थं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ती, में इस प्रकार दियाहै—

> सुरसेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरिमा । विपलम्मि पव्वदवरे बीरजिणी ग्रटठकत्तारो ॥शहप्र

श्रर्थात् देव श्रीर विद्यार्थरो केमन को मोहित करने वाले श्रीर सार्थक नाम वाले पचर्गेलनगर (राजगृह, मे पर्वतो में श्रेष्ट विपुलाचल पर्वत पर श्री वीरजिनेन्द्र श्रयंकती हुए।

'एस्थावसप्पिणीए चत्रस्थालस्त् चिरमभागिम । तेत्तीसवास ग्रडमास पण्णरस दिवससेसम्म ॥१।६६ वासस्स पढममासे सावणणामिम वहुलपडिवाए । ग्राभजीणक्लत्तमिम य उप्पत्ती धम्मतिस्थस्स ॥१।६६

स्रयात् यहाँ श्रवसरिणों के<u>ष्वतुर्थं काल के शन्तिम भाग में तेती</u>स वर्ष श्राठ माह श्रोर पन्द्रह दिन <u>शेष रहते</u> पुर)प्रथम मास श्रावण में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दिन समिजिन नक्षत्र के उदिन रहने पर धर्म नीर्थ की उत्पत्ति हुई।

८ आवण कुरणा प्रतिषदा के दिन ही युग का प्रारम्भ हुआ था औ यह भी एक सयोग था कि आवण कुल्ला प्रतिषदा को हो भगवान महायोग की दिव्य ध्वनि हुई। इस प्रकार धर्म तीर्थ की अवृत्ति या धर्म प्रवतंन की तिथि आवण कृष्णा प्रतिषदा है।

भगवान गहावीर वे ११ गणधर थे, जिनके साम इस प्रकार है -- डन्डभूनि, अस्मिभूनि, वायुभूनि, व्यक्त, सुधर्म, मण्डिकपुत्र, मौर्यपुत्र, अकस्पित, अचलभाना, मेनार्य और प्रभास । ये सन्ते गणबर ब्राह्मण थे, उपाध्याय थे ।

<u>ग्यारह श्रम औ</u>र चौदह पूर्व के ज्ञाना थे। ये यळपूराग्याराच महन्त के पारी थे। सबके भगवान के गणघर समचतुरस्र सम्यान था। गणधर बनने पर सबको बामपीधि ब्रादि प्राठलब्धियाँ प्राप्त

हो गई थी आर मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान घोर मन पर्ययज्ञान इन चार ज्ञानो की उत्पत्ति होगई थी। ये सभी अपने दिष्य समुदाय के साथ भगवान के निकट दीक्षित हुए थे। इन गणधरों के

उत्पान होगड यो । यं सभी अपने । शिष्य सिनुदाय के साथ मंगवान के । नकट दी। श्रेत हुए ये। इन गणधरा के सम्बन्ध में देनेतम्बर साहित्य में विश्तृत परिचय मिलता है । संशेष में इन के सम्बन्ध में विशेष ज्ञातक्य इम प्रकार है—

टन्द्रभूति— माता प्रिषिवी, पिना बसुभूति, गोत गीतम । मगध में गोवेर ग्राम के रहने वाले थे। इनके ४०० शिष्य थे। इनके मन में शका थी कि जीव है या नहीं। इनकी शका के समाधान रूप में ही भगवान की प्रथम दिन्यध्वति किरी थी। इनकी कुल आगु ६२ वर्ष को थी, जिसम ४० वर्ष गृहस्थ दशा के, ३० वर्ष छद्मस्थ दशा के जीर रोष १२ वर्ष केवलज्ञान दशा के थे।

स्रश्निभृति—माना, पिता, गोत्र स्रोर जन्म स्थान इन्द्रभूति के समान । इनके शिष्या को सख्या ५०० थी। इनके मन म बाका थी कि कर्म है या नहीं। ये भगवान के द्वितीय गणधर वने। इनकी कुल स्रायु ७४ वर्ष की थी, जिसमें ४६ वर्ष गृहस्थ दशा के, १२ वर्ष छद्मस्थ दशा के स्रोर १६ वर्ष कंवलो दशा कथा।

वायुभूति—साता, पिता, गोत्र झोरे स्थान पूर्ववत् । इनके ५०० शिप्य थे । इन्हें सन्देह था कि शरीर झोर जीव भिन्न-भिन्न नहीं, एक ही है । इनकी आयु ७० वर्ष की भी, जिसमें ४२ वर्ष गृहस्थ दशा के, १० वर्ष छद्मस्थ दशा के और १८ वर्ष केवली दशा के थे।

व्यक्तः—माता वारुणी, पिता घनमित्र, कोल्लाग सन्निवेश और भारद्वाज गोत्र । इनके ५०० शिष्य थे । इन्हें शका यो कि पृथ्वी स्नादि भूत है या नही । इनको कुल आयु ८० वर्ष को थी, जिसमे ५० वर्ष गृहस्थ दशा में, १२ वर्ष छद्मस्य दशा में और १८ वर्ष केवली दशा में ब्यतीत किये ।

सुधमं—माता का नाम मदिला, पिता धर्मिल, स्थान कोल्लाग सन्तिनेवा प्रार गोत्र ग्रनिन वैद्यायन । इनके ५०० शिष्प थे । इन्हें विद्वास या कि जो इस जन्म में जैसा है, वह प्रागामों जन्म में भी वैसा हो रहेगा। इनकी ग्रायु १०० वर्ष की थी, जिसमे ५० वर्ष गृहस्थ ग्रवस्था के, ४२ वर्ष छपस्य ग्रोर ८ वर्ष ग्ररहत्त दशा के थे । सण्डिक पुत्र—माता विजयदेवी, पिता धनदेव, स्थान सौर्य सिन्निवेश, विशिष्ठ गोत्र। इन्हेशका थी कि वन्ध-मोक्ष है या नहीं। इनकी कुल आयु द वर्ष की थी, जिसमें ५३ वर्ष गृहस्थी में वीते, १४ वर्ष छद्मस्य रहे फ्रीर १६ वर्ष केवलो रहे। इनके शिष्यों की सख्या ४५० थी।

मोर्चपुत्र — माता-पिता, स्थान और गोत्र मण्डिक पुत्र के समान । इन्हें देवों के अस्तित्व में सन्देह था। इनके ४४० शिष्य थे। इनकी आयु ६५ वर्ष की थी, जिसमें ६५ वर्ष गृहस्थी में, १४ वर्ष छद्मस्य पर्याय में और १६

) बर्ष केवली पर्याय मे व्यतीत हुए।

प्रकाश्यत—माता का नाम अथन्ती, पिता का नाम देव, जन्म स्थान मिथिला, और गोतम गोत्र। इनके ३०० शिष्य थे। इनके मन मे शका थे। कि नारकी है या नहीं। इनको कुल आयु ७८ वर्ष थी, जिसमें ४८ वर्ष गृहस्थ, ६ वर्ष तक छद्मस्थ और २१ वर्ष केवली रहे।

• प्रचलभ्राताः — नन्दा माता, वसु पिता, कोशल के रहने वाले ग्रोर हारीतस गोत्र । इनके कुल ३०० शिष्य थे। पृष्य के बारे में इन्हें सन्देह था। इनकी श्रायु ७२ वर्ष थी, जिसम ४६ वर्ष गृहस्थ, १२ वर्ष छद्मस्थ ओर १४

वर्ष केवली रहे।

मेतार्थ— माता वरुण देवता, पिता दत्त, स्थान वत्स जनपर मं तृणिक सन्निर्वेश स्रोर कीण्डित्य गोत्र । इनके ३०० शिष्य थे । इनके मन मे परलोक के सम्बन्ध मे सक्षय था । इनकी स्रायु ६२ वर्ष की थी, जिसमे ३६ वर्ष गृहस्थ दक्षा मे, १० वर्ष छदमस्थ दक्षा म और १६ वर्ष केवली दक्षा म खिताये ।

प्रभास—मोता श्रतिभद्रा, पिता बल, राजगृह निवासी और कोण्डिन्य गोत्र । इनके ३०० बिष्य थे । इन्हें मोक्स के बारे में बकार्थी। इनकी आरायु ८० वर्षकी थी, जिसमें १६ वर्षकुमार काल, ⊏ वर्षछद्मस्थ काल स्रीर

१६ वर्षकेवली दशाकाकाल था।

इन गणधरों में इन्द्रभूति, प्रान्नभूति और वायुभूति सहोदर थे। इसी प्रकार मण्डिक पुत्र क्षोर मौर्यपुत्र की माता एक थी, किन्तु पिता पुषक् थे। ये सभी केवलजानी अने और अन्त में राजगृह से मुक्त हुए। भगवान महाबीर के जीवन काल में हे गणधर मुक्त हुए भार भगवान के निवाण-गमन के पश्चात् उन्द्रभूति आर सुधर्म मुक्त हुए।

जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी दिन गातम गणधर को केवलजान हुआ। जिस दिन गौतम गणधर को निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी दिन सुधर्म को केवलजान हुआ। जिस दिन सुधर्म मुक्त हुए, उसी

दिन जम्बू स्वामी का केवलज्ञान प्राप्त हुम्रा । फिर उनके पश्चात् कोई सनुबद्ध केवली नहीं हुम्रा ।

े दिगम्बर साहित्य में इन गणधरों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं होता। किन्तु मण्डलावार्य धर्मबन्द्र द्वारा विरचित 'गौतम चरित्र' में गातम गणधर के जीवन के सम्बन्ध में इम प्रकार विवरण उपलब्ध होता है—

सगध देश मे एक ब्राह्मण नगर था। इस नगर मे झनेक ब्राह्मण विद्वान निवास करने थे। इसी नगर मे सदाचार परायण, बहुआत और सम्पन्न <u>शाण्डित्य नामक एक</u> ब्राह्मण रहना था। उनके रूप धोर शील मे सम्पन्न स्विष्डिता और केसरा नामक दो पत्तियों थी। एक दिन रात्रि मे सोने हुए अन्निम प्रहर मे स्विष्डला ब्राह्मणों ने सुभ स्वप्त देखें। तभी पाँचने दर्भ से एक देव ब्राग्न पूर्ण होने पर माता स्विष्डला के गर्भ मे स्नाया। गर्भावस्था मे माता की दिच यम को स्रोर विरोध वड गर्ड थी।

नौ माह पूर्ण होने पर माता ने एक सुदर्शन पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर उसके पुण्य का प्रभाव प्रकृति पर भी पढ़ा। दिवाय निर्मल हो गई, सुगिन्धित नायु बहुने लगी, ग्राकाश में देव लोग जय-जयकार कर रहे थे। पुत्र उत्पन्न होने से बाह्यण दम्पति को अपार हुएं हुआ। शाण्डिस्य ब्राह्मण ने पुत्र-जन्म के हुई से याचको को मनमाना चन दान दिया। निमन्तन ने पुत्र के महल्म - देखकर भविष्यवाणों की — 'यह बालक बड़ा होने पर समस्त विद्याशों का स्वामी होगा और सार ससार में इसका यश फीना।

बालक ग्रत्यन्त सुदर्शन था। उसका मुख ग्रत्यन्त तेजस्वी था। माता पिता ने उसका नाम इन्द्रभूति रक्खा।

भगवान महावीर ३६६

जब बालक तीन वर्षका हुआा, माता स्थण्डिला ने डिनीय पुत्रको जन्म दिया। यह जीव भी पांचवे स्वर्ग से आयाया। यह भी वैसा ही मुन्दर ओर तेजस्वी था। इस बालकका नाम गार्ग्यरक्खा गया, जो बाद मे ग्रानिभूति के नाम से प्रसिद्ध हए।

इसके कुछ काल परचात् शाष्टिल्य ब्राह्मण की द्वितीय परनी <u>केसरी ने</u> वैसे ही तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भागंव रक्खा गया। यह भी पाँचवे स्वगंसे ख्रायाथा। यह पुत्र वाद मे वायुभूति के नाम से प्रसिद्ध

हुआ।

ै तीनो भाइयो ने समस्त बेद-बेदाङ्ग और सम्पूर्ण विद्याम्रो का अध्ययन किया भीर वे उनने पारगत हो गये। उन्होने भ्रपने-अपने गुरुकुल खांल लिये भार शिष्यों को पढ़ाने लगे। तीनो के शिष्यों को सख्या पाच-पाच सी थी। किन्तु इन्द्रभृति में एक दुवंलना भी थी। उन्हें अपनी विद्वत्ता का वड़ा भिभान वा।

डसके परचात देवराज इन्द्र छ्ट्मरूप घारण करके उन्हे अपने साथ भगवान महाबोर के पास ले गया। बहाँ जाकर इन्द्रभूति का मान गलित हो गया और वे भगवान के चरणों में जैनेस्वरों देंक्सा लेकर भगवान के अथम

स्रौर मुख्य गणधर बने, इसका वर्णन पूर्व मे किया जा चुका है।

सार्ष स्र थ जयमवला मे इन्द्रभूति गोतम गणघर को विशेषतास्रो पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार स्राचार्य बीरसेन ने वताया है—

'जो आर्यक्षेत्र में उत्पन्न हुए है, मित-युन-मर्वाध ग्रीर मन पर्यय इन वार निर्मलजानो से सम्पन्न है, जिन्होंने दीप्त, उग्र भ्रीर तन्त तप को तपा है, जो धणिमा आदि आठ प्रकार की वैक्षियक लिक्षयों से सम्पन्न है; जिनका सर्वार्थसिद्ध में निवास करने वाने देशों में प्रमन्त गृता वत है, जो एक मुहुत में बादह अ गो के अप ये परिवृत्तित करने में या उमें अक्षय वनाने में समर्थ है, जिन्हें आहुत पाणिपात्र में दी गई लीर को अमृत रूप से परिवृत्तित करने में या उमें अक्षय वनाने में समर्थ है, जिन्हें आहुत स्वार के विषय में अक्षीण ऋदि प्राप्त है, जिन्होंने सर्वार्थित करने में या उमें अक्षय वनाने में समर्थ है, जिन्होंने सर्वार्थित करने में या उमें अक्षय वनाने में साथ है, जिन्होंने सर्वार्थित करने में या उने अक्षय वनाने में स्वार्थ है जिन्होंने सर्वार्थकान उपपन्न कर लिया है, जो सात प्रकार के भय गे रहित है, जिन्होंने लार कार्यों को स्वर्ध है जो समादि वह स्वर्ध है, जिन्होंने पांच इद्वियों को जीत लिया है, जिन्होंने मन-वचन-काय रूप दण्डों को भग्न कर दिया है, जो समादि वह प्रमादिक जीवों को दया पानने में तत्वर है, जिन्होंने सुत्त ने स्वर्ध है, जिन्होंने सार्य है जो असादि वह प्रमादि आहित स्वर्ध है जो असादि वह प्रमादि अप प्रति है, जिन्होंने सूत्र सार्थ है अप सार्य है अप सार्थ है अप सार्य है अप सार्थ है अप सार्य है

इस विवरण मे गणधर इन्द्रभूति गीतम के सम्बन्ध म सभी ज्ञातब्य वातों पर प्रकाश डाला गया है। किनु

ग्रादचर्य है कि ीप गणधरों के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती।

भगवान का धर्म संघ—भगवान महायोर क चतुविध सध में ११ गणधर थे। इनके ब्रातिरिक्त ३११ ग्यारह स्रमों स्रोर १४ पूर्वों के आता, ६६०० शिक्षक, १३०० स्रविध्वाती, ७०० केवलझाती, ६०० विकिया ऋद्धि के भ्रारक, ५०० मन पर्ययझाती और ४०० अनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मुनियों को सल्या १४००० थी। चल्दना स्रादि ३६०० प्रजिकार्य थी। १००००० अथावक स्रार ३०००० थ्याविकाय थी। इनके स्रतिस्वत स्रसस्यान देव देविया स्रोर सम्यान निर्यञ्ज उनके भवन थे।

भगवान की दिव्य ध्विन धर्थात् उपदेश द्र्यभागधी भाषा में होना था। कुछ विद्वानो का मत है कि अर्थ-मागुधी भाषा द्राधे समध में बोली जाने वाली भाषा होती है धीर यह लोक भाषा हाती है। भगविज्ञनमेन ने

१. आदि पूराण पर्वे ६३ श्लोक ६६ स ७३

भगवान की दिस्य ध्वनि

दिव्य ध्वनि के सम्बन्ध मे विस्तार से बताया है और कहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि बादलों की गर्जना के समान और गम्भीर होती है। दिव्य ध्वनि सुनकर श्रोताश्रों के मन का मोह और सन्देह दूर हो जाता है। भगवान यद्यपि एक ही भाषा में बोलते है, किन्तु भगवान के माहात्म्य के कारण वह १८ महाभाषा और ७०० लघभाषाओं के रूप में परिणत हो जाती

है भीर प्रत्येक श्रीता उसे अपनी-अपनी भाषा में समभ लेता है। जैसे जल तो एक ही प्रकार का होता है, किन्तु विभिन्न प्रकार के वृक्षों की जड़ों में पहुँच कर वृक्ष स्वभाव के अनुसार रसवाला हो जाता है। इसके लिये एक दसरा उदाहरण भी दिया है। जैसे स्फटिक मणि एक ही प्रकार की होती है किन्त उसके पास जिस रग का पदार्थ रख दिया जाता है, वह मणि उस पदार्थ के सयोग से उसी रंग वाली प्रतीत होने लगती है। इसी प्रकार भगवान की दिव्य ध्विन भी एक प्रकार की होती है, किन्तु श्रोता जिस भाषा को समक्षता है, दिव्य ध्विन उसके कानो मे उसी भाषा में सुनाई पहती है। कुछ लोगों की धारणा है कि देवो द्वारा वह दिव्य ध्वनि सर्व भाषा रूप परिणत की जाती है। किन्तू आचार्य की मान्यता है कि ऐसा मानने पर यह माहात्म्य भगवान कान मानकर देवो का मानना पड़ेगा। कुछ लोग यह भी मानते है कि दिव्य ध्वनि अनक्षरी होतो है किन्तू अनक्षरी का अर्थ लोक कैसे समभेगा। इसलिये बस्तत वह ग्रक्षर रूप ही होती है, ग्रनक्षरी नहीं।

अब भगवान की दिव्यध्वित होती है, उस समय बोलते समय भगवान के मुख पर कुछ भी विकार उत्पन्न नहीं होता। न तो उस समय भगवान के तालू ओठ ग्रादि ही हिलते है, न उनके मुख की कान्ति बदलती है। वह बिना किसी प्रयत्न ग्राँर इच्छा के ही होती हैं। उसने ग्रक्षर स्पष्ट होते है। जब वह दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से निकलती हंते, लगता है जैसे किसी पर्वत की गुफा क अग्रभाग से प्रतिध्वति निकल रही हो?।

भगवान महाबीर लोकोत्तर महापुरुष थे। उनके व्यक्तित्व ग्रीर देशना का प्रभाव उप काल मे निधन से लेकर राजाओं और फोपडों से लेकर राजमहालयों तक समान रूप में पड़ा था। प्रभाय पड़ने का अर्थ था कि वे

काप्रभाव

भगवान के धर्म मे दीक्षित हो गरे थे। भगवान महाबीर के देशना-काल रे पूर्व पास्वीपत्य तरकालीन राजन्य धर्म का व्यापक प्रचार था। तत्कालीन क्षत्रिय वर्ग ग्रोर राजन्य वर्ग प्राय पार्श्वीपत्य धर्म वर्ग पर भगवान का अनुयायी था। भगवान के मातामह श्रीर वैशाली के गण प्रमुख महाराज चेटक श्रार कण्डप्राम के गण प्रमुख और भगवान के पिता महाराज सिद्धार्थ भी पार्श्वापःय थे। ग्रन्थ अनेक राजा भी इस धर्म के अनुयायी थे । किन्तु भगवान महावीर के उपदेश स्नार धर्म-देशना

को सनकर वे सभी महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म में दीक्षित हो गये। पार्श्वापत्य ग्रार महाबार द्वारा उपदिष्ट धर्म भिन्त-भिन्त नहीं थे। ऋषभदेव से लेकर तीर्थंकरों की परम्पराद्वारा एक ही धर्म का उपदेश दिया गया। अत किसी तीर्थं कर ने किसी नवीन धर्म की न तो स्यापना की आर न किमान में सत्य की उद्भावना हा की। दा तार्थं करा कं अन्तराल काल में धर्म की जो ज्योति धूमिल पड गई थी, उसी ज्योति को प्रागामी नौर्यंकर ने अपने काल में अपने प्रभाव और धर्मीपदेशों से प्रज्वलित और प्रदोष्त किया। पादर्वनाथ के २५० वर्ष परचात महावार हए। इस अन्त-राल मे धर्म के प्रति लोक-रुचि मे कुछ ह्रास आना स्वाभाविक था। महाबीर ने पुन. धम के प्रति लोक-रुचि का जागत किया। म्रतएव पार्श्वनाथ म्रोर महावोर दोनो एक हो परम्परा क समर्थ महापुरुष म्रीर तीर्थकर थे। इसीलिये यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि महाबीर ने किसी नवीन बर्म की स्थापना की।

#### श्रोणक विस्वसार

राजाग्रो मे भगवान महावीर का सर्वप्रमुख भक्त मगध सम्राट् श्रेणिक विस्वसार था। वह शिश्नागवशी था। इतिहासकारों ने इस वश के राजाग्रो का प्रामाणिक इतिहास दिया है। मि० विन्सैण्ट स्मिथ के अनुसार इस वश के श्रोणक से पूर्ववर्ती राजाओं का राज्य-काल कुल मिलाकर १२६ वर्ष होता भगवाम महावीर ३६१

है, जबिक पार्जोटर के श्रमुसार यह काल १३६ वर्ष है। किन्तु इन दोनो मतो के विरुद्ध श्री त्रिभुवनदास ऐल० बाह Ancient India, Vol 1 में यह काल २२६ वर्ष बताते हैं। इन्होने इस वश के राजाग्रो का विस्तृत इतिहास श्रीर उनकी काल-गणना दी है। आपकी मान्यता का सार इस प्रकार है—

काशी में बृहद्रय बश के राजा धरबसेन राज्य करते थे जो भगवान पाश्वेनाय के पिता थे। धश्वेसन की मृत्यु के पश्चात् काशी की ग्हो पर शिशुनाग नामक एक क्षत्रिय राजा बैठा। इसी राजा से शिशुनाग वश चला। मस्त्य पुराण में शिशुनाग वश के राजाओं का राज्य-काल २३३ वर्ष बनाया है। शिशुनाग वश के पश्चात् मगय की गही नन्द वश के राजाओं के अधिकार में आ गई। जनका राज्य-काल १०० वर्ष है।

अध्यमेन इश्वाकुवशी ये किन्तु विश्वनाग वैशाली के लिच्छवी 'सम्वृण्जि वस का था। शिश्वनाग ने काशी के राज्य पर बलान् अधिकार कर लिया। इसने कोशल नरेश वृत्त को बहुत क्षीभ हुआ क्योंकि वह भी इश्वक्तविद्या या प्रतिक नित्त के नाते काशी पर अपना अधिकार मानता था। उसने काशी के ऊपर कई बार आजमण किया, किन्तु शिष्मानाप पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया। कुछ समय के परवाल नमण के मत्व किश्वनी ने विश्वनाग को मगध का शासन सृत्र सम्हालने का अनुरिष्य किया। तत्वनुसार शिश्वनाग अपने पुत्र काकवर्ण को हे काशान सुप्रदे करके मगध चला गया। शिश्वनाग की अनुपरियति का लाभ उठाकर कोशल नरेश ने काकवर्ण के ऊपर आजमण करने काशी के उपर अधिकार कर लिया। शिश्वनाग का जब इसकी मुक्ता मिली तो उसने के अपन आजमण करने काशी के उपर आजमण करने काशी मान सुप्रदे कर मान राज्य मिली तो उसने के साम प्राप्त काशी पर अधिकार करने उसे मगध राज्य मिला लिया। शिश्वनाग को स्व इसकी मुक्त प्रवान हुआ। अपने प्रतिक काशी पर अधिकार करने उसे मगध राज्य मिला लिया। शिश्वनाग को राज्यानी कुशाबुर थी। राजधानी में सभी मकान और सम्व कि राजधानी कुशाबुर थी। राजधानी में सभी मकान और सम्व के राजधानी कुशाबुर थी। राजधानी में सभी मकान और सहल लकड़ी के बने हुए था। किन्तु किशी कभी इस महानों में आल लग जाती थी। इस किताई में परेशान हीकर प्रमानिक ने बेनारियरिक कितार होंगे के कारण स्थापार और शासावात की बड़ी अमुविधा होने लगी। वन श्रीणक ने पहाडों को ललह़ी में राजपह नगर वनाया और उस प्राप्त प्राप्त की बड़ी अमुविधा होने लगी। वन श्रीणक ने पहाडों को ललह़ी से राजपह नगर वनाया और उस प्राप्त राजधानी वनाया।

श्रीणक को राज्याधिकार तिस प्रकार मिला, इसके सम्बन्ध में वडा रोचक विवरण मिलता है। प्रसेतिजत के बहुत में मुज थे। प्रगेतांजन ने माना उत्तराधिकारी निर्वाचित करने के लिये दा उपाय किये। उसने मिठाई से भी टोकिरिया और पानों में भरे कच्चे घड़े रखवा दिये। उस सबसे मुख वाध दिया गया। तब उसने प्रवेत प्रवेत स्वाचे पुत्रा का बुलाया आर उनसे टोकरी और घड़े विना तोड़े या दिना खोग मिठाई खाते और पानों पीने का प्रादेश दिया। सर्था राजकुमार किकनव्यविमुद्ध बने एक दूसरे का मुख देखने तये। उन्हें कोई उपाय नहीं सुक्ता। किन्तु श्रीणिक ने पहले टोकरा को खूब हिलाया, जिसमें मिठाई टूट गई आर छोरों में से टुकड़े निकलकर गिरने लगे। उसने मज से मिठाई खाई। फिर उसने घड़ के चारों और कपद्दालपेट दिया। जब कपड़ा भीग गया ता उसने एक पात्र में बहु निचोड़ लिया। इस प्रकार कई वार करने पर पात्र जल से भर गया। तब उसन जल पीकर स्रपनी पिपासा शास्त की।

राजा ने दूसरी परीक्षा इस प्रकार ली-उसने राजकुमारों को एक कक्ष में दावत दी। ज्यों ही राजकुमार भोजन करने लगे, तभी उनके ऊपर शिकारी कले छोड़ दिये गये। राजकुमार अपने प्राण बचाकर भागे, किन्तु श्रीणक निश्चित्तनतापूर्वक भोजन करता रहा। जब कुत्ते उसकी और आते, वह अन्य राजकुमारों की थानी में से भोज्य पदार्थ कुत्तों की और फेक देता। कुत्ते उन्हें खाने लगते। इस प्रकार उदरपूर्ति करके श्रीणंक उठ खड़ा हुम्रा। राजा उसकी सुक्त-बुक्त और आपित्तकाल में भी तत्क्षण बुद्धि को देखकर बड़ा प्रसन्त हुम्रा। वह समक्ष गया कि यदि श्रीणंक राजा बसते से सन्तुष्ट और सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार श्रीणंक पिता की मृत्यु के पश्चात् राज्यासीन हुम्रा।

The journal of the Orissa Bihar Research Society, Vol. 1 p. 76 तारानाय नन्द राजाओ को भी इसी वंश का बताते हैं।

वृहेर जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

दि० जैन शास्त्रों में श्रेणिक का चरित्र श्रत्यन्त विस्नारपूर्वक प्राप्त होता है। जैन शास्त्रों के श्रनुसार मगध देश के राज्यपृद्व नगर का नरेश उपश्रीणक था। उसकी रात्री का नाम मुप्रभा था। उससे श्रीणक उपरान्त हुआ था। निस्तिकानियों ने बताया कि जो पुत्र सिहासन पर बैठकर भेगे बजायाग, कुनो को ली? सिजायगा और स्वय भी सियोगा,
बही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। एक दिन श्रीणक ने इसी प्रकार किया। राजा को विश्वास होगया कि
मेरा यही पुत्र मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। किन्तु असके श्रन्य भाई इसका कोई श्रीनण्टन करते, इस भय से श्रीर
इसकी सुरक्षा की दृष्टि से राजा ने अपमानित करके श्रीणक को राज्य से निकाल दिया। श्रीणक प्रनेक नगरों मे
भ्रमण करता रहा। इस प्रवास में काचीपुर नरेश बसुणाल को पुत्री बसुमित्रा, और राजा के मन्नी सोमशार्म की पुत्री
स्थमप्रसारी के साथ उसने विवाह किया। श्राभयमती से श्रमयकुमार नामक पुत्र उत्पन्त हुआ।

पिता ने ससार से बिरक्त होकर मुनि दीक्षा ले ली घीर अपने पुत्र चिलात को राज्य सीप दिया। चिलात ने राज्य पाकर प्रजा के ऊपर धरयाचार करना आरम्भ कर दिया। इसमें प्रजा में घोर अमन्तीप व्याप्त होगया। यह देखकर मंत्रियों ने श्रीण के के पास कांचीपुर समाचार भेजा और शीघ आकर राज्य भार ग्रहण करने का अनुरोध किया। ससके सिक्स र श्रीण क नुम्त राजगृह पहुंचा और जिलात को हटाकर प्राप्त मृत्य ग्रहण किया। इसके प्रचान वैद्या को साम मृत्य ग्रहण किया। इसके स्वाप्त को स्वाप्त का समान मृत्य ग्रहण किया। इसके स्वाप्त को साम साम प्राप्त के गण प्रमत्न महाराज चेटक की पुत्रों चेलना कुमारी के साथ अभयकुमार के वृद्धि को बाल द्वारा अभिक्र को विवाह सम्प्र हुं सा चेलना जैनपानियाये थी और श्रीण के अरार बढ़ का प्रभाव था, किन्तु चेलना

के प्रयस्त से श्रेणिक भी जैतवर्मानुयायी बन गया। चेलना के दो पुत्र हुए—बारिपेण और कणिक।

श्रेणिक जिम घटना के कारण जेन धर्म के प्रति श्रद्धांनी बना, वह कथा ग्रत्यन्त रोचक है। एक बार श्रीणिक शिकार लेलने बन मे गया। वहाँ ध्यानस्थित यमधर मृनि को देखकर उमे बडा कोध ग्राया। यह सोचने लगा-इसने अपशकून कर दिया है, जिससे मुक्ते कोई शिकार नहीं मिला। कोध में भरकर उसने पाच सां शिकारी कुत्ते मृति के ऊपर छोड दिये। किन्तु मृति के तप के प्रभाव से वे कुत्ते मृति के समीप पहुंचकर शान्त हो गये आर मृति की तीन प्रदक्षिणा देकर मृति के समीप बैठ गये। यह दृश्य देखकर तो राजा को मृति के ऊपर शीर भी अधिक क्रीध श्राया । उसने मुनि को लक्ष्य करके बाण चलाये, किन्तू वे पृत्यमाल बन गये स्रीर मुनि के चरणों मे स्रा गिरे। राजा के मन मे उस समय इतनी तीव कपाय थी कि उसने उसी समय नष्तम नरक गति का ग्रीर उत्कृष्टाम तेतीम सागर की आर्युका वध कर लिया। किन्तु श्रेणिक के मन पर मृति के तप, साधना आर आतिशय का स्वत. ऐसा श्चदभत प्रशाब पड़ा कि वह भक्ति से सुनि की प्रदक्षिणा देकर और उनके चरणो की बन्दना करके सुनि के निकट बैठ गया। दयालू मनि ने ध्यान समान्त करके राजा को जैन धर्म का उपदेश दिया जिसे सुनकर श्रेणिक नरेश के मन मे **जैन धर्म** के प्रॉन निर्मल श्रीर प्रगाढ श्रद्धा उत्पन्न हो गई स्रोर शायिक सम्यग्दशन हो गया । सम्यग्दशन क कारण श्रीणक का नरक गति का बन्ध सन्तम नरक के स्थान पर प्रथम नरक का रह गया और वेतीस सागर की आयु के स्थान में चौरासी हजार वर्ष की आयु रह गई। इसके पश्चात् वह भगवान महावीर का अनन्य भक्त बन गया। यद्यीप वह कभी-कभी गृद्यकुट पर्वत पर मृंब बुद्ध के पास भी जाना था, ऐसे कुछ उत्तेश बाद्ध शास्त्रों में उपलब्ध हाते है किन्तु ऐसा वह राजनियक कारणो से करता था, जिसमे बौद्ध जगत की सहानुभूति ग्रीर समर्थन प्राप्त कर सके। वह भिवतवश ऐसा नहीं करता था।

जब भगवान महावीर का पदार्षण राजगृह मे विपुलाचल पर होता था, तव वह भगवान के दर्शन करने खबश्य जाता था। जैन बाश्त्रों में वह विपुलाचल पर भगवान के समयमरण मे प्रधान श्राता बनाया गया है तथा दिगम्बर परम्परा में भगवान के सुख्य गणघर गीतम स्वामी से उसने ब्रानेक तत्व सम्बन्धी प्रश्न किये है। जैन बास्त्रों के ब्राध्ययन में यह भी जात होता है कि गीनम स्वामी ने जैन तत्व ज्ञान श्रीर कथानको का निरूपण श्रेणिक की जिज्ञासा के समाधान स्वरूप ही किया है। यहाँ तक कि जैन बास्त्रों में उसे अवस्पिणी काल का भावी प्रथम तीर्थकर बताया है, जिसका नाम पदमनाभ होगा।

भगवान महावीर का प्रभाव न केवल श्रीणक के ऊपर ही था, श्रपितु उसका सारा परिवार भी भगवान का अनन्य भक्त था। श्रीणक के पुत्र वारिपेण, चिलात झौर अभयकुमार तथा महादेवी चेलना भगवान की भक्त थी भगवान महावीर ३.६३

सौर इन सबने भगवान के पास यथा-समय जिन-दीक्षा लेकर स्नात्म कल्याण किया।

दवेतास्वर ग्रन्थो से श्रीणक की झनेक रानियाँ और पुत्र बताये हैं। अन्तगढ़ दक्षाड्ग भाग-२ अध्याय १३ में बताया है कि श्रीणक की १३ रानियाँ अपने पित की आजा लेकर जैन आर्थिका बन गई। उनके नाम इस प्रकार थै--नरदा, नरदमती, नन्दोत्तरा, नन्दतेता, मच्या, सुमध्या, महामक्या, मक्देवा, भंदा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना और भूतदत्ता। इसी ग्रन्थ के राग ३ झध्याय १० में बनाया है कि निम्निलिलित १० रानियाँ श्रीणक की मृत्यु के पद्मान जैन साध्यो हो गई—काली, सुकाली, महाकाली, कुष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वीरकृष्णा, रामकृष्णा, पितृसेन कुष्णा और महानेन कृष्णा।

भगवती सुत्र, करपसूत्र, झादि झन्य द्वेताम्बर ग्रन्थों के झध्ययन में पता चलता है कि श्रीणक की यो तो झनेक रानियां थी; किन्तु उनमें मृत्य रानियों में सुनन्दा, धारिणी, चलना खीर कोशल देवी के नाम उल्लेखनीय थे। इसी प्रकार इनके पुत्रों में झभ्यकुमार, भेषकुमार, कुणिक (झजातत्रत्र), हल्ल, निहल्ल, निस्त्येण मुख्य थे। ये मभी गानिया और पुत्र (खजानात्र को छोडकर) भगवान महावीर के सभीप दीशित हो गये थे।

बीद्ध शास्त्रों में 'महायमा' के अनुसार श्रीणक की ५०० रानियाँ थी, किन्तु केवल क्षेमा नामक एक रानी के बौद्ध भिक्षणी बनने का उल्लेख है।

इस सर्व विवरण से ज्ञान होता है कि राजगृह के राजपरिवार पर भगवान महावीर का महान प्रभाव था ग्रीर उस राज परिवार के सभी स्त्री श्रीर पुरुष महावीर के श्रनवायी थे।

#### वैज्ञाली का राजपरिवार

उस काल मे वैशाली गणतत्र अत्यन्त समद्भ था। राजनैतिक दृष्टि से समस्त भारत में उसका महत्वपूर्ण स्थान था। वैशाली गणतत्र के गण समय का नाम चेटक था। उनके सात पुत्रियाँ और दस पुत्र थे। चेटक के गाता-पिता का नाम यशोमित श्रीर केव था। उनकी पुत्रियों के नाम इस प्रकार थे-प्रियकारिणी (त्रिश्ला), सप्रभा, प्रभावती, प्रियावती, (मिधादेवी) मुज्येष्ठा, चेलना ग्रीर चन्दना । दस पुत्रों में एक सिहभद्र नामक पुत्र था, जो ग्रुपनी बीरता और योग्यता के कारण वेशाली गणतत्र की मना का सेनाध्यक्ष था। इस परिवार का धर्म क्या था, इसका न केवल जैन शास्त्र, बल्कि बौद्ध ग्रन्थ एक ही उत्तर देते है कि यह परिवार निर्ग्रन्थों का भवन था शीर जैन धर्म का भन्यायी था। जैन शास्त्रों में ऐंगे उल्लेख मिलते हैं कि महाराज चेटक पाव्विपत्य धर्म की मानते थे। उनकी प्रतिज्ञा थीं कि मैं प्रपनी पुत्रियों का विवाह जैन के अविरिक्त अन्य किगी व्यक्ति के साथ नहीं करूँगा। अपनी इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने प्रणंत किया। उन्होंने अपनी बडी पुत्री प्रियकारिणी का विवाह कुण्डग्राम के राजा सिद्धार्थ के माथ किया, प्रभावती सिन्ध-सौबीर के राजा उदायन के लिए दी, सिप्रादेवी (अपर नाम मुगावती) वहम नरेश शतानीक के साथ विवाही गई तथा सुप्रभा कही-कही इसका नाम शिवादेवों भी मिलता है देशाणें देश के हेमकच्छ के नरेश दशरथ को दी गई। इसका अर्थ यह है कि ये नारी राजा जैन थे और भगवान महावीर के अनुयायी थे। चिक श्रीणिक उस समय बोद्ध धर्म का धनुयाया था, यत महाराज चेटक ने चेलना का विवाह उसके साथ नही किया। बाद में श्रीणक के पत्र अभय कमार की योजना से चेलना गुप्तरीति से गुप्त मार्ग द्वारा राजगही पहुँची और उसका विवाह श्रेणिक के साथ हो गया । किन्तु चेलना की बुद्धिमानी से श्रेणिक जैन धर्मान्यायी हो गया और भगवान महावीर का भक्त बन गया । दोष दो पत्रियाँ-ज्येष्ठा स्रीर चन्दना भगवान के पास दीक्षित हो गई।

## सिद्धार्थ

सिद्धार्थ कुण्डपाम के गणप्रमुख्य थे स्रीर राजा की उपाधि से विभूतित थे। उनके पिता का नाम सर्वार्थ स्रीर माता का नाम सुप्रभा था। सिद्धार्थ की महारानी त्रिश्तला थी। यह परिवार महावीर के जन्म से पूर्व पार्यविष्ट्य घम का सनुयायों था, किन्तु महावीर भगवान की केवल जान की प्रार्थित के रप्ततात् यह उनका सनुयायी वन गया। खब महावीर का जन्म हुआ था, उस समय उनके दादा-दोदी जीवित थे, इस प्रकार का कोई उल्लेख देखने में नही

जैन वर्गका प्राचीन इतिहास

श्राया । दिगम्बर परम्परा में भगवान के माता भीर पिता की दीक्षा श्रथवा मृत्यु का भी कही उल्लेख नहीं मिलता।

#### उपायत

सन्धु-सीबीर नरेस जदायन के साथ प्रभावती का विवाह हुआ था। उसकी राजधाती वीतभयपट्टन थी। प्रभावती प्रतिदित जीवन स्वामी की प्रतिमा की पूजा किया करती थी। जब उसे अपनी ब्रासन्त मृत्यु के बारे में मिडका हो गया तो उसने वह प्रतिमा अपनी एक पिय दासी को सोग दी शीर वंहे प्राधिका बन गई। एक दिन गान्यार से एक व्यापारी सिन्धु देश आया। वहां आकर वह वीनार पड़ गया। उसका उपवार उस दासो ने किया जिससे प्रसन्त होकर उसे व्यापारी ने कुछ धद्मुत गोलियां दी। एक गोली खाते ही वह प्रतिन्छ सुन्दरी वन गई। जब उसने दूसरी गोली लाई तो एक देवी उसके समक्ष प्रकट हुई और बोली—पृत्री! वता, नेरी क्या इच्छा है। दासी बोली—प्राप मेरे उपयुक्त कोई पित तलाश कर दीजिय। देवी बोली—पृत्री विवाह प्रवत्ती तरेश चण्डप्रधीत के साथ होगा। यथासमय चण्ड प्रयोत को याया थीर वह अपने हाथी अनलांगिर पर बैठा कर उस दासी तथा उस प्रति को गया। कुछ दिनो परचात् यह समाचार राज्य उदायन को ज्ञान जुला। उसने चण्ड प्रदीत को दानी और मृति वापिस देने का सन्देश भेजा किन्तु उसने देने से इनकार कर दिया। इस उनन्त मुद्ध होकर उदायन ने स्वन्ती पर साक्रमण करके चण्ड प्रयोत को पराजित कर दिया। चण्ड प्रयोत वने तथा। दानी भागने से सकल होगई किन्तु सर गई। उदायन ने सुति को लेजाना चाहा किन्तु वह वहीं से हिनी तक नहीं। तभी प्रभावती को देशी बनी थी, राजा के समक्ष प्रयट हुई थीर बोली—'राजन् !' इस मृति को पट्टन ने जो वा प्रयत्न ओड सोकि क्या होगे किन्तु नर गई। उदायन ने सुति को लेखा होगे किन्तु नर गई। उदायन ने सुति को लेखान वाहा किन्तु वह वहीं से हिनी तक नहीं। तभी प्रभावती को देशी बनी थी, राजा के समक्ष प्रयट हुई थीर बोली—'राजन् !' इस मृति को पट्टन ने जो वा प्रयत्न ओड दो बनी किन सुत्री राजधानी तुक्तान ने नरट होने वाली है।

उदायन चण्डप्रचीत को बन्दी बनाकर प्रपने साथ नेगया। उसने चण्ड के माथे पर एक स्वर्ण पत्र बाँध दिया जिसपर प्रक्रित था— मम दासीपति। मार्ग में दशपुर में मेना ने पड़ाव डाला। उस दिन पर्यू पण पर्व था। उदायन ने रसोइसा को बुलाकर कहा— 'पर्यू पण के कारण आज मेरा उपवास है। तुम चण्ड प्रचीन ने पृष्ठ नो, वे क्या भोजन करेंगे।' रसोइया ने जाकर यह बात चण्ड प्रचीत को बनाई। उसके मन में मन्देह उत्पन्न होगया कि नहीं यह कोई क्रुटिल चाल तो नहीं है। मेरे भोजन में विष मिलाकर कहीं मुक्ते भारना तो नहीं चाहता। यह गोचकर वह बोला— 'मैं भी जैन हूँ। आज मेरा भी उपवास है।' रसोइया ने यह समाचार राजा उदायन को दिया। मुनने तो नह चण्ड प्रचीत के निकट आया और अपने दुव्यंवहार के लिए क्षमा मागते हुए बोला— 'बन्ध्वर ।' मं प्रपने हृत्यं पर किजिज हूँ। मुक्ते ज्ञात नहीं था कि तुम तो मेरे घर्म-बन्ध हो।' यह कहकर उसने चण्ड प्रचान का आदरपूर्वक मुक्त कर दिया और वीतभय पहन लीट गया।

इस घटना से जात होता है कि राजा उदायन एक कटूर जैन श्रावक था। रत्नकरण्ड शावकाचार तथा कथाकोषों में सम्ययदर्शन के तृतीय प्रमानिविविकत्सा श्रम के उदाहरण में उदायन का नाम दिया है। एक देव उनकी परीक्षा लेने दिगम्बर मुनि का वेष बनाकर आया। राजा उदायन घीर रानी प्रभावती ने उन्हें भिनतृष्वेक षाह्यर दिया। तभी मुनिवेषघारी देव ने उनके ऊपर वमन कर दिया। किन्तु राजदम्पनि ने कोई गलानि नहीं की बिल्क धपना श्रमुभीयय समक्तकर मुनि की वैयाबृत्य को। देव ने प्रमट होकर उनके सम्ययदर्शन की वडी प्रशस्त की।

#### **जतानी**क

वत्सनरेश शतानीक के साथ सिप्रादेवी (मृगावती) का विवाह हुआ था। उसकी राजधानी कीशास्त्री थी। श्रातानीक लिलतकला का शीकीन था। उसके दरबार में उसका एक कृषापात्र वित्रकार रहता था। किसी कारणवश खातानीक ने स्नप्रसन्त होकर उसे निकाल दिया। वित्रकार के मन में प्रतिलोध की झाग जलने लगी। उसने महारानी मृगावती का एक सुन्दर वित्र बनाया झीर काकर झवन्ती नरेश चण्ड प्रशोत को भंट किया। प्रशोत उसे देखते हो मृगावती गर मोहित हो गया। उसने शतानीक को सन्देश भेजा—तुम या तो मृगावती को मुकं सोप दो झन्या युद्ध के विए तैयार होजाझो। शतानीक ने युद्ध करना पसन्द किया। दोनो नरेशो में युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान किसी भगवान महाबीर १६५

रोग या घटना में शतानीक की मृत्यु होगई। उस समय शतानीक का पुत्र उदयन केवल ६-७ वर्ष का था। शतानीक की मृत्यु होने पर चण्ड प्रदोत उस समय तो लीट गया किन्तु कुछ माह बाद वह फिर कीशास्त्री पर चढ़ दौडा। उसने मृगावती के पास सन्देश भेजा—या तो मेरी इच्छा पूरो करो, अन्यया युद्ध के लिये तैयार हो जाओ। मृगावती वही समक्तार थी। उसने उत्तर दिया—'मुक्ते अ्रापका आदेश स्त्रोकार है, किन्तु उदयन अभी निरा बालक ही है। वह कुछ वडा हो जाय और आपके हाथो उसका राज्याभिषेक हो जाय, तब तक आप प्रतीक्षा करे।' चण्ड प्रद्योत ने यह शते स्वीकार कर ली।

इस ग्रवगर का लाभ मृगावती ने युद्ध की तैयारों के लिए उठाया। उतने इस ग्रविध मे दुर्ग, खाई श्रीर प्राचीर वनवाये। उदयन अब तेरह वर्ष का हो गया था। मृगावती उसका राज्याभितक करने की तैयारी करने लगी तभी चरी हारा चण्ड प्रधोत को मृगावती को युद्ध सम्बन्धी तैयारियों का पना लगा। वह कोच से ग्राग बहुला हो गया। उसने विदाल तेता लेकर कोशाम्बी को घेर लिया। मृगावती ने नगर के सभी काटक बन्द करा दिये। तभी कीशाम्यी मे भगवान महावार का पदार्थण हुमा। उनके उपदेश से चण्ड प्रधोत युद्ध से विरत हो गया। इतना हो नहीं, उसने ग्रपने हाथों से उदयन का राज्याभिषेक किया। इसके पश्चात मृगावती भगवान के सच में आर्थिका बना गर्ट।

ष्टुछ वर्ष परवात् उदयन ने कीशल से चण्ड प्रद्योत की राजकुमारी वासवदत्ता के साथ विवाह किया।
उदयन लिलत कलाओ—विशेषत वीणावादन मे उस ग्रुग का सर्वश्रेष्ठ निपुण व्यक्ति साना जाता था। किन्तु हुर्भाग्य से उनके कोई सल्नान नहीं थी। वह अपना अधिकांग समय धर्माधवा मे अपतीत किया करता था। एक वार उनने किसी शेषक को उसके अपराध के लिए कही भन्मेंना को। इस अपमान से खुल्य होकर सेवक प्रतिशोध लेने की भावना मे अवन्ती चला गया और छद्सक्प से जेन भूनि वन गया। कुछ दिन पदचात् वह अपने गुरु के साथ विहार करता हुआ कीशास्त्री आया। दोनो मृति जिनालय में ठहरें। एक दिन उदयन प्रोपधोपवास का नियम लेकर जिनालय में अपना समय धारिक अनुष्टान में व्यतीत करने के लिए ठहरा। जब उदयन श्रोर गुरु दोनो सीरहे थे, उस मायावी साधु ने धार्मन उद्देश को पूर्ति के लिए स्वसर उपगुबन समक्ता और उसने सोते हुए राजा की छुरा घोष कर हत्या कर दो। हत्या करके वह तो भाग गया। जब गुरु की नीद खुली और राजा को मृत पड़ा हुआ देखा तो लोक-

इस प्रकार तथ्यों के प्रकाश मे यह सिद्ध होता है कि कौशाम्त्री का राजपरिवार भगवान महाबीर का कटटर भक्त था।

#### दशरथ

चेटक ने प्रपत्ती एक पुत्री सुप्रभा का विवाह दशाण देश के नरेश दशरथ के साथ किया था । इससे यह तो प्रगट हो है कि वह नरेश जैन था और महाबीर का भक्त था, किन्तु तत्कालीन राजनीति में उसका क्या योगदान था भ्रथवा राजर्नतिक जगत में उसको क्या स्थिति थी, इतिहास ग्रन्थों से यह ज्ञात नहीं होता ।

इवेतास्वर ग्रन्थों में इस पृत्री का नाम शिवादेवी दिया है और उसका विवाह सबन्ती नरेश चण्ड प्रद्योत के साथ हुआ बनाया है। चण्ड प्रद्योत उस युग का प्रचण्ड और शक्तिशाली नरेश था। कल्पसूत्र में उल्लेख मिलता है कि उसने स्रप्ते द्यारा वौदह राजास्रों को स्रप्ते साधीन बनाया था। एक बार अवन्ती में भयानक स्र्रानि का प्रकोप हुआ, किन्तु शिवादेवी ने अपने शिल के माहान्य से उमें बुक्का दिया था। सभवत प्रद्योत स्रपने प्रारम्भिक जीवन मंगापसी का स्रमुयायी था, किन्तु सिन्धु-सीवीर नरेश हारा क्षमा प्रदान करने पर बहु कहुटर जैन वन नया। प्रदोत तो बस्तुत वश का नाम था, उसका नाम हाने सहित्र पा और स्थानी प्रचण्डता के कारण वह चण्ड प्रद्योत कहुलाते लगा था। उसने स्रपने वीवन में दो काम इनने स्विवकपूर्ण किये, जिनके कारण उसे स्रपयश का भागी

<sup>?</sup> Ancient India, Vol, 1 p, 116 by Tribhuban, L, Shah,

जैन घर्मका प्राचीन इतिहास

बनना पड़ा । एक तो सिन्धु-सीबीर के वीतभयपट्टन से जीवन्त स्वामी की प्रतिमा का झपहरण, जिसके कारण उसे बन्दी बनना पड़ा और सिर पर 'मम दासीपितः, इस लिख से अिक्त स्वर्णपत्र लगाना पड़ा । दूसरा अविवेक्ष्रण कार्य मुगावती के सील हरण का प्रयत्न । जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान महाबोर के उपदेश से उसे न केवल सपने कुटिल इरादों को छोड़ना पड़ा, वर्त्न सपने हुाबो से मृगावनी के पुत्र उदयन को राज्य कुट वहनाना पड़ा। इत्ता ही नहीं, उसके कुरिसत इरादों से सुन्ध होकर उसकी शिवादेवी आदि आठों रानियां महावीर भगवान के चरणसान्तिस्य में आपिका बन गई भीर मृगावती ने भी दीक्षा ले ली। उदयन ने भी अपनी माता के अपमान का भयानक प्रतिशोध लिया। उसने चण्ड प्रदोत की पुत्री वासवदत्ता के साथ गुप्तरीति से विवाह करके उसका अपहरण कर लिया। यदि चण्ड प्रदोत को पुत्री वासवदत्ता के साथ गुप्तरीति से विवाह करके उसका अपहरण कर लिया। यदि चण्ड प्रदोत अपने जीवन में ये अविवेक्ष्रण कार्य न करता तो सम्भवतः इतिहास में उसका गीरव-पुर्ण स्थान होता।

संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार कवि भास ने चण्ड प्रचीत की महारानी मृगावती की वैदेही कहा है क्योंकि वह विदेह की राजकन्या थी।

चण्ड प्रद्योत ने भ्रवन्ती पर ४८ वर्ष तक शासन किया। उसकी मृत्यु उसी दिन हुई, जिस दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुमा भौर उसी दिन भवन्ती के राजसिहासन पर पालक राज्यासीन हुमा। वह चण्ड के दो मनुषों में छोटा था। चुँकि बड़ा भाई गोपाल जैन साथु हो गया था, अतः पालक राजा बता।

### जीवन्धरकुमार

हेमागद देश के राजपुर नगर के नरेश जीवन्धरकुमार जंन धर्मानुयायों थे। एक बार विहार करते हुए मगबान महावीर वहीं के सुरमलय नामक उद्यान में पदारे। जीवन्यरकुमार सपरिवार भगवान के दर्शनों के लिए गये। बहु भगवान का करवाणकारी उपदेश मुनकर उन्हें भोगों से महावें हो गई और वे भगवान के समीप मृति बन गये। उनके साथ उनके भाई नन्दाव्य, मधुर मादि ने भी दोशा ले ली। जीवन्धर की माना विजया तथा उनकी आठो रानियों चस्त्रा के पास मायिका बन गई। भगवान के मोश प्राप्त कर तेने के बाद मृति जोवन्धर विद्यालयल पर पहुँचे। बहाँ समस्त कमों का नाश करके वे भी मुक्त हो गये। इस प्रकार सुदूर हेमागद देश (वतमान कर्नाटक) का राज परिवार भी भगवान का भक्त था।

उपयुं क्त राजाओं के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों और नगरों के अनेक नरश समय-समय पर नगवान महाबीर का उपयेख सुनने के लिये आते थें। अनेक राजपरिवारों में जैनवर्स कुलयमें था। अग, बग, कांलग, समध, वरस, कांबी, कोशल, अवन्ती, भूरसेन, नागपुर, अहिच्छत्र, सुदूर-सिन्धु-सीवीर, चर, पाण्ड्य आदि अनेक देशों के राजा सम्यान के भक्त थे। विष्क सब, मल्ल सब, काशी-केंत सब, योधेय आदि गणतत्रों में महायों कें सान्यता सर्वा- किक थी। अगवान का निर्वाण होने के समय इन गणसंघों के प्रतिनिधि पावा में एकत्रित हुए थे ब्रार उन्होंने अपने गणसंघों की श्रीर से भगवान का निर्वाण महोत्सव सनाया था।

#### श्रन्य नरेश-गण

भगवान जब श्रावस्ती पघारे थे, तब वहाँ के राजा प्रसेनजित न भगवान का पाद-वन्दन किया था और उसकी महारानी मल्लिका ने एक सभागृह बनवाया था, जिसमे तत्वचर्चा होतो रहती थी।

पोक्षाबपुर में जब भगवान का पदार्पण हुआ, तब वहाँ के राजा विजयसैन ने समवसरण में भगवान का उपदेश श्रवण किया था झौर भगवान की बड़ी भक्ति की थी। राजकुमार ऐमत्त तो भगवान का उपदेश सुनकर मुनि बन गया था।

्चम्पानरेश कुणिक अजातशत्रु (श्रेणिक विम्वसार का पुत्र) भगवान के चम्पा में पधारने पर नगे पैरों भीर राजिचन्हों से रहित होकर भगवान की अभ्यर्षना करने नगर के बाहर गया था। जब तक भगवान का समव- भंगवान महावीर

सरण वहाँ रहा, वह नियमित रूप से भगवान का उपदेश सुनने जाता रहा और जब भगवान का विहार हुआ तो वह कीशास्त्री तक भगवान के साथ गया।

986

काशी नरेश जितशत्रु ने वाराणसी पधारने पर भगवान की बड़ी मक्ति की थी और राजकुमारी मुण्डिका ने श्राविका के बन ग्रहण किये।

भगवान जब किलग पघारे तो वहाँ के नरेश जितशत्रु ने बडा आनन्दोत्सव मनाया और वह कुमारी पर्वत पर भगवान के निकट मुनि-दीक्षा नेकर अन्त में मुक्त हुआ। उसकी पुत्री राजकुमारी बशोदा ने भी चन्दना के निकट आर्थिका के अत ग्रहण किने। जब भगवान का विहार पोदनपुर की और हुआ, तब वहाँ का राजा विद्वदाज भगवान का भनत बन गया।

भगवान झूरसैन देश में पधारे । मथुरा मे भगवान का समवसरण था । वहाँ का राजा उदि<mark>तोदय भगवान</mark> का उपदेश मुनकर उनका भक्त बन गया ।

कास्पिल्य नरेश जय भगवान के पघारने पर उनके निकट निग्नें त्य मुनि बन गया श्रीर प्रशेक बुद्ध हुआ। महाबीर का त्योककाराणी प्रभाव—भगवान महावीर के धर्म-विहार और प्रभाव का प्रामाणिक इतिहास मिलता है। यावार्य जिननेन ने 'हरिवंश पुराण' में इस दिनहास पर सक्षिप्त प्रकाश डाला है। हरिवंश पुराण में वर्णित यह इतिहास प्रामाणिक तो है ही, उसने भारत क सभी भागों में भगवान महावीर के ध्रलीकिक प्रभाव-विक्तार पर भी श्रीष्ठका प्रकाश पड़ता है। उसना सार इस प्रकार है —

पाजा श्रीण क प्रतिदिन तार्थकर भगवान की सेवा करता था। वह गीतम गणवर को पाकर उनके उपदेश से सब अनुयोगों में निष्णात हो गया था। उसने राजगृह नगर की जिन मन्दिरों से व्यारत कर दिवा था। राजा के किस कामन्त, महामत्री, पुरीहित तथा प्रजा के अन्य लोगों ने समस्त मगध देश को जिनमनिदरों से युक्त कर दिवा। वहां तगर, प्राम, धोप, पवनों के अप्रमाग, निदयों के तट और वतों के अन्त प्रदेशों में सर्वत्र जिनमन्दिर ही जिनमदिर हि स्वाह देते थे। इस प्रकार वर्धमान जिनेन्द्र ने पूर्वरेश की प्रजा के साथ-साथ मगध देश की प्रजा को प्रबुद्ध कर विश्वाल सध्यदेश को ओर मामन किया। मध्य देश में धर्म तथि को प्रवृत्ति होने पर समस्त देशों में धर्म विययक अज्ञा हुं। गया। जिस प्रकार भगवान कहम रदेव ने अनेक देशा में बिहार कर उन्हें धर्म से युक्त किया था, उसी प्रकार भगवान महावीर ने भी वैभव के साथ विहार कर मध्य के काशो, कोशल, कुतस्थ, प्रस्वष्ट, साल्य, त्रिगतं, पचाल, भद्रकार, पटवनर, मोक, मस्य, कनीय, सुरमेन और वृक्तर्यंक, समुद्र नट के किला, कुरकामल, कैकेस, आवेस, काम्योज, वास्त्रीक, यवन, सन्य, गान्धार, सावीर, स्वरंप, की, दर्गरक, वाहवान, सरदाज और व्वायतीय तथा उत्तर दिशा के ति हो, कार्ण और उच्छाल आदि देशा की धर्म देश किया।

भगवान महावंर के बर्म विहार के उस व्यवस्थित ग्रोर प्रामाणिक इतिहास से यह स्वष्ट हो जाता है कि भगवान महावंग ने भारत के अनेक प्रदेशों में विहार किया था। उन्होंने जहाँ जहाँ विहार किया था, वहाँ जैन सम महावंग ने भारत के अनेक प्रदेशों में विहार किया था। उन्होंने जहाँ जहाँ विहार किया था, वहाँ जैन से हिसा के प्रति सस्कार वदमुल हो गये थे, बामिक अंत्र में हिसा के प्रति सकार वदमुल हो गये थे, बामिक अंत्र में हिसा कुंक किया बहु मुली था। सर्वसाधारण के मानस में हिसा कुंक प्रति वार्य प्रविचय के लिए प्रति वार्य प्रविचय कर विषय गया था, उनके प्रति जनमानस में वितृष्णा ग्रोर क्षोम उत्पन्त हो गया। वांक मानस में एक प्रदेश्त वर्दिक उद्देशकों उत्पन्त हो गया। यह हिएक प्रत्याधारण उपलिक थी। उस स्थिति को कल्पना कर, जब देश के बहु क्ष्यक वर्ग का यह विद्वास था कि हिसा मुनक यज प्राणि से सभी प्रकार को इह-तांकिक कामनाय पूर्ण हो जाती है। मंत्रों के ग्रांधकार विद्वास था कि हिसा मुनक यज प्राणि स्वाप में स्वाप मानस हारों ही प्रसन्त हो सकते है। उसका यह विद्वास एक बारपी ही हिल गया, जब महावीर की समर्थ वाणी 'सत्येषु, मंत्री' की उद्याखणा करती हुई सारे देश ग्रीर विदेशों में गूँब उठी। समस्त जना के एकमात्र विद्वास को बामरकारिक देश से एक साथ किसी ने परिवर्तित कर दिया हो, ससार में ऐसे उदाहरण प्राथ मिलते नही। विश्वास भी वह वह सहस्त समर्थ सम्प्रदाय का हो। उस विद्वास के विकड़ उठी ग्रावाज उस सम्प्रदाय के विकड़ उठी ग्रावाज त्र सम्प्रदाय के विकड़ उठी ग्रावाज त्र सम्प्रदाय के विकड़ उठी ग्रावाज ना उन्होंने कोई बात निर्वेषात्मक प्रयुवी वरी प्रायाल स्वाप वरीषात्मक सम्प्रदाय का हो। उस विद्वास के विकड़ उठी ग्रावाज उस सम्प्रदाय के विषय अधि मानक मान ही किया। उन्होंने कोई बात निर्वेषात्मक ग्राव वरीषात्मक सम्प्रदाय का हो। उस विद्वास की वहा वरिष्य की विद्वास भी वहा का वरिष्य सम्प्रदाय को हो। उस विद्वास की विद्वास भी वहा का वरिष्य सम्प्रदाय को हो। उस विद्वास की वहा वरिष्य की विद्वास भी वहा की जाती है। किया। उन्होंने कोई बात निर्योषात्मक प्रविच्य की विद्वास भी वहा किया।

नहीं कहीं। विरोध से विरोध उत्पन्न होता है। विरोध कथाय में से निपजता है भीर उससे फिर कथाय निपजती है। महाबीर तो विरोधों में सफन्वय का अमृत तत्व लेकर आये। विरोध आये और वे समन्वय के चरणों में भुक गये। किसके मन में सम्पूर्ण मानव समाज, मानव ही क्यो, विष्व के प्राणीमात्र की मगल कामना हो, कल्याण-कामना हो, उसका विरोध ही क्यो होगा। जिसने निजता का सर्वेषा त्याग कर दिया, उसकी निजता की परिष्क असीम अनन्त वन जाती है। जिसके भीतर और बाहर प्रान्य नहीं रही, उसका भीतर और बाहर स्वच्छ और निर्मल होता है, उसकी वहंता और ममता नि शेष हो जाती है, वहीं तो निर्मत्य कहलाता है। महावीर ऐसे हो निर्मल्य थे, निर्मत्य ही नहीं, महा निर्मल्य थे। वे जो कहते थे, किसी विशेष जाति, वर्ग, वर्ण, देश, काल आर प्राणी के लिए नहीं कहते थे। वे सबके लिये, सबके हित के लिये, सबके सुख के लिए कहते थे, सबकी भाषा में कहते थे, सबके साम में वैठकर कहते थे। इसलिए उनके निकट सब पहुँचते थे, उनकी बात सब मुनते थे, सब समभते थे और सुककर सब मानते थे।

ष्रहिसा माने प्रात्मीपम्य दर्जन प्रयांत् तुम्हारी प्रात्मा मे जो अमृतत्व की शक्ति छिपी है, तुम्हारी प्रात्मा को मुख दु क की जो प्रमुभूति होती है, वही शक्ति दूसरी प्रात्मा मे भी छिपी हुई है, दूसरी प्रात्मा को मुख-दु क की वैसी ही अपूर्भित होती है। वह शक्ति एक पारमा अपने भीतर से अगट कर सकती है, तो दूसरी प्रात्मा भी अपने भीतर की उस शक्ति को प्राप्त कर करती है है और इस तरह सभी प्रात्माये उस शक्ति को प्राप्त कर करती है। हु धार कित की उस शक्ति को प्राप्त कर करती है। हु धार कित की अपेश कहाँ टहरती है। हु धार शक्ति हमारे शिक्ष की आवश्यकता है। इस स्वावका से सकती कित हमारे ही प्रवाद प्राप्त को उपलब्धि हो सकती है। स्वाधीनता को उपलब्धि हो सकती है। स्वाधीनता को उपलब्धि हो सकती है। स्वाधीनता का यही मूल तत्व, स्वावका स्वत की उस शक्ति के उपदेशों का पारत्व था। जिन अमृतत्व की उस शक्ति को उआगर करता है, वह दूसरों का विद्याध करेगा। उसको तो जीवन-इष्टि में हां अमृत्व की उस शक्ति को उसार करता है, वह दूसरों का विद्याध करेगा। उसको तो जीवन-इष्टि में हां अमृत्व की उस शक्ति को उसरे को सह से से अपेश के स्वाद की उस शक्ति हो। इसरे का अपेश हो।

महाबीर के उपदेशों का लोक जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उसमें तत्कालीन समाज में प्रचित्त विभिन्न सम्प्रदाय और धर्म, देश और जातियों भी प्रकृते नहीं रहे। इतिहासकार भी यह स्वीकार करते है कि वैदिक बाह्मणों को महाबीर की प्रहिसा और जीवन सिद्धान्तों से प्रभावित होकर यज्ञ यागादि का रूप बदलना पड़ा। तब जो वेदिक साहित्य निर्मित हुआ, उसमें ज्ञान यज्ञ को प्रमुखता दी गई, कर्मयोग को महत्व दिया गया और आधिभौतिक क्ष्यान पर आध्यात्मिक स्वर गूजने लगे। आचार और विचार दोनों ही क्षेत्रों में अहिसा को मान्यता दी गई।

 भगवान महावीर ६९६

नहीं; आंत्मा का है । मूल्य बाह्य क्रियाकाण्ड का नहीं; यावना का है । महावीर ने सबके कल्याण, हित श्रीर सुख की बात कही, इसलिए भगवान संबके हो गये, सब उनके हो गये ।

लोक मानस में चिरकाल से बद्धमूल संस्कारी के लिये महावीर का जीव-साम्य का सिद्धान्त एक युगान्तर-कारी कान्ति का ब्राव्हान लेकर ब्राया था। जो जातीय वैम्भ में दूबे हुए थे, उनके सस्कार एकवारगी ही इस सिद्धान्त को पचा नहीं पाये। वे रोष और विरोध लेकर महावीर के मिकट ब्राये ब्रीर उनकी ब्रान्त करणा की छाया मे ब्राने ही उनके शिष्य वन गये। भगवान महावीर के निकट सर्वेप्रधम जिन ४४११ व्यक्ति ने निययत्य पहण किया था, वे विरोध करने ब्रीर भगवान को पराजित करने के उद्देश्य से ही ब्राये थे और वे सभी बाह्मण थे। चन्दना ब्राह्म करेक महिलाओं ने भी भगवान के निकट ब्राधिका-दीका ली। ब्रनेक क्षत्रिय नरेश ब्रीर उनकी रानियाँ भगवान के धर्म-परिवार मे सम्मिलत हुए। जम्बुकुमार ब्राह्म ब्रीन्थों ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया।

इस देत के ही नहीं, धन्य देशों के धनेक व्यक्ति भी भगवान के निकट धाकर दीक्षित हुए थे। उस समय भारत की भौगोलिक सोनाये वर्तमान की धपेक्षा काफी विस्तृत थी। उस समय गान्यार घादि देश भारत मे ही सम्मितिल थे। इसलिये विदेश ताब्द का प्रयोग वर्तमान काल की घ्रापेक्षा प्रयुक्त किया गया है। राजकुमार अभयकुमार का एक मित्र ब्राइंक दासर्थ (ईरान) का राजकुमार था। वह भगवान का भवत हो गया था। ग्रीक देश के लगभग पांच सी योद्धा भगवान के भवत वन गये थे। फिणक देश (Phoencesa) के वणिक् भी भगवान के भवत हो गये थे। वहां का एक ब्यापारी तो भगवान के सघ में मुनि बन गया था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक जीवन पर भगवान महावीर का श्रकल्प्य प्रभाव था झौर सारा देश भगवान महावीर के जयबोघो से गूज उठा था। उनकी जयबोघ केवल उनके झलौकिक और दिब्य व्यक्तित्व को जयबोघ नहीं थी, वस्तृत यह जयबोघ उनके सिद्धान्तों की जयबोष यी।

हवेतास्वर आगमा के अनुसार भगवान महावीर के ४२ विरक्त वर्षों मे वातुर्मास इस प्रकार हुए—अस्थिग्नाम में १, वस्या और पृट्ठ वस्या में ३, वैशाली और वाणिज्य ग्राम में १२, राजगृह और पालन्दा में १४ मिथिलानगरी में ६, भहिया नगरी में २, आलभिका और श्रावस्ती में १-१, वज्रभूमि में १, और पावापुरी में १ इस प्रकार भगवान ने कुल ४२ वातुर्मास किये।

इन चातुमांसों के काला में भगवान की बाणी से असस्य नर-नारियों को प्रतिबोध प्राप्त हुआ। अनेक मृति और ग्रायिका बन गये, अनेक ने श्रावक के बत ग्रहण किये, अनेक को सम्यग्दर्शन की प्राप्ति हुई, अनेक लोगों को धर्म में श्रास्था दुइ हुई, अनेक ने अनेक प्रकार के बत-नियम लेकर जीवन-युद्धि की और अनेक भगवान के धर्म के दुइ श्रद्धानी बने। इन सबका नाम यहाँ देना नतो सभव ही है और नसभी के नाम शास्त्रों में मिलते हैं। किन्तु ग्रहों कुछ व्यक्तियों के नाम दिये जा रहे हैं।

ब्राह्मण कुण्ड के ऋषभ-दत्त और देवानन्दा ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की। क्षत्रियकुण्ड के राजकुमार जमानि और उसकी नित्रयों ने एक हजार स्त्रियों के साथ दीक्षा ली। कीशाम्बी नरेश शतानीक की बहन जयन्ती ने सयम ग्रहण किया। श्रावस्ती में मुभनोभद्र और सुर्भातन्द ने दीक्षा ग्रहण की। वाणिजयग्राम में झानन्द गाथापित ने श्रावक के द्रत धारण किये। आनन्द की सम्पत्ति के सम्बन्ध में शास्त्रों में निल्ला है कि उसका चार करोड स्वर्ण मान सुरक्षित था, वार करोड स्वर्णमान व्याज पर लगा हुग्ना था। उसकी झवल सम्पत्ति चार करोड स्वर्णमान स्त्रम की वी। उसका प्रवन्त सम्पत्ति चार करोड स्वर्णमान सुरक्षित था। उपकार के पत्रुधन चार प्रकार का था। गाय झादि चार प्रकार के पत्रुधन की सख्या प्रत्येक की १०-१० हजार थी। पत्र दिनों में वह प्रीपध भवन में अपना समय धर्म ध्यान में ब्यतीत करता था।

राजगृही के प्रमुख सेठ गोभद्र के पुत्र झालिभद्र ने घपनी ३२ स्त्रियों के साथ सयम घारण किया। कहते है, इन्होंने एक भव्य जिनालय राजगृही में बनवाया था, जिसके खबेश राजगृही के मिनयारमठ में झब तक मिनते हैं। इन्होंने एक भव्य जिनालय राजगृही में मनियारमठ में झब तक मिनते हैं। झालिभद्र के साथ उनके बहनोई घन्ना सेठ ने भी दीखा ले ली। ऐसा प्रतीत होता है कि दिगम्बर शास्त्रों के सुकुमाल केट और अंदि होता है कि दिगम्बर शास्त्रों के आलिभद्र दोनों एक ही ब्यक्ति थे। दोनों की जीवन पटनाएँ एक ही है। उनकी सम्पत्ति और देशव का कोई परिमाण नहीं खरीद सका सम्पत्ति और देशव का कोई परिमाण नहीं खरीद सका

वे रत्नकंवल सक्माल की माता भद्रा ने सरीद लिए ग्रौर ग्रपनी पुत्र-वसुद्यों के लिए उनकी जूतियाँ बनवा दी।

चन्या में राजकुमार महाचन्द्र ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की। सिन्धु सौवीर के नरेश उद्यायण भगवान के भक्त बन गये। बाराणसी में नहाँ के नरेश जितशत्र, चुल्लिनी पिता, उनकी भायाँ स्यामा, सुरादेव और उनकी पत्नी खन्या ने आवक के ब्रत ग्रहण किये। धालभिया के नरेश जितशत्र भगवान के भक्त बन गए। राजगृह में मकाई, किकत धर्जन सावी, कास्यप, गावापित वरदत्त धादि ने संयम धारण किया। नरवन मणिकार ने श्रावक के ब्रत ग्रहण किए राजगृह से राजा श्रेणिक के परिवार के अनेक राजकुमार और रानियों ने दीक्षा ली। काकन्दी का राजा जितशत्र अभिक से परिवार के अनेक राजकुमार और रानियों ने दीक्षा ली। काकन्दी का राजा जितशत्र प्रमावान का भक्त बना। सार्ववाह धन्यकुमार धपनी गुन्वर ३२ हिनयों का त्याग करके मृनि यना पोलासपुर के सहाल पुत्र ने दीक्षा ली। राजगृह के महाशतक गावापित ने श्रावक धर्म ग्रहण किया। राजगृही में श्रनेक वेदिक परिवाजक सीक्षित हुए। उत्कृष्ट कोटि का विद्वान स्कन्यक से भगवान के कुशत समाचार आपने के लिए कर्मचारी नियत कर रक्के थे। भगवान के कुशत समाचार मुनकर ही वह गोजन करता था। भगवान जब क्यम पथा रे स्वर्ध परिकाक के रे प्रोत्न के सामाचार सामाचार सुनकर ही वह गोजन करता था। भगवान जब क्यम पथा रे रही पर श्रीणक के रे प्रीत्र भागित जैसे प्रमुख ब्यागारी ने मुनि-दीक्षा ली। कुणिक के भाई हन्त, वेहल्ल और १० रानिया ने दीक्षा ले सी शक्त कारी में सुद्ध चल रहा था। उस समय काली श्रादि १० रानिया ने अजातशत्र की धाजा के कर समय बजातशत्र मुं भीर वंशाली में युद्ध चल रहा था। उस समय काली श्रादि १० रानियों ने अजातशत्र की धाजा केकर कारी वन्तर के विकट कार्यान्तिका ले ली।

अब भगवान हस्तिनापुर पथारे, वहाँ हस्तिनापुर का नरेश जिब राजिए, जो नापसी बन गया था, भगवान का उपदेश सुकर मुनि बन गया। पुरु क्या का राजा शाल और युवराज महादाल मुनि बन गया। दशाणपुर के राजा ने मुनि-दीक्षा ले ली। वाणिज्य प्राप्त का विदान और नेद-वेदाग का लाता गोमिल भगवान का उपदेश मुन कर उनका उपासक बन गया। किम्मलपुर का प्रस्व नामक पिलाजक ग्राप्त मान भी जिप्से के साथ भगवान का उपसक बन गया। राजगृह में कालोदायी नैथिक मुनि बना। वाणिज्यक्षाम के ही प्रोप्त उपनयिन मुदर्शन ने श्रमण-दीक्षा ग्राप्तिका माने के मुद्राप्त ने श्रमण-दीक्षा ग्राप्तिका माने के प्राप्त के निवास के प्राप्त कर विद्या का राजा जितशत्र भगवान का उपासक था। वहां ने विद्या जितशत्र भगवान का उपासक था। पावा में पृष्यपाल नरेश ने भगवान के चरणों में समय वारण कर के प्राप्तकत्या किया।

इस प्रकार न जाने कितने नर-नारियो ने भगवान का उपदेश सुनकर आत्म-कल्याण किया।

बौद्ध ग्रन्थ 'दीधनिकाय' के 'सामञ्ज फलसुत्त' में महाबीर (निग्गठ नातपुत्त) के प्रतिरिक्त छह छोर लेखियों का उल्लेख मिलता है। ये सभी छपने को तीर्थकर या महंत कहते थे। ये प्रभावशाली धर्मनायक थे। इन्होंने गवीन पत्थों की स्थापना की थी। छथवा प्राचीन मतो के नेता बन गये थे। इन पत्थों या मतो का

महाबीर के सबस्तर विवरण दिगम्बर परम्परा के भावसग्रह, इन्ताम्बर परम्परा के उत्तराध्ययन, सूत्र-कृताग, भगवती सूत्र, गुणवन्द्र विरक्तिन महाबीर चरिय तथा बौद्ध ग्रन्थ दीघनिकाय, मजिक्रम निकाय ग्रादि से विभिन्त रूपों में मिलता है। इन तैथिको के नाम इस प्रकार थे - पूर्ण

कास्यप, मक्खली गोशालक, प्रजित केशकम्बल, प्रबुद्ध कात्यायन, सजय वेलट्ठिपुत्र और गौतमबुद्ध। इन धर्मनायको में सभी का जीवन-परिचय तो नहीं मिलता, किन्तु इनके द्वारा प्ररूपित या प्रचारित मनो का विवरण श्रवस्य मिलता है। इनका परिचय इस प्रकार है—

पूर्णकाह्यप-अनुभवों से परिपूर्ण मानकर जनता इन्हें पूर्ण मानतों थी और इनका गोत्र काइयर या। ये सम्म रहते थे। इनके सनुयायियों की सस्या द० हजार थी। बीढ़ सन्यों के अनुसार गेएक प्रतिष्ठित गृहस्थ के पुत्र थे। एक दिन इनके स्वामों ने इन्हें द्वारपाल का काम सींचा। इसे उन्होंने अपना अपमान समफा श्रीर थे विरक्त होकर वन में चुके गए। मार्ग में चोरों ने इनके वक्त अठीन लिए। तबने थे नग्न रहने लगे। एकवार लागों ने इन्हें पहनने के लिये वक्त दिए। किन्तु इन्होंने वक्त वास्त करते हुए कहा-वक्त आरण करने का प्रयोजन लज्जा निवारण है। उत्तरिक इन्होंने वक्त वास्ति करते हुए कहा-वक्त वास्त करने का प्रयोजन लज्जा निवारण है। उत्तरिक इन्होंने वक्त वास्ति करते हुए कहा-वक्त वास्त करने का प्रयोजन लज्जा निवारण है। उत्तरिक इन्होंने वक्त वास्त करने वास्त्र प्रयोजन करने का प्रयोजन स्वयं में अधि ।

भगवान महावीर ४०१

ष्ट्रौर लज्जा-निवारण का सूल पाप-प्रवृत्ति है । मैं पाप-प्रवृत्ति से मुक्त हूँ । उनकी यह निस्पृहता देखकर लोग उनके अनुयायी बनने लगे ।

उनका सिद्धान्त या ग्रिकियावाद । उनका मत या—कोई भी किया की जाय, बाहे हिंसा की जाय, असत्य भाषण किया जाय, दान दिया जाय, यज्ञ किया जाय, उसमें न पाप लगता है, न पृष्य । कोई किया सम्यक् या मिथ्या नहीं होती । किया करने की जीव की प्रवृत्ति स्वाभाविक है । उससे कोई कर्म-बन्ध नहीं होता ।

भावसंग्रह में उसका परिचय इस प्रकार दिया गया है-

मस्करी गोशालक पार्वनाथ परम्परा के मुनि थे। जब भगवान महावीर का प्रथम समवसरण लगा, गोशा-लक उसमे उपस्थित थे। वे घ्रष्टाग निमित्तो घौर ग्यारह घं गों के घारी थे। प्रथम समवसरण में भगवान का उप-देश नही हुधा, खत वे वहां से रुष्ट होकर चले गये। सम्भवतः उनके रोष का कारण यह हो

भवस्या निहा हुआ । असा व यहां से रण्ड हाकर चल गया सम्भवतः उनके राय का कारण यह हा मंदस्य कि गोशालक कि वे गणधर बनना चाहते थे किन्तु उनकी वह इच्छा पूर्ण नहीं हुई । वे पृथक् होकर श्रावस्ती

मे पहुँचे ग्रीर वहाँ ग्राजीवक सम्प्रदाय के नेता बन गये । वे ग्रंपने ग्रापको तीर्थकर कहने लगे और विपरीत उपदेश देने लगे । उनका मत था—ज्ञान मे मुक्ति नही होती, श्रज्ञान से मुक्ति होती है । देव (भगवान)

कोई नही है। म्रतः शून्य का ध्यान करना चाहिए।

व्वेतास्वर शास्त्रों के अनुसार उनके पिता का नाम मखली और माता का नाम सुभद्रा था। वे वित्रफलक लेकर धूमा करते और उनसे अपनी आजीविका करते। एक बार वे सरवण ग्राम में गोबहुल ब्राह्मण की गोशाला में ठहरें। कुछ समय परचात् सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म विद्या। गोशाला में उत्पन्त होने के कारण उनका नाम गोशालक रक्ला गया। जव वह योगन अवस्था को आग्त हुआ, वह अपनी उहरू प्रकृतिबंदा माता-पिता से कलह किया करता था। उनसे भी एक चित्रपट तैयार कराया और ग्राम-ग्राम में विहार करता हुआ नालस्वा में उसी तत्नुवायशाला में ठहरा, जिसमें भगवान महावीर अपना द्वितीय चातुमांस कर रहे थे। भगवान मासोप्रसारी थे। उनका पारणा विजय गाथापति के यहाँ हुआ। देवां ने पचाश्चर्य किये। गोशालक भी दर्शकों में उपस्थित था। भगवान का ऐसा अचित्रप प्रभाव देखकर गोशालक भगवान के निकट पहुँचा और बोला—"अगवन्! आज से आप मेरे धर्म पुरु और मैं आपका शिष्य। आप मुक्ते अपनी चरण-सेवा का अवसर प्रदान करे।" किन्तु भगवान सीन रहे।

वह प्रभुके साथ इस प्रकार लगा रहा भीर तगस्या करके जब उने तेजोलेश्या प्राप्त हो गई तो वह म्रलग हो गया भ्रीर ग्रपने स्रापको जिन, केवलो भ्रीर तीथकर कहने लगा। वह स्राजीवक मत का समर्थक बनकर नियतिवाद का प्रचारक बन गया। एक बार उसने कोघवश भगवान के ऊपर तेजोलेश्या छोडी, जिससे भगवान

को छह माह तक दाह जन्य वेदना हुई और रक्तातिसार की बाधा हो गई।

गोशालक ने भगवान के ऊपर जो तेजोनेश्या छोडी थी, वह भगवान के ग्रमिट तेज के कारण उन पर कोई म्रसर नहीं कर सकी, बल्जि वह गोशालक को जलानों हुई उसी के सरीर में प्रविष्ट हो गई। उसी की तेजो नेश्या उसी के लिए घानक सिद्ध हुई। वह वहां से निराश भीर दाह से पीडित होता हुआ वेदना से आकरक करता हुआ इधर-उधर फिरने लगा। वह हालाहला कु-स्ट्रारिन के कुम्भकारायण में पहुँचा। वह दाह-सान्ति के लिए कच्चा म्राम चुसता हुआ, मद्यपान करता हुआ, अनर्गल प्रलाप करता हुआ शीरत जल से अपने शरीर का सिचन करने लगा। उसने प्रलाप करते हुए भ्राठ चरम बतलाये। किन्तु सातवी रात्रि को उसका मिच्यात्व दूर हुआ मौर वह पश्चाताप करता हुआ कहने लगा -भैने अभिमानवश अपने मापको जिन घोषित किया, यह मेरी भूल थी। वस्तुत. महावीर ही जिन हैं। उसी रात्रि में उसको मृत्यु हो गई।

गोशालक द्वारा प्रचारित धाजीवक सम्प्रदाय उसको मृत्यु के पश्चात् भी पर्याप्त समय तक जीवित रहा। बराबर पहाडी पर सम्राट् ध्वशोक ने धाजीवक साधुधों के लिए तीन गुफाये बनवाई थी। कौशाम्बी के उत्खनन में धाजीवकों का एक बिहार निकला है। कहा जाता है, इस बिहार में पाचहजार धाजीवक भिक्षु रहते थे। किन्तु धाजीवक सम्प्रदाय किन परिस्थितियों में किस काल में लुप्त हो गया, यह धभी तक निविचत नहीं

जैन धर्म का प्राचीन इतिहास

हो पाया। इस सम्बन्ध में इतना तो विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि म्राजीवक मत के सिद्धान्तों पर जैनधर्म के सिद्धान्तों का प्रभाव था। उसका स्वय का कोई आघार नहीं या और निराबार सम्प्रदाय म्रीधक समय तक जीवित नहीं रह सकता। म्राजीवक सम्प्रदाय ने भी सचर्ष की पिरिस्थिति में प्रपत्ती उपयोगता सोदी मौर उसके म्रनुयायी जो सख्या की दृष्टि से म्रत्यन्त म्रस्य रह गये थे—जैनधर्म के म्रपुरायी बन गये।

धाजीवक मत के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नहीं मिलता। इसका कारण सम्भवतः यह रहा है कि महावीर के काल में ग्रन्थ-रचना की परम्परा प्रविलित नहीं हुई थी। गुरू-मुख से बाह्यों का ग्रन्थ्यम होता या। इसी कारण गोद्यालक ने भी किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की थी। कन्तु फिर भी स्वेतान्य स्मेर वीद्व ग्रन्थों में उसके सिद्धान्तों और उनके साध्यों की चर्चा के बारे में कुछ स्फुट उल्लेख प्राप्त होते है। उनके मनुसार माजीवक साधु नान रहते थे, हाथों में भोजन करते थे, शिष्टाचारों को दूर रखकर चलते थे। वे भपने लिए बन-वाया ग्राहार नहीं लेत थे। जिस बर्तन में ब्राहार प्रकाया गया हो, उसमें से उनि ही लेते थे। एक साथ भोजन करने वात युगल से, गर्भवती रुश्ची से दुष्पहुंद चच्चे वालो स्त्रन्यों से ग्राहान ते नेते थे। जहाँ ब्राहार कर हो, कुत्ता खड़ा हो, मिक्बयां भिनभिनाती हो, वहाँ से ब्राहार नहीं लेते थे। मत्स्य, मास, मिदरा, मैरेय और खट्टी काजो ग्रहण नहीं करते थे। वे विविध उपवास करते थे। उनके गृहस्य लोग भरिङ्ग को देव मानते थे, माता-पिता की सेवा करते थे। जूलर, बड़, बेर, धजीर और पिल्लु इन पाँच फलो का भक्षण नहीं करते थे।

गोशालक नियतिवाद का समर्थक या। उसका सिद्धान्त था— 'अपवित्रता के लिए कोई कारण नही होता, कारण के दिना ही प्राणी अपवित्र होते है। प्राणी की युद्धि के लिएभी कोई कारण नही होता। कारण के विना ही प्राणी युद्ध होते हैं। अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं होता, न दूसरे के सामर्थ्य से कुछ होता है। पुरुषार्थ से भी कुछ नहीं होता। सभी प्राणी अवश है, बलहीन हैं, सामर्थ्यहीन है। वे नियति (भाग्य) और स्वभाव के कारण परिणत होते है और सुख-दुःख का उपभोग करते हैं।

ये उच्छेदवाद के प्रवतंक थे। केशो का बना कम्बल घारण करने के कारण ही ये भ्रजित केशकम्बली कहलाते थे। इनका सिद्धान्त था—''दान, यज्ञ और हवन भ्रादि मे कोई सार नहीं है। बुरे या भ्रच्छे कर्मों का फल नहीं होता। इहलोक-परलोक, स्वर्ग, नरक आदि कुछ भी नहीं है। मनष्य चार भतो का

प्रशिक्त केशकम्बल वना हुआ है। जब वह मरता है, तब उसमें रहने वाली पृथ्वी धातु पृथ्वी में, जल धातु जल में, तेजों धातु तेज में ग्रीर वागु धातु वागु में जा मिलते है तथा इन्द्रिया ग्राकाश में चली जाती है। जो कोई ग्रास्तिकवाद बतलाते हैं, उनका कथन मिथ्या ग्रीर वया है। दारीर के नाश के बाद

मनुष्य नष्ट हो जाता है। मृत्यु के अनन्तर उसका कुछ भी शेष नहीं रहता।

कुछ विद्वानों की घारणा है कि प्रजित केशकम्बली ही नास्तिक दर्शन के प्राय प्रवर्तक थे। प्राचाय वहस्पति ने इनके ही सिद्धान्तों का विकास किया है।

ये पत्रुद्ध वृक्ष केनीचे पैदा होने के कारण पत्रुद्ध कात्यायन या प्रकृद्ध कात्यायन कहलाते थे। जैन शास्त्रों मे इनका नाम प्रकृद्ध कात्यायन मिलता है। बौद्ध प्रन्य इनका नाम पत्रुद्ध कात्यायन बतलाते है। उनके मतानुसार प्रकृद्ध उनका नाम या ग्रीर कात्यायन उनका गोत्र था। इनका सिद्धान्त या

प्रकृद्ध कात्यायन — "सात पदार्थ किसी के द्वारा बनाये हुए नही हैं। वे कृटस्थ और ग्रचल हैं। वे एक दूसरे

को सुख-दु.ख नहीं देते, एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डालते। पृथ्वी, प्रम, तेज, वायु, मुख-दु ख एव जीव ये सात पदार्थ हैं। इन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई किसी का सिर नहीं काट सकता, न कोई किसी के प्राथ ले सकता है। प्रश्न-सस्त्र मारने का प्रयं है सात पदार्थों के बीच के प्रवकाश में प्रस्न-सस्त्र का प्रविष्ट होता। उक्त सातों पदार्थ के सयोग से अनुष्य को सुख होता है और इनके वियोग से दु:ख होता है। ये झन्योत्य-वादी थे।

संक्राय बेलट्ठपुत्र —सम्भवतः संजय इनकानाम थामौर येवेलट्ठिकेपुत्र थे। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसे

भंगवान महावीर ४०३

उल्लेख मिलते हैं कि सारिपुत्र धौर भौद्गलायन धपने गुरु संजय परिवाजक की छोड़कर बुद्ध के सघ में आये। इन उल्लेखों के कारण ही कुछ विद्वान् इन्ही सजय को उपर्युक्त दोनो बौद्ध धर्म नेताओं के गुरु मानते है। सजय ने विक्षेपवाद का प्रवर्तन किया। इनके सिद्धान्त में परलोक, कर्मफल, मृत्यू, पूनजंन्म धादि की मान्यता नहीं है।

गौतम बुद्ध — ये कपिलवस्तु के शाक्य सच के गणप्रमुख शुद्धोधन ग्रीर मायादेवी के पुत्र थे। इनका जन्म लुम्बिनी बन में हुआ था। उनके जम्म लेते ही माता का स्वयंवास हो गया। उनका विवाह यशादा नामक राज-कुमारी के साथ हुआ था और उनके राहुल नामक एक पुत्र हुआ था। जरा से जर्जरित एक बृद्ध को ग्रीर एक मृत व्यक्ति को देखकर इन्हें बैराय्य उत्पन्न होग्या भीर वे क्त्य को खोज में चुपचाप घर से निकल गये। वे परि-प्राजक बने, निग्नंत्य जैन साधु भी बने। किन्तु तप की अससुध कठोरता से घवडा गये।

सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० राधाकुमुद मुकर्जी लेखते हैं— "वास्तविक बात यह ज्ञात होती है कि बुद्ध ने पहले मास्मानुभव के लिए उस काल में प्रचलित दोनो साधनाओं का अभ्यास किया। आलार श्रीर उद्रक के निर्दे-धानुसार ब्राह्मण मार्गका और तब जैन मार्गका और बाद में सुपने स्वतन्त्र साधना मार्गका विकास किया।"

"" वे मगंघ जनपद के सैनिक सिन्नवेश उरवेला नामक स्थान में गये और वहां नदी तथा ग्राम के समीप, जहां भिक्षा की सुविधा थी, रहकर उच्चतर झान के लिए प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न का रूप उत्तरीत्तर कठोर होता हुआ तप था, जिसका जैन धर्म में उपदेश है, जिसके करने से उनका झरीर अस्थिपजर और त्वचा मात्र रह गया। उन्होंने स्वास प्रस्वास भीर भोजन दोनों का नियमन किया एव कंवल मूँग, कुलथी, मटर और हरेणुका का अपने अजलियुट की मात्रा थर स्वरूप युष लेकर निर्वाह करने लगे।

गौतम बुढ एक बार जैन साभुं बने थे, इसका उल्लेख बौढ ग्रन्थों में भी मिलता है। वं ग्रयने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से कहते हैं— "सारिपुत्र" । बोधि प्राप्ति से पूर्व में दाढ़ी, मूछों का लूंचन करताथा। मैं लड़ा रहु कर तपस्या करताथा। या तोकिक ग्राचारों का पालन नहीं। करता था। हथे ली पर भिक्षा लेकर लाताथा। बैठे हुए स्थान पर आकर दिये हुए श्रन्त को, प्रपूर्व लिए तैयार किये हुए ग्रन्त को और निमन्त्रण को भी स्वीकार नहीं करताथा। गिंभणी ग्रीर स्तन पान कराने वाली स्त्री से भिक्षा नहीं लेताथा ।

वे बोघ गया मे पहुँचे फ्रीर वहाँ एक वृक्ष के नीच बैठ कर गहन चिन्तन मे दूब गये—क्या है सत्य । उन्हें लगा कि फ्रांति ही प्रनर्थ मूलक है, चाहे वह भोगो को घ्रांति हो या तप की । मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर है । यह ज्ञान ही उनकी बोधि कहलाता है । इसके बाद वे काशी के निकट सारनाथ (मृगदाव) पहुँचे फ्रांर वहाँ पचरागिय

भिक्षम्भो को उपदेश देकर अपना प्रथम शिष्य बनाया।

उन्होने चार झार्यसत्यो पर विशेष बल दिया। आठ मार्ग बताये जो झप्टाङ्गिक मार्ग कहनाते है। उनका सिद्धान्त क्षणिकबाद है। झर्यात् प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, क्षणस्थाई है। जो है, वह अनले क्षण रहने वाला नहीं है। वह झगले क्षण झपनी मन्तान को झपने संस्कार देजाता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की सन्तान-परम्परा चलती रहती है। सन्तान-परम्परा की समाप्ति ही उसका निर्वाण कहलाता है।

में बुद्ध के सिद्धान्तों में करुणा को विशेष महत्त्व दियागया है। किन्तु उनकी करुणा में मासाहार का निषेष नहीं था। किसी जीव को मारने का तो निषेष किया गया, किन्तु मृत जीव या दूसरे के द्वारा मारेगये जीव का मास ग्रहण करने की उन्होंने छूट देदी। परिणाम यह हुआ कि उनके मत के अनुयायियों में मॉसाहार निर्वोध कर से प्रचलित ही गया।

इस प्रकार भगवान महावीर के काल में ये छह तैषिक थे। ये अपने ब्रापको जिन, तीर्थंकर या झर्हन्त कहते थे। प्रारम्भ में ये सभी पादर्वापत्य सम्प्रदाय के नग्न साधु बने थे। पदचात् इन्होने अपने ब्रापको तीर्थंकर या झर्हन्त घोषित करके नवीन सम्प्रदायो की स्थापना की। इनमें से प्रत्येक के अनुयायियो की सख्या हजारो पर थी।

१. डॉ॰ राषाकुमुद मुकर्जी कृत हिन्दू सभ्यता; डॉ॰ वासुदेवशररा अग्रवाल द्वारा अनूदित, पृ॰ २३६-४०

२. मजिक्कम निकाय, महासीहनादसुस १।१।२

किन्तु इनके सम्प्रदाय अधिक दिनों तक चल नहीं पाये, प्रायः इनके साथ ही वे समाप्त हो गए। केवल मंखलि गोशालक द्वारा प्रचारित भाजीवक सम्प्रदाय भीर बुद्ध द्वारा स्थापित बोद्ध धर्म ही उनके वाद जीवित रह पाये। ं माजीवक सम्प्रदाय भी कुछ शताब्दियों तक चला। घीरे-घीरे वह क्षीण होता गया मौर वह जैन धर्म में विलीन हो गया। इस प्रकार इन तैथिको के सम्प्रदायों में केवल बौद्ध धर्म ही जैन धर्म के साथ-साथ जीवित रह सका।

भगवान महाबीर का परिनिर्वाण-ग्राचार्य वीरसेन विरचित 'जयधवला' टीका मे भगवान महाबीर

के निर्वाण के सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-

२६ वर्ष ५ माभ भौर २० दिन तक ऋषि, मुनि, यति भ्रीर ग्रनगार इन चार प्रकार के मुनियों भीर १२ गणी ग्रथीत् सभाग्री के साथ विहार करने के पश्चात भगवान महावीर ने पावा नगर मे कार्तिक कृष्णा चतु-दंशी के दिन स्वाति नक्षत्र के रहते हुए रात्रि के समय शेष अघाति कर्म रूपी रज को छेदकर निर्वाण प्राप्त किया।

आचार्य जिनसेन ने 'हरिबंश पुराण' में भगवान के निर्वाण के सम्बन्ध में कुछ नवीन तथ्यो पर प्रकाश

डाला है जो इस प्रकार है-

भगवान महावीर भी निरन्तर सब अपोर के भव्य समूह को सबोधित कर पावा नगरी पहुँचे और वहाँ के मनोहरोद्यान नामक बन मे विराजमान हो गये। जब चतुर्थ काल मे तीन वर्ष साढे ग्राठ मास बाको रहे, तब स्वाति नक्षत्र मे कार्तिक ग्रमावस्या के दिन प्रात. काल के समय स्वभाव से ही योग निरोध कर घातिया कर्म- रूपी ईन्धन के समान भ्रघातिया कर्मों को भी नष्ट कर बन्धन रहित हो ससार के प्राणियो को सुख उपजाते हुए निरन्तराय तथा विशाल सुख से सहित निर्बन्ध मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए। गर्भादि पाच कल्याणको के महान प्राथिपति, िद्धशासन भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय चारो निकाय के देवो ने विधिपूर्वक उनके शरीर की पूजा की। उस समय सूरो और असूरों के द्वारा जलाई हुई देवीप्यमान दीपको की पन्ति से पावा-नगरी का ब्रांकाश सब ब्रार से जगमगा उठा। उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याण की भिवत से युक्त ससार के प्राणी इस भारत क्षेत्र मे प्रतिवयं ब्रादरपूर्वक प्रसिद्ध दीपमालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा करने के लिए उद्यत रहने लगे।

म्राचार्य गुणभद्रकृत 'उत्तर पुराण' मे बताया है कि भगवान के साथ एक हजार गृनि मुक्त हुए, किन्तू सन्य साचार्यों का मत है कि भगवान एकाकी ही मुक्त हए।

'करपसूत्र'' में भगवान महावीर के निर्वाण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया है, जिसका ग्राशय

इस प्रकार है-

"भगवान ग्रन्तिम वर्षावास करने के लिए मध्यम पावा नगरी के राजा हस्तिपाल की रज्जूक सभा मे ठहरे हुए थे। चातुर्मास का चतुर्थमास और वर्षाऋतुका सातवापक्ष चल रहाथा अर्थात् कार्तिक कृष्णा श्रमायस्या माई । मन्तिम रात्रिका समय था। उस रात्रिको श्रमण भगवान महावोर काल धर्मको प्राप्त हुए। वे ससार त्याग कर चले गये। जन्म ग्रहण की परम्पराका उच्छेद करके चले गये। उनके जन्म, जरा स्रीर मरण के सभी बन्धन नष्ट हो गए, भगवान सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गये, सब दु.खो का ग्रन्त कर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए।

'महावीर जिस समय काल धर्म को प्राप्त हुए, उस समय चन्द्र नामक द्वितीय सवत्सर चल रहा था। प्रीतिवर्धन मास, नन्दि वर्धन पक्ष, ग्राग्नवेश दिवस (जिसका दूसरा नाम उवसम भी है), देवानन्दा नामक रात्रि (जिसे निरई भी कहते है) अर्थ नामक लव, सिद्ध नामक स्तीक, नाग नामक करण, सर्वार्थसिद्धि नामक सुहते तथा स्वाति नक्षत्र का योग था। ऐसे समय भगवान काल धर्म को प्राप्त हुए। वे ससार छोडकर चले गये। उनके सम्पर्ण दु.ख नष्ट हो गये।

१, अयभवला भाग १, पु० ८१

२ हरिवश पुराण ६६।१५-२०

इ. करुपसूत्र १२३-१२७ (बी अमर जैन आगम शीध संस्थान सिवाना (राज०) से प्रकाशित, पु० १६८

भगवान महावीर ४०५

भगवान के निर्वाण-गमन के समय घनेक देवी देवताओं के कारण प्रकाश फैल रहा या तथा उस समय घनेक राजा वहाँ उपस्थित थे घोर उन्होंने द्रव्योद्योत किया था, इसका वर्णन करते हुए कल्पसूत्रकार कहते है —

"जिस रात्रि में श्रमण भगवान सहावीर काल धर्म को पाप्त हुए, यावत् उनके सम्पूर्ण दुःल पूर्ण रूप से नच्ट हो गए, उस रात्रि मे बहुत से देव और देवियों नीचे आ जा रही थी; जिससे वह रात्रि खूब उद्यातमयी हो गई थी।

"जिस रात्रि मे श्रमण भगवान महाबीर काल धर्म को प्राप्त हुए, यावत् उनके सम्पूर्ण दुःख नब्द हो गए, उस रात्रि में काशी के नो भरल भीर कोसल के नो जिच्छवी इस प्रकार कुल अठारह गण राजा प्रमावस्था के दिन म्राठ प्रहर का प्रोपधोपवास करके वहीं रहे हुए थे। उन्होंने यह विवाद किया कि भावोद्योत अर्थान् ज्ञान-रूपी प्रकाश चला गया है, मृत हम सब द्रव्योद्योत करने सर्थात दोपावली प्रव्यक्तित करने।"

श्राचार्य हेमचन्द्र ने 'त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित' के महावीर चरित भाग के सर्ग १२ में भगवान महावीर के निर्वाण-काल की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह विस्तृत तो है ही, उसमे उस समय घटित सभी घटनाश्रा का विस्तृत ब्योरा भी दिया गया है। श्रतः उसका उपयोगो श्रक्ष पाठकों को जानकारों के लिए यहां दिया जा रहा है—

"भगवान विहार करते हुए अपापा नगरी पहुचे। अपागपुरो के अधिकारी हांस्तपाले का जब जात हुआ कि अगवान समयतरण में पथारे हैं तो वह भी उपदेश सुनने वहां गया। इसके बाद भगवान समयतरण से निकलकर हांस्तपाल राजा का शुल्कशाला में पथारे। अगवान ने यह जानकर कि आज राजि में मरा निवाण होगा, गातल का मेर प्रति अगेत अवा सनेह है आर उस आज राजि क अन्त में केवलज्ञान होगा, मरे।वयाग से वह दुखा होगा, भगवान ने गोतन से कहा—"गातम । दूसरे गोंव में देवशामी ब्राह्मण है। उसका तूस साथ आ। तरे कारण उस ज्ञान प्राप्त को गोतन से कहा—"गातम । दूसरे गोंव में देवशामी ब्राह्मण है। उसका तूस साथ आ। तरे कारण उस ज्ञान प्राप्त होगा।" प्रभू के आदेशानुसार गातम वहां से चले गये।

"भगवान का निर्वाण हागया। इन्द्र ने नन्दन क्यादि बनासे लांग हुए गाशोर्ष, चन्दन क्यादि ने चिता चुनी। क्षीर-सागर से लाये हुए जल से भगवान को स्नान कराया, दिब्य क्रगराग सारे शरार पर जनाया। विमान के क्राकार की जिलिका मे भगवान को मृत देह रक्खो। उस समय तमाम इन्द्र क्यार देवा देवता शाक क कारण रो रहेथे। देवता क्याकाश से पुष्प-वर्षाकर रहेथे। तमाम दिब्य वाजे वज रहेथे। शिवका क आग दोवयानृस्य करतीचल रहाथी।

"श्रावक भ्रीर श्राविकाय भी शोक के कारण रो रहेथे भ्रीर रासक गीत गा रहेथे। साधु भ्रीर साब्वियाँ भी शोकाकुल थे।"

"तब इन्द्र ने शोकाकुल हृदय से भगवान का शरीर चिता पर रख दिया। श्रानिकुमारों ने चिता मे आग लगाई। वायुकुमारों ने आग को हवा दो। देवताश्रों ने भूप श्रीर थों के सैकड़ां घड़े चिता म डाले। शरीर के जल जाने पर मेयुकुमार देवों ने क्षीर-समुद्र के जल की वर्षा करके चिता को शान्त किया। भगवान के ऊपर का दा दाढ़ सोधमं श्रीर ऐशान इन्द्रों ने ली और नीचे की दोना दाढ़ चमरेन्द्र और वलीन्द्र ने ला। अन्य दांत स्रोर हाँड्यों दूसर इन्द्रों श्रीर देवों ने ली। मनुष्यों ने चिता-भस्म लो। जिस स्थान पर चिता जलाई, उस स्थान पर देवों ने रत्नमय स्तप बना दिया। इस प्रकार देवताओं ने वहां भगवान का निर्वाण-महोत्यव मनाया।"

भगवान की निर्वाण-प्राप्ति चरम पुरुषायं था। इस म्रवसंपिणो काल में मन्तिम तीर्थंकर का यह निर्वाण कत्याणक था, म्रतः देवी-देवताम्रो के अतिरिक्त स्मस्य भक्त पुरुष भीर स्त्रियां भगवान को प्रपत्ती श्रद्धाञ्जील मर्पण करने स्त्रीर उनका निर्वाण कत्याणक महोत्सव मनाने पावा में एकत्रित हुए थे। भगवान का निर्वाण कार्तिक कृष्णा चतुर्देशी की रात्रि के मित्रिय म्रहर से हुमा था। म्रतः देवो ने रत्नदीप सजाकर अन्वकार का नाश किया भीर प्रकाश किया। उसी दिन समावस्या की रात्रि को भगवान के मुख्य गणकर इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान हुमा। मनुष्यों ने दीपावली प्रज्वित करके भीर देवो ने रत्नदीप सजाकर दीपावली को और गौतम स्वामी का केवलज्ञान महोत्सव मनाया। इस प्रकार दी रात्रियों में दीपावली प्रज्वित कर स्त्रीर सज्वाण के दीपावली केवित करेवित स्वर्ण केवित स्वर्ण केवित स्वर्ण को स्वर्ण केवित स्वर्ण केवित स्वर्ण केवित स्वर्ण केवित स्वर्ण स्वर्ण केवित स्वर्ण स्वर्ण

एवं चतुर्दशी को छोटी दीपावलो भीर भ्रमावस्या की बड़ी दीपावली मनाने लगे। इस प्रकार भ्रव तक भारत में

भगवान महावीर के निर्वाण को स्मृति सुरक्षित रूप में चली आ रही है। भगवान सहावीर के यक्ष-यक्षिणी—भगवान सहावीर के सेवक यक्ष का नाम मातग है और सेविका यक्षिणी का नाम सिद्धायनी अथवा सिद्धायिका है।

प्रतिष्ठा पाठो मे इन यक्ष-यक्षिणी का स्वरूप इस प्रकार बताया है-

मातंग यक्ष-

"मुद्गप्रभो मूर्द्धनि धर्मचक, विभ्नत्फल वामकरेऽथ यच्छन्। वरं करिस्थो हरिकेतुभक्तो, मातङ्गयक्षोऽङ्गतु तुष्टिमिष्टया ॥

- वास्तुसार २४

अर्थात मात्रग यक्ष नीला वर्णवाला सिर पर धर्मचक धारण करने वाला, वाये हाथ मे विजीरा फल धारण करने वाला और दाया हाथ वरदान मुद्रा में, गज की सवारी करने वाला और भगवान की धर्मध्वजा की रक्षा करने वाला है।

सिद्धायिका देवी-

"सिद्धायिकां सप्तकरोच्छिताङ्ग-जिनाश्रयां पुस्तकदानहस्ताम्। श्रितां सुभद्रासनमत्र यज्ञे, हेमद्यति सिहगति यजेऽहम्।।

वास्तुसार, २४

ग्रथीत् सात हाथ ऊँचे महावीर स्वामी की शासनदेवी सिद्धायिका नामक देवी है। वह सूवर्ण वर्णवाली, भद्रासन से बैठी हुई, सिंह की सवारी करनेवाली और दो भुजावाली है। उसके वाये हाथ में पुस्तक और दाया हाथ वरदान मुद्रा मे हैं।

यद्यपि यहाँ सिद्धायिका देवी को दो भुजावाली बताया है, किन्तु शिल्पकार ने शास्त्रों के इस बन्धन को कब स्वीकार किया है। यद्यपि चक्र श्वरी, अम्बिका और पदमावती की अपेक्षा सिद्धायिका की मूर्तियाँ अल्पसस्या मे मिलती है, किन्तु जो मिलती हैं, उनमें सर्वत्र यह देवी द्विभूजी नहीं मिलती, वह बहुभूजी भी मिलती है। खण्ड-गिरि में तो यह पोडशभजी भी मिली है। शास्त्रों में इन शासन देवताओं का जो रूप निर्दिष्ट किया है, उसे केवल प्रतीकात्मक ही स्वीकार किया जाना उचित होगा, किन्तु मृतिकारों ने शास्त्रीय-विधानों की परिधि से आगे बढ़कर श्रोर शास्त्रीय बन्धनों से अपने आपको मुक्त करके अपनी इच्छानुसार इनकी मृतियाँ निर्मित की है। इस बात को हमें सदा स्मरण रखना चाहिये।

## भगवान महाबीर के कल्याराक स्थान

हम पूर्व मे कह ग्राये है कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणसघ के क्षत्रिय कुण्डग्राम मे हम्रा था। भ्रमवश दिगम्बर समाज ने नालन्दा के निकट कुण्डलपुर को नाम साम्य के कारण कुछ शताब्दियों से भगवान का जन्म स्थान मान लिया है। इसी प्रकार श्वेताम्बर समाज ने लिच्छुग्राड को जन्म कल्याणक

जन्म कल्याणक स्थान स्थान मान लिया है। दोनो ही समाजो की मान्यता अममूलक है। दोनों ही सम्प्रदायों के शास्त्रों में कुण्डग्राम को विदेह में माना है, जबकि कुण्डलपूर मगध में था और लिच्छग्राड ग्रंग

देश में । दिगम्बर शास्त्रों के अनुसार भगवान ने प्रथम पारणा कलग्राम या कर्मग्राम के राजा कल के यहाँ किया था। कुण्डलपूर के निकट कुमंत्राम नामक कोई स्थान नहीं है, जबकि वैशाली के निकट कर्मारग्राम नामक सन्निवेश था। इसी प्रकार श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार भगवान का प्रथम पारणा कोल्लाग सन्निवेश में हथा था। कोल्लाग नामक सन्तिवेश उस समय दो थ-एक वंशाली में भौर दूसरा गया के पास वर्तमान कुलुहा पर्वत । लिच्छग्राड से ये दोनो ही कोल्लाग काफी दूर पडते थे। वैशालीवाला कोल्लाग लगभग चालीस मील पड़ता था ग्रीर गया भगवान महाबीर ४०७

के निकट वाला इससे भी दूर । भगवान ने णाय षण्डवन अथवा ज्ञातखण्डवन में दोक्षा ली थी । कुण्डलपुर या लिच्छु-भ्राह के निकट कोई जातखण्डवन नही था, वह तो वैशाली के बाहर ज्ञातवशी क्षत्रियों का उपनन था।

इवेतास्वर शास्त्रों के ब्रनुसार भगवान दीक्षा लेकर कर्मारब्राम, कोल्लाग सन्त्रिक्ष, मोराक सन्त्रिक्ष होते हुए मस्यिक ग्राम में पहुंचे ग्रोर वहाँ प्रथम चातुर्मास किया। चातुर्मास के पश्चात् वे मोराक, बालाला, स्वेतिकक्ष होते हुए राजगृह पहुंचे। वे राजगृह गगा नदी पार करके गये थे। वेश्वितिका व्यवस्ती में किंपलवरः जाते समय मार्ग में पहती थी भ्रीर वहाँ से राजगृह जाने के लिए गंगा पार करनी पहती थी। कुण्डलपुर या लिच्छुब्राइ के निकट न तो स्वेतिका नगरी थी ग्रीर न उथर से राजगृह जाते समय गगा पार करनी पढती थी।

इन प्रमाणों के ग्रितिरिक्त एक प्रमाण सर्वाधिक सेवल है, जो भगवान को वैशाली में उत्यन्त हुआ सिद्ध करता है। इतिहास प्रप्रां में उन्हें वैशालिक लिखा है। मतः ग्रह निर्मित्त है कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली के कुण्डयाम अध्यता क्षत्रियकुण्ड में हुआ या, न कि कुण्डयाम अध्यता क्षत्रियकुण्ड में हुआ या, न कि कुण्डयाम अध्यता कि निराधार करवना कर तो गर्दे है। वैशालों के कुण्डयाम में, जिसका वर्तमान नाम वासुकुण्ड है, भगवान महावीर के जन्म-स्थान की भूमि वहां के निवासियों ने शताब्दियों में मुरक्षित रख छोड़ी है। वह भूमि महत्य है अर्थात् वहां के कुपकों ने उस भूमि पर काज तक हल नहीं चलाया ग्रोर शाबिद्यों से उस भूमि को पवित्र मानकर वहां को जनता प्रतिवर्ध चैत्र मुद्दा त्रयों स्थान ना को श्रद्धालील ग्रापित करने के लिए उस भूमि पर एकत्रित होती है। इसिलिंग वंशालों के निकटवार्स वित्रों को प्राप्त ना सुकुण्ड (पूर्वकालीन क्षत्रियकुण्ड) को ही भगवान महावीर का जन्म कल्याणक स्थान मानना तर्कत्मतन है।

भगवान महावीर के जन्म-स्थान के समान उनके दीक्षा कल्याणक स्थान को भी लोगों ने भुला दिया है। दिगम्बर ग्रोर क्षेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायों के ग्रन्थों में भगवान का दीक्षा स्थान णाय पण्डवन या ज्ञानस्यण्डवन माना है। ज्ञातखण्डवन क्षत्रियकुण्ड की पूर्वोत्तर दिशा में अवस्थित था ग्रोर वह ज्ञानुवज्ञी

**दीक्षा कल्याणक स्थान** क्षत्रियों का था। उस स्थान का अन्वेषण करने की आवश्यकना है। यह तो निविवाद है कि

वह वन वर्तमान वासुकण्ड के ईशानकोण मे कही पर था।

ग्रन्य कल्याणक स्थानो के समान भगवान का केवलज्ञान कल्याणक स्थान भी श्रव तक श्रज्ञात रहा है। दिगम्बर समाज ने तो इस स्थान का विलकुल ही विस्मरण कर दिया है। श्वेताम्बर समाज ने हजारीवाग जिले मे पारसनाथ पहाड से दक्षिण-पूर्व मे दामोदर नदी के किनारे एक जिनालय बनाकर उसे भगवान

केवल ज्ञान कस्याणक का केवल ज्ञानोत्पत्ति स्थान मान लिया है। किन्तुवहांन जुम्भिक प्राप्त है धोर न ऋतु-स्थान बालुका नदी। दामोदर ऋजुबालुका का ग्रपन्नया भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में यह

विचारणीय है कि भगवान के केवल ज्ञानोत्पत्ति का स्थान कौनसा होना चाहिए।

इस विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। वा० कामताप्रसाद फरिया नगर को जूम्भक ग्राम मानते है झोर बाराकर नदीं को ऋजुकूला नदी मानते हैं। उनका तर्के यह है कि जूम्भिक ग्राम विद्याभी महोना चाहिये। मुस्लिमकाल में जेन उस स्थान की यात्रा करते थे, ऐसे उल्लेख मिलते हैं। यद्यि वे स्वयं इस विषय में असदिष्ध नहीं है। थी नव्वाल डेंभी फरिया को ही जूम्भिक ग्राम मानते हैं। कुलोग सम्मेद शिवल सं दक्षिण-पूर्व में काभमा पचास मील पर स्राजी नदीं के पासवाल जमनाम को प्राचीन जूम्भिक ग्राम बताते हैं। वे स्राजा नदा को ऋजुबालका का अपभ्रंश मानते है झीर जमनाम को जूम्भिक ग्राम का अपभ्रंश मानते हैं।

आगम प्रत्यों के अनुसार भगवान अपना बारहवां वातुमीस चन्या में व्यतीत करके चन्या स विहार कर जिन्नयाव और वहां से छम्माणि होकर मध्यमा पावा पहुँचे थे। जीनयगाव से मध्यमा पावा वारह याजन (सहतालीस कोस) दूर थी। इसलिये मुनि कल्याणविजय जी की धारणा है के जिन्नयगाव, जहां पर भगवान को केवल जान हमा था, चन्या और मध्यमा पावा के मध्य कही होना चाहिये।

डा० नेमिचन्द्र ज्योतियाचार्यकी मान्यता है कि 'महावीर का केवल्य प्राप्ति स्थान वर्तमान मुगेर से दक्षिण की स्रोर पचास मील की दूरी पर स्थित जमुई गांव है। यह स्थान वर्तमान विवल नदी के तट पर है। यह नदी ऋजु-कुला का स्रपन्न दा है। क्विल स्टेशन से जमुई गांव अठारह-उन्नीस मील की दूरी पर स्थित है। जमुई से चार मील की दूरी पर उत्तर की घोर क्षत्रिय कुण्ड और काककी नामक स्थान है। जमुई घोर राजगृह के बीच सिकन्दरा गाव है। सिकन्दरा घोर लक्खीसराय के मध्य में आज्ञवन है। कहा जाता है कि इस आज्ञवन में भगवान महाबीर ने तपस्वरण किया था। आज भी यहां के निकटवर्ती लोग इस वन को पावन मानकर इसके वृशों की पूजा करते है। जमुई के दिक्षण में लगभग ४-५ मील की दूरी पर एक केवाली नामक ग्राम है, जो महाबोर के केवल ज्ञानो त्यित रथान की रमृति को बनाये रखने के लिये ही प्रसिद्ध हुमा होगा। बहा के निवासी भी कहते है कि यही केवाली भगवान महाबीर का केवलज्ञान स्थान है। वैशाख शुक्ला दशमी के दिन यहाँ वामूहिक एसे उत्सव भी मनाया जाता है। जमुई से राजगृह लगभग ३० मील की दूरी पर है। जमुई कम्या के भी निकट है।

इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जमुई को निकटवर्ती केवाली स्थान ही वस्तुत भगवान महावीर का केवल

ज्ञान-प्राप्ति स्थान है।

निर्वाण करवाणक स्थान—अगवान महावीर का निर्वाण पावा में हुआ था। जैन शास्त्रों में इसे मध्यमा पावा बतलाया गया है। दिगम्बर शास्त्रों में भी अनेक स्थलो पर मध्यमा पावा के नाम से ही महावीर के निर्वाण स्थल का उल्लेख मिलता है।

प्राकृत प्रतिक्रमण में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उल्लेख प्राप्त होता है -

'पाबाए मिक्समाए हत्यवालिसहाए णमसामि

अर्थात् मध्यमा पावा में हस्तिपाल की सभा में स्थित महावीर की मैं नमस्कार करता हैं।

प॰ ब्राशाधर ने किया कलाप (प॰ ४६) मे इसी बात का समर्थन किया है--

'पावाया मध्यमाया हस्तिपालिका मण्डपे नमस्यामि ।

इवेताम्बर झागमो मे तो सर्वत्र मध्यमा पावा के नाम से ही भगवान के निर्वाण-स्थल का उल्लेख मिलता है। 'कल्पसुत्र' मे बताया है—

'तत्य ण जे से पावाए मिजिकमाए हस्तिवालस्स रन्नो रज्जुगसभाए भपच्छिम भतरावास उवागए।

मध्यमा पात्रा कहने का आशय यह निकलता है कि उस समय पात्रा नामक तीन नगर थे। आगम प्रत्यो और स्थल कोपो के अनुसालन से इन तीन पात्रा नगरों की स्थित पर प्रकाश पडता है। प्रथम पात्रा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में सिठियात काजिल नगर के स्थान पर मल्लो की पात्रा थी और यह मल्ला सब की एक राजधानी थी। दूसरी पात्रा भगिदेश की राजधानी थी। वर्तमान हजारोबाग और मानभूम जिन इसी ने सिम्कित्त थे। तीसरी पात्रा मागभ में थी और यह दोनो पात्राओं के मध्य में थी। पहली पात्रा इसके आग्नेय कोण में और दूसरे इसके वायब्य कोण में लगभग समदूरी पर थी। इसी कारण यह तीसरी पात्रा मध्यमा पात्रा कहलाती थी।

होतास्वर झागमों के अनुसार महावीर पावा में दो बार पद्यारे थे। प्रथम वार जूभिक ग्राम में केवनज्ञान की प्रास्ति के परचात अगने ही दिन यहाँ पधारे। यह जूमिक क्षाम से बारह योजन दूर थी। उन दिनों मध्यम पावा में बार्य सोमिल बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था। उसमें धनेक विद्वान साम्मिलत हुए थे। उन्हें सम्बोधिक करने महावीर जूमिक ग्राम से सलकर एक दिन रात में पावा पहुँचे। वैशाख बुक्ता १० को जूमिक ग्राम में समवतरण लगा और वैशाख बुक्ता १० को जूमिक ग्राम में समवतरण लगा और वैशाख बुक्ता १० को जूमिक ग्राम में समवतरण लगा और वैशाख बुक्ता ११ को मध्यमा पावा के महासेन उद्यान में दूसरा समवसरण लगा। इसमें इन्द्रभूति ख्रादि व्यारह विद्वान प्रपत्ने ४४०० शिष्यों के साथ भगवान से शास्त्रार्थ करने पहुँचे। किन्तु वहा पहुँचते ही वे भगवान के विषय वन गये। इस प्रकार प्रथम दिन ही भगवान के ४४११ शिष्य बने। इसी दिन महावीर ने मध्यमा पावा के महासेन उद्यान में चतुंचित्र सख की स्थापना की।

दूसरी बार महावीर चम्पा से विहार कर मध्यमा पावा पहुंचे । इस वर्ष का वर्षावास हस्तिपाल राजा

की रज्जुगशाला में किया भीर यही उनका निर्वाण हुआ।

द्वेताम्बर ग्रन्थों के इस विवरण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जृष्मिक ग्राम से पावा की दूरी इतनी होनी चाहिए, जिसे एक दिन में पूरा करके पावा पहुँचा जा सके । जृष्मिक (वर्तमान जमुई) से वर्तमान पावापुरी की दूरी लगभग ५०-६० मील के लगभग है। महावीर के बिहार का जो वर्णन क्वेताम्बर म्रागमों में मिलता है, उसके ध्रनुसार वे चम्पा में चातुर्मास पूर्ण करके जुम्मिक गाव पहुँचे । वहाँ से मेडिय, छम्माणि होते हुए मध्यमा पावा पहुँचे । वहाँ से राजगृह गये । इतसे यह निष्कर्ष निकलता है कि मध्यमा पावा चम्पा म्रीर राजगह के मध्य में ध्रवस्थित थी ।

इन विवरणो से यह सिद्ध होता है कि पटना जिले की वर्तमान पावापुरी ही महावीर का निर्वाण स्थान है।

बही मध्यमा पावा है।

पावा की स्थित इतनी स्पष्ट है कि जिसमें सन्देह की कोई गुजाइश नही है। किन्तु कुछ वर्षों से कुछ जैनेतर ग्रीर जैन विद्वान् जैन शास्त्रों के उक्त दृष्टिकोण की विलक्तुल उपेक्षा करके केवल बौद्ध ग्रन्थों में वर्णित मस्त्रों को पावा को ही एक मात्र पावा मान बैठे हैं, जहाँ में ० बुद्ध को कर्मारपुत्र चुन्द ने सुकरमहव भोजन में दिया था और जिसे ला कर बुद्ध को रक्ताविकार हो गया ग्रीर यही रोग उनके लिए साधातिक सिद्ध हुग्रा। म० बुद्ध के साथ घटित इतनों बडी घटना के कारण मरलों की इस पावा को बडी स्थाति मिला । इस स्थाति ग्रीर बौद्ध ग्रन्थों से प्रभावित ग्रनेक विद्वानों ने जैन शास्त्रों की उपेक्षा करके मल्लों की पावा को ही महावीर का निर्वाण स्थान कहना प्रारम्भ कर दिया। हमें ग्राह्म कर हिंदा। हमें ग्राह्म के इस्त्र विद्वानों की स्थान कर हमा प्रवास करते हिंदा भी उनके दृष्टिकोण से प्रभावित हो गये।

विद्वानो के समक्षाहम कुछ तर्क उपस्थित करने है। स्नाशा है, वे उन**्पर विचार करके श्र**पना मत निश्चित करेंगे —

१ जैन शास्त्रो मे किसी स्थान पर महावीर का निर्वाण मल्लो की पावा में नही बताया।

२ बौद्ध ग्रन्थों में जब-जब पावा में मुठ बुद्ध की चारिका का वर्णन ग्राया है, सर्वत्र उसको मल्लों की पावा बताया है। किन्तु निग्गठ नातपुत्त के कालकवलित होने की जहाँ भी चर्चा ग्राई है, वहाँ केवल पावा ही दिया है, एक भी स्थान पर मल्लों को पावा नहीं दिया। ग्रास्थिर क्यों ?

३ जैन शास्त्रों में महाबोर के निर्वाण प्रसाग में उल्लेख मिलता है कि उस समय नौ मल्ला राजा ग्रीर लिच्छत्री राजा भगवान के निर्वाणित्सव में सम्मितित हुए थे। इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि महाबीर का निर्वाण मल्ला सच ग्रीर लिच्छत्री सच से बाहर कही हुआ था। यदि उनका निर्वाण मल्लो की पावा में हुआ होता तो मल्ला राजाधों के उल्लेख की ग्रावस्यकता न पडती। उल्लेख बाहर वालों का किया जाता है, स्थानीय लोगों का नहीं।

४ जैन धास्त्रों में महावीर के निर्वाण स्थान का नाम मध्यमा पावा दिया है। यह पावा ग्रन्य दो पावामों के मध्य में थी, इसलिए मध्यमा पावा कहलाती थी। वर्तमान पावापुरी की स्थिति मध्यमा पावा की बन सकती है। क्योंकि उसके एक घोर भगिजनपद की पावा थी, दूसरी घोर मल्लो की पावा थी। किन्तु सठियाव (मल्लो की पावा) मध्यमा पावा नहीं बन सकती। वह तो एक घोर पड जाती है।

५ जैन शास्त्रों मे महावीर का जो बिहार-कम दिया है, उसके अनुसार मध्यमा पादा चम्पा मौर राज-गही के मध्य में थी। वर्तमान पादापुरी भी चम्पा मौर राजगही के मध्य में पड़ती है, मल्लो की पादा नहीं।

इन तर्कों के प्रकाश में पांचापूरी ही भगवान महावीर का निर्वाणस्थान सिद्ध होती है। हमें एक बात बहुत स्पटतया समक्ष नेना चाहिए (महावीर के सम्बन्ध में कोई निर्णय करते समय जैन शास्त्रों को ही प्रमाण स्वरूप मानना है, न कि बीद्ध प्रवाथों को बयोकि बीद्ध प्रयोग मानावीर के सम्बन्ध में जो बर्णन निर्माण या है, वह स्प्रामाणिक, इतिहास विकद्ध और साम्प्रदायिक हेय से प्रति है।) उदाहरण के लिए जैसे बुद्ध की प्रवासा सुनकर मुंह से रक्तवमन करना और उसी में नाल्या में उनकी मृत्यु होना लिखा है, जो कि स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार महावीर की मृत्यु के तत्काल बाद दिगम्बर और विनाम्बर के रूप में जैनों का सम-भेद होना स्वीर उनका परस्पर विषद करना यह सब इतिहासविकद्ध है। साम्प्रदायिक विद्वेष में इससे वहा उदाहरण इतिहास में नहीं मिल सकता, जब चुनद द्वारा महावीर की मृत्यु का समाचार सुनकर स्नानन्द इस समाचार को तयागत के लिए भेट स्वरूप कहते है।

हम यहाँ उन सभावनाओं का भी स्पष्टीकरण करना उचित समभते है, जो पावापुरी को महावीर का निर्वाण-स्थान मानने में उठ सकती हैं भ्रथवा उठाई जाती हैं। संभावनाए निम्नलिखित हो सकती है—

- मल्ल और लिच्छवो सगध राज्य के शत्रु थे। वे शत्रु देश मगध में किस प्रकार मा सकते थे?
- २ पावा राजगृही के बिलकुल निकट है। तब वहाँ हस्तिपाल राजा कैसे हो सकता था?

३ पावापुरी में पुरातत्व सम्बन्धी कोई सामग्री उपलब्ध नही होती।

४ मगववासी होने पर भी बजातशत्रु मगघराज्य में स्थित पावा में महावीर के निर्वाणोस्सव में क्यों सम्मिलित नहीं हमा।

इन संभावनाधों स्रथवा शंकाधों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-

- १. मत्ल भीर लिच्छनी संघ मगध साम्राज्य के शत्र देश थे, यह सत्य है। श्रेणिक विम्बसार ने एक बार वैद्याली पर आक्रमण भी किया था भीर वह उस भीभ्यान में असफल हुआ था। किन्तु शत्रुता इस सीमा तक नहीं थी कि दोनों छोर के नाम्प्रिकों का एक दूसरे प्रदेश में जाना-आना वर्जित हो। पाटलिशाम में दोनों देशों का सम्मिलित व्यापार था। सीही में ब्राघे भाग में बिज्ज संख का शासन था भीर आधे भाग पर मगध का। दोनों भीर के नागरिक एक दूसरे के प्रदेश में निर्वाध आते जाते थे। श्रेणिक के काल में युद्ध-काल को छोड़कर शास्ति-काल में सम्बन्ध सामान्य थे। दोनों देशों में शत्रुता हुई अजातशत्रु के काल में श्रोर वह भी हल्ल, विहल्ल द्वारा भाग कर विशाली में शरण लेने और अध्यातशत्रु द्वारा उन्हें सचनक हाथों और रत्हार समेत वास्ति भेजने की माग को वैद्याली के गणपति चेटक द्वारा ठकराये जाने पर। निर्वाण के समय श्रेणिक का शासन था, न कि धजातशत्रु का।
- २ श्रेणिक विस्वसार के राज्य मे ६०००० गाव थे । प्रत्येक गाव का जमीदार ही राजा कहलाता था । हस्तिपाल भी ऐसा ही कोई करद राजा रहा होगा । श्रत राजगृही के निकट हस्तिपाल राजा के होने मे कोई बाधा

नहीं है।

३. पावापुरी में पुरातत्व सामग्री की कोई कमी नहीं है। वहाँ का जल मन्दिर भ्रीर गाव का मन्दिर ही इसके प्रमाण है। जल मन्दिर मे जब सगमरमर के पत्थर लगाये जा रहे थे तो मन्दिर की दीवालों में पर्द्रह इच से बड़ी इंटे मिली। ऐसा प्रत्यक्षदियों का कथन है। इतनों बड़ी इंटे गुराकाल या इसमें पूर्व काल में प्रयुक्त होती थी। इससे तो प्रतीत होता है कि यह मन्दिर गुराकाल या उसमें भ्री पूर्ववर्ता है। इसी प्रकार गाव के मन्दिर की मरम्मत के समय खुदाई में एक प्राचीन मन्दिर का प्रदशेष मिला धैन वह पर्याप्त प्राचीन नगता है। इन दोनों मन्दिरों के समय खुदाई में एक प्राचीन सन्दर का प्रदशेष मिला धैन वह पर्याप्त प्राचीन नगता है। इन दोनों मन्दिरों के सम्बन्ध में आनकारी रखने वाले प्रत्यक्षदर्शी भ्रव भी मिला सकते हैं।

इनके म्रतिरिक्त दिगम्बर जैन मन्दिर में चार मूर्तियाँ विराजमान है जो म्राठवी शताब्दी की म्रनुमान की जाती हैं। ये मूर्तियां बर्तमान गावा के बाहर पड़ी हुई थी। वहां से लाई गई थी, ऐसा झात हुमा। मुक्ते इस स्थान की म्रपनी शोध-यात्रा में यह भी जात हुमा कि वहां अनेक जैन मूर्तियाँ थी। उनमे से कुछ बेच दी गई भीर कुछ को लोग उठा ले गये भीर गावों में कही किसी भीपल के नीचे विराजमान करके विभिन्न नामों में पूजी जा रही है। सगता है, पावा पूरी के निकट प्राचीन काल में जैन मन्दिर थे। उन्हीं मन्दिरों की ये मूर्तियाँ है।

कुछ ऐसे यात्रा-विवरण मिलते है, जिनमे सिद्ध होता है कि ७-५ वी शताब्दी मे जैन सघ यहा यात्रा

करने ग्राते रहे है। इससे इस क्षेत्र की प्राचीनता मे कोई सन्देह नही रह जाता।

दूसरी फ्रोर सठियाव मे आजतक एक भी जैन मूर्ति, शिलालेख श्रयवा जैन मन्दिरो के कोई चिन्हतक नहीं मिलें। जो लोग सभावना पर जी रहे है, उन्हें निराशा भी हाथ लग सकती है। सभावना निश्चय-ग्रानिश्चय रूप ढिमुखी होती है।

४. भगवान महावीर के निर्वाण के समय तत्कालीन शासक श्रीणक विम्वसार पावा में उपस्थित थे भीर उन्होंने जनसमूह के साथ इस महोत्सव में भाग लिया था, इस प्रकार का उल्लेख हरियंश पुराण ६६/२० में मिलता है। हरियंण कृत वहत्कथाकोथ के **मनसार** श्रीणक की मत्य महावीर-निर्वाण के पश्चात हुई थी।

ः इस प्रकार ऐतिहासिक और शास्त्रीय प्रमाणों के गाधार पर यह सिद्ध होता है कि क्तमान पावापुरी ही

महावीर की निर्वाण-भूमि है।

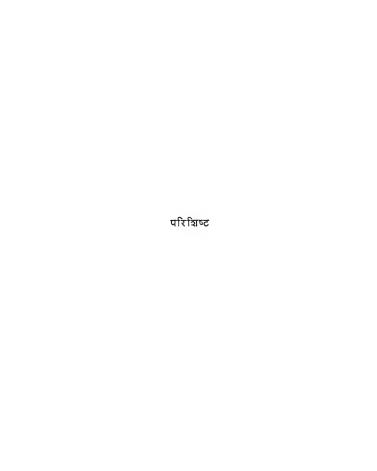

# तीथकरों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बात

|             | तीर्थंकर नाम       | चिन्ह       | वर्ण   | पिताका नाम        | माता का <b>नाम</b> | जन्म नगरी       | <b>ध</b> वगाहना | वंश        |
|-------------|--------------------|-------------|--------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|
| ę           | ऋषभदेव             | वृषभ        | स्वणं  | नाभिराय           | मरुदेवी            | <b>अ</b> योध्या | ५०० धनुष        | दक्ष्याकु  |
| ₹.          | द्मजितनाथ          | गज          | "      | জি <b>त</b> शत्रु | विजया              | **              | *X0 "           | **         |
| ₹.          | सभवनाथ             | अरव         | "      | जिलारि            | सुसेना             | श्रावस्ती       | ¥00 "           | <b>P</b> 3 |
| ٧.          | अभिनन्दननाथ        | बन्दर       | 17     | सवर               | सिद्धार्था         | अयोष्या         | ₹×0 ''          | "          |
| ų           | सुमतिनाथ           | चकवा        | ,,     | मेघप्रभ           | मगला               | "               | ₹०० ''          | **         |
| Ę           | पद्मप्रम           | कमल         | रक्त   | घरसा              | सुसीमा             | कौशाम्बी        | २५० "           | **         |
| ७.          | <b>मुपादवं</b> नाथ | स्वस्तिक    | हरित   | सुप्रतिष्ठ        | पृथिवी             | वाराणसी         | ₹•• "           | "          |
| 5           | चन्द्रप्रभ         | अर्धचन्द्र  | धबल    | महासेन            | लक्ष्मीमती         | चन्द्रपुरी      | የሂ። "           | "          |
| €.          | पुरुपदन्त          | मगर         | "      | सुग्रीव           | रामा               | काकन्दी         | ₹00 "           | 11         |
| ₹0.         | शीतलनाथ            | श्रीवृक्ष   | स्वणं  | दुढरथ             | नन्दा              | भद्दलपुर        | E0 "            | "          |
| ११.         | श्रेयान्सनाथ       | गेडा        | **     | विष्णु            | वेणुदेवी           | सिंहपुरी        | E0 "            |            |
| <b>१</b> २. | वासुपूज्य          | भेसा        | रक्त   | वसुपूज्य          | वि जया             | चम्पा           | ۷o ''           | "          |
| १३.         | विमलनाथ            | <b>धूकर</b> | स्वणं  | कृतवर्मा          | जयस्थामा           | क विला          | ξο "            | 21         |
| १४          | अनन्तनाथ           | संही        | "      | सिंहसेन           | सर्वयशा            | अयोध्या         | χο "            | **         |
| ٤٧.         | धर्मनाथ            | ৰজ          | **     | भानु              | सुवता              | रत्नपुर         | ¥¥ "            | কুহ        |
| <b>ξ</b> Ę. | शान्तिनाथ          | हरिएा       | 27     | विश्वसेन          | ऐरा                | हस्तिनापुर      | X0 "            | इक्ष्वाकु  |
| <b>१</b> ७. | कुन्धुनाथ          | वकरा        | *1     | सूर्यसेन          | श्रीमतीदेवी        | "               | રૂપ ″           | कुरु       |
| ₹=.         | अरनाथ              | मस्य        | "      | सुदर्शन           | मित्रा             | 11              | ₹• "            | "          |
| 18.         | मल्लिनाथ           | कलश         | 17     | कुम्भ             | प्रभावती           | मिबिलापुरी      | २४ "            | इक्ष्वाकु  |
| ₹0.         | मुनिसुवतनाथ        | कूर्म       | नील    | सुमित्र           | षद्मा              | राजगृह          | २० "            | यादव       |
| ₹१.         | नमिनाथ             | नीलकमल      | स्वणं  | विजय              | वप्रिला            | मिथिलापुरी      | ₹¥ "            | इक्ष्वाकु  |
| <b>२</b> २. | नेमिनाथ            | षाख         | नील    | समुद्रविजय        | शिवदेवी            | शौरीपुर         | ₹∘ "            | यादव       |
|             | पादर्वनाथ          | सर्प        | हरित   | अध्वसेन           | वर्मिला            | वाराग्गसी       | ६ हाथ           | उग्र       |
|             | महावीर             | सि <b>ह</b> | स्वर्ण | सिद्धार्थ         | व्रियकारिस्मी      | कुण्डलपुर       | ७ हाथ           | ना         |

# तीर्थं करों के सम्बन्ध में कुछ ज्ञातव्य बातें

| क°स  | • तीर्थंकर-नाम | मायु                     | खग्रस्थकाल | गणधर<br>संख्या | मुनि सल्या      | आर्थिकाओ<br>की संख्या | तीर्थंकरोका<br>बोषिवृक्ष | यक्ष यक्षिणी               |
|------|----------------|--------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|
| ٤.   | ऋषभदेव         | <b>८४ लाख वर्ष</b> पूर्व | १००० वर्ष  | 48             | 28000           | ₹40000                | वट वृक्षा ग              | ोमुख चक्रेश्वरी            |
| ٦.   | अजितनाथ        | ৬২ ""                    | १२ वर्ष    | 0.3            | 200000          | 320000                | सप्तपर्ण म               | हायक्ष रोहिशी              |
| ₹.   | संभवनाय        | ξο ""                    | १४ वर्ष    | १०५            | 700000          | ₹२०००•                | য়ালৰূধ ি                | त्रमुख प्रज्ञप्ति          |
| ٧.   | ग्रभिनन्दननाथ  | ሂ• ""                    | १८ वर्ष    | १०३            | \$0000          | 330500                | सरलवृक्ष य               | क्षेत्रवर वक्रभृक्षला      |
| ų.   | सुमतिनाथ       | ¥ο ""                    | २० वर्ष    | ११६            | <b>३२०००</b> ०  | 0080€5                | प्रि <b>यगु</b> तुः      | म्बुरव <b>क्ष्मांकु</b> शा |
| ٩.   | वयप्रभु        | Bo ""                    | ६ मास      | ११०            | ₹₹0000          | 820000                | प्रियगु म                | ातग अप्रतिचक्केश्वरी       |
| ٥.   | सुपाइवंनाय     | २० ""                    | ६ वर्ष     | £Х             | ₹00000          | 990800                | शिरीष वि                 | जय पुरुषदत्ता              |
| ٩.   | चन्द्रप्रभ     | to ""                    | ३ मास      | ₹3             | 240000          | 350000                | नागवृक्ष अ               | जित मनोवेगा                |
| 3    | पृष्पदन्त      | २ ""                     | ४ वर्ष     | 55             | 200000          | 350000                | नागबुक्त बह              | ह्म काली                   |
| ₹0.  | <u>चीतलनाथ</u> | t ""                     | ३ वर्ष     | द्र १          | 800000          | 35000                 | बेल व्रह                 | ग्नेश्वर ज्वालामालिनी      |
| ٤٤.  | श्रेयान्सनाथ   | ८४ लाख वर्ष              | २ वर्ष     | 99             | 28000           | १२०००                 | तुबर कु                  | मार महाकाली                |
| 12   | वासुपूज्य      | હર "                     | १ वर्ष     | ६६             | 92000           | १०६०००                | कदम्ब थ्य                | मुख गौरी                   |
| १३   | विमलनाथ        | €0 " "                   | ३ वर्ष     | **             | <b>E</b> 5000   | 000€09                | जम्बू पा                 | ताल गान्धारी               |
| 88.  | अनन्तनाथ       | ३० ""                    | २ वर्ष     | χo             | <b>\$</b> \$000 | ₹05000                | पीपल कि                  | न्नर वैरोटी                |
| ٤٤.  | धर्मनाय        | १० ""                    | १वपं       | 83             | €,8000          | ६२४००                 | दक्षिपर्गं कि            | पुरुष सोलसाअनतमती          |
| ٤٤.  | शान्तिनाय      | ٧ "                      | १६ वर्ष    | ३६             | <b>\$</b> 2000  | €€300                 | नदावर्तं गर              | ड़ मानसी                   |
| ٤٠.  | कुन्धुनाथ      | ६५ हजार वर्ष             | १६ वर्ष    | ३५             | 50000           | 40340                 | तिलक गध                  | वं महामानसी                |
| ₹<.  | अरहनाथ         | 58 " "                   | १६ वर्ष    | ₹•             | 10000           | 80000                 | आम्र कुरे                | वेर जया                    |
| ŧ ē. | मल्लिनाथ       | <b>XX</b> " "            | ६ दिन      | ₹≒             | 80000           | 24000                 | अशोक वर                  | हरण विजया                  |
| ₹0.  | मूनिसुवतनाथ    | ₹o " "                   | ११ मास     | १=             | 30000           | 20000                 | चम्पक भृ                 | कुटि अपराजिता              |
| २१.  | नमिनाय         | १० ""                    | ६ मास      | <b>१</b> ७     | ₹0000           | 8X000                 | बकुल गो                  | मेध बहुरूपिश्ली            |
| २२.  | नेमिनाथ        | <b>?</b> ""              | ५६ दिन     | 23             | १=000           | 80000                 | देवदार पा                | रवं कूष्माण्डी             |
| ₹₹.  | पाइवंनाथ       | <b>१००</b> वर्ष          | ४ मास      | ₹ o            | 84000           | 36000                 | देवदार मा                | तम पद्मा                   |
| ₹¥.  | महाबीर 🗓       | ७२ वर्ष                  | १२ वर्ष    | **             | \$4000          | <b>३</b> ६०००         | शास गुर                  | एक सिद्धायिनी              |

# तीर्थंकरो को शुद्ध पञ्चकल्याणक तिथियां और नक्षत्र

```
तीर्यंकर
                       गर्भ
                                                   तप
                                                                          मोक्ष
                                                               ज्ञान
                  आषाढ कु० २ चैत्र कु० ६ चैत्र कु० ६ फाल्गुन कु० ११ माघ कु० १४ उत्तराषाढ
  १. ऋषभदेव
  २. धजिततनाथ
                  ज्येष्ट क्रु० ३० माघ शु० १० माध शु० १ पौष शु० ११ चैत्र शु० ४ रोहिणी

 संभवनाथ

                 फाल्गुन सु॰ = कार्तिक सु०१५ मा॰शी० सु०१५ कार्तिक कृ०४ चैत्र शु०६ मुगशिरा
 ४ धभिनन्दननाथ
                 वैशाल शु०६ माघ शु०१२ माघ शु०१२ पौष शु०१४ वैशाल शु०६ पूनवंसू
                  श्रावरण द्यु०२ चैत्र   घु०११ वैशाख   द्यु०६ चैत्र   द्यु०११ चैत्र   घु०११  मघा
 ५ सुमतिनाथ
                  माघ ग्रु०६ कार्तिक क्रु०१३ कार्तिक क्रु०१३ चैत्र शु०१५ फाल्गुनकु० ४ चित्रा
 ६ पद्मप्रभु
                 भाद्रपद शु॰ ६ ज्येल्ठ गु०१२ ज्येष्ट गु०१२ फाल्गुन क्रु॰ ६ फाल्गुन क्रु॰ ७ विशाखा
     स्पादवंनाथ
                 चैत्र कु०५ पीष कु०११ पीप कु०११ फाल्गुनकु०७ फाल्गुनकु०७ अनुराधा
 ष. चन्द्रप्रभ
                 फाल्गुन कु०६ मा० शी० शु०१ मा० शी० शु०१ कानिक शु०२ भादपद शु० ६ मूल
 पृथ्पदन्त
                 चैत्र कु० द माघ कु० १२ माघ कु० १२ पौष कु० १४ धादिवन श० = प्रवीपाद
१० जीनलनाथ
                 ज्येष्ठ कु० ६ फाल्गुन कु०११ फाल्गुन कु०११ माघ कु०३० श्रावण गु०१५ श्रवण
११. श्रेयान्सनाथ
१२ वास्पुज्य
                 ब्राषाढ कु∘े६ फाल्पुन कु०१४ फाल्पुन कु०१४ माघ शु०२ भाद्र० श०१४ शतभिषा
१३ तिमलताथ
                 ज्येष्ठ कु० १० माघ गु० ४ माघ गु० ४ माघ गु० ६ आषाढ कु० = उत्तरा भाद्रपद
                 कार्तिक कु॰ १ ज्येष्ठ कु॰ १२ ज्येष्ठ कु० १२ चैत्र कु० ३० चैत्र कु० ३० रैवती
१४ अनन्तनाथ
१५ धर्मनाय
                 वैशासक् ०१३ माच
                                  ्रजु०१३ माध शु०१३ पौप शु०१५ ज्येग्ठ शु७ ४ पूर्व्य
                        रेवती
१६ शान्तिना व
                 भाद्रपद कु० ७ ज्येष्ठ कु० १४ ज्येष्ठ कु० १४ पौप ग्० १० ज्येष्ठ कु० १४ भरणी
                 श्रावण कु०१० वैशाख शु०१ वैशाख शु०१ चैत्र शु०३ वैशाख शु०१ कृत्तिका
१७. कुन्युराथ
                 फाल्युन शु॰ ३ मा॰शी० शु० १४ मा॰ शी० शु०१० कानिक शु०१२ चैत्र कु०३० रेबती
१= अग्नाथ
                चैत्र रु०१ मा•शी०शु०११ मा०शी०शु०११ पौप कृ०२ फाल्गुनशु० ५ अस्विती
१६. मल्पिनाथ
                 श्रावण कु० २ वैशाख कु० १० वैशाख कु० १० वैशाख कु० ६ फाल्गुन कु० १२ श्रवण
२० मुनिसुव्रतनाथ
                श्चादिवन कु० २ आषाढ कु० १० आषाढ कु० १० मा०शी० शु०१ वैशास्त्र कु० १४ अधिवनी
२१ निमनाथ
                कार्तिक गु॰ ६ श्रावण गु॰ ६ श्रावण गु॰ ६ आश्विन शु॰ १ आयाइ शु॰ ७ वित्रा
२२. नेमिनाथ
                    उत्तरा
                 वैशास्त्रकु०२ पौष कृ०११ पौष कृ०११ चैत्र कृ०४ श्रावणशु० ७ विशास्त्रा
२३ पाइवेताथ
                 आधाइ शु॰ ६ चैत्र ्यु०१३ मा० शी०कृ०१० वैशाख शु॰ १० कार्तिक कृ०१४ उत्तरा फाल्युनी
२४ महाबीर
                                                                         स्वाति ३०
```



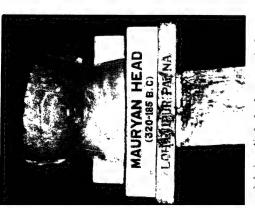

लोहानीपुर मे प्राप्त मीयंकालीन मूनि का मिर पटना मधहालय मे सुरुक्षित



भगवान चन्द्रधम को सत्त्वसुख बानी सदम्ब मृति । सत्त सब सन् मती प्रथवा सन्तर्य क प्रतीक है। —मस्बर एषड विक्टोरिया मूर्तिवयम सन्दन









काल---छठी शताब्दी



वैभारगिरि (राजपृही) से उखनन से प्राप्त पादवनाथ भगवान की मृति — म्वी सतास्य















भी महावीर जी कं सम्रहालय मं सुरक्षित एक कनापूण मूर्ति

श्री दिगम्बर जैन मन्दिर पावापुरी में लगभग प्वी श्वताब्दी की पाश्वनाथ ग्रौर चौबीसा की मूर्तियाँ





